वीर ज्ञानोध्य ग्रन्थमाला पुष्प २३



श्री प्रभाचन्द्राचार्य प्रणीत

# प्रमेयकमल मार्ताण्ड

मनुवादिकाः— पू॰ विदुषी १०५ श्री आर्थिका जिनमतीजी



ঘকাহাক:---

श्री लाला मुसद्दीलाल जैन चेरीटेबल ट्रस्ट २/४ भ्रन्सारी रोड, दरियानंज बेहली-११०००६

प्रथम संस्करण ४००

वी० नि॰ सं० २४०४

मूल्यः स्वाध्याय

#### भगवान महावीर स्वाभी के २४ सौ वें निर्वाण महोत्सव के मंगल अवसर पर पूज्य आर्थिकारत्न श्री ज्ञानमती माताजी की प्रेरणा से संस्थापित दि॰ जैन त्रिलोक श्लोच संस्थान के अन्तर्गत

#### वीरज्ञानोदय-ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला में दि० जैन झार्ष मार्ग का पोष्ण करने वाले हिन्दी, संस्कृत, कन्नड़, मराठो, गुजराती, ग्रंग्रेजी मादि भाषाओं के न्याय, सिद्धान्त, ग्रग्धान्त, भ्रगोल, खगोल व्याकरण, इतिहास मादि विषयों पर लघु एवं वृहद ग्रन्थों का मूल एवं प्रनुवाद सहित प्रकाशन होगा। समय-समय पर प्रामिक-लोकोपयोगी लघु पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित होती रहेंगी।

#### \* ग्रन्थमाला-सम्पादक \*

मोतीचन्द जैन सर्राफ शस्त्री, न्यायतीर्थ रवीन्द्रकुमार जैन शास्त्री, बी. ए.

स्थापनान्द कार्तिक कृष्णा ग्रमावस्या बीर निर्वाण सं० २४६८ वि० सं० २०२९ ई० सन् १६७२ प्रकाशन कार्यालय दि॰ जैन त्रिलोक शोध संस्थान हस्तिनापुर (मेरठ) उ.प्र.

# 888888888888888888888888888888888888

### परमपूज्य, प्रातः स्मरणीय, चारित्र चक्रवर्ती, आचार्यप्रवर १०८ श्री शांतिसागरजी महाराज



शांतिसागरनामानं, सुरि वदेऽधनामकम् ॥ शुक्रक दीक्षाः : मृनि दीक्षा: समाधि : ज्येष्ठ कृष्णा ६ ज्येष्ठ श्वला १३ फाल्गुन शुक्ला १४ द्वितीय भाद्रपद वि० सं० १६२६ वि० सं० १६७० वि० सं० १६७४ वि० सं० २०१२ उत्तर ग्राम (कर्नाटक) यरनाल ग्राम (कर्नाटक) कृत्थलगिरि सिद्धक्षेत्र \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

#### प्रकाशकीय

श्रीमत्सकल तार्किक चूडामिए मारिणक्यनंदी प्राचायेंने परीक्षामुख प्रंथकी सूत्रक्य रचना की यी। यह ग्रंथ यथानाम तथा गुरणकी उक्तिको चरितायं करता है क्योंकि परीक्ष्यपदार्थोंकी परीक्षाका यह मुक्य काररण है, प्रथवा जिसके द्वारा हेयोपादेयरूप सम्पूर्ण पदार्थों की परीक्षा होती है उस प्रमासका लक्षास स्वरूप कल शादि को दिखानेके लिये यह ग्रन्थ दर्पस्य के समान है।

इन सूत्रोपर ग्रनंतवीयं ग्रावायंने प्रमेयरत्नमाला नामा संक्षिप्त संस्कृत टीका रची, जिसका हिन्दी मनुवाद जयपुर निज्ञासी पंडितप्रवर जयचंदजी छाइड़ा ने किया था । इसके पश्चात् पंडित हीरालालजी साह्मल निज्ञासीन भी उसका अनुवाद किया, ये दोनों अनुवाद प्रकाशित हो चुके है। इसी परीक्षा मुख ग्रन्थपर सुनिस्तृत टीका प्रमेयकमननार्गंड नामा है जो कि प्रमेय रत्नमाला टीकाके पहलेकी है. इसका मूल संस्कृत मात्रका प्रकाशन पंडित महेन्द्रकृमार न्यायाचायं हारा संपादित होकर हुआ था किन्तु ग्रमी तक इस विशाल सम्कृत टीकाका हिंदी अनुवाद नहीं हुगा था, इस कारण साधारण स्वाध्यायीन व्यक्ति इसके ज्ञानसे विवत थे।

प्रसन्नता है कि अब इसका अनुवाद प्राधिका जिनमती माताजी ने किया है और उसका प्रकाशन हो रहा है। न्याय विषयक इस अन्यके परिशीलनसे कार्यकारण भाव आदिका सत्य कान होता है, जिससे वर्रामानके ऐकान्तिक कथनों का निर्मूलन होता है।

प्रस्तुत ग्रन्थका संशोधन पंडित मूत्रचंद शास्त्री महावीरजीने किया ग्रतः श्राप घन्यवादके पात्र हैं।

प्रकाशन—इसका प्रकाशन श्री लाल। मुगरीलाल इस्ट के इस्टी श्री शांतिलालची जैन कागजी मुपुत्र त्र मुमरीलालची जैन फुगाना (मुजपकरनगर) निवासी के ग्रामिक सहयोगसे हुमा है। श्री शांतिलालचीका व्यवसाय चावड़ी बाजार देहती में है एवं निवास स्थान २/४ दरियागंज देहती में है। श्राप बहुत स्वाध्याय प्रिय एव उदारिक्त हैं। बालाश्रम दरियागंजके जिनवैत्यालयका फुशल प्रवन्ध प्रापक होता है। परमपूज्य १०० श्री धर्मसागरजी ग्रामायों महाराजजीके संघका सन् १९७४ का चानुमीस (चच्चीसमें तिवीण महोत्सव कालीन) बालाश्रम दरियागंज देहती में हुमा था उसकी व्यवस्था व प्रवन्धमें ग्रापका मुख्य सहयोग था। दि० जैन ग्रन्थोंक प्रकाशनमें ग्राप प्रमिचित रखते हैं, ज्ञानोपाजन एवं घर्म प्रभावना हेतु ग्राप प्रायः विद्वानोंकी ग्रामीवत करते रहते हैं ग्रतः प्राय चयवादके पात्र हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थका मुद्रग् करना सरल कार्यनहीं या, श्री पांचुलालजी जैन कमल प्रिन्टसँ मदनगंजने ग्रपने शयक परिश्रमसे इस ग्रन्थका मुद्रग्ए कराया ग्रतः श्राप धन्यवाद के पात्र हैं।

— पं. रतनचंद जैन मुख्तार

# ग्र**नुबादके**्यूर्व

द्वादशांगवाशोमें दृष्टिवाद नामक जो घंतिम भंग है उससे त्याय शास्त्र प्रमुत हुमा है, त्याय शास्त्रकी ग्राधारशिला त्यादाद म्रोनेकान्त है। त्याय शास्त्रकी ग्राधारशिला त्यादाद म्रोनेकान्त है। त्याय शास्त्रकी श्राधारशिला त्यादाद म्रोनेकान्त है। प्रस्तुत प्रमेयकमनलमार्गण्ड मन्य इसी त्याय शास्त्रका भ्रवयव है, इसग्रत्यका मूलस्रोत माशिलवर्भादी म्राचायं द्वारा विराज्त परीक्षा मुख नामा सूत्र बद्ध लघुकाय शास्त्र है, मुख शब्दका मर्थ द्वार होता है प्रमाशादिकी परीक्षा करने रूप प्रसाद में प्रवेश पानेकिय यह द्वार स्वरूप है ग्रत: इसका सार्थक नाम परीक्षामुख है, इसी पर प्रमाचन्द्रायायंने विशाल काय किरोज १२ हजार क्लोक प्रमाश ] टीका स्वरूप प्रमेयकमतमार्गण्ड ग्रन्य की रचना की है जो भ्रव्य जीवोंके नाना प्रकारके निव्याभिनिवेश रूपी ग्रंवकारको नुक करनेके लिये ''मार्गण्ड' (यूर्य) सहस्त है।

प्रमेय कमल मार्ताण्ड के धनुवादका बीजाखेपसा-

राजस्वान में विशिष्ट नगरी टॉक है, यहांपर तहर के बाहर एक मनोरम निस्यां (निविधिका) बनी हुई हैं जिसमें भूगमं से प्राप्त जिविधिका। बनी हुई हैं जिसमें भूगमं से प्राप्त जिविधिका निराजमान हैं, प्राचार्य वर्मसानर महाराजके सिष्य पूज्य जो वीततसागरणी मुनिराजने प्राप्त में सफ प्रयाखान सस्सेखना हारा इस निस्यां की सार्थक नाम ''
[निविधिका गावका अपभ से निस्यां है निविधिका बाददके प्रतेत क्योंने एक अर्थ वह है कि लहांपर किसी साधुका सन्यास पूर्वक मरण हो उस स्थानको निषिद्या कहते हैं ] वाली बना दिया है । इस स्थाव पर आवार्य भी का विशास संबंध का बाय ब्यानुका हो रहा था खंधकी प्रवृक्ष आविका रहन विद्या से सावार्य भी का विशास संबंध वात बाय है । इस स्थाव पर आवार्य भी का विशास संबंध मानवार्य आवार्य स्थाव के भी सावार्य की का विशास स्थाव मन स्थाय स्थाय स्थाय

मनुवाद करते समय यह लक्ष्य मही था कि इसकी मुद्रितं कराना है, लक्ष्य 'सिर्फ इसना ही वो " कि भाषानुसाद होनेसे विषयका स्पष्टी करए। हो जायगा । अनुवाद का ब्रारम्म होकर प्रषट मासमें उसी समरीमें वह पूर्णं भी हो गया। तीन क्योंके प्रमंतक रूपं किया मिला महोस्सव पर धावायें संघक क्यांके स सायत की राजधानी देहसीमें तुषा, तब परम पूज्या धार्यिकारक विदुषी ज्ञानमित माताजी, स्वेतांकरेसायु सुपीलकुमारजी धादिक साधह अधिप्राय हुए कि प्रमेयकमसमार्शण्डका धायानुवाद पुदित होना चाहिये, वयोकि दिन जैन माणिकचंद परीसास्य धादिमें शाश्त्री परीक्षा में यह प्रम्थ निमुक्त है, स्वेताम्बर जैन के यहां औ न्याय परीक्षा के पाठ्य पुस्तकों में है हत्यादि । इस बातपर विचार करके बिनमित माताजीने भाषानुवादका संशोधन चाल् किया, बीचमें दो मास स्वास्थ्य खराब होनेसे कार्य रूप यहार है हेस्त्री हा स्वास्थ्य खराब होनेसे कार्य रूप यहार हेस्त्रीक धनंतर संघका चातुमित सहारनपुर [ उत्तर प्रदेव ] हुआ, बहांपर सिद्धात्मपूष्ण पंडित रतनचंदजी मुस्तार, पंडित क्रयहवाश्री धादिने सनुवादक विचयमें मुकाब दिये, प्रध्यात्मप्रिय पंडित तेमचंदजीन प्रम्यक विषयका परमतानुसार पूर्वपक्ष लिखनेका आग्रह किया, इसतरह पूर्वपक्ष ज्ञावहासी संवर्धन करते हुए दुवारा धनुवाद करनेके समानही हो गया।

माताजीने जिन जैनेतर प्रत्योंका उद्धरण लेक र पूर्व पक्ष लिखा है उनका परिचय इसप्रकार है:-

- (१) स्थायमंगरी—यह प्रस्थ भौतम सूत्रकी तात्त्रयं विवृत्ति सहित है, श्री काशी संस्कृत प्रस्थमालाका १०६ पुष्प है, इसके कत्तां जयन्त्रभट्ट हैं। प्रकाशक शौलंबा संस्कृत सीरीख झाँफिस, । वारस्स्तरी 4
- (२) न्यायबिन्तु टीका—झानार्यकर्मोत्तरु रचित है, समीक्षात्मक भूमिका, भाषानुवाद, व्यास्मनात्मक दिप्पणीके युक्त है डा॰ श्लीविषास सास्त्री-सराः संपादित है । प्रकाशक—साहित्य- -भडाद, मेरठ, प्रथम संस्करण ।
- (३) संस्थ्रकारिका—हिन्दी घनुदाद महित, सांस्थीय साधन मार्ग, तत्त्व परिचय एवं तुलकात्मक सामग्रीचे संबलित, प्रणेता श्री राम शकर अट्टालायं।
- (४) बाक्यवदीयम् ---ब्रह्मचाण्ड बुक्तःहै, संस्कृतः मांग्यः हिष्योः बाघा सहितः भतृं हरि विरवितः । है ।कृतनाह एसं क्षेकाकार--वावस्वति संस्थलाम सर्मान्याच्याक वेहकी विववनिवस्तस्यः ।
- (४) तर्क भाषा → केशव ामिश्र प्रएसिक न्यामीकात्मक भूमिका, भाषानुवाक, व्यास्या एवं कं टिप्पस्ती-स्वित्तत्वे । ऑंक्श्मी निवास शास्त्री द्वारा संपादित । प्रकाशक रितराम शास्त्री, साहित्य भडार, सभाष बजार, मेरठ।
- (६) वेदान्त सार:—विवृत्तिसहित सदानंद भोगीग्द्र द्वारा विरचित है । संपादक डॉ॰ कृष्णकान्त त्रिपाठी । प्रकाशक-रतिराम खास्त्री, साहित्य भंडार सुभाष बजार, मेरठ ।
- (७) त्याय वाक्तिकम्—स्याय दर्शन वात्स्यायन के भाष्य से युक्त, परमिष भारद्वाज उद्योतकर द्वारा विरचित है। यह पुस्तक पुरानी है, ई॰ सन् १९१६ का संस्करण है। फतेहपुर (सीकर) राजस्थानके श्री सरस्वती पुस्तकालयमें यह ग्रन्थ है।

(६) मीमांसा दलोक बालिकम्—स्यायरत्नाकरास्य व्यास्था सहित, श्रीमत् कुमारिल भट्ट पाद विरचित मूल मात्र ग्रन्थ है। बोलबा सीरीज ग्रन्थमाला का मात्र तीन नंबरका पुष्प है, श्रति प्राचीन है, ई० सन् १८६८ का प्रकाशन, फतेहपूर (सीकर) राजस्थानके पुस्तकालयमें है।

ग्रस्तु ।

इसप्रकार अनुवादका संबद्ध नादि कार्य संपन्न होनेपर इसको—मुद्रित कहाँ पर कराना, द्रव्य प्रदाता धादिका भार सि॰ भू॰ पढित रतनवद जैन मुक्तारजी ने लिया। प्रत्य विश्वाल होने से इसको तीन भागों में विभक्त किया। राजस्थानमें मदनगंज-किशनगढ़ में प्रयक्ता मुद्रण कराना उचित समका, संघ उत्तर प्रदेशमें और प्रेस राजस्थान में होनेके कारण पहले तो मुद्रण मदगति से चला किन्तु प्रचानक ही संघ राजस्थान में द्वाया धौर चातुर्मास भी मदनगंज-किशनगढ़ में हुआ, इससे मुद्रण कार्य शीदगतिस होकर मार्राण्ड का यह प्रथम भाग एककोंके हायमें पहुंच रहा है, मेरे को इस कार्य शूति पर आसीम हर्ष है, मेरी प्रार्थना पर इस सनुवादका शुभारंभ हुमा वार्षसाक वीर मार्राण्ड चामुण्ड राय की प्रार्थना पर सिद्धांत चक्रवर्त्ती श्री नेमिनस्थाचार्यने गोम्मस्थारादि पंचसंग्रह की रचना की थी।

पूज्या जिनमित माताओं के विषय में कौनसे स्तुति सुमन संबोए ? माताओं के विषयमे कुछ लिखना सूर्यको दीपक दिखाने सहस है मेरे को उनके चरण सानिष्यमें रहते नी वर्ष हुए हैं उनके गुर्गो का वर्णन करनेको मेरे पास बुद्धि नहीं। माताओं में विनयादि गुर्ण सुन्नोश्तित होते हैं इसी गुर्ण रूपी वृक्ष पर यह प्रनुवादरूपी फल लगा है।

इस ग्रन्थ को प्रकाशित करानेका श्रेय सिद्धांत भूषए। पडित रतनचंद जैन मुस्तारजी को है, यदि ग्राप इसके प्रकाशनमें घिन नहीं रखते तो क्या मानून यह ग्रन्थ कितने समय तक श्रप्रकाशित ही रहता। यह भाषानुवाद स्वाघ्याय प्रिय जनोंमें एवं त्रिचार्यी वर्ग में बड़ा ही उपयोगी होगा. न्याय विषयक ग्रन्थ पढतेसे यह समफ्तेमें ग्राजाता है कि जैनेतव दार्घनिकों के सिद्धांतींका मूल स्रोत सर्वज्ञ से संबंद्ध नहीं होनेसे एवं एकांत पक्षीय कथन होनेसे वे सिद्धांत ग्रवाधित सिद्ध नहीं हो पाते। इत्यनम्

-प्रायिका शुभमति

# परमपुन्य, प्रानःस्मरणीय, आचार्यप्रवर

## १०८ श्री वीरसागरजी महाराज

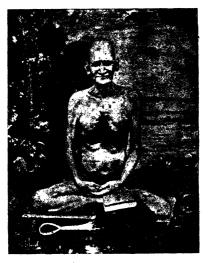

चतुर्विधगणैः पूज्यः, गमीरं सुप्रभावकम् । बीरसिन्धृगुरुं स्तौमि, सूरिगुगाविभूषितम् ।।

| जन्म :                 | क्षुह्नक दीक्षाः             | मुनि दीक्षा:        | समाधि:            |
|------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| श्रापाढ़ पूरिगमा       | फाल्गुन शु <del>व</del> ला ७ | ग्राध्विन शुक्ला ११ | माध्यिन श्रमावस्य |
| वि० स• १६३२            | वि॰ सं॰ १६८०                 | वि• सं• १६⊏१        | वि० सं० २०१४      |
| वीर ग्राम (महाराष्ट्र) | कुम्भोज (महाराष्ट्र)         | समडोली (महाराष्ट्र) | जयपुर (राज०)      |

#### प्रस्तावना

परोक्षामुखकक्तरि श्री माणिक्य मुनीक्वरम्। विदावरं प्रबंदेऽहं जैन न्याय प्रकाशकम्॥१॥ वृक्ति कारं प्रभावन्द्रं पाणिपात्र निरम्बरं। नभास्यत्र त्रिषामक्त्या तर्के शास्त्र प्रणायकम्॥२॥

"प्रमेय कमल मार्राण्ड" जैन न्यायका महान ग्रन्थ है, यद्यपि यह "परीक्षामुख" संज्ञक ग्रन्थ की टीका है किन्तु मौलिकसे कम नहीं है भाषार्थ भी प्रभाषंद्र ने दि॰ जैन दर्शनका जो भीर जितना मर्म इसमें खुलासा किया है प्रन्य ग्रन्थों में देखनेको नहीं मिलता, जैसे मार्राण्ड (सूर्य) कमलोंको खिला देता है वैसे यह ग्रन्थराज प्रमेथोंको भर्थात् प्रमाएको विषयोंको खिला देता है (खुलासा कर देता है)

विभिन्न दर्शनों में प्रमाएक स्वरूपमें, उसकी संख्यामें, उसके विषयमें तथा उसके फलमें विप्रतिपत्ति पाई जाती है। इसी प्रसंगको लेकर श्री मारिएक्यनंदी भाचार्यने मंदबुद्धि वाले न्याय शास्त्रके रिसकोंके लिये परीक्षामुख नामक प्रस्थकी रचना की।

यद्यपि श्राचाये प्रकलंक देव कृत लवीयस्त्रय सिद्धिविनित्त्य श्रादि त्याय विद्याक उच्च कोटि के प्रस्थ थे किन्तु ये सब संद बुद्धि वालोंके लिये गहन थे उन संद बुद्धि प्रव्योंके ज्ञानका ध्यान कर श्राचायं माणिक्यमंत्रीने छोटा सा गागर में सागर भरने जंसा परीक्षामुख रचा । श्रम्य छोटा है किन्तु इसकी गहराई मापना कठिन है । श्राचायं प्रभाचन्द्रने इस पर प्रमेय कमल मालंग्ड नामा बृहत् काय टीका गर्ना एव श्राचायं भर्नतवीयंने लघुकाय टीका प्रमेय रत्नमाला रची, ये दोनों ग्रम्थ टीका ग्रम्थ हैं किन्तु मीलिकसे कम नहीं हैं । प्रमेय रत्नमालाका हिन्दी भाषानुवाद पंडित हीरालाल धास्त्री न्यायतीयं ने किया है, किन्तु प्रमेय करना मालंग्ड का अनुवाद श्रमी तक किसीने नहीं किया था, इस स्तुर्य कार्यको १०४ पूज्या विद्यी प्राधिका जिनमति माताओं ने किया । यह ग्रम्थ श्राचायं तथा व्यायतीयं जेसे उच्च कक्षाओंमें पाठ्य श्रम्थ क्यसे स्वीकृत है किन्तु हिन्दी टीकाके अभावमं निलय पड़ता है । भैने प्रपेन विद्या एवं शिक्षा गुढ स्व॰ पंडित चैनसुखवासजी न्यायतीयंसे कई बार निवेदन किया कि इस हिन्दी प्रधान युनामें इस महाल ग्रम्थको पढ़ने श्रीर पढ़ानेवाले विरक्ष रह जावेंगे, किन्तु यदि हिन्दी टीका हो जायगी तो इसकी उपयोगिताके साथ स्वाध्याय प्रमियोंकी हृदय शाहता भी बढ जायगी । किन्तु वे बहुत कुछ ग्राथ्यासंकों साथही काल कवलित हो गये श्रीर उनके ग्राथवासन पूरे नहीं हो कि ।

उसी चिर वांछित श्रेष्ठ उपक्रमको पूज्या मार्यिका जिनमति माताजी ने किया। मैं उनके इस कार्यकी प्रत्यन्त सराहना करता हूँ तथा पूज्या माताजीके विद्यागुरु प्रायिकारत्न विदुषी ज्ञानमती माताजीको भी कोटियाः घन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसी शिष्याको तैयार किया।

माचार्यं श्री माशिक्यनदी---

प्रमेय कमल मार्राण्डके रचयिता प्रभावन्द्राचार्यश्री माणिक्यनंदी घाचार्यको गुरु मानते थे जैसाकि लिखा है—

> गुरुः श्री नंदी माणिक्यो नंदिताशेष सज्जनः । नन्दिताद् दुरितैकान्तरजा जैनमतार्णवः ॥१॥

इससे सिख होता है कि माणिक्य नंदी प्रभावन्द्राचार्यके गुरु थे, इनकी रचना एक मात्र परीक्षामुख है।

यद्यपि उसास्वामी भावार्यं द्वारा रचित तत्त्वार्थं सूत्रकी रचना सूत्रसाहित्यमें हो चुकी थी, किन्तु न्याय विषयमें सूत्र बद्ध रचना सर्वं प्रथम इन्होंने की।

ध्राचार्य माणिक्यनंदी पर ''बक्लंक श्याय'' की छाप है उन्होंने प्रकलंक देवकी रचनार्ये लचीयस्त्रय, सिद्धि विनिश्चय ध्रादि का पूर्णे रूपेण संयन कर परीक्षामुख प्रन्य रचा है।

जिस प्रकार रानों में बहुमूल्य रत्न माखिब्य होता है उसकी क्षमता मन्य रत्न नहीं करते उसी प्रकार माखिब्य नंदीके सूत्र भी बहुमूल्य रत्न राधिके समान हैं उनकी क्षमता मन्य सूत्र नहीं कर सकते, इसकी पुष्टि नीतिकारने भी की है "खैले खंले न माखिब्यम्"। शास्त्रानुसार सूत्रमें जो विशेषतामें होनी चाहिये वे सब परीक्षामुख सूत्रोंमें पायी जाती हैं।

सूत्रका सक्षण---

अस्पाक्षर मसन्दिग्ध सार वद् विश्वतोमुखम् । अस्तोभ मनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ।।१।।

इस परिभाषाके अनुसार श्री मास्मिक्य नंदीके सूत्र अल्पाक्षरी हैं, संदेह रहित हैं, सार से परिपूर्ण हैं विश्वतोमुख निर्दोष हेतुमान् तथा तथ्यपूर्ण हैं।

समय--

श्री म। णिक्यनंदीके समय निर्घारणमें प्रमुख तीन प्रमाण दृष्टिगत होते हैं-

क— परीक्षामुलके टीकाकार धालार्य धनंत वीर्यने सूत्रकार माणिक्यनंदीको नमस्कार कियातव अकलंक देवको याद किया—

#### सकलकु वचाऽम्भोवे रह्छो येन बीमता। न्याय विद्यामृतं तस्मै नमी मास्त्रिक्यनन्त्रिने ।।१।।

मर्थात् जिन बुदिमानने भट्टाकलंक स्वामीके वयनक्य समुद्रसे न्यायविद्यास्थी ग्रामुक्को निकाला उन आवार्यं माखिक्य नंदीको में ( धनंतवीर्यं ) नमस्कार करता हूँ। इससे प्रकट होता है कि श्री माखिक्यनंदी भट्टाकलंकदेवके उत्तरवर्ती हैं, मट्टाकलंक देवका समय ईसाकी प्राठवीं शताब्दी माना गया है बतः प्राठवीं शती के पश्चात् माखिक्यनंदीका समय बैठता है। प्राचार्यं प्रमाणंद्र जो कि इनके शिष्य ये परीक्षामुखके टोकाकार हैं इनका समय ईसाको दसवीं शताब्दीका पूर्वार्ष है ऐसा विद्वानोंका कहना है। इसतरह श्री माखिक्यनंदीका समय ईसाको नौवीं शताब्दी खिद होता है।

ल — प्रजाकर गुप्त जो ईसाकी धाठवीं खताब्दीके पूर्वार्घ में हुए ये उनके मतका लण्डन परीक्षापुत्रमें पाया जाता है इससे भी इनका समय ६ खती ठहरता है।

ग— माचार्य माणिक्यतंदीके शिष्य नयतंदीने सुदर्शन चरितको वि॰ सं० ११०० में पूर्ण किया था प्रत: उनके गुक्का समय उनसे पहुले होना निश्चित है, विकम संवत् में घीद ईसवी सन्में ४७ वर्षका प्रत्तर है इस हिसाबसे माणिक्यतंदी ईसाकी नौषी खताब्दीके ठहरते हैं।

#### कृति--

श्री माणिक्यनंदीकी एक मात्र कृति परीक्षामुख उपलब्ध होता है जो अपनी सानीका जैन न्यायमें एक मात्र सुत्र ग्रन्थ है।

#### प्रन्य का परिचय-

जैनागमर्थे संस्कृत भाषामें सूत्र बद्ध रचनाका प्रारम्भ भगवत उमास्वामीने किया। न्यायमें प्रस्तुत बन्व ( परीक्षामुख ) ग्राच सूत्र ग्रन्थ माना जाता है।

विषय —परीक्षामुख प्रन्य का नाम निर्देख "परीक्षा" बब्दले प्रारम्भ होता है, प्रसिद्ध धर्म-भूवरा यति की रचना न्यायदीपिका में परीक्षाका सक्षण इसप्रकार दिया है—

"विषद्ध नाना युक्ति प्रावस्य दोवंत्याय बारलाय प्रवर्तमानो विचार: परीका"। प्रचांत् विषद्ध नाना युक्तियोंकी प्रवलता और :दुवंतताके अवधारण करनेके लिये प्रवर्तमान विचार को परोक्षा कहते हैं। इस लक्षायुके अनुसार इस प्रश्य में प्रमाख और प्रमाखाभासोंका नाना युक्तियोंसे प्रकाब शासकर उनकी सही परीक्षा की है इसी कारण इस प्रन्य की सार्थकता है। युख यब्द प्रमुखी बाचक है अत: यह प्रन्य प्रमाख और प्रमाखाभासको कहनेमें प्रमुखी है। ध्रयवा परीक्षा का प्रव न्याय है और युख यब्दका प्रवेशद्वार है न्याय और विटल विषयमें प्रवेश पानेके निये यह द्वार सहश होनेसे सार्थक नाम परीकापुक्ष है। प्रत्य खह समुद्दे वॉमें बिमक है, प्रवममें १६ दितीयमें १२ तृतीयमें ६६ (प्रत्यमिक्षान के द्रशंतों के पौचों भेशोंके प्रवक पृथक सूत्र गिनने पर एवं तर्क ज्ञान प्ररूपक सूत्रको पृथक [मनने पर १०१ सूत्र संक्या भी होती है) चतुर्वमें ६ पंचममें ६ घीद चहुमें ७४ सूत्र हैं, कुल मिलाकर २०७ सूत्र हैं (इसरी घपेखा से २१२ हैं) प्रमाखका स्वरूप, भेद भीर भेदोंका स्वरूप उनके उदाहरण चार समुद्दे वोमें कहा गया है एवं प्रमाखका विषय कहा गया है। पंचम समुद्दे वोमें प्रमाखका फल बतलाकर चहुमें प्रमाखाता, संख्यामात, विषयामास धीद फलाभासका वर्णन किया है।

भाषा भीर शैली--

भाषा परिनाजित संस्कृत है। संस्कृत पीठ होकर भी सुवोध है, पाठकों को प्राधिक वौद्धिक वल विनालगाये समक्षमें भाजाती है। शेली सूत्र शैती है। सिक्षत में सारको समक्षानेका जैसा सूत्रकाकार्य होता है वैदायहा भी है। सूत्रकार गागर में सागर भरने की शैली भगनाते हैं, भाषायं भाणिक्यनेदीने भी वही भगनाई है।

#### टीकार्वे और टीकाकार

परीक्षामुखकी टीका कहनेमें चार फ्रीर वास्तवमें तीन हैं सर्वप्रयम की टीका रचनामें प्रस्तुत प्रपना ग्रन्थ प्रमेय कमल मार्राण्ड है इसके टीकाकार प्रभावन्द्राचार्य हैं। दूसरी टीका ग्राचार्य प्रमंतवीर्य कृत प्रमेयरलमाला है। तीसरी टीका प्रमेयरलालंकार है जो भट्टारक चार्काित ढारा रचित है। चौची टीका प्रमेय कण्डिका है जो मात्र प्रयम सूत्रकी विस्तृत व्याख्या है इसके निर्माता श्री शान्ति वर्णी हैं।

#### प्रमेय कमल मार्राण्ड

प्रस्तुत ग्रन्थ प्रमेय कमले मार्राण्ड परीक्षामुख सूत्रकी टीका है, जैसा इसका नाम है वेसा ही विषय प्रतिपादन है। जैसे सूर्य कमलोंको विकसित करता है वैसे समस्त प्रमेयोंको प्रदक्षित करने वाला यह ग्रन्थ है। टीकाकारने टीका करते समय प्रपत्ती बुद्धिका पूर्ण परिचय दिया है, ऐसा लगता है कि यह ग्रन्थ टीका ग्रन्थ नहीं मीलिक ग्रन्थ है। ग्रुगके अनुरूप टीकामें जो विशेषता होनी चाहिये वह सब प्रस्तुत ग्रन्थ में मौजूद है। सम सामयिक न्याय ग्रन्थोंके जितने भी सूक्य विवेचन हैं वे सब इस ग्रन्थमें मिलेंगे। जहांतक विषय प्रतिपादनका प्रस्त है मूल ग्रन्थ कलांके सूत्रीयर उठनेवाले वादविवादों का सम्पूर्ण हल इसमें मिलेगा। प्रमास्तरायका विवेचन करता मुख्य म्हणसे इस ग्रन्थका विवय है।

भाषा एवं शैली---

प्रमेय कमल मंत्रिण्डकी भाषा गुद्ध संस्कृत भीर शैली हेतु परक स्थाय श्रीमत है। देतने छन्न कोटिक उद्धरिणोंके साथ खण्डन मण्डन किया है कि न्यायको समक्रनेवाला व्यक्ति अपेशी विज्ञासीको सी छा ही चांत कर नेता है। जितने भी विकल्प उठने चाहिये सभी को उठाकर उन सभी का विवेक पूर्वक समाचान किया गया है। उदाहरएा के लिये दिये गये क्लोक टीकाकारके तन् तत् प्रन्य सम्बन्धी समाच शानको वर्षा रहे हैं।

#### उपादेयता---

इस ग्रन्थको उपादेवता जैन न्याय में सर्वोपिर है। न्यायके जितने भी ग्रन्थ हैं उनमें प्रमेय कमल मार्त ण्ड बहुचर्चित है। शास्त्री, न्यायतीर्थ, भाषाध्रं जैसी उच्च कक्षाओं का पाठ्य ग्रन्थ होनेसे इसकी उपादेयता स्पष्ट रीत्या समक्ष में भा जाती है।

बिना न्यायके कतौटीपर कसे बस्तु तरव समक्त में नहीं झाता । आचार्य ने प्रमासका स्वरूप भली भांति समक्ताकर जैनाममें सपना प्रमुख स्थान बनाया है। न्यायको जाने बिना वस्तुका तल-स्पर्धी ज्ञान नहीं हो सकता, झत: प्रस्तुत प्रन्य न्याय विषयक होनेसे विशेष उपादेय माना जायगा ।

ग्रन्थ रचयिता--

स्थान, गुरु परंपरा और कार्य क्षेत्र--

इस प्रमेथकमल माल ण्ड के रचियता बाजायं प्रभाजन्द हैं, ये घारानगरी के खासक राजा भोज द्वारा सम्मानित एवं पूजित हुए थे। अवरणवेलगोलाके शिलालेख के अनुसार श्री प्रभाजन्द्वा-चार्य मूल संज्ञान्तर्गत नंदीगरणको आचार्य परम्परा में हुए थे। इनके गुरुका नाम परमन्त्री था। इनकी शिक्षा दीक्षा पर्मानंदी द्वारा हुई मानी जाती है, किन्तु परीक्षामुख के कर्ता मास्यिश्यनंदी को भी इन्होंने गुरु रूपमें स्वीकाद किया है। प्रभाजन्द्वाचार्य राज मान्य राजिय थे, राजा भोज द्वारा नमस्कृत थे, ऐसा निम्न लिखित स्लोक द्वारा सिद्ध होता है—

> श्री भाराधिप भोज राज मुकुट श्रोताक्षम रिष्मच्छटा-च्छाया कुंकुम पंक सिक्ष चरणांभोजात लक्ष्मी घवः । न्यायाक्जाकर मण्डने दिनमिणः शब्दाक्ज रोदोमिणः स्येयात् पंडित पुण्डरीक तरिणः श्रीमान् प्रभा चन्द्रमाः ।१। श्री चतुं मुक्देवानां शिष्योऽष्ण्यः प्रवादिभिः । पण्डित श्री प्रभाचन्द्रो स्त्र बादि गजाकुसः ।।२।।

उक्त स्लोकों में इनको पंकित कहा गया है, इससे यह नहीं समक्षता कि ये ग्रहस्य पंकित होंगे।

यह विशेषण तो इनको विडाल सिंढ करने हेतु है। वस्तुतः ये नगन दिनस्यर जैनावायाँकी परस्परामें
मान्य भावायं थे। इनको सब्दाब्ज द्वितपृश्चि को संज्ञा देना इनके द्वारा र्यावत जैनेन्द्र व्याकरण पर
जैनेन्द्र न्यास-सब्दाब्जो भास्कर नामक सन्यके कारण है। प्रथित सांकिक कहनेका समित्राय भी

म्रह्मन तार्किक प्रन्योंके रचित्रता होने के कारण ही है। घिलालेखोंके घाषार पर इनके सक्षमी श्री कुलभूषण मुनि माने वाते हैं।

समय—प्रापका समय प्राठवीं शताब्दीसे लेकर दसवीं के पूर्वार्थ तक माना जाता है। प्राचार्य जिनसेनने ग्रादिपुराएा में एक स्लोक लिखा है, इससे भी यही सिद्ध होता है:—

> चन्द्रांशु शुभ्रयश्वसं प्रभाचन्द्र कवि स्तुवे । कृत्वा चन्द्रोदयं येन शखदाह्वादितं जगत् ॥

उक्त चन्द्रोदयका घर्ष ग्राचार्य कृत न्याय कुमुदचन्द्र से है। प्रसेयकमल मार्तन्ड भीर न्याय कुमुदचन्द्र से ही प्रभाचन्द्राचार्यका सही समय जात होता है। यह समय "भोजदेवराज्ये या वर्षीसह देव राज्ये" इस प्रशस्ति पदसे प्रतीत होता है। राजा भोजकी बोग सूत्रपर निसी गयी टीका राज मार्त्तं जह है। हो सकता है मार्राज्य शब्द परस्पर प्रभावी हो।

पं क महेन्द्रकुमार न्यायाचायं, पं क कैलायचन्द्र बास्त्री, मुक्तार साहव तथा नाथूरामजी प्रेमी म्रादि बिद्धानोंने काफी ऊहापोह के साथ भ्राचार्यका समय ईस्त्री सन् १८०० से १०९५ तकके बीचमें माना है। यह समय भ्राचार्य द्वारा रचित रचनाभ्रों तथा उत्तरवर्ती रचनाभ्रोंके भ्राधारपर निश्चित किया है। विशेष जानकारी के लिये पंडित महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य द्वारा लिखित प्रमेयकमल मार्राण्ड [मूल संस्कृत सात्र] की दितीयावृत्ति की प्रस्तावना देखनी चाहिये।

प्रभाचन्द्राचार्यकी रचनायेः---

धावार्ष प्रभावन्द्र विशेष क्षयोपशमके घनी थे । जहां तक ज्युश्ति का प्रश्न है धाप 
ग्रसाधारण ज्युश्यन्न पुरुष थे । ग्रापने प्रथनी लेखनी न केवल न्याय विषय में ही चलायी प्रियतु सभी 
विषयों पर प्रापका प्रसाधारण प्रधिकार था । दर्शन विषयक ज्ञानमें भाषको सभी दर्शनोंका 
[ भारतीय ] ज्ञान था । वेद, उपनिषद, स्मृति, सांख्य, योग, वंशेषिक, न्याय, मीमांसक, बौढ, चार्वाक 
धादि दर्शनोंका प्रापने भच्छा प्रभ्ययन किया था । साय ही वैयाकरण भी थे, इन्हींने जेनेन्द्र 
व्याकरण्याद जेनेन्द्र न्यास लिखा है । इसी प्रकार साहित्य, पुराण, वेद, स्मृति, उपनिषद ग्रादिपर 
पूरा ग्रधिकार था । इनकी रचनाभोंने उक्त प्रस्थाका कुछ ना कुछ श्रंश धवश्य मिलेगा । पंडित 
महत्त्वकुनार न्यायावायंने अपनी प्रस्तावनाके कह स्थल लिख है, अवस्य क्षेत्रमुल विवेषन किया है उसी 
प्रस्तावनाके ग्राधार पर इस प्रस्तावनाके कह स्थल लिख है, अवस्य क्षेत्रमां केल में प्रमन्ये गैद्धांतिक 
का नाम प्राथा है, कुलभूषण उनके धिष्य थे, तथा प्रभावन्द्रावायं कुल भूषण यित के समर्ग थे । इस 
लेख में प्रभावन्द्रकी शबदास्मोज भासकर भीर प्रथित तर्क प्रन्यकार लिखा है —

घविद्ध कर्णांदिक पदानंदि सेद्धान्तिकास्योऽजनि यस्य लोके-कौमारदेव वितता प्रसिद्ध बीया तु सो ज्ञाननिष्कस्स धीरः। तिष्कष्यः कुलभूषणास्य यतिपदचारित्रवारी निष्किः। सिद्धांतास्त्रुषि पारगो नतिवनेयस्तत् सषमों महान्।

#### शब्दाम्मोरह भास्कर। प्रवित तर्कं बन्धकार: प्रभा-चन्द्राख्यो सुनिराज पण्डितवर: श्री कुण्डकुन्दान्वय: ।।

षा • अभाषाद्रको इस लेखमें जो विशेषणा विधे हैं, उपयुक्त हैं। वास्तवमें वे शब्दक्षणी कमलों-को [ सब्दोबीज भास्कर नामक पत्व ] खिलाने के लिये सूर्यके समान और प्रसिद्ध तर्क प्रत्य प्रमेय कमल मार्शण्ड के कर्ता हैं। जैन न्यायमें तार्किक दृष्टि जितनी इस ग्रन्थमें पायी जाती है प्रत्यत्र नहीं है। प्रमेयकमल मार्शण्ड, त्याय कुमृद चंद्र, शब्दाम्भोज भास्कर, प्रवचनसार सरोज भास्कर, तत्त्वार्थ-वृत्ति पदविवरण्, ये इतने ग्रन्थ प्रभावंद्राचार्य द्वारा रचित निविवाद रूपसे सिद्ध हुए हैं।

- १. प्रमेयकमलमाल व्ह-प्यह प्राचार्य माखिक्यनंदीके परीक्षामुख सूत्रों-टीका स्वरूप प्रत्य है। मत मतातरोंका तक वितकोंके साथ एवं पूर्वपक्षके साथ निरसन किया है। जैन न्यायका यह घडितीब प्रत्य है। प्रपना प्रस्तुत प्रत्य यहाँ है, जैन दर्शनमें इस कृतिका बढ़ा भारी सम्मान है।
- र न्यायकुमुबचन्द्र-- श्रेसे प्रमेयरूपी कमलों को विकसित करनेवाला माल ब्ह सहस प्रमेय कमल मार्लाब्ह है वैसे ही न्यायरूपी कुमुदोंको प्रस्फुटित करनेके लिये चन्द्रमा सहस न्याय कुमुदचन्द्र है।
- ३ तत्त्वाधं वृत्ति पद विवरण्-यह ग्रन्थ उमा स्वामी ग्राचायं द्वारा विरिचत तत्त्वाधं सूत्र पद रची गयी पुत्रयपाद प्राचार्यको कृति सर्वाधं सिद्धिकी वृत्ति है। वैसे तो पुत्रय पावाचार्यने बहुत विकास रोखा सुत्रोंका विवेचन किया, किन्तु प्रशाचन्द्राचार्यने सर्वाधंतिद्धिस्य पदींका विवेचन किया है।
- ४. शब्दाम्भोजभास्कर—यह शब्दसिद्धि परक ग्रम्थ है। शब्दरूपी कमलोंको विकसित करने हेतु यह श्रम्थ भास्कर वत् है। ये स्थयं पूज्यपाद माचार्यके समान वैयाकरणी थे, इसी कारण पूज्यपाद द्वारा रचित जैनेन्द्र व्याकरण पर शब्दास्भोज भास्कर वृक्ति रची।
- प्रजननसारसरोजमास्कर-जेंसे सन्य प्रन्थोंको कमल और कुमुद संझा देकर प्रपनी कृतिको मार्लण्ड, चन्द्र बतलाया है, वैसे प्रवचनसार नामक कुंदकुंद आचार्यके प्रध्यात्म प्रन्थको सरोज खंजा देकर प्रपनी वृत्तिको भास्कर बतलाया। प्रापका ज्ञान न्याय धौर शब्दमें ही सीमित नहीं था, प्रपितु प्राप्तानुमवकी धौर भी प्रससर या। जिन गायाधोंको वृत्ति प्रमृतवन्द्राचार्य ने नहीं की उन पर भी प्रधाचन्द्राचार्यने वृत्ति की है।

समाधितन्त्र टीका झादि सम्य सन्य भी झाएके द्वारा रचित माने जाते हैं किन्तु इनके विषयमें विद्वानोंका एक मत नहीं है। इसप्रकार प्रभावन्द्राचार्य सामिक विद्वान, ताकिक, वैवाकरण झादि पदोंसे सुनोभित श्रेष्ठतम दि॰ बाचार्य हुए, उन्होंने प्रपने गुणोंद्वारा जैन जगतको अनुरंजित किया, साथ ही अपनी कृतियां एवं महास्रतादि झाचरणहारा स्वपरका कत्याण किया। हमें झाचार्यका उपकार झावकर उनके चरणोंमें नतमस्वक होते हुए साचना करनी है कि हे गुब्देव! आपके सन्योंमें गित हो एवं हमारी झालकस्थाणकारी प्रवृत्ति हो।

हिन्दी टीकाकर्त्री १०५ पूज्या विदुषीरत्न प्रार्थिका जिनमति माताजी-

हिन्दी भाषा प्रधान इस युगमें प्राय: सभी संस्कृत, प्राकृत थावा प्रन्यों का हिन्दीमं धनुवाद हुआ है तबनुसार पूज्या माठाओंने प्रस्तुत प्रत्यको सभी तक भाषान्तरित नहीं हुआ देखकर एवं न्याय विवयके विद्यार्थि सियं उपयोगी समफ्रकर इसका सनुवाद किया है, आपका हम सभी पर महान उपकार है। विद्यार्थी तो भाषको इस इतिसे लाभान्तित होंगे ही किन्तु स्वाध्याय प्रेमी भी भव इसका सास्वादत [स्वाध्याय] ने सकेंगे। माताओंने जिब संशी को अपनाया है वह अस्वत तरू एवं युवोच है। दुक्ट स्वत्यको सरस्तायों के सम्वाध्याय के सन्योगें वन साचारण्याको स्वीच है। इक्ट सन्यकी सरस्तायामें दोका सनुपतस्य है, प्रधम तो न्यायके सन्योगें वन साचारण्यकी स्वीच ही होते ही, दूवरे भाषाको कठिनता "मघवा सन्य विद्याय दिशारा" की कहावत चरितायों कर देखी है। साताओंने इस सन्यमें जितनी सदस्ता बरतती चाहिये बरती है। कई स्थानोंपर बोल चाल के सन्य एवं प्रायोगें प्रवत्नी सदस्ता बरतती चाहिये बरती है। कई स्थानोंपर बोल चाल के सन्य एवं प्रायोग स्वाध्य स्व

#### प्रनुवाद विषयक विवरण्-

इस मूल प्रन्य में जो प्रकरण हैं उनको पृथक पृथक शीर्थक देकर विभाजित किया है, वादी प्रतिवादीके कथनको विभाजित किया है। प्रत्येक प्रकरणके प्रारंभमें तद तद मत संबंधी प्रन्यका उद्धरण लेकर "पूर्वपक्ष" रखा है जिससे परवादीके मतस्य का प्रण्छा परिचय हो जाता है।

 प्रत्येक प्रकरणके धन्तर्में तत्तद् प्रकरण का "सारांख" दिवा है जो विद्यार्थियों को परीक्षामें ध्रस्युपयोगी होगा।

साहित्यक प्रन्य, कथा परक प्रन्यका अनुवाद सहजरूपसे किया जा सकता है किन्तु न्याय परक प्रन्यों का अनुवाद सहज नहीं होता। यद्यपि टीकामें रूपान्तरकी मुख्यता है, प्राधुनिक ग्रुगके अनुसार टीका ग्रन्थों जैसा निर्वाह नहीं मिसता किन्तु यह प्रयास ओह है, प्रथम प्रयास है।

मेरी माताओंसे विनम्न प्रार्थना है कि अनुवाद तो संपूर्ण ग्रन्थका हो चुका ही है मत: शेष दो लण्डोंका गुद्ररण भी भी घ्र हो जिससे घल्पजोंको प्रापक ज्ञानका समुचित लाभ मिल सके।

सि • भू० पंडित रतनचंद जैन मुक्ताद को मैं बहुत बहुत घन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रथ्यको प्रकाशित करवानेमें पूर्ण सहायता दी ।

यंडित मूलचंद जैन सास्त्री ( महाबीरजी ) ने संखोधन कार्य को करके जिनवाशी की सेवा की सतः वे बहुत प्रथिक धन्यवासके पात्र हैं।

> गुलाबचन्द जैन प्राचार्य दिगंबर जैन संस्कृत कॉलेब, जयपूर [राजस्थान]

#### प्रत्थमाला सम्पादक की कलम से

जैन बाक् मय में न्याय प्रन्यों का पठन-पाठन वर्तमान में बहुत ही घल्य मात्रा में है। जिसका प्रमुख कारए। यह भी है कि न्याय प्रन्यों के हिन्दी सरल भाषा में शावान्तर कम प्रन्यों के हुए हैं। जिस प्रकार से रलोकवार्तिक धीर प्रष्टु कहा थादि न्यायसार के महान प्रन्य हैं। उसी प्रकार से प्रमेय कमल मार्लंग्ड का नाम भी विलिह प्रन्यों में भाता है। सन् १६६६-७० की बात है, पूज्य प्रायिका राल श्री तानमती माता भी सप्टसहसी प्रन्य का मनुवाद कर रही थीं, उसी समय कई बार आपने प्रमेयकमलमार्लंग्ड के प्रनुवाद के लिए प्रपनी ज्येष्ठ सुधिष्या श्री विनमती जी को प्रेरित किया धीर उसी प्रेरणा के फलस्वरूप प्राय प्रमेय कमल मार्लंग्ड का हिन्दी भाषानुवाद पाठकों के हाथ में पहेंच रहा है।

भाविका त्री जिनमती माता जी के ज्ञान का इतना विकास किस प्रेरणा का स्रोत है, कि एक न्याय प्रागम के इतने विशिष्ट प्रत्य का भाषानुवाद करने की क्षमता प्राप्त करके साध्वी जगत में भ्रपना नाम विश्वृत कर निया है। इस सन्दर्भ में पूज्य भ्रायिका रत्न श्री ज्ञानमती माताजी के उपकार को नहीं भ्रनाया जा सकता।

सन् १९४४ की बात है झायिका ज्ञानमती माता जी झुल्लिका श्री कीर मती माता जी के पद में थीं उस समय प्राप बारित चक्रवर्ती प्राचार्यवर्षे श्री ज्ञालितसागरजी महाराज की सल्लेखना के समय प्राचार्ये श्री के दर्शनार्थे कुठ विशाल मती जी के साथ दिखाए भारत में विहाद कर रही थीं, वहीं पर सोलापुर के निकट म्हुसवड़ ग्राम जिला सातारा में ग्राफने चानुमांस किया। बानुमांस के मध्य प्रनेक लड़कियाँ पूज्य माता जी से कातंत्र ज्याकरएा, द्रव्य पहुर, तत्वार्थसूत्र प्रादि बन्धों का प्रध्ययन कर रही थीं। लड़कियों में एक 'प्रभावती' नाम के २० वर्षी ज्ञा लड़को थीं। जो विवाह नहीं करना चाहती थीं। माता जी ने प्रपने वारसल्य के प्रभाव से प्रभावती को प्राक्षित किया मौर सन् १९४४ को दीवाबलों के सुभ दिन बीर प्रभू के निर्वाण दिवस में १० वीं प्रनिमा के तत दे दिए ।

वहाँ से विहार कर पुरुष माता जो ने प्रभावती को एवं एक घोर सीभाव्यवती महिला सोनुवाई को साथ लेकर घा॰ श्री बीर सागर जी के संघ में श्रवेश किया, घोर स्वयं प्रायिका दीक्षा लेकर ज्ञानयती नाम प्राप्त किया तथा तथ प्रभावती को खुल्लिका दीक्षा दिवाकर जिनमती नाम करण किया। पृश्य माताजो ने धुल्लिका बिनमती को खहुढाला. द्रम्य संबष्ट से लेकर जिनेन्द्र श्रिक्या, जैनेन्द्रमहावृत्ति, गोम्मटका, संविद्यसार, मूलाचार, प्रनगाद धर्मामृत, प्रमेय कमल मात्तं वड, न्याय कुपुद चन्द्र राजवातिक घादि बारम्भ से लेकर घनेक उच्चतम बच्चों का मूख से खच्यवन कराके निर्मात वना दिया।

खंख में बच्चिप स्थाय, ज्याकरता स्नादि बन्धों का पठन-पाठन बहुत ही प्रत्य मात्रा में होता या। फिरं और न्याय कच्चों को परस्परा की प्रश्नुच्छा बनाए रखने के लिये पूज्य प्राधिका रत्न श्री ज्ञानमती माता जी को न्याय बन्यों के पठन-पाठन से बड़ा ही प्रेम रहा है, वे प्रपनी सभी श्रिष्यामों को न्याय के परीक्षामुख से लेकर प्रष्टुसहली मादि उच्चतम बन्यों तक तथा व्याकरण कार्तन, जैनेन्द्र प्रक्रिया मादि का मध्ययन मवस्य कराती हैं।

सन् १९६१ में सीकर चातुर्मास के मध्य घा॰ श्री शिवसागरणी के करकमलों से श्रु॰ जिनमती जी की घायिका दीक्षा सोस्लास सम्पन्न हुई। घायिका जिनमती जी प्रारम्भ से ही निरत्तर घायिका जानमती माता जी के साजिक्ष्य में ही झानार्जन करती रही हैं। सन् १९६२ में पूज्य जानमती माताजी ने समेद खिलर यात्रा के लिए से से अलग प्रस्थान किया, तब घा॰ पधावतीजी छा। जानमतीजी, घा॰ घाटिमतीजी, शु॰ श्रेयासमतीजी, उनके साथ वीं। यात्रा के प्रवास में घी घायन प्रयास निया से से से प्रस्था किया, तब घा॰ पधावतीजी घाव प्रयास नी सिष्यानी प्रस्थान के सर्वा है।

१९७० में जिस समय पूज्य द्यायिका रत्न श्री ज्ञानमती माताओं स्रष्टसहुली का धनुवाद कर रही द्यों। उस समय जिनमती माताओं ने भी प्रमेस कमल मार्राण्ड का धनुवाद प्रारम्भ करके पूर्ण कर दिया था। इस प्रकार द्या॰ जिनमतीओं ने १६ वर्ष तक निरन्तर द्यायिका रत्न भी ज्ञानमती माताजी की छुत्र छाया में रहकर सम्यग्दर्शन, ज्ञान ग्रीर चारित्र रूपी निधि को प्राप्त किया है।

वास्तव में कोई माता तो केवल जन्म ही प्रदान करती है लेकिन ग्राधिका ज्ञानमती माताजी ने ग्रवनी सभी विज्यामों को घर से निकालकर उनको केवल चारित्र पथ पर ही नहीं ग्रास्ठ किया है विक्त उनके ज्ञान का पूर्ण विकास करके निक्पात बनाया है। कई वर्षों से मुक्त भी पूत्र्य माताजी की छल छाया में रहने का एवं उनसे छुछ ज्ञानाजंन करने का सीभाग्य प्राप्त हुया है। कई बार जिनमतीजी ने स्वयं भी कहा है कि गर्भीमान किया से न्यून में ज्ञानपती माताजी ही हुयारी सक्ची माता हैं। इनका मेरे उत्तर बहुत उपकार है। स्वामी समंतभद्र ने भगवान की भी माता की उपना दी है। "मादेव वालस्य हिताचुवास्ता" भगवन ग्राप माता के समान बालकों के सिये हित का मनुवासन करने वाले हैं, यास्तव में सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र में हाथ पकड़ कर लगाने वाले ग्रुड ही सच्ची माता है।

षाशा एवं पूर्ण विश्वास है कि विडय्वर्ग ही नहीं, वरन् समस्त जन समुदाय हिन्दी धनुवाद के डारा इस महान बन्य के विषय को सुगमता से समक्ष कर प्रपने ज्ञान को सम्यक् बनाकर भव-भव के दुखों से छूट कर सभ्यावाष सुख की प्राप्त करेगा।

इन्हीं शन्दों के साथ पदम उपकारी, महान विदुषी, न्याय प्रभाकर ग्रायिका भी ज्ञानमती ज्ञाताजी के अभीक्ष ज्ञानोपयोग रूप महत् गुस्मों की प्राप्ति हेतु उन्हें श्रवंत श्राप्तनन्दन करते हैं।

सम्पादक :

मोतीचन्द जैन रवीन्द्रक्रमार जैन

# परम एन्य तपस्वी आचार्यप्रवर १०५ श्री शिवसागरजी महाराज

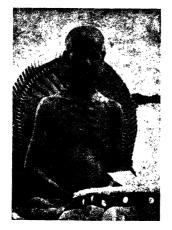

तपस्तपति यो नित्य, कृशायो गुरापीनक:। शिवसिन्धुगुरुं वदं, भव्यजीवहितकरम्।।

जन्म : वि∙ सं∙ ११४८ ग्रदग्राम (महाराष्ट्र)

の出版が展り、域が関い、域が近い関の関う。更のであり、変か、変か、変か、変か、変か、変か、変か、のでので、できない。 1997年 - 1997年 -

धुळ्ळक दीक्षा: वि०स०२०●१ सिद्धवरकट मुनि दोक्षाः वि० म० २००६ नागौर (राज०) समाधिः फाल्गुन ग्रमावस्या वि० स० २०१४ श्री महावीरजी では、これのこれの関うの間のできるの間のこれの関係のは、これのでは、これのこれの関うの間のこれのでは、これのこれのでは、これのこれのこれのこれのこれのこれのことが、これのこれのこれのことが、これのことが

#### विषय परिचय

प्रथम ही संबंधायियेम 'इष्टप्रयोजन, शक्यानुष्ठानादि की तथा मंगलाचरण की चर्चा है स्रनंतर जरन्तैयायिक प्रमाण के विषय में भपना पक्ष स्थापित करता है। इस ग्रन्थ में प्रमाण तत्वका मुख्यतया विवेचन है। प्रमाण अर्थात् पदार्थीं को जानने वाली चीज, इस प्रमाण के विषयमें विभिन्न मतों में विभिन्न ही लक्षण पाया जाता है। नैयायिक कारक साकत्यको प्रमाण मानता है। वैशेषिक सिन्नकर्ष को, सांख्य इन्द्रिय वृत्ति को, प्रभाकर (मीमासक ) ज्ञातु व्यापार को प्रमाण मानते हैं। मतः इन कारक साकल्यादि का ग्राचार्य ने कमशः पूर्वपक्ष सहित कथन करके खण्डन किया है। और ज्ञान ही प्रमाण है यह सिद्ध किया है। बौद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण को निविकल्प रूप स्वीकार करता है इसका भी निरसन किया है। शब्दाद तवादी भर्त हरि ग्रादि प्रमाण को ही नहीं ग्रापत सारे विश्व को ही शब्दमय मानते हैं इस मत का निरसन करते ही प्रमाण के स्वरूप के समान उसके द्वारा ग्राह्म विषय में विवाद खड़ा होता है । जैन प्रमाण का विषय कथंचित श्रपूर्व तथा सामान्य विशेषात्मक मानते हैं जो सर्वथा निर्वाध सत्य है। किन्तू एकान्त पक्ष से दूषित बुद्धि बाले मीमांसकादि प्रमारा को सर्वधा अपूर्वार्थका बाहक मानते हैं उनको समक्राया गया है कि प्रमारा को सर्वथा अपूर्व ग्राहक मानने में क्या २ बाघायें आती हैं। प्रमाशा संशय, विषयंय अनध्यवसाय रहित होता है। विषयंय ज्ञान के विषय में भी विविध मान्यता है। चार्वाक विषयंय का अख्याति रूप ( ग्रभाव रूप ) मानता है। बौद्ध भसत स्थाति रूप, सांस्थ प्रसिद्धार्थ स्थाति को, शन्यवादी द्यात्म स्पाति को तथा ब्रह्मवादी अनिर्वचनीयार्थ स्थाति को विपर्यय ज्ञान कहते हैं। प्रभाकर स्मृति प्रमोध को (याद नहीं रहना ) विपर्यय बतलाते हैं । इन सबका निराकरण करके प्राचार्य ने विषयं का विषय विपरीत पदार्थ सिद्ध किया है। जब प्रमास का विषय कथचित अपूर्व ऐसा बहिरंग मन्तरंग पदार्थ रूप सिद्ध हम्रा तब महै तवादी उसमें सहमत नहीं हुए, ब्रह्मवादी संपूर्ण विश्व-को ब्रह्ममय, बौद्ध के चार नेदों में से योगाचार, विज्ञानमय, चित्ररूप ग्रौर माध्यमिक सर्वया शुन्य रूप मानता है। इनका क्रमशः खण्डन किया है। पून: ज्ञानको जड का धर्म मानने वाले सांख्य और चार्वाक ग्रयना पक्ष रखते हैं। ग्रयात सांख्य ज्ञान को जड प्रकृति का गुए। मानता है। ग्रीर चार्वाक पृथियी प्रादि भूतों का, प्रतः इनका खण्डन किया है, तथा ज्ञान को साकार मानने वाले बौद्ध का खण्डन किया है। मीमांसक (भाट्र) ज्ञान को सर्वया परोक्ष मानता है। प्रभाकर ज्ञान भीर मान्मा दोनों को परोक्ष मानता है। नैयायिक ज्ञान को जानने वाला दूसरा ज्ञान होता है। ऐसा मानता है। इस प्रकार ये कमशः परोक्ष ज्ञानवादी, स्नात्म परोक्ष वादी ज्ञानान्तर वेद्य ज्ञानवादी कहलाते हैं। इनका निराकरण करके इस भध्याय के भन्त में मीमांसक के स्वतः प्रमाणवाद का सुविस्तृत विवेचन

सहित खण्डन पाया जाता है। इस प्रकार प्रथम प्रध्याय में कारक साकत्यवाद, सिक्तवंबाद, इन्द्रियवृत्ति, ज्ञातृध्यापार, निर्विकत्पप्रत्यक्षवाद, शब्दाह तवाद, विपर्ययविवाद, स्मृति प्रमोष प्रपूर्वाचेवाद, ब्रह्माह तवाद, विज्ञानाई तवाद, विवाद तेवाद, त्र्याई त, अनेतनज्ञानवाद, साकारज्ञानवाद, भूतर्यतेव्ययाद, ज्ञानपरोक्षवाद, आत्मपरोक्षवाद, ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवाद, प्रमाण्यवाद इतने प्रकरणों का समावेश है।

दूसरे प्रध्याय में प्रत्यक्षेक प्रमाण्याद, प्रमेयद्वे विध्यवाद, नेयायिक, मोमांसक के द्वारा बौद्ध के प्रमाण्यस्थ्या का निरसन, मीमांसक के द्वारा उपमा, प्रयापित घीर प्रमाय प्रमाण का समर्थन, शक्ति स्वस्य निचार, प्रभाव ममाण्यका प्रत्यक्षादि प्रमाणों में घंतर्भाव, मीमांसक के प्रागमाव धादि प्रभावींका विस्तृत निरसन, विशेद ज्ञानका स्वरूप, चश्च प्रक्षिकर्षवाद, सांध्यावहारिक प्रत्यक्ष इन प्रकर्षणों का समावेश है। ग्रव यहाँ पर इन ३० प्रकरणों का शब्दायं और सक्षिप्त भावायं बताया काता है—

कारक साकस्यवाद — कारक - आनों को करने वाले धर्षात् ज्ञान जिन कारणों से उत्पन्न होता है वे कारक कहलाते हैं। उनका साकत्य धर्यात पूर्णता होना कारक साकत्य है उसको मानना कारकसाकत्यवाद है। इसका प्रतिपादन करने वाले नेपायिक हैं। इनका कहना है कि पदार्थों को जानने के लिये ज्ञान धीर धज्ञानरूप दोनों ही सामग्री चाहिये, कर्ता ग्रास्मा तथा ज्ञान बोवरूप सामग्री और प्रकाश धादि प्रज्ञान-प्रवोधरूप सामग्री है यही प्रमाण है भावाये यह हुमा कि वस्तु का ज्ञान जिन चेतन ग्रचेतन की सहायता से होता है वह सब प्रमाण है।

सिनकर्षवाद - स्पर्धनादि इन्द्रियां तथा मन इन छहों द्वारा छूकर हो ज्ञान होता है, सिन्नकर्ष भ्रयोत् स्पर्धन भ्रादि पांचों इन्द्रियां तथा मन भी पदार्थों का स्पर्ध करते हैं। तभी उनका ज्ञान होता है। जो छूना है वह तो प्रमाण है। भ्रीर पदार्थका जो ज्ञान हुआ। वह उस प्रमाण का फल है ऐसा बैशेषिक का कहना है।

इन्द्रियवृत्ति—"इन्द्रियाणां वृत्तिः, इन्द्रिय वृत्तिः" प्रवर्षेत् स्पर्शेन मादि इन्द्रियों का पदायों को जाननेके लिये जो प्रयत्न होता है, वही प्रमाण है जैसे नेत्र खोलना म्नादि क्रिया है यह प्रमाण है।

ज्ञातृ य्यापार—ज्ञाताका पदार्थं को जानने में जो अ्यापार [प्रवृति ] होता है। वह प्रमास्प है। मतलक पदार्थं को जानने के लिये जो हमारी आत्मा में किया होती है उसे प्रमास्प कहना चाहिये इस प्रकार मीमांसक (प्रभाकर) कहते हैं।

निर्विकल्प प्रत्यक्षवाय—प्रत्यक्ष प्रमास्त्र सर्वया कल्पना से रहित निर्विकल्प रहता है प्रयांत् यह घट है इत्यादि वस्तु निवेचनसे रहित को कुछ ज्ञान है जिसमें शब्द योजना नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमास्त है। ऐसी बोढों की चारसा है। सान्दाई तवाद — शब्द-मह्मंत-वाद सन्द मात्र सगत है सन्द से प्रन्य दूसरा कुछ नहीं ऐसा मानना सन्दाई तवाद है। इस मतके प्रतिष्ठापक भर्तृंहरि का कहना है कि अगत के हश्यमान सौर प्रदेशयमान सभी पदार्थं सन्दमय हैं। ज्ञान, ज्ञेय या प्रमाख प्रमेय श्रादि सब कुछ शन्दरूप ही तत्व हैं।

विषयंय ज्ञान विचार—िकसी वस्तु का सहशता भादि कारणों से विषरीत ज्ञान होना विषयंय ज्ञान है। इस ज्ञान के विषय में भिन्न-भिन्न मत हैं।

स्पृति प्रमोष -विषयं ज्ञान को ही प्रभाकर स्मृतिप्रमोषरूप प्रयात् स्मृति नश होना रूप मानते हैं।

अपूर्वार्ववाद — प्रमाण का विषय सर्वथा अपूर्व किसी भी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना हुआ ऐसा नवीन ही हुआ करता है। ऐसा मी-मंसक का सब है। उसको संख्ति करके प्रमाण कर्यांचित अपूर्व विषयवाला होता है। इस प्रकार सिद्ध किया है।

ब्रह्माई तवाद--ब्रह्मस्य ( बेतनम्य ) जगत है, एक ब्रह्मा को छोड़कर दूसरा पदार्थ ही संसार में नहीं है, परम ब्रह्म सर्वत्र व्यापक मध्यन्त सूक्ष्म है, मीर उसी के ये सभी दृश्य पदार्थ विवर्त हैं। जह कहलाने वाले पदार्थ भी ब्रह्मस्य हैं। ऐसा ब्रह्मवादी का कहना है।

विज्ञानाई त—बौद्ध का एक भेद योगाचार का कहना है कि एक ज्ञान मात्र तस्व है धीर कुछ भी नहीं, यह दिखाई देने वाले नाना पदार्थ मात्र करपना जात है। धनादि धविदाके कारख यह सब पदार्थ मालूम पढ़ते हैं, किन्तु वास्तविक तो विज्ञान ही एक मात्र वस्तु है। उसी का ज्ञेयाकाद रूप से सहस्य हमा करता है।

चित्राड त — ज्ञान में घनेक भाकार हैं। वही सब कुछ है, घन्य नहीं ऐसा बौद्ध के कुछ भाई प्रतिपादन करते हैं।

शून्याई त—बीढ का चौषा भेद माध्यमिक शून्यवादी है, वह तो अपने अन्य बीढ भाई से भ्रागे बढ़ कर कहता है कि विज्ञानरूप तत्त्व भी सिद्ध नहीं हो पाठा स्रतः। सर्वेशून्यता माननी चाहिये।

स्रवेतनज्ञानवाद — ज्ञान स्रवेतन है, क्योंकि वह प्रकृति का वर्म है। ऐसा सांस्य प्रतिपादन करते हैं। सारमा मात्र वेतन है निदाकार है। सतः उसमें यह घट सादि का खाकार रूप ज्ञान रह नहीं सकता सारमा समूतिक है इसिक्ये भी प्रारमा में ज्ञान नहीं रहता ऐसा इनका हटायह है।

साकारज्ञानवाय-जान में नील, पीत धादि धाकार होते हैं। जान घट धादि पदार्थ से उत्पन्न होकर उसका धाकार प्रहला करता है ऐसा बौढका कहना है। भूतचैतन्यवाद — भूतचतुष्टय (पृथ्वी, जल, वायु, प्राप्ति ) से जीव पैदा होता है धौर उसमें ज्ञान रहता है। सर्वात् ज्ञान पृथ्वी आदि जड़ तत्वों का ही कार्य है। उन्हीं से जीव सहित सरीरादिक उत्पन्न हमा करते हैं ऐसा वाविकका कहना है।

ज्ञानपरोक्षवाद्द—ज्ञान सर्वथा परोक्ष रहता है । सिर्फ उसके द्वारा जाने हुए पदार्थ साक्षात् होते हैं । इस प्रकार भाट्ट मीमांसक कहते हैं ।

भारमपरोक्षवाद—प्रभाकर नामा मीमांसक ज्ञान के साथ-साथ धारमा को भी श्रवीत् करसास्वरूपज्ञान भ्रीर कर्तारूप धारमा इन दोनों को सर्वया परोक्ष मननते हैं भ्रतः ये धारमपरोक्ष-वादी कहलाते हैं।

ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवाद — नैयायिक ज्ञानको अन्यज्ञानके द्वारा जानचे योग्य वतलाते हैं। पदार्थों को जाननेवाला ज्ञान है भीय उसको जाननेवाला दूसराज्ञान है। क्योंकि अपने स्नापमें किया नहीं होती एवं एक ज्ञान एकही यस्तुको जान सकता है ऐसा इनका हटाम्नह है।

प्रामाण्यवाद—प्रमाशार्मे प्रामाण्य (सचाई) एकांत से स्वतः ही ग्रांती है ऐसा मीमांसक प्रतिपादन करते हैं। इसका सुविस्तृत पूर्वं पक्ष सहित विवेचन विश्वतितम प्रकरण में हो कर प्रथम परिच्छेद समाग्र होता है।

प्रत्यक्षैक प्रमाण्**वाद –** चार्वाक के प्रत्यक्षमात्र को प्रमास्य मानने का संडन इस प्रकरण केंहै।

प्रमेय द्विष्यवाद —स्वलक्षण भीर सामान्य इस प्रकार दो प्रकार का प्रमेय है। मतः उनको आनने वाले प्रमाण में भेद हुमा है। स्वलक्षण को प्रत्यक्ष भीर सामान्य को मनुबान विषय करता है ऐसा बीद कहते हैं।

प्रमाणासंस्थानिवाद—जब बौद्ध ने दो प्रमाणों का प्रतिपादन किया तब कैयायिक मीमांसक सपने उपमान मादि प्रमाणों का विवेचन करते हैं भीर बौद्ध के प्रश्यक्ष भीर धनुमान इस प्रकाश की प्रमाण संस्था का विधटन कद टाकते हैं।

अर्थापति आदि का वर्णन—इस प्रकरण में मीमांसक ने प्रवने मीमांसा इलोकवार्तिक प्रन्य के आधार से अर्थापति, उपमा और समाय प्रमाण का वर्णन करके इनको पृथक प्रमाण सिद्ध करने का असकत प्रयत्न किया है।

धक्तिस्वरूपविचार—नैयायिक पदाचों में अतीन्त्रियवक्तिको नहीं बानते खतः इसका पूर्व वक्ष बहित कवन करके द्रव्य खक्ति सौद पर्याव खक्ति का बहुत हो प्रधिक महस्वशाली वर्णन इस प्रकरण में पाया जाता है। ग्रभावप्रमाणका प्रत्यक्षादि में अन्तर्भाव—भीमांसक के ग्रभाव प्रमाण का यथा योग्य प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों में किस प्रकार समावेश होता है। इसका प्रतिपादन कर ग्रावार्य ने सभी प्रवादी के प्रमाण संस्था का सण्डन करके अन्यक्ष और परोक्ष इस प्रकार दो ही अनुस्व प्रमाण हैं। यह सिद्ध किया है, परोक्ष प्रमाण में अनुमान, ग्रागम ग्रादि प्रमाणों का भनी प्रकार से समावेश होता है। तथा मीमांसक के ग्रथांपत्ति का अनुमान में भीर उपमान का प्रत्यिभन्नानमें अन्तर्भाव करके प्रमाण संस्था का निर्माय किया है।

प्रागभावादि का विवेषन-भीमांसक के प्रागमाव बादि चारों खभावों का सक्षण सदीष बतलाकर जैन सिद्धांतानुसार इनके लक्षणका प्रण्यन इस प्रकरखों गया जाता है।

विशदत्विचार—बीद्ध विशद ग्रीर ग्रविशद धर्मों को पदार्थ का स्वभाव बतनाते हैं सो उसका निरसन कर कान में विशदत्व ग्रीर ग्रविशदत्व स्वभाव होता है ऐसा सिद्ध किया है।

चक्षुः सिक्तवैवाद—स्पर्शन ग्रादि इन्द्रियों की तरह नेत्र भी पदार्श को छूकर ही बोध कराते हैं। ऐसा नैयायिकादि का कहना है सो इसका खण्डन किया है।

सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष — इन्द्रियां श्रीर मन से होने वाले एक देश विश्वद झान की सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसका कथन करते हुए थीग के "पृथ्वी" सांदि एक-एक भूत से एक प्राणादि इन्द्रियां वनती है ऐसे मत का निरसन किया है श्रीर वतवाया है कि "स्पर्धनादि इन्द्रियां पुराण द्रव्य से निर्मित हैं।" पृथ्वी प्रादि चारों पदायों में स्पर्ध, रस, मंग्र श्रीर वर्ण चारों ही गुए मौजूद हैं। इस प्रकार "श्री माणिक्यनंदी विरचित परीक्षा भूल प्रत्य की वृहत् काय टीकां स्वरूप प्रमेष कमल मार्चण्ड में प्रमाण का वर्णन बहुत ही विस्तृत किया गया है। इसके प्रथम प्राय में परीक्षा भूत के प्रथम प्रध्या के १३ श्रीर द्वितीय प्रध्याय के ५ कुल १८ सूत्रों का विवेचन है। श्री प्रमाणक के तक्षण में जो विविच मान्यता है उसका शस्वितत रूप से खण्डन किया है। भीर स्याद्वादवाणीने उसका निर्दोण लक्षण तथा भेद, श्रादि श्रन्य विषयों का वर्णन किया है।

## प्रथम खंड में शागत-परीक्षामुख के सूत्र

#### प्रमाणवर्षसंसिद्धिस्तदाभासाद्विषयंयः । इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्ध मन्यं समीयसः ॥१॥

- १ स्वापूर्वाचैव्यवसामात्मकं श्रानं प्रवासम् ।
- २ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थे हि प्रम ततो ज्ञानभेष तत्।
- ३ तक्तिश्चयात्मकं समारोपविश्वद्धश्वादनुमानवत् ।
- ४ धनिश्चितोऽपूर्वा**यंः**।
- १ हद्योऽपि समारोपालाहक्।
- ६ स्वोन्मुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः।
- धर्षस्येवतदुत्मुखतया ।
- ८ घटमहमात्मना वेद्धिः।
- ६ कर्मवत्कत् करणकियात्रतीतेः।
- शब्दानुच्यारणेऽपि स्वस्यानुभवनमर्थवत् ।

- ११ को वा तत्प्रतिभासिनमधं मध्यक्षमिष्छंस्त-देव तथा नेक्केत ।
- १२ प्रदीपवत्।
- १३ तत्प्रामाण्यं स्वतः परत्रभः।
  - ।। द्वितीयः परिच्छेदः ॥
- १ तद द्वेषा
- २ प्रत्यकीतरभेदात्।
- ३ विश्वदं प्रत्यक्षम् ।
- ४ प्रतीस्यन्तराव्यवधानेन विशेषवराया वा प्रतिभासानं वैश्वसम्।
- इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः साध्याय-हारिकम् ।

# परमपुज्य प्रणांत मुद्राधारी आचार्यवर्य १०८ श्री धर्मसागरजी महाराज



भमेगार आचार्या, धममागर वद्धी । सम्बन्ध वनी योजी, समस्यामि विग्रुवता ॥

ाय प्रांगमा विक्रमक १६७० मनारा ग्राम (राजक) গ্লফ বীজা বি৹ বা∉ ২০০ ব বালুজ ग्राम (মहाराष्ट्र) nje die 140 na 420 c Birri (2170)

# विषयानुत्रमणिका

| विषय                                 | 28 l                   | विषय                                        | Бã |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----|
| मंगलाचरण                             | 8                      | महेरवर संपूर्ण पदार्थीको क्रमसे जानता है    |    |
| प्रतिज्ञा श्लोकादि                   | २-४                    |                                             | ¥ξ |
| परीक्षामुखका ग्रादिश्लोक             | ×                      | सिन्नकर्षवादके खडनका सारांश ४९-             | ጀሄ |
| संबंधामिषेयादि विचार                 | ¥-0                    | इन्द्रियवृत्ति प्रमासका पूर्वपक्ष           | ۲X |
| प्रमासादिपदों की व्युत्पत्ति         | <b>5-88</b>            | इन्द्रियवृत्ति विचार                        |    |
| प्रमासका लक्षस                       | 14-15                  | <b>,</b> , •                                |    |
| कारक साकल्यवादका पूर्व पक्ष          | १७-१5                  | [m.m.n.]                                    |    |
| कारक साकन्यवाद                       |                        | ज्ञानृत्यापार विचार-पूर्वपक्ष               | Χ£ |
| [नैयायिकाभिमत]                       | १९-३३                  | ब्रातृब्यापार विचार                         |    |
| -<br>कारकसाकल्य उपचारमात्रसे प्रम    | <b>।</b> स्            | (प्रभाकर-मीमांसकामिमत) ६०-                  | હ  |
| हो सकता है                           | ₹•                     | प्रभाकरद्वारा मान्य ज्ञातृब्यापाररूप        |    |
| कारक साकल्यका स्वरूप क्या है         | २१                     | प्रमाणका लक्षरण बाधित होता है,              |    |
| सकल कारक ही कारकसाकल्य               | 1461                   | ज्ञातुब्यापारका ग्राहक कौनसा                |    |
| स्वरूप है                            | * ?                    | प्रमास है, प्रत्यक्ष या धनुमान ?            |    |
| उनका धर्म, या संयोग, वा पदार्थान     | तर? २४-३२              | प्रत्यक्षके तीनों भेद ज्ञातृब्यापारके       |    |
| कारकसाकल्यवादका सारांश               | ३ <b>२</b> ∽ <b>३३</b> | ग्राहक बन नहीं सकते                         | Ę٠ |
| सन्निकर्षवादका पूर्वपक्ष             | 3x-x•                  | धनुमानप्रमास भी उसका ब्राहक नहीं            |    |
| सम्बक्षंवाद [वैशेषिकामिमत]           | 86-48                  | हो सकता                                     | Ę۶ |
| सन्निकषंका स्वरूप                    | 86                     | जाताका व्यापार भीर अर्थप्रकाशकत्वका         |    |
| सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में दूषर   | , ¥8                   | ग्रविनाभाव श्रसिद्ध है                      | ६२ |
| योग्यता किसे कहते हैं ?              | 85-88                  | सनुपलंभ हेतु द्वारा भी ज्ञातृब्यापार की     |    |
| प्रमाता भौर प्रमेयसे प्रमागा प्रथक ह | ीना                    | सिद्धि नहीं होती                            | ξş |
| चाहिये                               |                        | हइयानुपलंभके चार भेद                        | Ę¥ |
| योगजधर्मका सनुग्रह                   | 34-08                  | ज्ञानुब्यापार कारकोंसे जन्य है या ग्रजन्य ? | ĘĘ |
| मनका महेबदर से संबंध होना            | भीर                    | कारकोंसे जन्य है तो कियात्मक है या          |    |
| महेश्वरका स <b>र्वत्र</b> व्यापक रह  |                        | म्रकियात्मक ?                               | ξĘ |

| _                                                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| विषय पृ                                             | इ ∣ विषय पृ                                                     |
| वह व्यापार धर्मीस्वभावरूप है या धर्म                | विकल्प पैदा किया जाता है ? ह                                    |
| स्वभावरूप? ६६                                       | निर्विकल्प द्वारा जैसे नील।दि विषयमें                           |
| प्रत्यक्षगम्य पदार्थमें प्रश्न नहीं हुन्ना करते 🏻 ঙ | विकल्प पैदा किया जाता है वैसे                                   |
| ज्ञानस्वभाववाला जातृव्यापार                         | क्षराक्षयादिमें क्यों नहीं किया जाता ? १०                       |
| भी सिद्ध नहीं होता ७१                               | श्रम्यास प्रकरण श्रादि नहीं होनेसे क्षणादि                      |
| ज्ञातृब्यापारके खंडन का सारांश <b>७३</b> –७४        |                                                                 |
| प्राप्ति परिद्वार विचार ७५-७९                       | निर्विकल्पमें दो विरुद्ध स्वभाव मानने                           |
| हित ब्रहितका लक्षण ७४                               | होंगे ? १०३                                                     |
| पदार्थकी प्रदर्शकता ही प्राप्ति कहलाती है 🕨६        | श्रवग्रह ईहा श्रीर श्रवाय ज्ञान ग्रनभ्यास                       |
| प्राप्तिपरिहारका सारांश ७८-७६                       | रूप हैं १०३                                                     |
| निर्विकल्पप्रस्यक्षका पूर्वपक्ष ६०-६५               | विकल्पवासनाम्रोंका म्रनादि प्रवाह १०४                           |
| बौद्धामिमत निर्विकल्प                               | प्रतिबंधकके सभाव होने पर शास्मा ही                              |
| प्रमाणका खंडन ८६-११३                                | विकल्पभूत ज्ञानको उत्पन्न करता है १०४                           |
| निश्चायक ज्ञान ही प्रमाण है ६७                      | बौद्ध विकल्प ज्ञानको धप्रमाण भूत                                |
| निर्विकल्प विशव हो भौर विकल्प अविशव                 | क्यों मानते हैं ? स्पष्टाकार से रहित                            |
| हो ऐसा प्रतीत नहीं होता 👢                           | होनेसे, श्रग्रहीत ग्राही होनेसे इत्यादि                         |
| विकल्पद्वारा निर्विकल्प मिभूत होता है ? ६०          | ग्यारह कारगोंसे श्रप्रमाण माना                                  |
| विकल्पज्ञानमें दो स्वभावकी आपत्ति है।               | है क्या? १०६ से ११०                                             |
| निर्विकल्प दृश्यको विषय करता है ग्रीर               | निर्विक रूप प्रत्यक्षके खडनका साराश १११-११३                     |
| सविकल्पकाविषयविकल्प्यहै? ६१                         | शब्दाद्वीतवादका पूर्व पक्ष ११४-११८                              |
| हरय और विकल्प्य दोनोंको कौनसा ज्ञान                 | मञ्दाद्वेत विचार                                                |
| बहरण करेगा? १३                                      | (भर्तृ हरिका मंतव्य) ११९-१३८                                    |
| विकल्पके धर्म द्वारा निर्विकल्पका स्वभाव            | शब्दब्रह्मका स्वरूप १२०                                         |
| क्यों नहीं दब जाता ? 👪 🥞                            | ज्ञानोंमें शब्दानुबद्धता है ऐसा कौन                             |
| निर्विकल्प और विकल्पके एकत्वको कीन                  | से प्रमाणसे सिद्ध करते हैं, प्रत्यक्ष                           |
| जानता है ?                                          | से या धनुमानसे ? १२०                                            |
| बौद्धके प्रत्यक्षका लक्षण 👢 ६                       | पदार्थभीर तद् वाचक शब्दोंका प्रदेश<br>े प्रथक प्रथक है १२१      |
| प्रनिश्चयस्वरूप निर्विकल्पको प्रमागामाने तो         | र्थक पृथक ह ररश्<br>नित्रजज्ञानमें शब्दानुविद्धता कहां है ? १२२ |
| भनव्यवसाय को भी प्रमाण मानना होगा ६७                | पदार्थीमें मिभवानानुवक्तता क्या है ? १२४                        |
| ासना की सहायतासे निविकल्पद्वारा                     | वैसरी वाक प्रादि वास्मीका लक्षण १२५                             |
|                                                     |                                                                 |

| विषय पृष्                                                              | । विषय पृष्ठ                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| पदार्थौकी शब्दानुविद्धता धनुमानसे सिद्ध                                | विपर्यय लक्षरा ध्रयुक्त है १४४                                                |
| करनाभी ग्रशक्य है १२४                                                  |                                                                               |
| क्या गिरि प्रादि पदार्थ तर् काचक शब्द                                  | विपर्यय १४६                                                                   |
| जितने होते हैं ?                                                       | ः शंकरमतका विषयंय ज्ञानका स्वरूप १४७                                          |
| शब्दमय पदार्थ है तो बहिरे व्यक्ति की                                   | विपर्ययज्ञान ग्रनिर्वचनीय नहीं है १४८                                         |
| शब्द सुनायी देना चाहिये? १२                                            | स्पृति प्रमोष विचार                                                           |
| पदार्थं भीर णब्दमें अभेद मानेंगे तो देशभेद, कालभेद भादि प्रत्यक्षसिद्ध | [प्रभाकर का मंतव्य] १५१ – १६५                                                 |
| भेदोंका ग्रपलाप होगा १३०                                               | सीप? १४२                                                                      |
| नित्यरूप शब्दब्रह्मसे कम कमसे कार्यो-                                  | বিপৰ্যয়ট বী খালীক মাকাত १४२                                                  |
| त्पत्ति होना ग्रशक्य है १३<br>ग्रविद्याके कारण शब्दब्रह्मको उत्पत्ति   | प्रभाकराभिमत स्मृति प्रमोष रूप विपर्यय                                        |
| विनाशकील माना है? १३                                                   | ज्ञानका खंडन १६४<br>प्रभाकर के यहां विवेक श्रस्याति संभव                      |
| शब्दब्रह्मकी सिद्धि कार्यहेतुसे होती है                                | नहीं १४६                                                                      |
| यास्वभावहेतुसे? १३                                                     | स्मृतिप्रमोष शब्दका क्या श्रयं है ? १५७                                       |
| शब्दब्रह्मकी सिद्धि के लिये उपस्थित                                    | स्मृतिप्रमोष ज्ञानमें क्या भलकता है ? १४८                                     |
| किया गया भनुमान १३१                                                    | विवारीच बाकार का अस्त्रकता स्वति-                                             |
| शब्दाद्वीतके निरसनका सारांश १३४-१३०                                    | प्रमाष है ऐसा तताय पक्ष १४३                                                   |
| संजयस्वरूप सिद्धि १३६-१४                                               | द्विचन्द्रादिवेदन भी विपर्यय रूप होवेगा! १६१                                  |
| विपर्ययज्ञानमें अख्यात्यादि                                            | विपर्यय दो ज्ञान स्वरूप नहीं है १६२                                           |
| विचार १४२-१४०                                                          | विषयंयज्ञानके विवाद का सारांश १६३-१६४<br>स्मृति प्रमोष खंडन का सारांश १६४-१६४ |
| विपर्ययज्ञानको ग्रख्याति भादिसात                                       | अपूर्वार्थविचारका पूर्व पक्ष १६६                                              |
| प्रकारसे मानने वालोंके पक्ष १४०                                        | " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                       |
| विपर्ययज्ञानके विषयमें चार्वाकका                                       | अपूर्वार्थत्व विचार                                                           |
| श्रभिमत १४:                                                            |                                                                               |
| माध्यमिकमतका विपर्वय स्वरूप भीर                                        | म्रपूर्वार्थकालक्षरा १६७−१६⊏                                                  |
| सांरूय द्वारा उसका निरसन १४६                                           |                                                                               |
| सांख्याधिमत प्रसिद्धार्थस्याति वाला                                    | माने तो बाधा धायेगी १६६                                                       |

|                                                 | -                  | =                                                                      |            |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| विषय                                            | åã.                | विषय                                                                   | g          |
| निश्चित विषय को पुनः निश्चित करने।              | की                 | श्रनुमान प्रमाणसे ब्रह्माई त को सिद्ध.                                 |            |
| क्याः भावदमकताः है. ?                           | 800                | करनाभी शक्य नही                                                        | १६         |
| सर्वया ग्रपूर्वायं विषयभूत ज्ञानको प्रमा        | स                  | त्रद्धा जगत्को नाना रूप क्यों रचता                                     |            |
| मानेंगे तो प्रत्यभिज्ञान की श्रसिद्धि हो।       | शे १७ <del>१</del> | है ? भ्रादत के कारण, कृपया,                                            |            |
| प्रस्थितिज्ञानको ग्रंप्रमाण माननेमें बाध        | १७२                | ग्रहत्रवस यास्यभावके कारण ? १६६                                        | - 9 &      |
| सर्वेषा अपूर्वार्थको ही प्रमक्ताक               | i                  | मकड़ी स्वभावके कारण जाल नहीं                                           |            |
| विषय माना जाय तो हिचद्रादिव                     | ĵΓ                 | बनाती ग्रपितु क्षुषादि के कारण                                         | 135        |
| ज्ञान प्रमारमभूत बन बंठेगा ?                    | ₹७३                | प्रत्यक्षप्रमारण सिर्फ विधायक ही क्यों है ?                            | 98.        |
| श्रदुष्टकारगारध्यत्व किसे कहते हैं ?            | १७६                | देशभेद ग्रादि भेद श्राकारों के                                         |            |
| ग्रपूर्वार्थं खंडनका सारांश १५                  | 90- <b>१</b> ७=    | भेदोंके कारण हुआ करते हैं                                              | 160        |
| ब्रह्माद्वेतवादका पूर्वपक्ष १                   | 9 <b>€-१</b> ≒₹    | भविद्यायदि भवस्तुरूप है तो उसे प्रयत्न                                 |            |
| ब्रह्माद्वेतवाद (वेदांतदर्शन का                 |                    | पूर्वक क्यों हटायी जाती ?                                              | 166        |
|                                                 | २१३                | तत्वज्ञानका प्रागभाव ही ग्रविद्या है<br>ऐसा कहना गलत है                | 200        |
| सर्वं खल्विद ब्रह्म                             | १८४                | भेदज्ञान एवं अभेदज्ञान दोनो भी सत्य है                                 | ,<br>२०१   |
| प्रत्यक्ष प्रमाग् भें सिर्फ विधि प <b>रक है</b> | <b>१</b> =६        | अविद्यासे अविद्या कैसे नष्ट होती है इस                                 | •          |
| भेदवादी पदार्थीमें भेदः नयों मानते हैं ?        |                    | बातको समफाने के लिये दिये हुए                                          |            |
| देशभेष, कालभेद।दि से                            | • १८६              | दर्शत गलत है                                                           | २०२        |
| <b>प्रना</b> दि प्रविद्याकाः नाम भी सभव है      | १८८                | स्वप्नमें पद्मार्थों में भेद नहीं होते हुए भी                          | •          |
| ब्रह्माद्वेतमें सुखदुःखबंघमीक्ष ग्रादिन         | ì                  | भेद दिखायी देते हैं, ऐसे ही भेद                                        |            |
| <b>व्यवस्था</b>                                 | १४९                | ग्राही प्रत्यक्ष पारमाधिक नहीं हैं                                     | 9.8        |
| जैनद्वारः ब्रह्माई तका खडन प्रारंभ              | ,,                 | <b>वाधक प्रमाराके</b> विषयमें ब्रह्मवादीके                             | 400        |
| प्रत्यक्षते एक व्यक्तिकः एकत्व वाकाजा           |                    | प्रस                                                                   | २०५        |
| है या ग्रनेक व्यक्तियोंका एकस्व 🤅               |                    |                                                                        | 1-4        |
| सत्ता सामान्य भूत एकत्वका ग्रहरणु-एक            |                    | विष्यकष्ठिमारा श्रिश्लविषयकहै सा समान<br>विषयकहै ?                     | - <b>-</b> |
| व्यक्तिके ग्रहुणसे झोता है या भनेक              |                    | ावधमक हः<br>ज्ञान ही पूर्वज्ञानका बाधक हुआ करता है                     | ₹0         |
| व्यक्तियोंके ग्रहणसे ?                          | 939                | मान हा पूर्वभागका बावक हुआ करता हू<br>बह्याद्वे तके खंडनमत सारांश २०८- |            |
| विवादग्रस्त एकत्व, श्रनेकत्वका                  |                    |                                                                        |            |
| ग्रविनाभावी है                                  | १६२                |                                                                        |            |
| करुपनाशस्त्रका क्या ग्रर्थ है ? 🤉 🤉             | 2-884              | विद्यानाड तवाड (बीडगमिमतः) २१४                                         | ₹ <b>₩</b> |

| विषय                                             | ā8            | विषय .                                    | <u>व</u> ृष्ठ |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|
| बाह्य वस्तुका श्रभाव निश्चित हुए विना            |               | <b>ध</b> नुमान के विच्छेद कारक हैं        | २३ ३          |
| विज्ञानाइ त सिद्ध नहीं हो सकता                   | <b>२१</b> ४   | हेतु प्रनुमानका कारण है प्रतः जनक है      |               |
| प्रत्यक्षके समान ग्रनुमानसे भी पदार्थीका         |               | ऐसा भी नहीं कह सकते                       | २३४           |
| ग्रभाव करना ग्रशक्य है                           | २१६           | ग्राह्म ग्राहकता स्वरूपके प्रतिनियमसे     |               |
| विज्ञानार्द्वतवादी बौद्धके यहां तीन हेतु         |               | हुमा करती है                              | २३६           |
| माने हैं कार्य <b>हेतु</b> , स्वभावहेतु,         | Ì             | बौद्ध एक पदार्थमें दो स्वभाव होनेका       |               |
| श्रनुपलब्धि हेतु                                 | २१७           | निषेध करते हैं किन्तु उन्ही के यहां कह    | ĮĮ            |
| ज्ञान भ्रौर पदार्थ एक साथ उपलब्ध होने            | - 1           | है कि रूप ग्रादि गुरा उत्तरक्षरावसं       | ff            |
| से दोनोंमें ग्रभेद माना क्या?                    | २१=           | सजातीय रूप को एवं विजातीय रसक             | ने            |
| श्रद्धंतिसिद्धिमें दिया हुग्र। सहोपलभहेतु        |               | पैदाकरता है सो यह दो को पैदाकरने          | à i           |
| सदोष है                                          | 288           | दो स्वभाव सिद्ध होते हैं                  | २३७           |
| धर्दंतमें स्तुत्य, स्तुतिकारक इत्यादि            |               | पदार्थमें स्वतः श्रवभासमानता होनेसे       |               |
| व्यवस्थानही बनती                                 | २२•           | वह ज्ञानस्वरूप है ऐसा कहना                |               |
| श्रनुमान द्वारा ज्ञान श्रीर पदार्थमें एकत्व      |               | श्रसिद्ध है                               | २३द           |
| सिद्ध करते हो या भेदका ग्रभाव                    | २२१           | श्रद्ध तवादमें साध्य साधनकी व्याप्ति नहीं |               |
| एकोपलंभ शब्दका ग्रर्थ क्या है ?                  | २२२           | बनती                                      | २४०           |
| ग्रद्वीतसाधक ग्रनुमानके प्रतिभासमानत्व           | İ             | जड़ पदार्थ प्रतिभासके भयोग्य है, यह       |               |
| हेतुकाक्याश्चर्यं है ?                           | २२३           | बात जानी हुई है या नहीं?                  | ર૪૨           |
| प्रहंप्रत्यय के विषयमें बौद्धकी जैनके            |               | • • •                                     | 701           |
| प्रति ग्राठ शंकाएं                               | २२४           | श्रद्धैतिसिद्धि में दिया गया दृष्टान्त भी |               |
| प्रमृहीत घहं प्रत्यय पदार्थका बाहक नहीं          |               | साध्यविकल है                              | २४३           |
| बन सकता, इसी प्रकार सब्यापार                     | ĺ             | सुखादि भ्रतुप्रहादि रूप ही है या उससे     |               |
| निर्व्यापार, भिन्न काल समकाल                     | İ             | भिन्न है ?                                | 588           |
| <b>ग्रादि रूप ग्रहं प्रत्यय भी ग्रर्थग्राह</b> क |               | स्वतः प्रकाशमानत्वकी ज्ञानत्वके साथ       |               |
| नहीं हो सकता २२५                                 | -२२६          | व्याप्ति है                               | २४६           |
| वैनद्वारा बौद्धके ग्राठों शंकाश्रोंका            |               | घढ़ त पदमें जो नज्समास हुन्ना है वह       |               |
| समाधान २३०                                       | -२ <b>३</b> २ | पर्युदास प्रतिषेत्र वाला है या            |               |
| ज्ञान समकालीन विषय का ग्राहक है या               |               | प्रसज्य प्रतिषेध वाला है                  | र४७           |
| form mindre ? months are                         |               | f=====================================    | 20            |

| . 78                                                                                                              | विषय पृष्ठ                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| चित्राद्वीत बाद (बीद्ध) २४१-२४४                                                                                   | में ज्ञान प्रविष्ट है ऐसा कहना भी<br>गलत है २६७                                                                                   |
| बौद्धके चार भेदोंमें से एक चित्राद्वीतको<br>मानते हैं भ्रवीत् ज्ञानमें नाना<br>भ्राकारोंको होना मानते हैं २५१     | कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ज्ञातृत्व ग्रादि घर्मोका<br>ग्राधार चेतन ही है २६८                                                           |
| भाकाराका हाना भागत ह २०१<br>ज्ञानोंके प्राकारोंका प्रशस्य विवेचन<br>क्यों है? क्या वे ज्ञानसे प्रशिक्ष<br>है? २५२ | बुद्धिको प्रवेतन प्रधानका धर्म मानेंगे तो बह विषय (घट पटादि) की व्यवस्थापक नहीं हो सकती २७० जो प्रात्माका प्रन्तःकरण हो वह बुद्धि |
| यदि सुगत कालमें ग्रन्य प्राग्गीनहीं<br>रहते तो वह किनपर कृपा                                                      | (ज्ञान) है ऐसा कहना भी<br>सदोष है २७१                                                                                             |
| करेंगे? न्ध्र<br>चित्राद्वैत खंडनका सारांश २४४-२४५                                                                | भ्रचेतनज्ञानवादके खंडनका सारांश २७२-२७३<br>साकारज्ञानवादका पूर्व पक्ष २७४-२७६                                                     |
| शून्याद्वेतवाद (बौद्ध) २४६-२५८<br>ज्ञानके स्वव्यवसायात्मक विशेषणुका<br>व्याख्यान सुत्र ६-७ २४६                    | साकारज्ञानवाद [बौद्ध] २७७-२९५<br>जान पदार्थ से उत्पन्न होकर उसीके<br>ग्राकारको धारता है ऐसी बौद्ध                                 |
| ज्याच्यान सूत्र ६-७ २६१<br>श्रवेतनज्ञानवादका पूर्व पक्ष २६१-२६१<br>अचेतनज्ञानवाद (सांख्य) २६३-२७३                 | की मान्यतामें दूर निकटका<br>व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकता २७७                                                                        |
| अचलनक्षानवाद (सारूप) २५२—२७२<br>ज्ञानको प्रचेतन मानने वाले सांख्यका<br>पक्ष २६३                                   | ज्ञान पदार्थ के स्नाकार होता हैतो<br>जड़।कारभी बन बेंडेगा? २७८                                                                    |
| यदि ज्ञान भ्रात्माका स्वभाव नही है तो<br>उसके चेतनत्व भोक्तृत्वादि स्वभाव                                         | बिना जड़ाकार हुए जड़स्वको जानता है<br>तो बिना नीलाकार हुए नीलस्वको<br>भी क्यों नहीं जानेगा ? २७३                                  |
| भी नहीं हो सकते २६४<br>ज्ञान धात्माका घर्म है ऐसा माने तो<br>स्नात्माको ध्रनिस्य माननेका प्रसंग                   | क्षयोपजन्य प्रतिनियतसामर्थके कारला<br>ज्ञान निराकार रहकर ही पदार्थ<br>की प्रतिनियत व्यवस्था करता                                  |
| भाता हो सो बात नहीं है २६४<br>भ्रन्य कारणकी भ्रपेक्षाके विना पदार्थको                                             | रहता है २८१<br>ज्ञानको साकार माननेमें भी ग्रन्थोन्या-                                                                             |
| जानने वाला ज्ञान है ग्रतः<br>स्वव्यवसायात्मक है २६६                                                               | श्रय दोष ग्राता है २६२<br>ज्ञान यदि पदार्थाकार होता तो उसकी                                                                       |
| लोहेमें प्रविष्ट हुई अन्ति की तरह ग्रात्मा                                                                        | घटकार रूपसे प्रतीति <b>होती</b> २८४                                                                                               |

| विषय                                      | 28         | विषय पृष्ठ                                                      |
|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ज्ञान भीर पदार्थका संश्लेष संबंध नहीं है  | २८६        | व्यंजककारण भीर कारककारणमें                                      |
| ज्ञान जिससे उत्पन्न होता है उसीका         | `          | श्रंतर ३०५-३०९                                                  |
| भाकार घारता है तो इन्द्रियका              | 1          | भूतचतुष्ट्य से चैतन्य उत्पन्न होता है                           |
| धाकार क्यों नहीं घारता?                   | २८७        | तो क्या भूत चतुष्ट्य उसके                                       |
| इसप्रकार तदृत्पत्तिका इन्द्रियके साथ      |            | उपादान कारण हैं ? ३१०-३११                                       |
| भीर तदाकारताका समनंतर                     | 1          | विजली भादि पदार्थ भी विना उपादान                                |
| प्रत्ययके साथ व्यक्तिचार म्राता           | 1          | केनहीं होते ३१२                                                 |
| है                                        | २८६        | ग्रन।दिचैतन्य के माने विना <b>ज</b> न्म जात                     |
| प्रत्यक्षज्ञान नीलको नीलाकार होकर         |            | बालकके प्रत्यभिज्ञान नहीं हो                                    |
| जानते समय क्षणिकत्व भी क्यों              |            | सकता ३१३-३१४                                                    |
| नही जानता?                                | २६१        | शरीरके विनाम्रहंप्रत्ययकी प्रतीति ३१४४                          |
| साकारज्ञानवाद के खंडनका सारांश २६३-       | -२६४       | शरीररहित श्रात्माकी प्रतीति नहीं                                |
| भूत चैतन्यवाद कापूर्वपक्ष २१६-            | -२६७       | होती इस वाक्यका क्या अर्थ है? ३१६                               |
| भृत चैतन्यवाद [चार्वाक] २९८-              | ३२०        | संसारावस्थामें शरीरसे भ्रन्यत्र ग्रात्मा-                       |
| ज्ञानको भूतों का परि <b>रामन मा</b> नना   |            | का भ्रवस्थान नहीं है ३१७                                        |
| बसत है                                    | ₹8 =       | भूतचैतन्यवादके खंडनका सारांश ३१८-३२०                            |
| विजातीयतत्त्व विजातीयका उपादान            |            | ज्ञानको स्वसंविदित नहीं माननेवाले                               |
| नहीं होता                                 | ₹₹ ₺       | कापूर्वपक्ष ३२१                                                 |
| चैतन्य भूतोंसे ग्रसाधारण लक्षरणवाला है    | <b>100</b> | स्वसंवेदन ज्ञानवाद                                              |
| ग्रहंप्रत्यय शरोरमें नहीं होता            | ₹•१        | िमीमांसकी ३२२−३३ <b>९</b>                                       |
| शरीरादिमें होनेवाला ग्रहंप्रत्यय मात्र    |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                         |
| भ्रोपचारिक है                             | ३०२        | ज्ञानको प्रत्यक्ष होना माननेमें मीमांसक<br>द्वारा ग्रापत्ति ३२२ |
| भ्रनुमान से भी भ्रात्माकी प्रतीति होती है | २०३        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                         |
| चैतन्य शरीरका गुरा नहीं है                | \$08       | जैन द्वारा उसका समाधान ३२३                                      |
| एक शरीरमें अनेक चैतन्य माननेका प्रसंग     | ३०४        | भावेन्द्रियरूपमन भीर इन्द्रियां तो                              |
| चैतन्य विषयभूत पदार्थका गुराभी नहीं       | ३०६        | परोक्ष है ३२४                                                   |
| भूतोंसे चैतन्यकी श्रिष्यिक्त होती है      |            | ग्रात्मा स्वयं को जानते समय उस                                  |
| ऐसा <b>कहना संदिग्ध विपक्ष</b>            |            | जाननिकयाका करणा कीन                                             |
| •यावृत्ति हेतु रूप है                     | ર • હ      | बनेगा? ३२४                                                      |

| विषय                                         | वृष्ठ | विषय                                        | 98           |
|----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------------|
| भात्माधीर ज्ञान सर्वथाकर्मस्य रूप            |       | भ्रप्रत्यक्षवाद भी खडित हुआ।                | _            |
| नहीं बनते क्या ?                             | ₹ २ ६ | समभना चाहिये                                | 181          |
| ज्ञानादि यदि सर्वथा कर्मत्व रूप नहीं         |       | यदि धात्मा कर्त्ता भी र करण ज्ञान ये        |              |
| हैतो वेपरकेलिये भी कमंत्व                    |       | दोनों ग्रप्रत्यक्ष हैं तो किया भी           |              |
| रूप नहीं बनेगे श्रर्थात् परके द्वारा         |       | श्रप्रत्यक्ष होनी चाहिये ?                  | 288          |
| भी ग्रहरणमें नहीं भायेंगे                    | 125   | प्रमितिकियाको भास्मा भौर ज्ञानसे            |              |
| प्रत्यक्षता पदार्थका धर्म नही है             | 3 7 & | पृथक मानते हैं तो प्रभाकरका                 |              |
| जो ज्ञापक कारए। स्वरूप करए। होता             |       | नैयायिकमतमें प्रवेश होगा                    | ३४२          |
| है वह स्रज्ञात रहकर ज्ञापक नही               |       | प्रमातः (द्यात्मा) द्यादिकी प्रतीति         |              |
| बन सकता                                      | ३३०   | मात्र शाब्दिक नहीं है                       | 183          |
| ज्ञान सर्वथा परोक्ष है तो उसकी सिद्धि        |       | यदि सुखादि हमारे प्रत्यक्ष नहीं है तो       |              |
| किस प्रमास से करेंगे ?                       | ३३१   | पराये व्यक्ति के सुखादिक भी                 |              |
| प्रत्यक्ष श्रीर धनुमान दोनोसे भी उसकी        |       | हमारे लिये ग्रनुग्रह।दिकरने लग              |              |
| सिद्धि नहीं हो सकती                          | 3 3 8 | जायेंगे                                     | ३४४          |
| जब ज्ञान ग्रीर ग्रात्मा सर्वथा परोक्ष है     |       | सुखादिक प्रत्यक्ष तो होते हैं किन्तु ग्रन्य |              |
| तद "जिसकी बुद्धि द्वारा जो जो                |       | किसी प्रमाणसे प्रत्यक्ष होते हैं            |              |
| श्रर्थप्रकटहोताहै'' इत्यादि                  |       | ऐसाकहनाभी सदोष है                           | <b>\$</b> 88 |
| व्यवस्था कैसे सम्भव है ?                     | १३३   | सुखादिको प्रत्यक्ष जानने मात्रसे ग्रन्-     |              |
| इन्द्रिय द्वारा जाना हुआ पदार्थ ज्ञानके      |       | ग्रह।दि होते हैं तो योगीजनको                |              |
| परोक्ष होनेसे भसिद्ध ही रहेगा                | ३३४   | भी वे सुसादिक ग्रनुग्रह करने                |              |
| नेत्रादिज्ञान और मानसज्ञान एक साथ            |       | वाले हो जायेंगे                             | ₹8 <b>₹</b>  |
| क्यों नहीं होते ?                            | 336   | जब सुर्खादिक सर्वया परोक्ष हैं तो           |              |
| परोक्षज्ञानके साथ हेतुका ग्रविनाभाव          |       | जसमें प्रपना भीर पराया नेद                  |              |
| सिद्ध नहीं होनेसे अनुमानप्रमाण               |       | कंसे ?                                      | 380          |
| भी ज्ञानको सिद्ध नहीं कर सकता                | ₹३७   | प्रत्यासत्तिविशेषसे भी भाषा पराया           | ₹85          |
| स्वसंवेदनज्ञानवादका सारांश ३३८-              | 386   |                                             |              |
| घारमात्रस्यक्षवादका पूर्व पक्ष               | ₹8•   | भेद नहीं हो सकता                            | ३४८          |
| ······································       |       | ग्रहकुके कारण विवक्षित सुखादिका             |              |
| वात्माप्रत्य <b>भत्ववाद (मीमां</b> सक) ३४१-३ | 188   | श्रात्मविशेषमें रहनेका नियम                 |              |
| माट्टके समान प्रभाकर का धात्म                | - (   | बनताहै ऐसाकहनाभी भ्रसत है                   | ३५०          |

| विषय                                                                                                                                                                                                               | वृष्ठ        | विषय                                                                                                                                                                                                 | वृष्ठ        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| श्रद्धांके कारण सुलादिका नियम होना                                                                                                                                                                                 |              | "स्वात्मनि किया विरोधः" इस वास्यका                                                                                                                                                                   |              |
| भी घसंभव है                                                                                                                                                                                                        | ₹4.8         | क्या धर्च है ?                                                                                                                                                                                       | ३६७          |
| ग्राह्मप्रित्यक्षत्ववाद का सारांश.                                                                                                                                                                                 | 3×3          | भवति स्नादि कियाका कियावान                                                                                                                                                                           |              |
| ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवादका पूर्व पक्ष ३४४                                                                                                                                                                            | -3K0         | ग्रात्मामें विरोध नहीं हो सकता                                                                                                                                                                       | 3 \$ £       |
| <b>ज्ञानांतरवे</b> धज्ञानवाद                                                                                                                                                                                       | ì            | ज्ञानमें कर्मस्वका विरोध है वह ग्रन्य                                                                                                                                                                |              |
| [नैयायिक.]. ३५८-<br>ज्ञान दूसरे ज्ञानद्वारा वेख है, क्योंकि<br>वह प्रमेय है?<br>नैयायिकका यह ज्ञानांतरवेद्यज्ञानवाद                                                                                                | ३४⊏<br>8००   | ज्ञान द्वारा जाननेकी अपेक्षाया<br>स्वरूपकी अपेक्षा?<br>विशेषसाज्ञानको करसारूप भ्रोप विशेष्य<br>ज्ञानको फल रूप मानना गलत है                                                                           | ₹ <b>*</b> 0 |
| श्रयुक्त है<br>ज्ञान ग्रन्यज्ञानसे वेद्य है ऐसा माननेमें<br>ग्रनवस्था प्रातीः है                                                                                                                                   | 3×6          | विशेषण भीर विशेष्यको ग्रहण करने-<br>वाला एक ही ज्ञान है<br>विशेषण-विशेष्य ज्ञानोंको भिन्न मान-                                                                                                       | <b>ই ৩</b> ই |
| जो प्रपनेको नहीं जान सकता वह ग्रन्थ<br>पदार्थको कैसे जान सकता है ?<br>स्वयंका ग्रप्रत्यक्ष ऐसे ज्ञानसे यदि<br>पदार्थको प्रत्यक्ष कर सकते है तो<br>प्रत्यके ज्ञानसे भी पदार्थको प्रत्यक्ष<br>कर सकता है ? इस तरह तो | ३६१          | कर उनकी शीघ्र यृत्तिके लिये<br>कमल-पत्रोंके छेदनका उदाहरण<br>देना प्रसत है<br>परमतका समीष्ट मन असिद्ध है, सनु-<br>मानद्वारा उसकी सिद्धि करना भी<br>स्रवस्य है<br>मन स्रोर प्रास्ताका संबंध सर्वदेशसे | \$08<br>\$08 |
| ईश्वरके ज्ञान द्वारा संपूर्ण पदार्थों-<br>को जानकर सभी प्रार्गी सर्वज्ञ<br>बन सकते हैं?<br>सभीके ज्ञानोंमें स्वप्रप्रकाशकपना है                                                                                    | 3 <b>5</b> 7 | होगातो दोनों एकमेक होवेंगे<br>मनको परवादीने ग्रनावेय, ग्रप्रहेय<br>मानाहै ग्रतःऐसे मनसे ग्राल्माका                                                                                                   | <i>७७</i> इ  |
| जैसे महेरवरका ज्ञान स्वपरप्रकाशक है                                                                                                                                                                                | 493          | उपकार होना ग्रसंभव है                                                                                                                                                                                | <b>३७</b> ८  |
| बैसे सभीका ज्ञान है प्रतब यह<br>है कि महेदबरका ज्ञान संपूर्ण<br>पदार्थोंका प्रकाशक है धौर<br>सामान्य प्रास्त्रीका ज्ञान स्वके                                                                                      |              | ग्रहष्टद्वारा मनको प्रेरित करना भी<br>श्रशक्य है<br>ईश्वरायिक ग्रनेकों ज्ञान मानते हो<br>सो प्रकामज्ञान स्कृते हुए दूसरा<br>ज्ञान उत्पन्न होता है बाववा उसके                                         | ३७६          |
| साथ कतिपय पदार्थोका प्रकाशक है-                                                                                                                                                                                    | 168          | नष्ट होनेपर दूसरा उत्पक्ष होता है ?                                                                                                                                                                  | 350          |
| ज्ञानके साथ इन्द्रियोंका समिक्यं नहीं.                                                                                                                                                                             |              | प्रथमशानको हिलीयज्ञान जानता है ऐसा                                                                                                                                                                   | ,            |
| हो सकता                                                                                                                                                                                                            | ३६४          | माने तो ग्रनवस्था होगी                                                                                                                                                                               | 3= (         |

| विषय                                      | Ā      | विषय                                   | 9     |
|-------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|
| समवायसंबंधसे श्रपना ज्ञान श्रपनेमें       |        | प्रामाण्यवादका पूर्व पक्ष ४            | 08-80 |
| रहता है ऐसा कहना ग्रसिद्ध है              | ३८४    | प्रामाण्यवाद                           |       |
| धनवस्थाको दूर करनेके लिये महेरवरमें       |        | (मीमांसक) ४०                           | Ę-8Ę  |
| तीन चार ज्ञानोंकी कल्पनाकरे               |        | सूत्र ११-१२ का ग्रथं                   | . 8°  |
| तो भी वह दोष तदवस्थ ही रहेगा              | şck    | सूत्र १३ का ग्रथं                      | 80    |
| धर्थकी जिज्ञासा होनेपर मैं (धर्थज्ञान)    |        | मीमांसक प्रमासामें प्रामाण्य स्वतः ही  |       |
| उत्पन्न हुन्ना है ऐसी प्रतीति             |        | श्राता है ऐसा मानते हैं                | ٧.    |
| किसको होती है                             | ३८६    | ज्ञक्षिकी अपेक्षा स्वतः प्रामाण्य हैया |       |
| ज्ञानको जाननेके लिए ग्रन्थ ग्रन्य ज्ञानों |        | उत्पत्ति या स्वकार्यकी भ्रपेक्षा !     | 8.    |
| की कल्पना करे तो ग्रनवस्था भ्राती         |        | मीमांसकद्वारा स्वतः प्रामाण्यवादका     |       |
| हो सो बात नहीं, धागे तीन चार              |        | विस्तृत समर्थन ४                       | १०-४२ |
| से प्रधिक ज्ञान विषयांतर संचा-            |        | गुरासे प्रामाण्य भाता है ऐसा जैनका     |       |
| रादि होनेसे उत्पन्न ही नहीं               |        | कहना ग्रसिद्ध है क्योंकि गुराकी        |       |
| होते ?                                    | \$ 5 5 | ही सिद्धि नहीं है                      | 81    |
| नित्य श्रात्मामें कमसे द्वानोत्पत्ति होना |        | प्रत्यक्षके समान अनुमानसे भी गुणोंकी   |       |
| भी जमतानही                                | ३८६    | सिद्धि नहीं होती                       | 88    |
| प्रदृष्ट प्रादिके कारण तीन चार से         |        | इन्द्रियोंके नैमेल्यको गुरा कहना       |       |
| श्रविक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं        |        | गलत है                                 | * 8 1 |
| ऐसाकहनाभी युक्त नहीं                      | ३६२    | प्रामाण्य किसे कहना ?                  | 84    |
| ज्ञानको स्वपर प्रकाशक सिद्ध करनेके        |        | स्वतः में जो श्रसत है वह परके द्वारा   |       |
| लिये दियागया दीपकका दृष्टांत              |        | कराया जाना भ्रशक्य है                  | 818   |
| साध्यविकल हो सो बात नहीं                  | ₹& ₹   | पदार्थको उत्पत्तिमें कारणकी प्रपेक्षा  |       |
| नानमें स्व धौर परको जाननेकी               |        | हुम्रा करती हैन कि स्वकार्यमें         |       |
| योग्यतामाने नो दो शक्तियांया              |        | प्रवृत्ति                              | * 80  |
| स्वभाव मानने होंगे स्रीर वे दोनों         |        | प्रमासकी क्रिकेंभी परकी अपेक्षा        |       |
| मभिन्न रहेंगी तो स्वभावोंका मनु-          |        | नहीं है                                | ४१०   |
| प्रवेश होगा इत्यादि दूषरा जैन पर          |        | संवादकज्ञानद्वारा प्रामाण्य मानना      | •     |
| लागू नहीं होते                            | 368    | गलत है                                 | ४१६   |
| ।।नांतर वैद्यज्ञानवादके संडनका            | .      | श्चर्यकियाद्वारा प्रामाण्य आता है ऐसा  |       |
| सारांश ३६५                                | -400   | कहना ठीक नहीं                          | ४२३   |

| विषय                                        | åä          | विषय                                         | āā    |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------|
| हम मीमांसक बन्नामाण्यको परसे बाना           |             | लोकप्रसिद्ध बात है कि गुणवानपृष्ठको          |       |
| मानते हैं                                   | <b>૪</b> ૨૪ | कारण भागम वचनमें प्रमाणता                    |       |
| प्रमासके स्वकार्यमें भी परकी भ्रपेक्षा नहीं | 874         | माती है                                      | ४४२   |
| जैनद्वारा मीमांसकके स्वतः प्रामाण्य-        |             | जैसे प्रामाध्यकी उत्पत्तिमें परकी भ्रपेक्षा  |       |
| व।दका विस्तृत निरसन ४९९                     | ९-४६४       | नहीं रहती ऐसा मीमांसकका                      |       |
| मीमांसक इन्द्रियगुर्गोका स्रभाव क्यों       |             | कहना खंडित होता है वैसे ऋप्तिमें             |       |
| करते हैं ?                                  | ४२९         | परकी मपेक्षा नहीं माननाभी                    |       |
| नेत्रादि इन्द्रियकी निर्मलता उसकी           |             | खंडित होता है                                | ४४३   |
| उत्पत्तिके साथ रहती है श्रतः वह             |             | ''प्रमासमें प्रामाण्य है क्योंकि <b>धर्व</b> |       |
| उसका गुरान होकर स्वरूपम।त्र                 |             | प्राकट्य होरहा" इत्यादिरूप                   |       |
| हैऐसा मीमांसकने कहाथासो                     |             | मीमांसकका ग्रनुमान प्रयोग                    |       |
| गलत है यदि इस तरह कहेंगे नो                 |             | <b>ग</b> सत है                               | 8-88X |
| घटादिके रूप रसादिको भी गुरण                 |             | ग्रनभ्यस्तदशामें संवादकसे प्रामाण्य          |       |
| नहीं कह सकते                                | <b>435</b>  | म्राता है ऐसी जैन मान्यतापर                  |       |
| दोषोंका ग्रभाव ही गुर्गोका सद्भाव           |             | चकक ग्रादि दोष उपस्थित किये                  |       |
| कहलाता है                                   | ४३२         | वे ग्रसत हैं                                 | XX6   |
| ग्रभाव भी कार्यका जनक होता है               | ४३५         | श्रवंकियाके ग्रथीं पुरुष पदावंके गुलादि-     |       |
| जैसे सदोषनेत्र ग्रप्नामाण्यमें कारल है      |             | में लक्ष्यन देकर जिससे धर्च किया             |       |
| वैसे गुरावाननेत्र प्रामाण्यमें काररा        | है ४३६      | हो उस पदार्थमें लक्ष्य देते हैं              | ४४५   |
| यदि प्रामाण्य स्वतः होता है तो ग्रप्रा-     |             | धनभ्यस्त या संशयादि ज्ञानोंमें ही            |       |
| माण्य भी स्वतः होना चाहिये ?                | ४३७         | संवादककी भ्रपेक्षालेनी पड़ती है              |       |
| घटादिपदार्थं स्वक।रससे उत्पन्न होकर         |             | न कि सर्वत्र                                 | 8K0   |
| स्वकार्यमें स्वयं ही प्रवृत्त होते हैं      |             | सवादकज्ञान पूर्वज्ञानके विषयको जानता         |       |
| वैसे ज्ञान भी है ऐसा मीमांसकका              |             | है कि नहीं इत्यादि प्रश्न झयुक्त हैं         | ४४२   |
| कहना ठीक नहीं                               | 3\$8        | बाधकाभावके निश्चयसे स्वतः प्रामाण्य          |       |
| भीमांसक प्रमाणका स्वकार्य किसे कहते         |             | धाता है ऐसा कहना भी गलत है                   |       |
| हैं सो बतावे                                | 880         | इस कथनमें भी सनेक प्रश्न होते हैं            | 888   |
| भगीरुपेय होनेसे बेद स्वतः प्रमाणभूत         |             | प्रमाणमें प्रामाण्य तीन चार ज्ञान प्रवृत्त   |       |
| है ऐसा कहना ठीक नहीं                        | A35 8       | होनेपर भाता है ऐसा परवादीका                  |       |

28 कथन भी दोष भरा है 2710 तीन चार ज्ञानोंके प्रवृत्त होनेका मीमा-सकमतानुसार विवेचन ¥24-850 प्रथम परिच्छेदका संतिम संगल ¥62-¥63 प्रामाण्यवादका सारांश ¥68-¥60 प्रस्यक्षेक प्रमाण्यादका पूर्वपक्ष 465 प्रत्यक्षोचेत्र [ द्वितीय परिच्छेदग्रारंभ ] स०१ का अर्थ ---869 प्रमासके भेदोंके चार्ट (दो) 800-808 सिर्फ एक प्रत्यक्षको प्रमाशा माननेवाले चार्वाकका कथन 808-808 जैन द्वारा प्रत्यक्षीकप्रभागावादका निरसन 803-800 प्रत्यक्षकी तरह अनुमान भी प्रमाण है 808 धनुमान प्रत्यक्ष पूर्वकन होकर तक पूर्वक होता है 808 प्रामाण्य श्रशमाण्यका निर्हाय, पर प्राणियोंकी बुद्धिका ग्रस्तित्व भौर परलोकादिका निषेध करने के लिये चार्वाकको भी ग्रनुमानकी जरूरत है 800 प्रमेयद्वित्वात् प्रमासदित्ववादका प्रवंपक्ष 802-80E प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्व विचार (बीड) 80-86 सुचनं• २ का धर्थ 800 प्रमेय (पदार्ष) दो प्रकारका होनेसे प्रमास दो प्रकारका है ऐसा

विषय 98 बौद्धका कहना ठीक नहीं ¥59 प्रमेखद्वित्व प्रमाराद्वित्वका ज्ञापक कब बनता है ? ज्ञात होकर या श्रज्ञात होकर ? ज्ञात होकर कही तो किस प्रमासासे ज्ञात हुआ।? न प्रत्यक्षद्वारा ज्ञात हो सकता है न भनुमान द्वारा जात हो सकता है बौद्ध मतानुसार प्रत्यक्ष तो स्व-लक्षणाकार है भीर अनुमान सामान्याकार है ¥53-¥5¥ प्रमेयद्वित्वसे प्रमाखद्वित्व माननेवाले बौद्धके खंडनका सारांश 856 आगमविचार 860-868 मीमांसकका भागमको पृथक् प्रमारा माननेका समर्थन X55 शश्दको धर्मी ग्रीर ग्रथंवानको साध्य एवं शब्दको ही हेत् बनाकर शाब्दिक ज्ञानको (आगमको) अनुमानमें भन्तभूत करना गलत है 826-86. शब्द और धर्षका श्रविनाभाव नहीं हुआ करता न इन दोनोंका स्थान श्रभेद ही है 885 भागमञ्ज्ञासाका पुषकपन। भीर उसका सारांश 864-868 उपमानविश्वार ४९४-४९९ मीमांसक द्वारा उपमा प्रमाणको पृथक मानना REK-RFF अर्थापतिविचार E . Y - O . F

| विषय पृष्ठ                                       | विषय                                     | 98          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| मीनांसक द्वारा प्रथापत्तिप्रमाणको                | वह शक्ति एक है कि भ्रतेक ?               | X28         |
| पृथक मानना १००-५०३                               | जैनद्वारा नैयायिकके शक्ति विषयक-         |             |
| अभावविचार (मीमांसक) ५०४-५१∙                      | मंतव्यका निरसन                           | ४२€         |
| प्रत्यक्षद्वारा प्रभावांशको नहीं जान सकते ५०४    | शक्ति प्रत्यक्षगम्य न होकर धनुमान        |             |
| मनुमानद्वारा भी ग्रभावांशको नहीं जान             | गम्य है                                  | <b>\$</b> ₹ |
| सकते ५०४                                         | श्रतीन्द्रिय शक्ति सद्भावकी सिद्धिके     |             |
| स्रभावके प्रागमावादि चार भेद ५०६                 | लिये प्रतिबंधक मिशा स्नादिका             |             |
| धभावप्रमासाको नहीं माननेसे हानि ५०७              | दृष्टांत .                               | Κąο         |
| सदंशके समान ग्रसदंश इन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं ४०६  | प्रस्तिके दाहकार्यमें प्रतिबंधकका ध्रभाव |             |
| अर्थापरोः अनुमाने ऽन्तर्भावः ४११-४२१             | सहकारी मानना प्रसत् है                   | χąį         |
| जैनके प्रमासा द्वेविक्यकी सिद्धि ४११             | प्रतिबंधकमिए। भीर उत्तंभकमिए। का         |             |
| धर्यापत्ति और अनुमानमें पृथक-                    | भगाव सहकारी है ऐसा कही तो                |             |
| पनानही है ४१३                                    | भी ठीक नहीं                              | ४३२         |
| प्रशासिको उत्पन्न करनेवाले पढार्थका              | कार्यंकी उत्पत्तिमें कौनसा भ्रभाव सह-    |             |
| ग्रविनाभाव किस प्रमाससे जाना                     | कारी होगा ?                              | * 4 4       |
| जाता है ? ४१४                                    | शक्तिके भ्रभावको सिद्ध करनेके लिये       |             |
| प्रतुभानमें सपक्षका अनुगम रहताहै                 | प्रयुक्त हुमा नैयायिकका मनुमान           |             |
| ग्रीर ग्रंथांपत्तिमें नहीं, ग्रतः दोनों-         | प्रयोग गलत है                            | Kár         |
| में भेद है ऐसा कहना भी अयुक्त है ४१७             | ब्रासाघारण घर्मवाले कारणसे ही कार्य      |             |
| प्रवापत्ति अनुमानान्तर्भविका सारांश ४१६-५२१      | होते हैं                                 | ¥₹Ę         |
| शक्तिविवारका पूर्वपक्ष १२२-४२४                   | जैसे धतीन्द्रियस्वरूप घट्टको माना        |             |
| • •                                              | है वैसे मतीन्द्रयस्वरूप शक्तिको          |             |
| क्षिस्वरूपविचारः (नैयायिक) ४२४-४४०               | भी मानना चाहिये                          | Χąυ         |
| मन्मिका स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है ? ४२४ | शक्तिविशेषको स्वीकार किये विना           |             |
| सहकारी कारणोंको शक्ति मानातो १२६                 | ्रधवस्थाविशेष सिद्ध नहीं होता            | X3=         |
| बैनने शक्तिको नित्य मान। है या ग्रनित्य ? ५२७    | इच्यञ्चलः नित्य है सीच पर्यायशक्तिः      |             |
| ग्दार्थसे शक्ति जिन्न है कि जिन्न ?              | ष्मनित्य                                 | X₹⊏         |
| यदि चित्र है तो यह शक्तिमान की                   | पर्यायक्षक्ति अनेक सहकारी कारणोंसे       |             |
| शक्ति है ऐसा संबंध बचन नहीं बनता ४२०             | उएक होती है                              | ¥ 3 £       |

| ââ           | विषय                                                           | S.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | बद्ध है ऐसा कहना भी ठीक नहीं                                   | HKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | 1                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ጀጻο          | धभावधमारासे प्रमास पंचका-                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | भाव जाना जाता है ऐसा कहना                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ¥8.6         | ग्रनवस्था दोष युक्त है                                         | ¥ Ę 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | तदन्यज्ञाननामका द्वितीय श्रभावप्रमाण                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | भी घटित नहीं होता                                              | ४६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.85         | श्रभावद्वारा भी सःद्भावकी सिद्धि होती है                       | KÉK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -K 4.0       | मीमांसकके यहां कहे गये प्रागभावादिके                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -XX•         | लक्षरा सुघटित नहीं होते                                        | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>-</b> ₹₹¥ | इतरेतराभाव ग्रसामारणधर्मते ज्यावृत्ता                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | हुए पदार्थका भेदक है मयना                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ***          | ,                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                | . 1 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| XXX          |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | • •                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 225          | ,                                                              | ५७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | ,                                                              | ZOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1            |                                                                | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | धर्वतः, अथवा समाविकांत ?                                       | Kak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KKG          | विशेषसके नेवसे समामने भेद मानवा                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | भी सिंह नहीं होता                                              | <b>2:36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | सत्ताको एकक्य माक्ते हो हो प्रशाद                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zkc,         | •                                                              | ¥95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |                                                                | 205<br>250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | 不不<br>不<br>不<br>不<br>不<br>不<br>不<br>不<br>不<br>不<br>不<br>不<br>不 | वड है ऐसा कहना घी ठीक नहीं प्रमाण पंचकाभावकी विषय करनेवाले ध्रमावप्रमाण पंचकाभावकी विषय करनेवाले ध्रमावप्रमाण प्रचाय पंचका- भाव जाना जाता है ऐसा कहना प्रनवस्या दोष युक्त है तदन्यज्ञाननामका द्वितीय प्रभावप्रमाण भी घटित नहीं होता ध्रमावदारा घी सद्भावकी सिद्ध होती है मीमांसकके यहां कहे गये प्रभावपानादिके न्थ्य हारेतर नहीं होते हतरेतराभाव ध्रसाबारणवर्गते व्याव्सः हुए पदार्थका भेदक है प्रथवा दतरेतराभाव ध्रसाबारणवर्गते व्याव्सः संप्रणेटादि व्यक्तियय प्रधावि व्यक्तियोंसे व्याव्यक्त कराता है प्रथवा संप्रणेटादि व्यक्तियोंसे थ्याव्यक्ति रद्ध- प्रभावकी भिक्त प्रधावक न माने तो ध्रभावकी भिक्त परावंद्यक्त कराता है। प्रभाव भी प्रभावका विशेषण वन तक्ता है मोमांसकाभिमत प्रभावभाव सादि- स्रवेत है या स्थाविकालंत, कनादि- प्रवंत, अपवद समाविकालंत, कनादि- प्रवंत, अपवद समाविकालंत, स्रवंत, अपवद समाविकालंत, |

| विश्वय                                       | 88              | विषय                                         | <b>38</b>           |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------|
| प्रध्वंसाभावका लक्ष्या                       | प्रवर           | चक्षु है ?                                   | ६१०                 |
| विनाश भौर विनाशवानमें वादात्म्यादि           |                 | गोलक बधुसे किरणे निकलती हैं तो वे            |                     |
| संबंध नहीं है                                | ध्रद            | दिखायी क्यों नहीं देवी ?                     | ६१२                 |
| परवादीकी विनाश ग्रीर उत्पादकी                | - 1             | यदि नेत्रकिरणे धनुमान से सिद्ध हैं तो        |                     |
| प्रकिया गलत है                               | Kek             | रात्रिमें सूर्यकिरणे भी धनुमान               |                     |
| श्रभावप्रमागुकः। प्रत्यक्षादि प्रमागुर्नेमें | 1               | से सिद्ध कर सकते                             | € 8.8               |
| श्रतर्भावकरनेकासारांश ५⊏४                    | -1455           | यदि बिलाव ग्रादि के नेत्रों में किरणे हैं    |                     |
| विश्वदत्वविचारः ४८९                          | -६०२            | तो उनसे मनुष्यके नेत्रमें क्या               |                     |
| ग्रकस्मादधुमादिके देखनेसे होनेवाले           | - 1             | म्राया ?                                     | € १ €               |
| धरिन आदिके ज्ञानको प्रत्यक्ष नहीं            |                 | चक्षुको प्राप्यकारी सिद्ध करनेको पुनः        |                     |
| कह सकते                                      | ५८६             | धनुमान प्रयोग                                | ६१७                 |
| व्याप्तिज्ञानको भी प्रत्यक्ष नहीं कह सकते    | ¥88             | रूपादीनांमध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्        |                     |
| ग्रस्पष्टज्ञानके विषयमें बौद्धकी शका         | <b>x</b> &2     | हेतु भी सदोष है                              | ६१८                 |
| ग्रस्पष्टत्व पदार्थका धर्मनही है ज्ञानका     |                 | जिसमें भासुर रूप ग्रौर उष्णस्पर्श            |                     |
| <b>₹</b>                                     | <b>4&amp;</b> 3 | दोनों ग्रप्रकट हो ऐसा कोई भी                 |                     |
| स्पष्टज्ञानावरएाकर्मके क्षणोपशमसे ज्ञान-     | - 1             | तेजोद्रव्य नहीं है                           | <b>5</b> ? <b>?</b> |
| में स्पष्टता द्याती है द्यौर ग्रस्पष्ट       |                 | भक्करके पुष्पकेसमानसंस्थान वाली              |                     |
| ज्ञानावरणके क्षयोपश्यमसे ग्रस्पष्टता         | *25%            | ् नेत्र किरणे शुरुमें सूक्ष्म ग्रीर श्रंतमें |                     |
| वैशद्यका लक्ष्मण                             | KeĘ             | विस्तृत होकर पर्वतादि महान                   |                     |
| स्वरूप सर्वेदनकी अपेक्षा स्मृति आदि          |                 | पदार्थको जानती हैं इत्यादि कथन               |                     |
| ज्ञान भी प्रत्यक्ष है                        | ४६६             | ग्रसत् है                                    | ६२२                 |
| विशदत्वकः। सारांश                            | €•२             | स्फटिक, काच, ग्रभ्रक ग्रादिसे श्रंतरित       |                     |
| चक्षु सम्निकर्षवादका पूर्वपक्ष ६०:           | 1- <b>६</b> 0४  | वस्तुको नेत्रकिरणे कैसे छूती हैं ?           | ६२४                 |
| चभुःसभिकर्षवादः ६०६                          | -६३२            | स्फटिकादिकानाश होकर शीघ्र धन्य               |                     |
| इन्द्रियत्वात् हेत् चक्षको प्राप्यकारी       |                 | स्फटिकादिका उत्पाद होनेका                    |                     |
| सिद्ध नहीं कर पाता                           | <b>4.5</b>      | वर्गान                                       | ६२४                 |
| रश्मिचक्षुको कौनसे धनुमानसे सिद्ध            |                 | नेत्रकिरणे म्रतिकठोर स्फटिकादि               |                     |
| करोगे ?                                      | €0€             | भेदन करती है तो मैले जलका                    |                     |
| कामका साहि होल्से समंदर कीनसी                |                 | भेटन कर उसमें स्थित वस्तको                   |                     |

| विषय                                           | gg -                 | विषय                                          | वृष्ठ   |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|---------|
| क्यों नहीं देखती ?                             | ६२६                  | सांध्यवहारिकप्रत्यक्षका लक्षण                 | 434     |
| चक्षुः समाप्तार्थे प्रकाशकं, स                 | त्वासन्ना <b>र्थ</b> | इन्द्रियके दो भेद-द्रव्येन्द्रिय, भावेन्द्रिय | 458     |
| <b>भप्रकाशक</b> त्वात्                         | ६२७                  | भावेन्द्रियके दो भेद-लब्धि भी                 | ₹       |
| श्रत्यासन्नार्थं श्रप्रकाशकत्व हेत् श्रसिद्धाः |                      | उपयोग                                         | ĘĄ¥     |
| दि दोषसे रहित है                               | <b>६२८-६२</b> &      | नैयायिकादि का स्पर्शनादि इन्द्रियोंक          | ì       |
| चक्षु सिमकर्षवाद के खंडनका सारांश              |                      | <b>श</b> लग <b>श</b> लग पृथिवी शादिर          | त       |
| J                                              | ६३०-६३२              | निर्मित मानना गलत है                          | 367-486 |
| सांच्यवद्दारिकप्रत्यक्ष                        | ६३३-६४०              | उपसंहार ६३                                    | ९-६४•   |



### बरमपूज्या, बिदुषी, न्याय प्रभाकर, आर्थिका रत्न, १०५ श्री ज्ञानमती माताजी

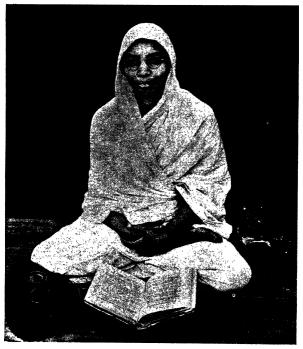

भव्य जीव हितंकारीं, विदुषी मातृवत्सलाम् । वन्दे ज्ञानमती मार्या, प्रमुखां सुप्रभाविकाम् ।। जम्म : जुह्मिकादीक्षाः शरद पूरिंगमा चैत्र कृष्णा १ वि• सं• १६६१ वि० सं० २००६

म्रायिकादीक्षाः वैसाख कृष्णा २ वि० स० २०१३

# <u>ଽୡଽୢୣୖ୴</u>ଽୡଽଽଽଽଽଽଽୡ୷୷୷୷

## समर्पण

जिन्होंने ग्रजान और मोहरूपी ग्रंधकार में पड़े हुए मुक्तको सम्यग्जान और सम्यक्त स्वरूप प्रकाश पुंज दिया एवं चारित्र युक्त कराया, जो मेरी गर्भाधान क्रिया विहीन जननी हैं, गुरु हैं, जो स्वयं रत्नत्रय से अलंकृत हैं और जिन्होंने अनेकानेक वालक वासिकाशोंको कौमार प्रतसे तथा रत्नत्रयसे प्रलंकृत किया है, जिनकी बुद्धि, विद्या, प्रतिभा और जिनशासन प्रभावक कार्योंका माप दंज विद्या, प्रतिभा और जिनशासन प्रभावक कार्योंका माप दंज अभाकर परम पूज्या १०५ ज्ञानमती माताजी के पुनीत कर कमलोंमें प्रनन्य श्रद्धा, भक्ति और वंदामिके साथ यह ग्रन्थ सादर समर्पित है।

--- आर्थिका जिनमती

#### **\* मंगलस्तवः \***

वर्द्धमानं जिनं नौमि घाति कर्मक्षयंकरम् । वर्द्धमानं वर्त्तमाने तीर्थ यस्य सुखंकरम् ॥१॥ श्री सर्वज्ञमुखोत्पन्ने ! भन्य जीव हित प्रदे। श्री शारदे ! नमस्तुभ्य माद्यंत परिवर्जिते ॥२॥ मुलोत्तर गुणाढ्या ये जैनशासन वर्द्धकाः । निर्मन्थाः पाणि पात्रास्ते पुष्यन्तु नः समीहितम् ॥३॥ माशिक्यनन्दि नामानं गुरा माशिक्य मण्डितम् । बन्दे ग्रन्थः कृतो येन परीक्षामुख संज्ञकः ॥४॥ प्रभाचन्द्र मुनिस्तस्य टीकां चक्रे सुविस्तुताम् । मयाभिवन्द्यते सोऽद्य विघ्ननाशन हेतवे ॥५॥ पश्चीन्द्रय सुनिर्दान्तं पश्चसंसार भौरुकम्। शान्तिसागर नामानं सूरि वन्देऽघनाशकम ।।६।। वीर सिन्धु गुरुं स्तौमि सूरि गुरा विभूषितम् । यस्य पादयोर्लंब्धं मे क्षुच्चिका वृत निश्चलम् ।।७॥ तपस्तपति यो नित्यं कृशांगो गूरा पीनकः। शिवसिन्ध् गुरुं वन्दे महाव्रतप्रदायिनम् ॥ ॥ ॥ धर्मसागर श्राचार्यो धर्मसागर वर्द्धने । चन्द्रवत् वर्तते योऽसौ नमस्यामि त्रिशुद्धितः ॥६॥ नाम्नी ज्ञानमती मार्या जगन्मान्यां प्रभाविकाम् । भव्य जीव हितंकारीं विद्षीं मातुवत्सला ।।१०॥ ग्रस्मिन्नपार संसारे मज्जन्तीं मां सुनिर्भरम् । ययावलंबनं दत्तं मातरं तां नमाम्यहम ।।११।। पार्श्वे ज्ञानमती मातुः पठित्वा शास्त्राण्यनेकशः । संप्राप्तं यन्मया ज्ञानं कोटि जन्म सुदूर्लभम् ।।१२॥ तत्त्रसादादहो कुर्वे, देशभाषानुवादनम् । नाम्नः प्रमेय कमल, मार्त्तण्डस्य सुविस्तृतम् ॥१३॥



#### श्रीमाणिक्यनन्याचार्यविरचित-परीक्षाम्बस्त्रस्य व्याख्यारूपः

#### श्रीप्रभाचन्द्राचार्यविरचितः

## प्रमेयकमलमार्ताण्डः

#### श्रीस्यादादविद्याये नमः ।

सिद्धे घीम महारिमोहहननं कीत्तें: परं मन्दिरम्, मिथ्यात्वप्रतिपक्षमक्षयमुखं सशीतिविष्यसनम् । सर्वप्राणिहितं प्रमेन्दुभवनं सिद्धं प्रमालक्षणम्, संतक्षेतिसि विन्तयंतु सुधियः श्रीवद्धंमान जिनम् ॥ १ ॥

#### **\* मंगलाचरण \***

श्री माणिक्यनंदी श्राचार्य द्वारा विरचित परीक्षामुखनामा सूत्रग्रन्थ की टीका करते हुए श्री प्रभावन्द्राचार्य सर्व प्रथम जिनेन्द्रस्तोत्रस्वरूप मंगलक्लोक कहते हैं— कि जो सिद्धिमोक्ष के स्थानस्वरूप हैं, मोहरूपी महाशत्रु का नाश करने वाले हैं, कीतिदेवी के निवास मंदिर हैं अर्थात् कीतिसंगुक्त हैं, मिथ्यात्व के प्रतिपक्षी हैं, श्रक्षय सुख के भोक्ता हैं, संशय का नाश करने वाले हैं, सभी जीवों के लिये हितकारक हैं, कान्ति के स्थान हैं, श्रष्ट कर्मों का नाश करने से सिद्ध हैं तथा ज्ञान ही जिनका लक्षण है अर्थात् केवलज्ञान के धारक हैं ऐसे श्री वद्यंमान भगवान् का बुद्धिमान् सज्जन निज मन में ध्यान करें-चिन्तवन करें।

टिप्पणी के बाधार से इस मंगलाचरण का ब्रन्य दो प्रकार से भी बर्थ हो सकता है प्रथित् यह मंगलश्लोक चहुँन्तदेव, शास्त्र तथा गुरु इन तीनों की स्तुति स्वरूप है, इनमें से प्रथम बर्थ श्री बर्हन्तपरमेष्ठी वहुँमान स्वामी को विशेष्य करके संपन्न हुखा ग्रब शास्त्र (ग्रथवा यह प्रमेयकमल मार्तण्ड) की स्तुतिरूप दूसरा अर्थ शास्त्रं करोमि वरमञ्पतरावबोधो माणिक्यनन्दिपदपङ्कुजसत्प्रसादात् । प्रर्थं न कि स्फुटयति प्रकृतं लघीयौ-ल्लोकस्य भानुकरविस्फुरिताद्वगवाक्षः ॥ २ ॥

बताते हैं— विद्वान् सज्जन पुरुष जिन शास्त्र का ध्रपने हृदय में मनन करें, कैसा है शास्त्र—सिद्धिका स्थान है अर्थात् भव्यजीवों को मुक्ति के लिये हेतुभूत है, मोहरूपी शत्रु का कथायों का हनन करने वाला है, कीर्तिप्राप्ति का एक प्रद्वितीय स्थान है, मिध्यात्व का प्रतिपक्षी-अर्थात् सम्यग्दणंन की प्राप्ति में निमित्तभूत है, अक्षयमुख का सार्गदर्शक होने से अक्षयमुखस्वरूप है, समस्त शंकाम्रों को दूर करने वाला है, समस्त प्राणगण का हितकारी है, प्रभाव-तेज के करने में निमित्त एवं प्रमा-ज्ञान-प्राप्ति में कारण है ऐसा शास्त्र होता है।

गुरूस्तुतिरूप तीसरा अर्थ — एकदेश जिन अर्थात् गुरु जो कि सिद्धि का घाम बतलाने वाले या उस मार्ग पर चलने वाले होने से सिद्धिधाम है, अथवा जीवों के सनोवांछित कार्य की सिद्धि कराने वाले होने से सिद्धि के स्थान स्वरूप हैं, मोह शबु का नाश अर्थात् अनतानुबंधी आदि १२ कषायों का उपशमन आदि करनेवाले, कीति के स्थान अर्थात् अनतानुबंधी आदि १२ कषायों का उपशमन आदि करनेवाले, कीति के स्थान अर्थात् जिनका यश सवंत्र फैल रहा है, मिथ्यात्व के प्रतिपक्षी मतलब अपनी वाणी तथा लेखनी के द्वारा मतांतररूप मिथ्यात्व का विध्वंस करने वाले, तथा स्वयं सम्यग्दशंन संयुक्त, तेजयुक्त, प्रमालक्षण अर्थात् प्रमाण का लक्षण करने में निपुण और प्राणियों के हित्तित्वतक ऐसे श्री गुरुदेव होते हैं, उनका सब लोग चिन्तवन करें। १॥

ग्रव श्री प्रभाचन्द्राचार्य ग्रपनी गुरुभक्ति प्रकट करते हैं तथा सज्जन दुर्जन के विषय में प्रतिपादन करते हैं—

रलोकार्य — अल्पबुद्धिवाला में प्रभावन्द्राचार्य श्री माणिक्यनंदी गुरु के चरण-कमल के प्रसाद से श्रेष्ठ इस प्रमेय भर्यात् विद्व के पदार्थ वे ही हुए कमल उन्हें विकसित करने में मार्तण्ड — मूर्यस्वरूप ऐसे इस शास्त्र को करता हूं, ठीक ही है, देखो जगत में छोटा सा भरोखा भी सूर्यिकरणों से हिंडिगोचर पदार्थों को स्पष्ट नहीं करता है क्या ? अर्थात् करता ही है, वैसे ही मैं कमबुद्धिवाला होकर भी गुरुप्रसाद से शास्त्र की रचना करने में समर्थ होऊंगा ।।२।। ये नूनं प्रययन्ति नोऽसमगुणा भोहादवज्ञां जनाः,
ते तिष्ठम्तु न तान्प्रति प्रयतितः प्रारम्यते प्रकमः।
संतः सन्ति गुणानुरागमनसो ये बीधनास्तान्प्रति,
प्रायः शास्त्रकृतो यदत्र हृदये कृतः तदाख्यायते ।। ३ ।।
रयजति न विद्यधानः कार्यमुद्धिज्य धीमान्
खलजनपरिकृतः। स्पर्धते किन्तु तेन ।
किमु न वितनुतेऽकः पर्यवाधं प्रजुद्धस्तदपहृतिविषायी शीतर्रामर्यदीह ।। ४ ।।
प्रजडमदीषं हृद्धवा मित्रं सुश्रीकमुख्तमनुष्यत् ।
विपरीतवन्युसङ्गतिमुद्गिरति हि कुवलयं कि न ।। ४ ।।

इस संसार में यद्यपि बहुत से पुरुष मोहबहुलता के कारण ईर्ष्यालु-गुर्णों को सहन नहीं करने वाले अथवा वकबुद्धिवाले हैं। वे इस ग्रंथ की अवज्ञा करेंगे; सो वे रहे भ्रावें, हमने यह रचना उनके लिए प्रारम्भ नहीं की है, किन्तु जो बुद्धियान् गुणानुरागी हैं उनके लिये यह माणिक्यनंदी के परीक्षामुख ग्रंथकी टीका प्रवृत्त हुई है।।।।

जो बुद्धिमान् होते हैं वे प्रारब्ध कार्य को दुष्ट पुरुषों की दुष्टता से घबड़ा-कर नहीं छोड़ते हैं, किन्तु धीर भी भ्रव्छी तरह से कार्य करने की स्पर्धा करते हैं, देखिए— चन्द्र कमलों को मुरभा देता है तो भी क्या सूर्य पुनः कमलों को विकसित नहीं करता अर्थात् करता ही है ॥४॥

प्रजड़, निर्दोष, शोभायुक्त ऐसे मित्र को देखकर क्या जगत् के जीव विपरीत संगति को नहीं छोड़ते हैं ? अर्थात् छोड़ते ही हैं, प्रथवा सूर्य के पक्ष में-जो अजल-जल से नहीं हुआ, निर्दोष-रात्रि से युक्त नहीं, तेजयुक्त है ऐसे सूर्य के उदय को देखकर भी कुवलय-रात्रिविकासी कमल धपनी विपरीतबन्धु संगति को धर्षात् चन्द्रमा की संगति को नहीं बतलाता है क्या ? अर्थात् सूर्य उदित होने पर भी कुमुद संगुष्ट नहीं हुआ तो मालूम पड़ता है कि इस कुमुद ने सूर्य के विपक्षी चन्द्र की संगति की है, इसी प्रकार सज्जन के साथ कोई व्यक्ति दुष्टता या ईष्या करे तो मालूम होता है कि इसने दुष्ट की संगति की है।।।।।

श्रीमदकलङ्कार्थोऽज्युत्पन्नप्रज्ञेरवगन्तुं न श्ववयत इति तद्दश्रुत्पादनाय करतलामलकवत् तदर्थ-मृद्धृत्य प्रतिपादयितुकामस्तत्परिज्ञानानुष्रहेच्छाप्रे रितस्तदर्थप्रतिपादनप्रवर्णं प्रकरणपिदमाचार्यः प्राह् । तत्र प्रकरणस्य सम्बन्धाभिषेयरहितस्वाशङ्कापनोदार्थं तदभिषेयस्य चाऽप्रयोजनवस्वपरिहारानिभमत-प्रयोजनवस्वयुद्धासाशक्यानुष्ठानत्विनराकरणदक्षमकुण्णसकलशास्त्रार्थसग्रहसमर्थं 'प्रमाण' इत्यादि-स्त्रोकमाह—

भावार्ष —यहां पर प्रभावन्द्राचार्य ने प्रसिद्ध किव परंपरा के अनुसार परीक्षामुख सृत्र की टीका स्वरूप प्रभेयकमलमार्तण्ड ग्रन्थ की रचना के शुरुमात में सज्जन प्रशंसा ग्रीर दुर्जन निदा का वर्णन क्लोक नं० ३-४-४ में किया है, इन क्लोकों का साराश यह है कि इस जगत में मोहनीय कर्म के उदय के वशवर्ती-जीव दूसरों के गुणों को सहन नहीं करते हैं, गुणों में भी दोषों का ग्रारोप करते हैं, किन्तु बुद्धिमान अपने प्रारब्ध किये हुए सक्लाय को नहीं छोड़ते हैं, रात्र में कमल मुरभाते हैं इसलिए सूर्य कमलों को विकसित न करे सो बात नहीं है। सज्जनों का कार्य निर्दाध विवेक-पूर्ण तथा मुन्दर होता है तो भी दुर्जन उनकी उधेक्षा करके उन्टे निदा हो करते हैं, किन्तु ऐसा करने से इन्हीं दुर्जनों की दुर्जनता प्रकट होती है, जैसे कि निर्दाध प्रकाशमान श्रीयुक्त सूर्य उदित होते हुए भी यदि कुमुद (रात्रिविकासी कमल) खिलते नहीं हैं तो इसीसे उन कुमुदों की सदोषता ग्रर्थात् रात्रि में खिलना सिद्ध होता है।

श्री सकलंक माचार्य द्वारा कहे हुए जो ग्रन्थ हैं वे ग्रति ग्रहन गंभीर प्रर्थवाले हैं, उन्हें सत्पनुद्धिवाले व्यक्ति समभ नहीं सकते, ग्रतः उन्हें वे समभ में आजावें इसलिये तथा उनकी बुद्धि विकसित होने के लिये हाथ में रखे हुए ग्रांवले के समान स्पष्टरूप से उन्हीं प्रकलंक के ग्रयं को लेकर प्रतिपादन करने की इच्छा को रखने वाले, श्राचार्य अकलंकदेव के न्यायग्रन्थ का विषेपज्ञान तथा शिष्योंका अनुग्रह करने की इच्छा से प्रेरित होकर उस न्याय ग्रंथ के ग्रयं का प्रतिपादन करने में दक्ष ऐसे इस प्रकरण, को ग्रयांत् परीक्षा मुख सुत्रको माणिक्यनंदी ग्राचार्य कहते हैं।

शास्त्र को शुरुवात करते समय संबंधाभिधेय रहित की शंका को दूर करने के लिये अर्थात् शास्त्र में संबंधाभिधेय हैं इस बात को कहते हुए तथा अप्रयोजन का परिहार और अनिभात प्रयोजनब्युदास—यह शास्त्र अप्रयोजनभूत हो या अनिष्ट प्रयोजनबाला हो ऐसी शका को दूर करते हुए और अशान्यानुष्ठान का निराकरण करने में चतुर संपूर्ण शास्त्र के अर्थ को संग्रह करने में समर्थ ऐसे प्रथम दलोक को माणिनयनदी आचार्य कहते हैं।

#### प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः । इति बक्ष्ये तयोर्जक्ष्म सिद्धमन्यं लघीयसः ॥१॥

सम्बन्धाभिधेयशक्यानुष्ठानेष्टप्रयोजनवन्ति हि शास्त्राग्धि प्रेक्षाविद्धराद्रियन्ते नेतराग्षि-सम्बधा-भिधेयरहितस्योन्मतादिवाक्यवत्; तद्वतोऽप्यप्रयोजनवतः काकदन्तपरीक्षावत्; ग्रनभिमतप्रयोजनवतो

#### प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः । इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमन्त्रं लघीयसः ॥१॥

प्रमाण से अर्थ की सिद्धि होती है और प्रमाणाभास से विपर्यय-प्रयं की सिद्धि नहीं होती है, इसलिये उन दोनों का याने प्रमाण और प्रमाणाभास का लक्षण जो कि पूर्वीचार्य प्रणीत है तथा जिसमें ग्रल्प अक्षर हैं ऐसे लक्षण को अल्पबुद्धिवाले भव्यजीवों के लिये कहूंगा—

भावार्थ —श्री माणिक्यनंदी म्राचार्य ने परीक्षामुख नामक ग्रन्थ को सूत्र बढ रचा है, इस ग्रन्थ के प्रारंभ में मंगल स्वरूप मंगलाचरण रुलोक कहा है, उसमें अपने ग्रन्थ रचना के विषय में दो विशेषण दिये हैं, एक ग्रन्थम श्रीर दूसरा सिद्धम, यह ग्रन्थ सूत्र-रूप है और सूत्र का लक्षण रुलोक —ग्रन्थाक्षरमसंदिग्धं, सारबिंद्धकतो मुख्य । अस्तोभमनवद्यं च सूत्र सूत्रविदो विदुः।।।। जिसमें अक्षर थोड़े हों जो संशय रिहत हो, सारभूत हो, जगत्प्रसिद्ध शब्दों के प्रयोग से युक्त हो अर्थात् जिसमें जगत् प्रसिद्ध पदों का प्रयोग हो, विस्तृत न हो और निर्दोष हो ऐसी ग्रन्थ रचना या शब्द रचना को सूत्रों के जानने वालों ने सूत्र कहा है। इस प्रकार का सूत्र का लक्षण इस परीक्षामुख ग्रन्थ में पूर्णरूप से मौजूद है, श्रतः श्री माणिक्यनंदी श्राचार्य ने भपने इस मंगलाचरणरूप प्रथम स्लोक में कहा है कि मैं अल्प में —ग्रन्थाक्षरूप में ही इस ग्रन्थ की रचना करूंगा। दूसरा विशेषण "सिद्धम्" है, यह विशेषण ग्रन्थ की प्रामाणिकता की सिद्ध करता है, ग्रर्थात् श्री माणिक्यनंदी आचार्य कहते हैं कि मैं जो भी ग्रन्थ रचना करूंगा उसमें सभी प्रकरण पूर्वाचार्य प्रसिद्ध ही रहेंगे मैं अपनी तरफ से नहीं लिखूंगा, इस प्रकार आचार्य ने ग्रयनी लघुता श्रीर ग्रन्थ की प्रामाणिकता वतलाई है।

शास्त्र संबंधाभिवेय, शक्यानुष्ठान, ग्रौर इष्ट प्रयोजन से युक्त हुआ करते हैं उन्हीं का बुद्धिमान भ्रादर करते हैं, भ्रन्य का नहीं, जैसे उन्मत्त पुरुष के संबंध रहित वा मातृषिवाहोपदेशवत्; श्रशस्यानुष्ठानस्य वा सर्वज्वरहरतक्षकचूडारत्नालङ्कारोपदेशवत् तैरनादर-एपियत्वात् । तदुक्तम्—

> सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रीता श्रीतुं प्रवर्तते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्य: सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥ १ ॥ [ मामाताश्लो० प्रतिज्ञासू० स्लो० १७ ] सर्वेस्येव हि शास्त्रस्य कर्मणो चाण कस्यचित् । यावरप्रयोजनं नोक्तं ताबलस्केत गृह्यताम् ॥ २ ॥ [ मीमालाश्लो० प्रतिज्ञासू० स्लो० १२ ]

वाक्य का धादर नहीं होता है। तथा संबंध युक्त भी अप्रयोजनी भूत वाक्य काकके तांत की परीक्षा करने वाले वचन के समान वेकार—प्रनादरणीय होते हैं, अनिभमत प्रयोजन को करने वाले वाक्य तो मानृ विवाहोपदेश के समान प्रयोग्य होते हैं। तथा सर्व प्रकार के बुखार को दूर करने वाला नागफणास्थित मणिके द्वारा रचे हुए अलंकार के बचन समान प्रथावयानुष्ठानरूप वचन सज्जनों के धादर योग्य नहीं होते हैं। मतलब यह हुधा कि संबंध रहित वाक्य से कुछ प्रयोजन नहीं निकलता जैसे-दश अनार, खः पूए इत्यादि संबंध युक्त होकर भी यदि वह प्रयोजन रहित हो तो वह भी उपयोगी नहीं है-जैसे-कौवा के कितने दांत हैं इत्यादि कथन कुछ उपयोगी नहीं रहता है। प्रयोजन भी इष्ट हो किन्तु उसका करवा शक्य न हो तो वह अगक्यानुष्ठान कहलाता है जैसे—नाग के फणा का मणि सब प्रकार के ज्वरको दूर करने वाला होने से इष्ट तो है किन्तु उसे प्राप्त करना शक्य हो से इस चार प्रकार के संबंधानियेय रहित, अनिष्ठ, प्रयोजनरहित तथा अशक्यानुष्ठान स्वरूप जो वाक्य रचना होती है उसका बुद्धिमान लोग आदर नहीं करते हैं, अतः ग्रन्थ इन दोषों से रहित होना चाहिये। अब यहां उन्हीं संबंधादिक के विषय का वर्णन मीमांसक के मीमांसा श्लोकवातिक का उद्धरण देकर करते हैं—

जिसका ग्रर्थ प्रमाण से सिद्ध है ऐसे संबंधवाले वाक्यों को सुनने के लिये श्रोतागण प्रवृत्त होते हैं, अतः शास्त्र की आदि में ही प्रयोजन सहित संबंध को कहना चाहिये।। १।।

णास्त्र हो बाहे कोई कियानुष्ठान हो जब तक उसका प्रयोजन नही बताया है तब तक उसे ग्रहण कीन करेगा।।२।। श्रनिदिष्टफलं सर्व न प्रेक्षापूर्वकारिभिः।
शास्त्रमाद्रियते तेन वाच्यमभे प्रयोजनम् ॥ ३ ॥

[
शास्त्रस्य तु फले जाते तत्प्राप्याधावशीकृताः।
प्रेक्षावन्तः प्रवर्शन्ते तेन वाच्यं प्रयोजनम् ॥ ४ ॥

[
यावन् प्रयोजनेनास्यसम्बन्धो नाभिधीयते ।
असम्बद्धप्रलापित्याद्भवेत्तावदसङ्गतिः।।४॥

[
मीमांसाक्ष्मो॰ प्रतिज्ञास्य क्लो २० ]
तस्साद व्याख्याङ्गमिन्छद्भिः एहेतुः सप्रयोजनः।
शास्त्रावतारसम्बन्धो वाच्यो नान्योऽस्ति निष्फलः ॥६॥इति ।

तत्रास्य प्रकरणस्य प्रमाणतदाभासयोर्लक्षग्मभिषेयम् । श्रनेन च सहास्य प्रतिपाद्यप्रतिपादक-भावलक्षणः सम्बन्धः । शक्यानुष्ठानेष्ठप्रयोजनं तु साक्षात्तत्लक्षण्युत्पत्तिरेव-'इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म'

जिसका फल नही बताया है ऐसे सब प्रकार के ही शास्त्रों का बुद्धिमान् स्रादर नहीं करते हैं, इसलिए शुरु में ही प्रयोजन बताना चाहिए।।३।।

शास्त्र का प्रयोजन जब मालूम पड़ता है तब उस फल की प्राप्ति की धाशा से युवत हुए विद्वदूगण उस शास्त्र को पढ़ने-प्रहण करने में प्रवृत्त होते हैं, म्रतः प्रयोजन भवस्य कहना होगा।।४।।

जब तक इस वाक्य का यह बाच्य — पदार्थ है ग्रीर यह फल है ऐसा संबंध नहीं जोड़ा जाता है तब तक वह बाक्य ग्रसंबद्ध प्रलाप स्वरूप होने से ग्रयोग्य ही कहलाता है।।।।।

इसलिए जो ग्रन्थकर्ता शास्त्रव्याख्यान करना चाहते हैं उनको उस शास्त्र का कारण, प्रयोजन —फल तथा शक्यानुष्ठानादि सभी कहने होगे, ग्रन्यथा वह ग्रन्थ निष्फल हो जावेगा ॥६॥

इन संबंधादिके विषयों में से इस प्रकरण अर्थात् परीक्षामुख ग्रन्थ का प्रमाण भीर प्रमाणाभास का लक्षण कहना यही अभिषेय है, इसका इसके साथ प्रतिपाध इत्यनेनाऽभिषीयते । 'प्रमाणादर्थसंसिद्धः' इत्यादिकं तुपरम्परयेति समुदायार्थः। प्रयेदानीं म्युत्पत्तिद्धा-रेलाऽवयवार्थोऽभिषीयते । प्रत्र प्रमालाव्यः कर्तृ करलाभावताधनः-प्रव्यपयियोभेदाऽभेदात्मकलात् स्वातन्त्र्यसायकतमस्वादिविवसापेक्षयातद्भावादिदोधात् । तत्र क्षयोपदामिववेषवद्यात्-'स्वपरप्रमेयस्व-रूपं प्रमिमीते यथावज्ञानाति' इति प्रमालमात्ताः स्वपर्यहलापिरा तस्यापरतन्त्रस्वाऽऽसम एव हि स्तृ साथनप्रमालाव्यदेनाभिधानं,स्वातन्त्र्येला विवक्षितत्वान्-स्वपरप्रकाशात्मकस्य प्रदीपादेः प्रकाशान्-धानवत् । साथकतमस्वादिविवसायो तु—प्रमीयते येन तत्प्रमालं प्रमितमात्रं वा-प्रतिवन्द्यापादे प्रादु-भू तिवज्ञानवयीयस्य प्राथान्येनाश्रयलात् प्रदीपादेः प्रभाभारात्मकप्रकाशवत् ।

प्रतिपादकभाववाला संबंध है, इसमें शक्यानुष्ठान और इष्ट प्रयोजन तो यही है कि प्रमाण भौर तदाभास के जानने में निप्राता प्राप्त होना इस बात को "बक्ष्ये" कहंगा इस पद के द्वारा प्रकट किया है इसका साक्षात फल ग्रजान की निवृत्ति होना है, प्रमाम से अर्थ की सिद्धि होती है इत्यादि पदों से तो इस ग्रन्थका परंपरा फल दिखाया गया है, इस प्रकार प्रथम श्लोक का समुदाय ऋर्थ हुन्ना, श्रब एक एक पदों का अवयवरूप से उनकी व्याकरण से व्यूत्पत्ति दिखलाते हैं, इस क्लोक में जो प्रमाणपद है वह कर्त साधन, करणसाधन, भावसाधन इन तीन प्रकारों से निष्पन्न है, क्योंकि द्रव्य ग्रीर पर्याय दोनों ही ग्रापस में कथंचित भेदा-भेदात्मक होते हैं। स्वातन्त्य विवक्षा, साधकतमविवक्षा और भावविवक्षा होने से तीनों प्रकार से प्रमाण शब्द बनने में कोई विरोध नहीं खाता है। कर्तुं साधन स्वातन्त्य विवक्षा से प्रमास शब्द की निष्पत्ति कहते हैं - क्षयोपशम के विशेष होने से अपने को ग्रीर पर रूप प्रमेय को जैसा का तैसा जो जानता है वह प्रमाण है, "प्रिमिमीते अर्थात् जानाति इति प्रमाण" कर्त साधन है, मायने आत्मा अर्थात् अपने और पर के ग्रहण करने में परिएत हम्रा जो जीव है वही प्रमास है, यह कर्त साधन प्रमास शब्द के द्वारा कहा जाता है। क्योंकि स्वातन्त्र्य विवक्षा है, जैसे ग्रपने और पर को प्रकाशित करने वाला दीपक स्वपर को प्रकाशित करता है ऐसा कहा जाता है। साधकतमादि विवक्षा होने पर "प्रमीयते प्रनेन इति प्रमाणं करण साधनं" अथवा प्रमितिमातं वा प्रमाणं भावसाधन प्रमाण पद हो जाता है. इन विवक्षाओं में जाना जाय जिसके द्वारा वह प्रमाण है अथवा जानना मात्र प्रमाण है ऐसा प्रमाण शब्द का अर्थ होता है, इस कथन में मुख्यता से प्रतिबंधक-ज्ञानावरणादि कर्मों का अपाय अथवा क्षयोपशम होने से उत्पन्न हुई जो ज्ञानपर्याय है उसका ग्राश्रय है-जैसे दीप की कांति युक्त जो शिखा-लौ है बही प्रदीप है। इस भेदाभेदयोः परस्परपिहारेणाबस्थानादन्यतरस्येव वास्तवस्वादुभयात्मकत्वमथुक्तम्; इत्य-समीक्षिताभिधानम्; बात्रकप्रमाणाभावात् । अनुपलम्भो हि बाधकं प्रमाणम्, न चात्र सोऽस्तिसकल-भावेषुभयात्मकत्वग्राहकत्वेनैवास्तिलाऽस्स्वल्प्रस्ययप्रतीतेः । विरोधो वाधकः; इत्यप्यसमीचीनम्; उपलम्भसम्भवात् । विरोधो ह्यनुपलम्भसाध्यो यथा-नुरङ्गमोत्तमाङ्गे श्रङ्गस्य, ग्रन्यथा स्वरूपेणापि तद्वतो विरोधः स्यात् । न चानयोरेकत्र वस्तुन्यनुपलम्भोस्तिग्रभेदमात्रस्य भेदमात्रस्य वेतरनिरपेक्षम्य वस्तुन्यप्रतीतेः । कल्पयताप्यभेदमात्रं भेदमात्रं वा प्रतीतिरवश्याऽम्युपगमनीया-तिम्बन्धनत्वादस्तु-

प्रकार प्रमास इस पद का व्याकरण के श्रनुसार निरुक्ति ग्रर्थ हुग्रा । इसका सरलभाषा में यह सार हग्रा कि प्रमाण मायने ज्ञान या आत्मा है ।

श्रंका — भेद और अभेद तो परस्पर का परिहार करके रहते हैं अतः या तो भेद रहेगा या अभेद ही रहेगा। ये सब एक साध एक में कैसे रह सकते हैं, अर्थात् कृत् साधन आदि में से एक साधन प्रमाण में रहेगा सब नहीं। इसलिये एक को भेदाभेदरूप कहना अयुक्त है।

समाधान—ऐसा यह कहना ठीक नहीं क्योंकि एक जगह भेदाभेद मानने में कोई बाधा नहीं घाती है, देखिये—यदि भेदाभेद रूप वस्तु दिखाई नहीं देती तो, या भेदाभेद को एकत्र मानने मैं कोई बाधा घाती तो हम आपकी बात मान लेते किन्तु ऐसा बाधक यहां प्रमाण के विषय में कोई है ही नहीं, क्योंकि संपूर्ण पदार्थ उभयात्मक भेदाभेदात्मक-द्रव्यपर्यात्मक ही निर्दोणज्ञान में प्रतीत होते हैं।

शंका— भेद भौर स्रभेद में विरोध है—एक का दूसरे में अप्रभाव है—यही बाघक प्रमाण है।

समाधान—ऐसा नहीं है, क्यों कि एक दूसरे में वे भेदाभेद रहते ही हैं। ग्रतः जब वैसा उपलब्ध ही होता है तब क्यों विरोध होगा, विरोध तो जब वस्तु वैसी उपलब्ध नहीं होती तब होता है, जैसे घोड़े के सीग उपलब्ध नहीं है प्रतः सींग का घोड़े में विरोध या अभाव कहा जाता है, किन्तु ऐसा यहां नहीं है, यदि वैसे उपलब्ध होते हुए भी विरोध बताया जाय तो स्वरूप का स्वरूपना से विरोध होने लगेगा। भावाभाव का एक वस्तु में अनुपलंभ भी नहीं है, उल्टे भेदरहित भ्रकेला मुले से से ही वस्तु के वस्तु में दिलायों नहीं देता है, तथा भेद या अभेदमात्र की मननाही कल्पना ही मले कर लो किन्तु प्रतीति को मानना होगा, क्योंकि प्रतीति-अनुभव से ही वस्तु व्यवस्था होती है, ऐसी प्रतीति तो सर्वत्र भेदाभेदरूप ही हो रही है तो फिर व्ययं का

व्यवस्थायाः । सा चेदुभयात्मन्यप्यस्ति कि तत्र स्वसिद्धान्तविषमग्रहीनवन्धनप्रद्वेषेण्-प्रप्रामाणिकत्व-प्रसङ्कादित्यलमतिग्रवञ्चेन, भनेकान्तसिद्धप्रकमे विस्तरेणोपक्रमात् ।

वश्यमारणलक्षरालक्षितप्रमारणभेदमनिषप्रैत्यानन्तरसकलप्रमारणविष्येस।घाररणप्रमारणलक्षरा-पुरःसरः 'प्रमारणार' इत्येकवचनिवर्षेशः कृतः । का हेती । ग्रन्थतैऽभिलष्यते प्रयोजनार्षिभिरित्यर्थो हेय उपादेयक्ष्यः । उपेक्षर्र्णायस्यापि परित्यजनीयत्वाद्धे यत्वम् ; उपादानिक्यां प्रत्यकमंभावाक्षोपोर्थयव्यम्, हानिक्यां प्रति विषययात्तत्त्वम् । तथा चलोको वदति 'श्रह्मनेनोपेक्षर्ग्णायत्वेन परित्यक्तः' इति । सिद्धरसतः प्रादुर्भावोऽभिनत्विनप्राप्तिभविक्तिभ्रोच्यते । तत्र जापकप्रकर्गाद् ग्रस्तः प्रादुर्भावनकस्या सिद्धिनंह गृह्यते । समीचीना सिद्धः सिद्धिदर्थस्य संविद्धः 'श्रम्संसिद्धः' इति । ग्रनेन कारणान्त-

ब्रपना सिद्धान्त रूप बड़ा भारी ब्राग्नह या पिशाच जिसका निमित्त है ऐसा जो भेदाभेद में द्वेष रखना है वह ठीक नहीं है, यदि द्वेष रखोगे तो अप्रमाणिक कहलास्रोगे, इस प्रकरण पर झब बस हो, ग्रथित् इस प्रकरण पर झब और ग्रधिक यहां कहने से क्या लाभ भ्रागे ग्रनेकान्त सिद्धिके प्रकरण में इसका विस्तार से कथन करेंगे।

श्रागे कहे जाने वाले लक्षण से युक्त जो प्रमाण है उसके भेदों को नही करते हुए श्रथांत् उनकी विवक्षा नहीं रखते हुए यहां सूत्रकारने संपूर्ण प्रमाणों के विशेष तथा सामान्य लक्षण वाले ऐसे प्रमाण का "प्रमाणात्" इस एकवचन से निर्देश किया है "प्रमाणात्" यह हेतृ अर्थ में पंचमी विभक्ति हुई है, प्रयोजनवाले व्यक्ति जिसे चाहते हैं उसे श्रयं कहते हैं। वह उपादेय तथा हेयरूप होता है, उपेक्षणीय का हेय में अन्तर्भाव किया है, क्योंकि उपादान किया के प्रति तो वह उपेक्षणीय पदार्थ कर्म नहीं होता है, श्रीर हेय किया का कर्म वन जाता है, अत: हेय में उपेक्षणीय सामिल हो जाता है जगत् में भी कहा जाता है कि इसके द्वारा मैं उपेक्षणीय होने से छोड़ा गया हूं।

असत् की उत्पत्ति होना अथवा इच्छित वस्तु की प्राप्ति होना अथवा पदार्थ जान होना इसका नाम सिद्धि है, इन तीन अर्थों में अर्थात् उत्पत्ति, प्राप्ति, जिला अर्थों में अर्थात् उत्पत्ति, प्राप्ति, जिला अर्थों में अर्थात् उत्पत्ति, प्राप्ति, जिला अर्थे में से यहां पर जापक का प्रकरण होने से असत् का उत्पाद होना रूप उत्पत्ति अर्थ नहीं लिया गया है । सभीचीन अर्थ सिद्धि को अर्थसंसिद्धि कहते हैं, इस पद के द्वारा अन्य कारण जो कि विपरीतज्ञान कराने वाले हैं उनसे अर्थसिद्धि नहीं होती ऐसा कह दिया समक्षना चाहिए। जाति, प्रकृति आदि के भेद से होने वाले उपकारक पदार्थ की सिद्धि का भी यहां ग्रहण हो गया है, इसी को बताते हैं — अकेले अकेले निम्ब, लवगा आदि रसवाले पदार्थों में हम

राहितविषयीसादिज्ञाननिबन्धनाऽर्थसिद्धिनिरस्ता । जातिप्रकृत्यादिभेदेनोपकारकार्थसिद्धिस्तु सगृहीता ; तथाहि-केवलिनम्बलवरणरसादावस्मदादीनां द्वे बबुद्धिविषये निम्बकीटोष्ट्रादीनां जात्याऽभिलाषबृद्धि-रूपआयते सस्मदाद्यमिलाधिवयये वस्तादी तु तेषां द्वे थः, तथा पित्तप्रकृतेष्टण्रस्थये द्वे थो-बातप्रकृतेर-भिलाखः—सीतस्पर्धे तु वातप्रकृतेद्वे वो न पित्तप्रकृतीरिति । न चैतव्ज्ञानमसत्यमेव-हिताऽहितप्रप्ति-परिहारसमर्थंत्वात् प्रसिद्धसत्यज्ञानवत् । हिताऽहितव्यवस्था वोपकारस्वापकारकत्वाभ्यां प्रसिद्धे ति । तदिव स्वपरप्रमेयस्वरूपप्रतिभातिप्रमाण्मिवाभासत इति तदाशासम्-खकलमतसम्मताऽबद्धयः क्षिणुकाष्यं कान्ततत्वज्ञानं सन्निकधारिकस्यकः-ज्ञानाऽश्वरक्षज्ञानज्ञानान्तरस्रत्यक्षज्ञानाः जाप्रस्रणीताऽऽ-

लोगों को द्वेषबृद्धि होती है, परन्त उन्हीं विषयों में निम्ब के कीडे तथा ऊंट ग्रादि को जाति के कारण ही अभिलाषा बृद्धि पैदा होती है, मतलब-नीम में हमको हेयज्ञान होता है और ऊँट भादि को उपादेय ज्ञान होता है, सो ऐसा विपर्यय होकर भी दोनों ही ज्ञान जाति की अपेक्षा सत्य ही कहलावेगे, ऐसे ही हम जिसे चाहते हैं ऐसे चन्दन म्रादि वस्त में उन ऊंट म्रादि को द्वेष बृद्धि होती है-हेयबृद्धि होती है, पित्तप्रकृतिवाले पुरुष को उष्णस्पर्श में द्वेष श्रीर वात प्रकृतिवाले पुरुष को उसी में श्रिभलाषा होती है श्रीर इसके उल्टे शीतस्पर्श में पित्तवाले को राग-स्नेह ग्रीर वात प्रकृतिवाले को द्वेष पैदा होता है, किन्तु इन दोनों के ज्ञानों को असत्य नहीं कहना, वयोंकि यह हेय का परिहार भौर उपादान की प्राप्ति कराने में समर्थ है, जैसे प्रसिद्ध सत्यज्ञान समर्थ है। दूसरी बात यह भी है कि हित ग्रीर अहित की व्यवस्था या व्याख्या-लक्षण तो उपकारक ग्रीर अपकारक की अपेक्षा से होता है, जो उपकारक हो वह हित ग्रीर जो भ्रयकारक हो वह भ्रहित कहलाता है. उसके समान अर्थात स्व पर प्रमेय का स्वरूप प्रतिभासित करने वाले प्रमाण के समान जो भासे-मालम पड़े वह तदाभास कहलाता है, वह तदाभास मायने प्रमाणाभास ग्रनेक प्रकार का है, सभीके मत को माननेवाली है बुद्धि जिनकी ऐसे बिनय वादी, सर्वथानित्य, सर्वथा क्षारिक इत्यादि एकान्तमती का तत्वज्ञान, भ्राप्तलक्षरण से रहित पुरुषों के द्वारा हुम्रा भ्रागम, सन्निकर्ष, निविकल्पज्ञान, म्रप्रत्यक्षज्ञान, ज्ञानान्तरवेद्यज्ञान, मिवनाभावरहित मनुमानज्ञान, उपमादिज्ञान, संशय, विपर्यय एवं ग्रनध्यवसाय ये सबके सब ही ज्ञान तदाभास - प्रमाणाभास कहलाते हैं. क्यों कि इन ज्ञानों से विपर्यय होता है - अपने इच्छित स्वर्ग, मोक्ष का निर्दोष बोध नहीं होता है, तथा इस लोक में सुख दुःख के साधन भूत पदार्थों का सत्यज्ञान प्राप्ति मादि सिद्धियां भी नहीं होती हैं. इलोक में प्रमाण पद पहिले ग्रहण हमा है क्योंकि

गमाऽविनाभाविकलिलङ्गिनिबन्धनाऽभिनिबोधादिक संशयविषयाँसानव्यवसायज्ञानं न, तस्माद् विषयंयोऽभिलवितार्थस्य स्वर्गापवगादिरनवद्यतस्ताधनस्य वेहिकमुखदुःश्वाविसाधनस्य वा सम्प्राप्तिव्रक्षिः स्वर्णस्याप्ति । न नेतवित्रद्वम् सम्प्राप्तिवित्रक्षस्य स्वर्णस्य प्रथमतोऽभिषानं प्रधानत्वात् । न नेतवित्रद्वम् सम्प्रमानस्य निश्चेयवप्राप्तेः सकलपुरुषाधोपयोपस्य त्रिक्षत्रप्रस्य प्रेशावना तदर्थस्वात्, प्रमाणेतरविवकन्स्यापि तप्रसाध्यत्वाव । तदाभावप्त्य त्रक्रप्रकाराध्यम् । इति हेत्व्यं । पुरुषार्थसिद्यम् स्विद्विन्वन्यनस्यविति हेतोः 'तथोः' प्रमास्यत्वावासस्य अधावस्य प्रसाधारस्यस्वस्य व्यक्तित्रतेत तज्जिति-वित्रते । स्वर्णः प्रयास्य व्यवस्य प्रस्पष्टं कथित्ये । प्रनेन प्रस्यक्तास्य तद्वव्युत्यादने स्वातन्त्रव्यव्यापारोऽवसीयते-निखललक्षस्यलक्षस्य।वावविषयाव्योपकारत्वित्रत्वत्वस्य वेतोन्तिस्यातस्य ।

ननु वेद बक्ष्यमाण प्रमाणेतरलक्षण पूर्वशाक्षाप्रसिद्धम्, तद्विपरीतं वा? यदि पूर्वशाक्षाऽ-प्रसिद्धम्-तिह्तदृश्युत्पादनप्रयासो नारम्भणीय-स्वर्शविदिश्वितत्वेन सतामनादरणीयत्वात्, तप्रसिद्धं बह मुख्य है, उसमें प्रधानता ग्रसिद्ध भी नही है, सम्यग्जान मोक्ष का कारण होने से मभी पुरुषार्थों में उपयोगी है, तथा बुद्धिमान् इसी सम्यग्जान के लिये प्रयत्न करते हैं और प्रमाण तथा अप्रमाण का विवेक-भेद भी प्रमाण्जान से ही होता है, तदाभास से मोक्षसाधन का जान इत्यादि कार्य नही होते हैं, ग्रतः वह गौण है। "इति" यह भव्यय पद हेनु प्रथं में प्रयुक्त किया है, पुरुषार्थ की सिद्धि और श्रसिद्धि में कारण होने से इस प्रकार "इति" का व्यक्तियेद से जो उनका ज्ञान कराने में समर्थ है ऐसा लक्षण-म्रसाधारण स्वरूप चर्यक्तियेद से जो उनका ज्ञान कराने में समर्थ है ऐसा लक्षण कहूंगा लक्षण तो व्युत्पत्ति-सिद्धि करने योग्य होता ही है ग्रतः उसका स्पष्टरूप यथार्थलक्षण कहूंगा, इस "वश्ये" पद से ग्रन्थकार आचार्य संपूर्ण लक्ष्य और लक्षण भाव को भ्रच्छी तरह जानवेवाले होते हैं, तथा पर का उपकार करने में इनका मन लगा रहता है, ऐसा सम्भना चाहिये।

र्जका — यह स्रागे कहा जानेवाला प्रमाग स्रौर तदाभास का लक्षरा पूर्व के शास्त्रों में प्रसिद्ध है या नहीं, यदि नहीं है तो उसका लक्षण करने में प्रयास करना व्यर्थ है क्योंकि वह तो अपने मनके अनुसार रचा गया होने से सज्ज्ञनों के द्वारा आदरणीय नहीं होगा, स्रौर यदि पूर्व शास्त्र प्रसिद्ध है तब तो बिलकुल कहना नहीं, क्योंकि पिष्ट पेषण होगा।

समाधान — इसका समाधान होने के लिए ही सिद्ध और श्रन्य ऐसे दो पद दिये हैं। "सिद्ध" इस विशेषण से ब्युत्पादन के समान लक्षण करने में स्वतन्त्रता का तु नितरामेतन्न व्युत्पादनीय-पिष्ट्येवरणयम ङ्गादित्याह-सिद्धमस्यम् । प्रथमविशेवणेन व्युत्पादनवन्तन्त-सर्णप्रस्यने स्वातन्त्र्यं परिहृतम् । तदेव माकलङ्कम्यं पूर्वसास्त्रपरम्पराप्रमार्णप्रसिद्धं लथूपायेन प्रतिपाद्य अन्नापरिपाकार्थं व्युत्पाद्यते-सर्वस्ति स्वत्यक्षेत्रस्य प्रतिपाद्य अन्नापरिपाकार्याप्रसिद्धं लथूपायेन प्रतिपाद्य अन्नापरिपाकार्याप्रमुद्धात् । त्याप्रसिद्धं स्वयक्ष्यत्यक्ष्यत्यक्षयात्रम्यक्ष्यते विनेवद्यवस्य प्रयोजनाभावात् । तथाप्रस्तं हि वदन् विसंवादकः स्वात् । 'श्रत्यम्' इति विशेषणेन यदस्यत्र प्रत्यक्ष्यत्यक्ष्यत्यार्थः प्रमाणेतरलक्ष्यार्वादेवात्र संक्षेपण् विनेवव्युत्पादनार्थ-मिष्ठीय इति पुनक्तत्वतिरास । विस्तरेणान्यत्राभिहितस्यात्र संक्षेपाभिद्याने विस्तरक्षि विशेष-विद्याप्ति स्वत्यक्ष्यत्यक्ष्यात्यक्ष्यात्यक्षयात्रम्याद्वर्याप्ति स्वयस्य क्ष्यत्यक्ष्यायः संक्ष्यक्ष्य क्ष्यत्यक्ष्य विद्याप्ति स्वयस्य क्ष्यत्यक्षया क्ष्यत्यक्षयः स्वयस्य स्वयस्य क्ष्यत्यस्य क्ष्यत्यस्य क्ष्यत्यस्य स्वयस्य स्य

निरसन किया है, प्रथात्— प्रकलंक देव से रचित जो कुछ लक्षण है जो पूर्वाचार्य प्रणीत शास्त्रपरम्परा से श्राया है उसीको थोड़ उपायों से शिष्यों की बुद्धि का विकास होने के लिए कहा जाता है, ग्रतः स्वरुचि से नहीं बनाया है, ग्रीर न प्रमारण से ग्रासिद्ध ही है, वयों कि परोपकार करनेवाल ग्रन्थकार शिष्य को ठगने में कुछ भी प्रयोजन नहीं रखते हैं। यदि मन चाहः पूर्व शास्त्र से प्रप्रसिद्ध बाधित ऐसा लक्षण करते तो वे विसंवादक कहलाते। "अल्पम्" इस विश्रेषण से जो अन्य ग्रन्थ में ग्रक्षकादि के द्वारा विस्तार से कहा है उन्होंके उस प्रमाण तदामास लक्षण को स्वरूप से विनेय-शिष्य-को समक्षाने के लिये कहा जाता है, ग्रतः पुनरक्त दोष भी नहीं ग्राता है।

शंका — जो लक्षण प्रत्यप्रत्यों में विस्तारपूर्वक कहा है उसीको यहां संक्षेप से कहेगे तो विस्तार रुचिवाले शिष्य उस लक्षण का ग्रादर नही करेगे। जो पुरुष विशेष को जानना चाहता है वह उस विशेष जान के उपायभून अन्य प्रत्थ मौजूद होते हुए इस संक्षेपबाले प्रत्थ में क्या ग्रादर करेगा।

समाधान — ऐसा नहीं है. हम प्रत्यकार तो भ्रव्य बुद्धिवाले शिष्यों के लिये कहते हैं अर्थात् संक्षेप से जो तत्त्व समभ्रता चाहते हैं उनके लिये कहते हैं। यहां पर लघुता जो है वह काल की या शरीर की नहीं लेना क्योंकि जो काल से अल्प न हों भ्रयात् ज्यादा उम्रवाले हों या भ्रत्य उम्र वाले हों भीर शरीर से छोटे हों या बड़े हों उनको तो कम बुद्धिवाले होने से समभ्रायेंगे, मतलब-जो शिष्य संक्षेप से ब्युत्पत्ति करना चाहते हैं उन शिष्यों के लिये यह ग्रन्थ रचना का प्रयास है, प्रतिपादक तो प्रतिपाद के कस्याऽच्युपतस्भात् । तस्मादिभग्रायकृतमिह लाघवं गृह्यते । येषां संक्षेपेसा व्युत्पत्यभिग्रायो विनेयानां तान् प्रतीदमभिधीयते-प्रतिपादकस्य प्रतिपाद्याशयवशर्वातत्वात् । 'प्रकथितम्' [पासिनि स्.० १।४।११] इत्यनेन कमसंज्ञायां सत्यांकमंसीप् ।

नतु वेष्टदेवतानमस्कारकररणमन्तरेरणैवोक्तप्रकाराऽऽदिश्लोकाभिष्ठानमाचार्यस्याऽयुक्तम् । प्रवि-ह्नेन शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं हि फलमुद्दिष्ठयेष्टदेवतानमस्कारं कुर्वारणः शास्त्रकृतः शास्त्रादौ प्रतीयन्ते; इत्यप्यसमीक्षिताभिषानम्; बाङ्नमस्काराऽकरणेपि कायमनोनमस्कारकररणात् । त्रिविषो हि नमस्कारो-मनोवानकायकाररणभेदान। इत्यते चातिकपूषायेन विनेयव्युत्पादनमनसां घर्मकीर्त्यादीना-मच्येवविषा प्रवृत्तिः-बाङ्नमस्कारकररणमन्तरेरणैव "सम्यक्तानपूर्विका सर्वपुत्रवार्थसिद्धः" [न्यायविक १११] इत्यादि वाक्योपन्यासात् । यद्वा वाङ्नमस्कारोऽप्यनेनैवादिश्लोकेन कृतो यन्यकृता; तथाहि-मा प्रम्तरङ्गवहिरङ्गानन्तजानप्राप्तिहार्यादिशीः, श्रम्थते शब्दते येनार्थोऽसावारणः शब्दः, मा चागुष्टच

श्रामय के अनुमार कथन किया ही करते हैं। पाणिनिव्याकरण के "अकथितं" इस सूत्र से कर्म बर्थ में "अल्प सिद्धं लक्ष्म" इन पदों में द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है।

ग्रंका— इष्टदेव को नमस्कार किये विनाही णास्त्रकारने जो णास्त्र की शुरुमात में श्लोक कहा है वह म्रयुक्त है, क्योंकि निर्विष्न शास्त्र रचना पूर्ण हो इत्यादि फलों का उद्देश्य लेकर नमस्कार करके शास्त्रकार शास्त्र रचते हैं ऐसा देखा गया है।

समाधान — यह शंका ठीक नहीं, यशिप वाचिनक नमस्कार न किया हो, किन्तु कायिक तथा मानसिक नमस्कार तो किया हो है, मन, वचन, काय के भेद से नमस्कार तीन प्रकार का होता है। देखा भी गया है कि अन्यमती अमंकीति आदि ने जल्दी से शिष्यों को जान हो इस बुद्धि से वाचिनक नमस्कार किये विना ही "सम्यजान पूर्विका सर्वपुरुषार्थ सिद्धिः" ऐसा प्रारम्भिक सूत्र बनाया है, अथवा प्रत्यकार माणिय-नेदी ने इस परीक्षामुख प्रत्य की शुरुधात मे वाचिनक नमस्कार भी किया है, देखिये — अन्तरंग लक्ष्मी अमंतचनुष्ट्य ग्रीर बहिरंग लक्ष्मी अप्र प्रातिहार्यादिक हैं, उनको "मा" कहते हैं। "प्रथात अर्थः येन असी धणः माच अणस्व माणो, प्रकृष्टी माणी यस्य असी प्रमाणः" प्रधांत अण कहते हैं वाद्य या दिव्यध्विन को, मा अर्थात् सम्बसरण आदि विभूति ग्रीर अण मायने दिव्यध्विन, ये दोनों गुण ग्रसाधारण हैं, अन्य हरि, हर, बह्मा में नहीं पाये जाते हैं, अतः उत्कृष्ट गुणींके धारक भगवान् सर्वज्ञ ही "प्रमाण" इस नाम के धारक हुए उनसे अर्थात् अर्हत सर्वज्ञ से ग्रथं संसिद्धि होती है भोर तदा-

माणी, प्रकृष्टी महेस्वराखसम्भविनी माणी यस्याऽसी प्रमाणी भयवान् सर्वजी दृष्टे शृऽविरुद्धवाक् च, तस्मादुक्तप्रकारार्थविविद्धिभवित तदभासान्, महेश्वरादेविययंगस्तत्संसिद्धयभावः । इति वश्ये तयो-लंश्म 'सामग्रीविशेषविद्यतेषिताऽखिलावरणमतीन्द्रियम्' इत्याद्यसाधारणस्वरूपं प्रमाणस्य । किवि-शिष्टम् ? सिद्धं वश्यमाणप्रमाणप्रसिद्धम्, तद्विपरीतं नु तदाभासस्य; तबाउल्पं संक्षिप्तं यथा भवित तथा, लथीयस. प्रति वश्ये वयोर्लंश्मेति । शास्त्रारम्भे चाउपरिमितगुणोदधेर्भगवतो गुरालवव्यावर्णं नभेव वाक्स्तुतिरिःयलमतिप्रसङ्गेन ।।

प्रमासाविशेषलक्षसोपलक्षसमाक्ष्यामाङ्क्षायास्तत्सामान्यलक्षसोपलक्षसपूर्वकत्वात् प्रमासस्वरूप-विप्रतिपत्तिनिराकरसम्बारेसम्बाधतत्सामान्यलक्षसोपलक्षसमोयतेमाभवीयते —

### स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ॥ १ ॥

भास से ग्रयोत् महेश्वरादि से विषयंय-ग्रयंसिद्धि का ग्रभाव होता है, इस कारण मैं उन उन प्रमाण और तदाभास का लक्षण कहूंगा, ग्रयंत् अहंतादि का लक्षण 'सामग्री विशेष विश्लेषिताखिलावरण मतीन्त्रियमशेषको मुख्यमं' इत्यादि सूत्र से कहूंगा, यह लक्षण कैसा है ? सिद्ध है ग्रयांत् प्रमाण का लक्षण तो प्रसिद्ध है ग्रीर तदाभास की समीचोनता सिद्ध नही है, ऐसा वह लक्षण संक्षिप्तरूप से अल्पबृद्धि वालों के लियं कहूंगा। इस प्रकार शास्त्र की आदि में ग्रयंपित गुणों के शारक भगवान् के थोड़े से गुणों का वर्णन करना ही वाचनिक नमस्कार है। अतः नमस्कार के विषय में ज्यादा कहने से अव वस रहो। प्रमाण का सामान्य लक्षण पूर्वक ही विशेष लक्षण होता है, ग्रतः प्रमाण के स्वरूप के वारे मे जो विवाद है उसे दूर करते हुए ग्रवाधित ऐसा सामान्य लक्षण कहते हैं।

#### स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम् ॥१॥

स्व का और भ्रन्य घटादि पदार्थों का संग्रयादि से रहित निश्चय करनेवाला ज्ञान प्रमाण कहलाता है।

इस सूत्र में ''प्रमाए। की अन्यथानुपपित्त'' ऐसा हेतु है, विशेष्य को अन्य से पृथक् करना विशेषण का फल है। ग्रन्थाप्ति, ग्रतिब्याप्ति ग्रीर ग्रसंभव इस प्रकार लक्षण के तीनों दोषों से रहित तथा ग्रन्थमतों के प्रमाणों के लक्षण का निरसनकरने वाला यह प्रमाणका लक्षण श्री माणिक्यनंदो ग्रावार्य के द्वारा लक्षित किया गया है, इस प्रमाण के पांच विशेषण हैं —स्व, अपूर्व, ग्रायं, ब्यवसायात्मक ग्रीर ज्ञान, इनमें से

#### प्रमागात्वान्यथानुपपत्ते दित्ययमभ हेतुई पृथ्यः । विशेषणं हि व्यवच्छेदफलं भवति ।

"स्व" विशेषण द्वारा ज्ञानको सर्वया परोक्ष मानने वाले मीमांसक का तथा दूसरे ज्ञान से उसे ग्राहक मानने वाले नैयायिक का खंडन होता है, प्रथांत् ज्ञान स्व को जानने वाला है, प्रथांत् ज्ञान स्व को जानने वाला है, प्रथांत् ज्ञान स्व को जानने वाला है, प्रथांत् ज्ञाहक प्रमाण होता है ऐसा माननेवाले भाट्ट का निरसन किया है, प्रथांत् प्रमाण कथांचित् अपूर्व अर्थ का ग्राहक है, प्रथं-इस विशेषण से बीढ के प्रमाण का खंडन होता है, क्योंकि विज्ञानाई तवादी, चित्र है ऐसा वे मानते हैं, उन्हें समफाने ही मात्र ग्रहण होता है, क्योंकि ज्ञानमाई तवादी, चित्र है ऐसा वे मानते हैं, उन्हें समफाने के लिए कहा है कि ज्ञान श्रयं को -पदार्थं को जानने वाला है। बौड ही ज्ञान के लिए प्रमाण के लक्षण में "व्यवसायात्मक" यह विशेषण प्रस्तुत किया है, ज्ञान विशेषण तो सन्निकर्ष, कारक साकत्य इन्द्रियवृत्ति, ज्ञातृत्व्यापार आदि स्वज्ञानरूप वस्तु को ही प्रमाण माननेवाले सेशिषक ग्रादि का निरसन करने के लिये उपस्थित किया है। इस प्रकार इन पांचों विशेषण ग्रादि का निरसन करने के लिये उपस्थित किया है। इस प्रकार इन पांचों विशेषण ग्रादि का निरसन करने के लिये उपस्थित किया है। इस प्रकार इन पांचों विशेषणों से विशिष्ट जो है वही प्रमाण है ऐसा श्रक्षण तथा निर्दोष लक्षण का यहां पर प्रणयन किया है।



## कारक साकल्यवाद-पूर्वपक्ष

नैयायिक कारक साकत्य को प्रमाण मानते हैं, प्रमाणों की संख्या उनके यहां चार मानी गई है। १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ ग्रागम। इन प्रमाणों को जो उत्पन्न करता है वह कारक साकत्य कहलाता है। पदार्थ को जानना एक कार्य है। और कार्य जो होता है वह ग्रानेक कारणों से निष्पन्न होता है, एक से नहीं। वे खो कारण हैं उन्हें ही कारक साकत्य कहते हैं।

"भ्रत्रेदं ताबदु विचार्यते कि प्रमाणं नाम किमस्य स्वरूपं कि वा लक्षणमिति, ततः तत्र सूत्रं योजयिष्यते, तदुच्यते-अन्यभिचारिस्सीमसंदिग्धामर्थोपर्लाव्य विद्यती बोधाबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्।बोधाबोधस्वभावा हि तस्य स्वरूपं, अन्यभिचारादि-विशेषसार्थोपलव्धिसाधनत्वं लक्षसम्भ" (न्याय मंजरी पृ० १२)

प्रथं:—यहां पर यह विचारास्व है कि प्रमाण किसका नाम है, क्या उसका स्वरूप और लक्षण है? सो उसका उत्तर देते हैं—ग्रन्थिभचारी तथा संशय रहित पदार्थ की उपलब्ध होना है ऐसे स्वरूप को जो धारण करती है वह बोध तथा अबोध अर्थात् ज्ञान और अज्ञान लक्षण वाली सामग्री ही प्रमाण कहलाती है, इस सामग्री में ज्ञान को उत्पन्न करने वाले अनेक कारक या कारण हैं। यतः इसको कारक साकत्य कहते हैं, यही प्रमाण है, क्योंकि पदार्थ के जानने में यह साधकतम है। बोध और अबोध तो प्रमाण का स्वरूप है, और अव्यक्षित्वारी तथा संशयरिहत पदार्थ की उपलब्ध कराना उसका लक्षण है, यहां पर कोई शंका करे कि प्रमाण शब्द करण साधन है "प्रमीयत अनेति प्रमाण" साधकतम को करण कहते हैं, साधकतम यह शब्द अतिशय को स्वित करता है, अर्थात् "अतिशयेन साधक हो उसे साधकतम कहते हैं, साधकतम म है तो नी किससे साधक होगा। क्योंकि सामग्री तो एकरूप है। अब इस प्रकार को शंका का समाधान करते हैं—जिस कारण से करणास्वापन प्रमाण शब्द है उसी कारण से सामग्री को—कारक साकत्य को निका का समाधान करते हैं—जिस कारण से करणासायन प्रमाण शब्द है उसी कारण से सामग्री को—कारक साकत्य को निपारण से सामग्री को कारक साकत्य की होने पर नहीं होता है, अतः कारकसाकत्य ही प्रमाण है, उस

प्रनेक कारकों में से किसी एक को विशेष नहीं मान सकते, नयों कि सभी के होने पर तो कार्य होता है, प्रीर उनमें से एक के भी नहीं होने पर कार्य नहीं होता है, यही बात कही है कि— "प्रनेक कारकसिन्नधाने कार्य घटमानमन्यतरव्यपगमे च विघटमानं करमें प्रतिक्रायं प्रयच्छेत्। न चातिश्रय: कार्यजन्मिन कस्यचिदवधायेते सर्वेषां तत्र व्याप्रयमारणस्वात्" [न्याय मंत्ररी पृ० १३] प्रयात्— प्रनेक कारकों के निकट होने पर तो कार्य होता है और उनमें से एक के नहीं होने पर कार्य नहीं हो पाता है, अतः किसी एक को प्रतिशय युक्त नहीं कह सकते। यहां तो सभी कारकों का उपयोग होता है और इसीलिए तो इस सामग्री का नाम कारक साकत्य है, इस कारक साकत्य या सामग्री के प्रदेश कोई कारक वोधक्य है और कोई प्रवोधस्वरूप है, प्रतः "विधावोधस्वभावा तस्य स्वरूप" ऐसा कहा है, अर्थात् प्रकाश, इन्द्रियादि श्रवीध स्वभाववाले कारक हैं और ज्ञान वोधस्वभाववाला है। बस! इन्हीं का समूह कारकसाकत्य है, यही प्रमा का साधकतमकरए। है, ग्रतः यही प्रमा ए। है।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## कारकसाकल्यवादः

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*

तत्र प्रमाणस्य ज्ञानमिति विशेषणेन 'ग्रन्थभिचारादिविशेषण्यिशिष्टायोपलिब्धनानं कारकसाकत्यं साम्रकतमत्वात् प्रमाण्म'इति प्रत्याख्यातम्; तस्याध्यानस्य प्रमेयार्थवत् स्वपरपरिच्छितौ साधक-तमत्वाभावतः प्रमाण्यत्वायोगात्-तत्परिच्छितौ साधकतमत्वस्याध्यानविरोधिना ज्ञानेन व्याप्तत्वात् । छिदौ परक्वादिना साधकतमेन व्यभिचार इत्ययुक्तम्; तत्परिच्छितावितिविशेषणात्, न खलु सर्वत्र साधकतमत्वं ज्ञानेन व्याप्तं-परक्वादेरिप ज्ञानख्यास्त्रकृत्वात् । ग्रज्ञानख्यस्य प्रदीपादेः स्वपरपरि-च्छित्तौ साधकतमत्वोपलम्भातेन तस्याध्यापिरित्यप्यपुक्तम्; तस्योपचारात्तत्र साधकतमत्वव्यवहारात् ।

प्रमाण के लक्षण में "ज्ञान" यह जो विशेषण दिया है सो इस विशेषण से जरन्नैयायिक के द्वारा माना गया जो कारकसाकल्यवाद है जिसका खंडन हो जाता है, ग्रव्यात् नैयायिक कहते हैं कि व्यभिचारादिदोषों से रहित विशिष्ट अर्थ का ज्ञान कराने वाला कारकसाकल्य है, अतः यह प्रमाण है, सो इस कथन का "ज्ञान" विशेषण से खंडन हो जाता है, क्योंकि कारकसाकल्य अज्ञानरूप है, वह प्रमेय-पदार्थ के समान अपना और पर का ज्ञान कराने में साधकतम हो ही नहीं सकता है, अतः प्रमाण नहीं होगा, पदार्थ की परिच्छित्त-जानकारी के लिये अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही साधकतम होगा, क्योंकि परिच्छित्त-जानकारी के लिये अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही साधकतम होगा, क्योंकि परिच्छित्ति की तो ज्ञान के साथ ही व्याप्ति है।

प्रश्न-छेदनिकया में तो परशु-कुठार-ग्रादि ग्रज्ञानी ही साधक हो जाते हैं।

उत्तर—नहीं, यहां परिच्छित का प्रकरण है, सर्वत्र साधकतम ज्ञान ही हो यह नहीं कहा है, क्योंकि साधकतम ग्रीर ज्ञान की व्याप्ति करेंगे, तब तो कुठारादि भी ज्ञानरूप बन जायेंगे।

श्रंका—स्व ग्रीरपर की परिच्छित्ति में ग्रज्ञानरूप भी दीपक में साधकतमा देखी जाती है, ग्रतः ग्रतिव्याप्ति दोष भ्राता है। साकत्यस्याच्युपचारेण साथकतमत्वोपगमे न किचिदिनिष्ट म् मुस्यरूपतया हि स्वपरपरिच्छतौ साथक-तमस्य ज्ञानस्योरपादकत्वात् तस्यापि साथकतमत्वम्; तस्माच प्रमाण-कारणे कार्योपचारात्-प्रश्नं वै प्राणा इत्यादिवत् । प्रदीपेन मया दृष्टः चक्षुषाऽवगतं धूमेन प्रतिपन्नमिति लोकव्यवहारोऽप्युपचारतः; यया ममाऽयं पुरुषश्चलुरिति-तेवां प्रमिति प्रति बोधेन व्यवधानात्, तस्य त्वपरेणाव्यवधानात्तन्यु-स्वम्। न व-व्यपदेश्वमात्रात्यारमाधिकवस्तुव्यवस्या 'नड्वलोदक पादरोगः, इत्यादिवत् । ततो यदबोधा-ज्ञोधरूपस्य प्रमाणत्वाधिधानकम् —

'लिखितं साक्षिणो भुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्' [ ] इति तत्प्रत्याख्यातम्; ज्ञानस्यैवा-ऽनुपचरितप्रमाणव्यपदेशार्हत्वात् । तथाहि-यद्यत्राऽपरेणः व्यवहितं न तत्तत्र मुख्यक्पतया साषक-

समाधान-यह शंका अयुक्त है, दीपक में तो उपचार से साधकतमपना माना है, ऐसा ही कारकसाकल्य को उपचार से साधकतमपना मानो तो हम जैन को कुछ अनिष्ट नही है, मूख्य रूप से स्वपर की परिच्छित्ति में तो ज्ञान साधकतम है, ग्रौर उसको उत्पन्न कराने में कारण होने से कारकसाकल्य को भी साधकतमपना हो सकता है, इस तरह प्रमाण के-ज्ञान के कारण में कार्य का उपचार करके अन्न ही प्राण है, इत्यादि के समान कहा जाता है, प्रर्थात प्रमाण का जो कारण है उसको भी प्रमाण कहना यह उपचारमात्र है, भ्रांख के द्वारा जाना, दीप से जाना, धूम से जाना इत्यादि लोक व्यवहार भी मात्र श्रीपचारिक है, "यह पूरुष मेरी आंखे हैं" इत्यादि कहना भी उपचार है, क्यों कि इनके द्वारा होने वाली जानकारी के प्रति ज्ञान का व्यवधान पड़ता ही है, ज्ञान में तो ऐसा नहीं है, वह तो अव्यवधान से वस्तु को जानता है, उपचारसे कोई पारमार्थिक वस्तृव्यवस्था नहीं होती है, जैसे "नड्वलोदकं पादरोगः" नडवलोदक पादरोग है, घास से युक्त जो जल होता है उसे नड्वलोदक कहते हैं, उससे पैर में रोग होता है, तालाब आदि में गंदा पानी होता है, उसमें बार बार पैर देने से पैर में ''नारू'' नामका रोग हो जाता है, उसमें घुटने के नीचे भाग में धागे के समान धाकारवाले लंबे २ दो इन्द्रिय कीड़े निकलते हैं, पैर में छेद भी हो जाते हैं, सो पैर में रोग होने का कारण होने से उस पानी को भी रोग कहना उपचार मात्र है ] सो नड़वलोदक पादरोग है ऐसे कहने मात्र से कोई साक्षात जल ही रोग नहीं बन जाता है, इस प्रकार वास्तविक वस्तु को जानने के लिए जान ही साधकतम है, श्रीर उपचार से कारक साकल्यादि भी साधकतम है; यह सिद्ध हुआ। कोई ज्ञान श्रीर श्रज्ञान को समानरूप से प्रमाण बताते हैं, "लिखितं साक्षिशो भूक्तिः प्रमाणं त्रिविधं

तमञ्चपदेशाहँम्, यवा हि चिछादिकियायां कुठारेण व्यवहितोऽयस्कारः, स्वपरपरिच्छितौ विज्ञानेन व्यवहितं च परपरिकल्पितं साकल्यादिकमिति । तस्मात् कारकसाकल्यादिक साधकतमव्यपदेशाई न भवति ।

क्विं ; स्वरूपेण प्रसिद्धस्य प्रमाण्तवादिव्यवस्या स्यान्नान्ययान्नतिप्रसङ्गात्-त च साकत्यं स्वरूपेण प्रसिद्धम् । तत्स्वरूपं हि सकलान्येव कारकाणि, तद्धर्मो वा स्यात्, तत्कार्य वा, पदार्थान्तरं

स्मृतम्', नैयायिक वैशेषिक तो लिखित ग्रादि को प्रमाण मानते हैं, ग्रथांत् राज-शासनादि के जो कानून लिखे रहते हैं वही प्रमाण है ऐसा कहते हैं, जिसमें साक्षी देनेवाले पुरुष हों वे पुरुष भी प्रमाण हैं (अथवा साक्षी देनेवाला पुरुष भी प्रमाण है) तथा-मुक्तिः उपभोग करनेवाला या जिसका जिस वस्तु पर कब्जा हो वह पुरुष प्रमाण है, ऐसा तीन प्रकार का प्रमाण मानने वाले का भी ज्ञान पद से खंडन हो जाता है, क्योंकि वह भी अज्ञानरूप है, वास्तविक प्रमाण तो ज्ञान ही होगा, इसी को और भी सिद्ध करते हैं— जो अन्य से ब्यवहित होकर ज्ञानता है वह साधकतम नहीं होता, जैसे वढई कुल्हाड़ी से व्यवहित होकर लकड़ी को काटता है। पर के द्वारा माना गया कारकसाकत्यादिक भी स्व पर को परिच्छित में ज्ञान से व्यवहित होते हैं, ग्रत. वे साधकतम नहीं होते हैं।

भावार्थ — नैयायिक ग्रादि वेदवादियों का मान्यग्रन्थ ''याज्ञवल्क्य स्मृति'' नामका है, उसमें लिखित ग्रादि प्रमाणों के विषय में श्लोक है कि—

> प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम् । एषामन्यतमाभावे दिव्यान्यतममुख्यते ॥२॥

> > -- अध्याय २

अर्थ — लिखितप्रमाण, भृक्ति प्रमाण, साक्षीप्रमाण, इस प्रकार मानुष प्रमाण के ३ भेद हैं, राज्यवासन के अनुसार लिखे हुए जो पत्र हैं, वे लिखित प्रमाण हैं, उपभोग करनेवाला सर्थाव् जिसका जिस वस्तु पर कब्जा है वह व्यक्ति या उसका कथन भुक्ति प्रमाण है, जिस वस्तु के विषय में विवाद होने पर उसके निर्णय के लिए जो साक्षीदार होते हैं उन पुरुषों को ही साक्षी प्रमाण कहते हैं, साक्षी पुरुषों के विषय में लिखा है कि —

वा गत्यन्तराभावात् ? न तावत्सकलान्येव तानि साकल्यस्वरूपम्; कर्तृं कर्मभावे तेषां कर**ण्यत्वानुप-**पत्ते: । तद्भावे वा—प्रन्येषां कर्तृं कर्मरूपता, तेषाभेव वा ? नतावदन्येषाम्, सकलकारकव्यति-रेकेणान्येषामभावात्, भावे वा न कारकसाकल्यम् । नापि तेषाभेव कर्तृं कम्मरूपता; करणत्वाभ्यु-पगमात् । न चैतेषां कर्तृ कर्मरूपाणामपि करणत्वं-परस्परविरोधात् । कर्तृं ता हि ज्ञानिकीर्षाप्रयत्ना-

#### तपस्विनो दानशीलाः कुलीनाः सत्यवादिनः । धर्मप्रधानाः ऋजवः पुत्रवन्तो धनान्विताः ॥६८॥

---अध्याय २

अर्थ — जो पुरुष तपस्वी हैं, दानशील, कुलीन, सत्यभाषी, घर्मपुरुषार्थी, सरल-परिणामी, पुत्रवाला तथा धनिक है वह किसी विषय में साक्षी दे सकता है अन्य नहीं, और भी इस विषय में उस ग्रन्थ में बहुत लिखा है, जैनाचार्य ने इस प्रकार के प्रमाण के लक्षण का निरसन किया है कि ऐसे प्रमाण तो सभी ही ग्रजानरूप हैं, वर्योक वस्तुतत्त्व को जानने के लिए एक ज्ञान ही अव्यवहितरूप से साधकतम-करण है, ग्रन्थ कोई भी वस्तु नहीं।

दूसरी वात यह है कि जो स्वरूप से प्रसिद्ध जात होता है उसी में प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध हो सकती है, अप्रसिद्ध में प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध हो सकती है, अप्रसिद्ध में प्रमाणपने की व्यवस्था सिद्ध नहीं होती अर्थात् प्रमाणपने की व्यवस्था नहीं वा सकती है, अन्यथा प्रतिप्रसंग होगा। अर्थात् जो स्वरूप से रहित है—स्वरूप से प्रसिद्ध नहीं है ऐसे कारकसाकत्य को स्वीकार करते हो तो खरविषाण को भी स्वीकार करना चाहिए, कारकसाकत्य का स्वरूप तो प्रसिद्ध है नहीं। कारक साकत्य का स्वरूप प्रमाण अर्थ है नहीं। कारक साकत्य का स्वरूप प्रमाण अर्थ होता नहीं है, वाई सकत्व साकत्य का स्वरूप है है साम कारक साकत्य का स्वरूप है है साम कारक साकत्य का स्वरूप है है साम कारक साकत्य का स्वरूप है है साम कारक साकत्य का अर्थ होता नहीं है, यदि सकत्वकारकों में सभी करण-रूप होने से वह बनता नहीं, जब कर्ता कर्म को भी करण मानोगे तो सकत्वकारकों में सभी करण-रूप होने से अन्य किसी को कर्ताकर्म बनाओंगे या उन्हीं को है अन्य को तो कहना नहीं क्यों सकत्वकारकों को छोड़कर अन्य कोई है ही नही यदि है तो वह सकत-कारक ही कारक साकत्य है, यह कहना असत्य ठहरता है, यदि कहो कि उन्हीं को

वास्ताः स्वातन्त्र्यं वा, निर्वेर्त्यंत्वादिधमैयोगिरवं कर्मस्वम्, करण्रस्यं तु प्रधानिकमाञ्नाघारस्वमिरवेतेषाे कथमेकत्र सम्भवः तत्र सकलकारकाणि साकत्यम् ।

नापि तद्धमं:-स हि संयोगः, श्रन्यो वा ? संयोगश्चेन्नः; ग्रास्याऽनन्तरं-विस्तरतो निषेषात् । श्रन्यश्चेत्; नास्य साकन्यरूपता श्रतिप्रसङ्गात्-थ्यस्तार्थानामपि तत्सम्भवात् । कि चाऽसौ कारकैभ्यो-

प्रयांत् को कर्म कर्ता आदि हैं वे करएारूप होकर भी पुनः कर्ता आदि रूप वन जाते हैं ऐसा कहना हो तो वह वेकार है, क्योंकि वे तो करणरूप वन चुके हैं, उन्हीं को कर्ता और कर्म करना पुनः करणरूप करना ऐसा तो परस्पर में विरोध है। ज्ञान, चिकीषाँ, प्रयत्न की आधारता जहां है वहीं कर्तृता है। निवंत्यं आदि धर्म को कर्म कहते हैं, प्रधान किया का जो धाधार नहीं वह करण है, मीमांसक मतमें निम्न प्रकार से कर्ता, कर्म और करण कारकों के लक्षण माने गये हैं—ज्ञान का आधार अर्थात् जिसमें ज्ञान हो वह कर्ता है, तथा चिकीषां अर्थात् करने की जिसकी इच्छा है वह कर्ता है और प्रयत्न के आधार को कर्ताकारक कहते हैं। अथवा स्वतन्त्र को कर्ता कर्ता कर्हा कर्ता है। कर्मकारक के ३ भेद हैं, निवंद्यं, प्राप्य, विकायं, जिसमें नयी धवस्था उत्पन्न होती है वह निवंदर्यं कर्म है, सिद्ध वस्तु ग्रहण करना प्राप्य है और वस्तु की अवस्था में विकार करना विषयं है, किया करारक-जानने रूप या छेदनादि प्रधानरूप जो कियाएं हैं उनका जो आधार नहीं है वह करणकारक कहलाता है इस प्रकार आप लोग कर्ता आदि का लक्षण मानते हैं, सो यह सब भिन्न २ लक्षण वाले होने से एक जगह एक को ही सब कर्ता आदि रूप आप कैसे बना सकते हैं, प्रयांत् नहीं वना सकते, ग्रतः सकल कारकोंको कारकसाकत्य कहना सिद्ध नहीं हुआ।

कारकों के घमं को कारकसाकत्य कहना भी नहीं बनता, धमं क्या है, क्या वह संयोग रूप है, या अन्य प्रमेयता आदि रूप है। संयोग रूप धमं को कारकसाकत्य कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि हम संयोग का धागे निषेध करनेवाले हैं, अन्य कहो तो सकल रूपता नहीं रहेगी। अिवप्रसंग होगा, व्यस्त — एक एक — भी कारक साकत्य कहलावेंगे। तथा वह धमं कारकों से अभिन्न है ऐसा कहो तो दोनों अभिन्न होने से एकमेक हो बावेंगे, अतः या तो धमं हो रहेगा या सात्र कारक हो रहेंगे। यदि धमं भिन्न है तो संबन्ध होना मुश्किल है, तथा संबंध मान भी लिया जावे तो एक धमं का सभी कारकों में एक साथ रहना संभव नहीं, क्योंकि अनवस्थादि दोष आते हैं,

ऽव्यतिरिक्तः, व्यतिरिक्तो वा ? यद्यव्यतिरिक्तः, तदा बर्ममात्रं कारकमात्रं वा स्यात् । व्यतिरिक्तऋं सम् म्बन्धाऽसिद्धिः । सम्बन्धेऽपि वा सकलकारकेषु ग्रुगण्तस्य सम्बन्धेऽनेकदोषदृष्टसामान्यादिरूपता-पत्तिः । कमेण सम्बन्धे सकलकारकधर्मता साकल्यस्य न स्यात्-यदैव हि तस्येकेन हि सम्बन्धो न तदैवाऽन्येनेति ।

नापि तत्कार्यं साकल्यम्—िनत्यानां तञ्जनस्वभावत्वे सर्वदा तदुरपत्तिप्रसक्तः; एकप्रमाणो-त्यत्तिसमये सकलतदुरपाद्यप्रमाग्गोत्पत्तिश्च स्यात् । तवाहि-यदा यञ्जनकमस्ति-तत्त्वदोत्पत्तिमस्प्रसिद्धम्,

तथा कारकों के धर्म को सामान्यरूप होने का भी प्रसंग भ्राता है. क्योंकि सामान्य ही ऐसा होता है, युगपत अनेक व्यक्तियों में वही रहता है और कारक धर्म भी यदि ऐसा षानने में आता है तो वह सामान्य के समान ही होगा, और वह सामान्य के समान ही अनेक दोषों से दुषित माना जायगा, सामान्य एक ग्रीर नित्यरूप भ्रापने माना है. इसी प्रकार इस धर्म को भी एक भीर नित्यरूप आपको मानना पड़ेगा, तथा नित्य और एक रूप मानने पर ही उस धर्म की ग्रानेक कारकों में यूगपत वित्त होगी ग्रीर ऐसी ही बात आप कह रहे हो, यदि कारकों का धर्म कारकों में ऋष से रहता है ऐसा कहो तो सकल कारकों का धर्म साकल्य है ऐसा फिर नहीं कह सकते, क्योंकि जब वह एक में है तब वह उतने ही में ही है, अन्य कारक तो फिर उस धर्म से रहित हो जावेंगे। कारकों के कार्य को साकल्य कहो तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कारक तो नित्य हैं, यदि वे कार्य करेंगे तो सर्वदा करते ही रहेंगे, इसी प्रकार दसरा दोष यह भी होगा कि एक प्रमाण के उत्पन्न होते समय ही उन कारकों के द्वारा उत्पादन करने योग्य सभी प्रमाणों की उत्पत्ति हो जावेगी, यही बताया जाता है-जब जिसका पैदा करने वाला रहता है तब उसकी होना प्रसिद्ध ही बात है, जैसे कि उसी काल का माना गया एक प्रमाण उत्पन्न हो जाता है, पर्वोत्तरकाल में होने वाले सभी प्रमाणों का कारण तो उस विवक्षित समय में मीजूद ही रहता है; क्योंकि आत्मादि कारण नित्य हैं, यदि इन मात्मादि कारणों के होते हुए भी सभी प्रमाणों की उत्पत्ति नहीं होती है तो फिर वह कभी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से तो बस सारा संसार ही प्रमाण से रहित हो जावेगा, अन्तमादिकारण सतत् मौजूद रहते हुए भी वे प्रमाण भूत कार्य तो अपने योग्य काल में ही होते हैं ऐसा कही तो उन आत्मादिक का कार्य प्रमारा है ऐसा कह ही नहीं सकते हो, विरोध ग्राता है, देखो - वे ग्रात्मादिक कारण तो हैं, पर फिर भी वह प्रमाणभून कार्य नहीं हुआ और पीछे अपने ग्राप यों ही वह हो गया, यदि तुम कहो कि जब अपने कालमें प्रमाण कार्य उत्पन्न होता है तब आत्मादि पदार्थ तो मौजूद ही रहते हैं अतः उनके सद्भाव में कार्य हुआ ऐसा माना जाता है तो ऐसी मान्यता में आकाशादिक को भी कारण मानना होगा, क्योंकि ये भी प्रमाण की उत्पत्ति के समय मौजूद ही रहते हैं, ये कही इधर उधर जाते नहीं और नष्ट भी होते नहीं हैं।

नैयायिक — आकाश को भी प्रमाण का कारण मानना ( प्रयांत् कारक साकत्य के ग्रन्दर आकाश को भी लेना ) हमें इष्ट ही है, ग्रतः हमारे ऊपर कोई दोष नहीं देसकते।

जैन — ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो आत्मा एवं अनात्मा में जो भेद या विभाग है वह नष्ट हो जाता है, मतलब — जो प्रमाण का कारण है वह आत्मा है, और जो प्रमाण का कारण नही है वह अनात्मा है इस प्रकार का भेद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जड़ आत्मा को भी प्रमाण का कारण मान लिया है। जहां पर प्रमिति-ज्ञान-रहता है वह तो आत्मा है और जिसमें प्रमिति-ज्ञान-समवेत नहीं होता वह आकाश है, ऐसा आत्मा और अनात्मा के विभाग का कारण तो मौजूद ही है।

जैन—यह कथन भी विना विचारे किया है, क्योंकि ग्राभीतक जब समवाय नामक पदार्थ ही सिद्ध नहीं है तो फिर समवेत कैसे सिद्ध हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता।

नैयायिक.—जो जब जहां जैसा होता है तब तहां वैसे ही झात्मादि कारण उस कार्य को करने में समर्थ होते हैं, इसलिए एक साथ सब प्रमाण उत्पन्न नहीं होते हैं। त्करण्यसम्बंदवार्यं कदा सकलत्रमाणोत्वित्तप्रसिक्तिरित्यप्यसम्भाव्यम्; तत्त्वभावभूतसामध्यभेदमन्तरेण् कार्यस्य कालादिभेदायोगात्, अन्यया दृष्टस्य पृथिव्यादिकार्यमानात्वस्याऽदृष्ट्यायिवादिपरमाण्वादि-कारण्यातुर्विच्यं किमध्यं समध्यंते ? नित्यस्वभावभेकमेव हि किखित्समर्यनीयम् । यथा च कारण्य-जातिभदमन्तरेण् कार्यभेदोनोपपञ्चतं तथा तच्छक्तिभेदमन्तरेणापि । न च यर्यकयाशस्यक्षनतेकाः शक्तीविभति तत्राप्यनेकशक्तिपरिकल्पनेऽनवस्थाप्रसङ्गान्, तयेव तदनेकं कार्यं करिष्यतीति वाच्यम्; यतो न मिन्नाः क्राक्तीः क्याविच्छक्षस्या कश्चिद्धारयतीति जैनो मन्यते—स्वकारण्यकलापात्तदारमक-स्येवाऽस्योगादात् ।

जैन — यह कथन ठीक नहीं, क्यों कि झारमादि में फिल स्वभाव माने बिना कार्य में भेद नहीं बनता, यदि स्वभाव भेद के बिना ही कार्य में देश भेद ख़ौर काल भेद होता तो फिर पृथिवी झादि अनेक प्रकार के कार्यों को देखकर उन कार्यभेदों के द्वारा कारए। रूप परमाणुओं में भेद काहे को माना जाय, अर्थात् पृथ्वी, जल, अ्रिन, वायु इन चारों के परमाणु पृथक् पृथक् क्यों मानते हो, आ्रापको तो ब्रह्मवादी के समान एक ही नित्य स्वभाववाला कोई कारए। मान लेना चाहिये, इस प्रकार कारण की जाति में भेद हुए बिना कार्य में भेद नहीं होता है यह सिद्ध हुआ, उसी प्रकार शक्ति-भेद के बिना भी कार्य में भेद नहीं पड़ सकता है, यह भी सिद्ध हो जाता है।

शंका — आत्मादिक कारणरूप पदार्थ जिस एक झिक्त के द्वारा अनेकों शक्तियों को धारए। करता है, उन अनेकों शक्तियों को धारए। करने में भी तो अनेक शक्तियों की उसे जरूरत पड़ेगी तो इस तरह से तो अनवस्था आती है, अतः कारण-रूप वस्तु एक शक्ति के द्वारा ही अनेकों कार्य करती है ऐसा मानना चाहिए।

समाधान — यह कथन ठीक नहीं -हम जैन किसी भी वस्तु को उसकी शक्ति से भिन्न नहीं मानते हैं, ग्रर्थात् ग्रात्मा किसी एक ही शक्ति के द्वारा सर्वथा भिन्न ऐसी अनेक शक्तियों का घारक है इस प्रकार से नहीं मानते हैं, आत्मा ग्रादिक पदार्थ जब किसी ग्रन्य ग्रवस्था-पर्यायरूप-से उत्पन्न होते हैं तब वे नाना शक्ति स्वरूप ही उत्पन्न होते हैं ऐसा हमने स्वीकार किया है।

नैयायिक— सहकारी की घ्रपेक्षा लेकर घाटमादि कारण कार्य को करते हैं और सहकारी कारण घ्रनेक प्रकार के होते ही हैं, घ्रतः कार्य में नानापना पाया जाता है।

जैन-यह जवाब भी ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा आदि पदार्थ तो नित्य हैं. उन्हें सहकारी की अपेक्षा ही कहां है, यदि जबरन मान भी लिया जावे तो सहकारी पदार्थ ग्रात्मादि में विशेष अतिशयपना लाते हैं ? या कि ग्रात्मा के साथ एकरूप होकर कार्य करते हैं ? प्रथम पक्ष लिया जाय तो वे सहकारी हैं, उनके द्वारा विशेषता जो ग्रावेगी वह भिन्न रहेगी ग्रथवा अभिन्न ? यदि भिन्न है तो उसे कौन जोडेगा. भीर बिना सम्बन्ध जुडे सहकारी की उपेक्षा से रहित जैसे वे कार्य नहीं करते थे वैसे ही उनके मिलने पर भी नहीं करेंगे, न्योंकि उनकी अतिशयरूप विशेषता तो भिन्न ही पड़ी है, समवायादि संबंध भी उस विशेषता को आत्मादि के साथ जड़ा नहीं सकते. क्योंकि समवाय का खण्डन ग्रागे होने वाला हो है. ग्रीर यदि नैयायिक उस भिन्न ग्रतिशय से ही कार्य की उत्पत्ति मान लेंगे तब तो उनका कारकसाकल्य कल्पनारूपी शिल्पी के द्वारा बनाया हम्रा काल्पनिक हो जायेगा क्योंकि म्रातिशय ने ही सब कार्य किया है, इसरा पक्ष माना जाय कि सहकारी की विशेषता आत्मादिक से अभिन्न है सो ऐसा मानने से घारमादि पदार्थ नित्य कैसे रहेगे. क्यों कि वे घारमादि पदार्थ उत्पाद विनाशात्मक सहकारीके ग्रतिशय से श्रभिन्न होने के कारण उत्पाद विनाशात्म हो जायेंगे, जैसा कि स्रतिशय का स्वरूप उत्पाद विनाशात्मक है। एकार्थ होकर स्रात्मा भीर सहकारी कारण कार्य करते हैं यह पक्ष तो हम मानते हैं, किन्तु भारमादि तो अपरिसामी हैं. अत: सहकारी कारणों के संयोग के पहिले और पीछे उनके संयोग से रहित ग्रवस्था में भी वे कार्य करते रहेंगे तो ऐसी हालत में सहकारी कारणों के मिलने पर साथ ही वे कार्य करते हैं यह नियम नहीं बनेगा. तथा कोई भी पदार्थ

कास्पामन्यसिष्ठधानेऽपि तत्कारित्वासम्भवात्, सम्भवे वा पर एव परमार्थतः कार्यकारको भवेत् स्वात्मिति तु कारकव्यपदेशो विकत्पकल्पितो भवेत् । तथा चाग्यस्यानुपकारिस्पो भावमनपेक्ष्यैव कार्यै तद्विकतेभ्य एव सहकारिभ्यः समुत्पद्येत । तैभ्योऽपि वा न भवेत्, स्वयं तैषामप्यकारकत्वात् परक्षे-स्पंव कारकत्वात् । अतः सर्वेषां स्वयमकारकत्वे परक्षेत्याप्यकारकत्वात् तहार्वोच्छेदतो न कुतिश्चित् किच्चदुत्पद्येत । ततः स्वरूपेसीव भावाः कार्यस्य कर्तार इति न कदाचित्तत्क्योपरतिः स्यात् ।

सहकारी कारण मिलने के बाद भी पररूप से कार्य नहीं करते हैं अर्थात् सहकारीरूप से कार्य नहीं करते हैं, अपनेरूप से ही कार्य करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो स्वतः अकारक है वे सहकारी के मिलने पर भी कार्यों के कारक नहीं ही सकते, यदि वे कार्यों के कारक होते हैं तो सहकारी ने ही कार्य किया यही माना जायगा, तो ऐसी हालत में आरामा में कारकपना मानना काल्पनिक ही टहरता है, अतः अनुपकारी उस बेकार आरमादिक की अपेक्षा के बिना ही वे प्रकेश सहकारी ही कार्य उत्पन्न करने लगेंगे, अथवा उनसे भी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेगा, क्योंकि वे सहकारी भी तो स्वतः अकारक ही हैं। आत्मादिक की सहायता से ही वे कार्य करने में योग्य माने गये हैं, अन्त में तो सारे के सारे (आत्म सहकारी आदि ये सव ) स्वयं जब कार्य करने में असमार्थ हैं तव एक दूसरे की सहायता से भी इनमें कार्य करने की अमना नहीं आ सकने से कारक की बात ही समाप्त हो जाती है, अर्थात् ऐसी हालत में किसी से भी कुछ कार्य नहीं उत्पन्न हो सकेगा, इसलिये इस आपत्त को दूर करने के लिये प्रयेक पदार्थ स्वतः ही कार्य करते हैं ऐसा माना जावे तो कार्य का होना कभी नहीं रकेगा—हमेशा ही कार्य कार्य करते हैं ऐसा माना जावे तो कार्य का होना कभी नहीं रकेगा—

नैयायिक---कार्यं सामग्री से उत्पन्न होते हैं, और सामग्री जो होती है वह दूसरे २ अनेक कारणरूप होती है, इसलिये नित्य भ्रात्मादि एक एक पदार्थ से कार्यं उत्पन्न नहीं होते हैं, भले ही उन भ्रात्मादिक में कार्यं करने का स्वभाव है।

जैन — नैयायिक का यह कथन गलत है, क्योंकि ये धात्मादिक ध्रकेले कमें से कार्य कर लेते हैं तो फिर उन कार्यों की धनेक तरह की भिन्न मिन्न काल में होने वाली दूसरी दूसरी सामग्री की क्या जरूरत है, उन कार्यकर्ता ध्रात्मादिक नित्य पदार्थों को जो कि कार्य करने की सामर्थ्य घारण कर रहे हैं उनको खुद ही सारे कार्य कर डालना चाहिये, यदि वे नहीं करेंगे तो उनमें ऐसी सामर्थ्य काहे को मानना, वस्तु में

ननु कार्याणां सामग्रीप्रभवस्वभावस्वात् तस्याश्चापरापरप्रत्यययोगरूपत्वाद्रप्रत्येकं नित्याना तिरुक्यास्वभावलेऽप्यनुत्पत्तिस्तेषामिति, तदप्यसाम्प्रतम्; यतोऽप्यमेकोऽपि भावः क्रमभाविकार्योत्पादने समर्थोद्रतः क्रयमेषां भिन्नकालापरापरप्रस्ययगोगलक्षणाऽनेक्द्रामग्रीप्रभवस्वमावता स्यात् ? एकेनापि हि तेन तज्जननसामर्थ्यं विन्नाणेन तान्धुत्पादयित्व्यानि, कषमन्यया केवलस्य तज्जननस्वभावता सिद्धघे तृ तस्याःकार्यप्रदुर्भविवानुमीयमानस्वयत्वात् प्रयोगः यो यन्न जनयित नासौ तज्जननस्वभावः यथा गोधूमो यवाङ्कुरमजनयत्र तज्जननस्वभावः, न जनयित वया केवलः कदाचिद्यपुत्तरोत्तर-कालभावीनि प्रत्ययान्तरापेक्षाणि कार्याणिति । नतु प्रत्ययान्तरपेष्य सार्यजननस्वभावत्वान्नाते केवलस्तज्जनयति, न च सहकारिसहितासहितावस्यगेरस्य स्वभावभेदा; प्रत्ययान्तरापेक्षस्व-

कार्य को उत्पन्न करने का स्वभावकार्य की उत्पत्ति के बाद अनुमान से सिद्ध होता है, देखो अनुमान से यह बात सिद्ध है कि स्नात्मादि पदार्थ अकेले समर्थ नहीं हैं, क्योंकि वे कार्य के अजनक हैं, जो जिसको पैदा नहीं करते वे उसके उत्पादक नहीं माने हैं, जैसे गेहूं जौ के अकुर को पैदा नहीं करते सो वे उसके उत्पादक नहीं माने गये हैं। आत्मा आकाण स्नादि अकेले रहकर कभी भी उत्तरोत्तर काल में होनेवाले तथा कारणान्तर की अपेक्षा एखनेवाले कार्यों को नहीं करते हैं, स्नतः वे आत्मादिक उन कार्यों के जनक नहीं हैं।

नैयायिक—कारणान्तर की अपेक्षा लेकर कार्य को करना ऐसा ही आत्मा-दिक का स्वभाव है, ग्रतः वे अकेले कार्य नहीं करते, सहकारी सहित अवस्था भीर उस से रहित अवस्था इन दोनों में स्वभाव भेद भी नहीं है, वे तो हमेशा कारणान्तर की अपेक्षा लेकर कार्य करने के जातिस्वभाव को नहीं छोड़ते हैं।

जैन — नैयायिक की ऊपर कही हुई यह युक्ति ठीक नहीं है, क्योंकि कारणा-न्तर की निकटता होते हुए भी वे भ्रात्मादि तो स्वरूप से कार्य करते हैं और स्वरूप तो सहकारी के मिलने से पहिले भी था, भ्रतः उन्हें तो पहिले भी कार्य करना ही चाहिये, यदि सहकारी के द्वारा उन भ्रात्मादि कारकों में अतिशय आता है भीर उस भ्रतिशय के कारण ही कार्य होता है तो फिर उस उपकारक भ्रतिशय से कार्योत्पत्ति हुई, भ्रात्मादि तो व्ययं हुए। यदि भ्रनुपकारक वेकार उस आत्मादि में जबदंस्ती कारकपना स्वीकार किया जाय तो फिर चाहे जो वस्तु चाहे जिसकी उत्पत्ति में बिना कारण ही कर्त्तारूप मानी जानी चाहिये, जैसे कि वस्त्र बनाने में जुलाहा कारण है तो वह मिट्टी से घड़े के बनाने में भी कारण मान लेना चाहिए; इस प्रकार का इस कार्यंजनतस्वभावतायाः सर्वदा भावात्, तदय्येशलम्; यतः प्रस्ययान्तरसिष्ठभावेऽपि स्वरूपेणैवास्य कार्यकारिता, तत्र प्रागय्यस्तीति प्रागेवातः कार्योत्पत्तिः स्यात् । प्रत्ययान्तरेभ्यश्चास्यातिष्ठयसम्भवे तदयेक्षा स्यादुपकारकेष्वेवास्याः सम्भवात्, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात् । तत्सिप्रधानस्यासिष्ठधानतुत्यस्वात्र केवल एवासी कार्यं कुर्यात्, अकुर्वश्च केवलः सिहतावस्थायां च कुर्वन् कथमेकस्वभावो भवेद्विरुद्धधर्मान्यासतः स्वभावभेदानुषङ्गात् ?

किञ्च सकलानि कारकािंग् साकल्योत्पादने प्रवर्तन्ते, ग्रसकलािन वा ? न तावत्सकलािन साकल्यासिद्धौ तस्सकलत्वासिद्धैः । ग्रन्थोऽन्याश्र्यश्र्य-सिद्धै हि साकल्ये तेषां सकलरूपतासिद्धिः,

मान्यता में ग्रतिप्रसंग ग्राता है, नित्य ग्रात्मादिक पदार्थ में सहकारी की निकटता हो तो भी वह नहीं के बराबर है, आत्मादिक पदार्थों को तो अकेले रहकर ही कार्य कर लेना चाहिए, यदि वे ग्रात्मादिक अकेले कार्य को नहीं करते और सहकारी सहित होकर करते हैं तो फिर उनमें एक स्वभावता कहां रही, अर्थात् सहकारी हो तो कार्य करना और नहो तो नहीं करना ऐसे उनमें दो स्वभाव तो हो ही गये. इस तरह ग्रनेक विरुद्ध धर्मस्वरूप हो जाये उनमें स्वभावभेद मानना ही पडेगा। धाच्छा धाप हमको यह बताग्रो कि सभी कारक साकल्य की उत्पन्न करने में प्रवृत्ति करते हैं या कुछ थोड़े से कारक? सभी तो कर नहीं सकते, क्योंकि सभी साकत्य ही सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो सकल कैसे सिद्ध होगा। तथा ऐसी मान्यता में अन्योन्याश्रय दोष भी आता है अर्थात साकत्य सिद्ध होने पर कारकों में सकलरूपता की सिद्धि होगी और उसकी सकलरूपता की सिद्धि होने पर साकल्य की सिद्धि होगी, इस तरह दोनों ही सिद्ध नहीं पायेंगे, यदि द्वितीय पक्ष की अपेक्षा लेकर "कुछ थोडे से-असकल कारक-साकल्य को उत्पन्न करेंगे" ऐसा कहा जाय तो ग्रतिप्रसंग दोष धावेगा, प्रर्थात फिर कारक साकल्य यह नाम ही विरुद्ध हो जावेगा। दूसरी बात यह है कि जिस स्वभाव की निकटता से यह कारक समूह साकल्य की उत्पन्न करता है, उसी स्वभाव के द्वारा वह प्रमा-ज्ञान-को ही क्यों नहीं पैदा करेगा, अर्थात करेगा ही. तो फिर उस साकत्य को व्यर्थ में मानने की क्या जरूरत है. श्रर्थात कारक समह से साकल्य और साकल्य से ज्ञान का पैदा होना ऐसा क्यों मानना, सीधा कारक समह ही ज्ञान को पैदा करे, यदि कही कि कारण के बिना प्रमा-ज्ञान उत्परन नहीं होती तो साकल्य में भी एक भिन्न करण मानना चाहिए और इस तरह मानने से अनवस्था दोष आयेगा, यदि कहा जाय कि साकल्य तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है. ग्रत: उसमें

कोई दोष नहीं है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि आदमा मन आदिका संयोग तो अतीन्द्रिय है वह तो इन्द्रियों के प्रत्यक्ष है नहीं, सिर्फ विशिष्ट पदार्थ का जानने रूप जो कार्य है कि जो अध्यक्ष से सिद्ध है वह करण के बिना नहीं हो सकता सो इतने मात्र से यदि करण को मानते हो तो वह करण अन्तरंग मन रूप भी होता है, ऐसी हालत में साकत्य ज्ञानरूप कार्य को करता है ऐसा निश्चय तो नहीं रह सकता, इसलिये प्रारंभ में जो चार पक्ष रखे थे उनमें से तीसरा पक्ष — सकलकारकों के कार्य को साकत्य कहते हैं — ऐसा जो है वह भी ठीक नहीं रहा।

इसी प्रकार पदार्थान्तर भी साकत्यरूप नहीं हो सकता है, क्योंकि जगत् के समस्त पदार्थों में साकत्यरूपता का प्रसङ्ग प्राप्त हो जावेगा, ध्रयत् ससार में जितने पदार्थ हैं वे सब साकत्यपने को प्राप्त हो जावेंगे, और पदार्थ तो हमेशा ही उपलब्ध होते रहते हैं, अतः सभी को हमेशा ध्रयं की उपलब्धरूप प्रमाण होने से सभी व्यक्ति सर्वंज बन जावेंगे, इस प्रकार कारक साकत्य का स्वरूप हो असिद्ध है, यदि सिद्ध है तो भी वह जान से व्यवहित होकर काम करता है, ध्रतः उसमें सत्यता नहीं है।

विशेषार्थ — कारक साकत्य को प्रमाण मानने वाले जरन्नैयायिक हैं, उनके यहां कारक साकत्य का लक्षण इस प्रकार हैं — ग्रव्यभिचारस्वरूप तथा नियम से ही जो पदार्थों की उपलब्धि —जानकारी करा दे ऐसी बोध ग्रीर ग्रवोध से मिली हुई जो सामग्री है वह प्रमाण है, इस प्रकार कारक साकत्य किहये या सामग्री किहये दोनों ही प्रमाण के नामान्तर हैं। प्रमाण शब्द करण साधन से निष्पन्न है और करण साधकतम-रूप होता है, प्रमाण की उत्पत्ति के लिये सामग्री साधकतम है, ग्रतः वह प्रमाण ग्रनेक कारकों की सन्निकटता से होता है, उन कारणों में से एक भी न हो तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, उन कारकों में से किसी एक को मुख्य या ग्रातिशयवान नहीं कर सकते, क्योंकि कार्यों के उत्पाद में किसी एक कारक या उसका अतिशय काम नहीं

नापि पदार्थान्तरं सर्वस्य पदार्थान्तरस्य साकत्यरूपताश्वसङ्गात् । तथा च तत्सद्भावे सर्वत्र सर्वदा सर्वस्यार्थापलविधरिति सर्वः सर्वदर्शी स्यात् । ततः कारकसाकत्यस्य स्वरूपेएगऽसिद्धेः सिद्धौ वा ज्ञानेत व्यवधानान्त प्रामाण्यम् ।।

करता, किन्तु सभी के सभी कारक ही उस कार्योत्पादन में प्रग्रेसर होकर काम करते हैं। इस सामग्रीप्रमाएग्वाद या कारकसाकल्यवाद का दूसरी तरह से भी लक्षरण हो सकता है।

कत्ता और कर्म से विलक्षण, संशय और विषयंय से रहित पदार्थों के जान को पैदा करनेवाली जो बोध और अबोध स्वभाव भूत सामग्री हैं वही प्रमाण है। इस प्रकार की नैयायिक की मान्यता हैं, किन्तु यह सब मान्यता ग्रसस्य हैं, क्योंकि पदार्थों को जानने के लिये भवोध अर्थात् अज्ञानरूप सामग्री किस प्रकार उपयोगी हो सकती है प्रधात् नहीं हो सकती है। क्या श्रंथा रूप को देस सकता है? या पंगु चल सकता है? नहीं। उसी प्रकार अवोधरूप सामग्री प्रमाण नहीं हो सकती, यदि उपचार साम से सामग्री को प्रमाण मानते हो तो हम जैनों को कोई बाधा नहीं है। उपचार से तो प्रकाश, शास्त्र, गुरु आदि को भी प्रमाण का कारण होने से कारण में कार्य का उपचार करके प्रमाण मान सकते हैं। जैसे कि "अन्त वै प्राशाः" अन्न ही प्रारा है ऐसा मानना उपचार मात्र है न कि मृख्यरूप है।

### कारक साकल्यवाद का सारांश

नैयायिक ( जरन्नैयायिक, जयंत भट्ट ) लोग कारक साकत्य को प्रमाण् मानते हैं। उनका कहना है कि प्रमाण, प्रमेय, ग्राकाश, दिशा आदि सभी की सकलता होना ही प्रमाण है, इसीको कारक साकत्य कहते हैं, कारक ग्रयति प्रमाण को पैदा करने वाले पदार्थ उनकी सकलता या पूर्णता यह साकत्य है, इस प्रकार कारक साकत्य का ग्रयं किया जाता है, इसी के द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है, देखों— आँख के द्वारा मैंने जाना, दीपक द्वारा मैंने जाना ये सब ज्ञान करणरूप दीपकादिक से ही तो होते हैं।

नैयायिक के पक्ष का भाचार्य ने सुन्दर रीति से खंडन किया है, प्रथम यह कहा है कि वस्तु को जानने के लिए अज्ञान का विरोधी ज्ञानरूप करण होना चाहिए, जो साधकतम हो वही ज्ञान है ऐसा नहीं हो सकता. यदि हो जाय तो लकड़ी की काटने वाला होने से कुठार साधकतम है, वह भी ज्ञानरूप करण बन जायगा, दीपकादिकों को तो उपचार से करण माना गया है. मुख्यता से नहीं, कारक के साकत्य का स्वरूप भी ग्रसिद्ध है. सकलताको ही साकत्य कहना ग्रथवा उसका धर्म या कार्य प्रथवा कोई भिन्न ? इस तरह साकल्य के चार स्वरूप हो सकते हैं ग्रौर किसी रूप से उसका स्वरूप नहीं बनता, इन चारों पक्षों का भ्रच्छी तरह से खंडन किया गया है, सकल कारकों को साकल्य मानें तो कर्त्ता कर्म को भी साकल्य मानना पडेगा, फिर साधकतमरूप करण को ही प्रमाण क्यों मानना, सकल कारकों के धर्म को साकल्य मानने में भी ग्रनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं. क्या वह धर्म उनसे भिन्न है या अभिन्न है, भिन्न है तो उनके साथ संबंध कैसे हैं, अभिन्न है तो या तो कारक ही रहेंगे या धर्म ही रहेगा. सकल कारकों में कार्य को साकल्य कहें तो भी बनता नहीं, क्योंकि सकल कारकों में नित्य आत्मा आदि पदार्थ भी समाविष्ट हैं और उन नित्य म्रात्मा मादि से कोई उत्पन्न नहीं हो सकता, यदि होगा तो उसे हमेशा ही होते रहना चाहिए, सहकारी कारए। कभी २ मिलते हैं ग्रतः सतत कार्य नहीं होता इस प्रकार की नैयायिक की दलील बेकार है, क्योंकि सहकारी की सहायता से वे बात्यादिक कार्य करते हैं तो नित्य में परिवर्तन मानना पड़ेगा और उससे वे अनित्य सिद्ध हो जावेंगे, सकल कारकों को छोडकर यदि भिन्न पदार्थ को साकल्य कहें तो वे पदार्थान्तर सर्वत्र हमेशा ही मौजद रहते हैं इसलिए फिर तो सभी को सर्वज्ञ बन जाने का प्रसंग आता है. इसलिये कारक साकल्य को प्रमाण मानना श्रेयस्कर नहीं है।

### **# कारक साकल्यवाद का सारांश समाप्त #**

# सन्निकर्ष प्रमाणवाद पूर्वपक्ष

ग्रब यहां पर वैशेषिक मतानुसार सन्निकर्ष प्रमाण का वर्णन किया जाता है-

प्रमाण का लक्षण-- "प्रमाकरणं प्रमाणं" प्रमा का जो करण है वही प्रमाएा है ऐसा कहा है, "भ्रत्र च प्रमाणं लक्ष्यं, प्रमाकरणं लक्ष्यम्" यहां "प्रमाणं" पद से तो लक्ष्य का निर्देश किया गया है और "प्रमाकरणं" पद से लक्षण का निर्देश किया है. प्रमा किसे कहते हैं ? तो उत्तर में कहा है-- "यथार्थान्भवः प्रमा" कि यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, "यथार्थ इत्ययथार्थानां - संगय-विपर्धय-तर्कज्ञानानां निरासः, भन्भव इति स्मृतेनिरासः । ज्ञानविषय ज्ञानं स्मृतिः । ग्रनुभवो नाम स्मृतिव्यतिरिक्तं ज्ञानम्" प्रमा के लक्षण में यथार्थ और अनुभव ये दो विशेषणा हैं सो यथार्थ विशेषणा से ग्रयथार्थ जो संशय-विपर्यय और तर्करूप ज्ञान हैं उनका निराकरण हो जाता है, ग्रर्थात् जो प्रमा संशयादिरूप नही है, उसी प्रमा का यहां ग्रहण हुन्ना है, एव अनुभवविशेषरा से स्मृतिरूप ज्ञान का निरसन हुआ है, क्योंकि पहिले से जिसका विषय जाना हुआ है वह स्मृति कहलाती है, और इससे पृथक् ही ज्ञान अनुभव कहलाता है, जब प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है तो करण क्या है यह शंका मनमें हो ही जाती है, अत. करण का लक्ष्माकहते है कि – "साधकतमं करणम्" प्रमा काजो **साध**कतम कार**ग्** हो वह करगा है, ''सत्यपि प्रमातरि प्रमेये च प्रमानुत्वत्तेरिन्द्रिय संयोगादौ सिंत . श्रविलंबेन प्रमोत्पत्तेरिन्द्रियसंयोगादेरेव करणं, प्रमायाः साधकत्वाविशेषे ऽप्यनेनैवोत्कर्षे-णास्य प्रमात्रादिभ्योऽति शयितत्त्वादतिशयितं साधकं साधकतमं तदेव करणं ग्रत इन्द्रियसंयोगादिरेव प्रमाकरणत्वात्प्रमाणं न प्रमात्रादि'' श्रव प्रमा का अर्थातु ज्ञान का साधकतम करण कौन हो सकता है इस पर विचार करते हैं—देखा जाता है कि प्रमाता स्रोर प्रमेय के रहते हुए भी प्रमा उत्पन्न नहीं होती है, किन्तु इन्द्रियसंयोगादि

के होने पर शीघ्र ही प्रमा को उत्पत्ति होती है अतः इन्द्रिय संयोगादि को प्रमा का करण माना है, प्रमा में प्रमाता श्रादि भले ही साधक हों, किन्तु इस इन्द्रियसंयोगरूप सन्निकर्ष से प्रमा उत्पन्न होती है, इसलिये प्रकृष्ट साधक-प्रतिशयपने से साधक तो सन्निकर्ष ही है, प्रमाता श्रादि साधकतम नही है यह निश्चित हुमा, इस प्रकार प्रमाण का लक्षण् सिद्ध हो जाने पर अब उसके भेद बताते हैं—"प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि" प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द (आगम) ये प्रमाण के चार भेद हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण—'साक्षात्कारि प्रमाकरणं प्रत्यक्षम्" साक्षात्कार करने वाली प्रमा का जो करण् है वह प्रत्यक्ष है, "साक्षात्कारिणी च प्रमा सैबोच्यते या इन्द्रियजा, सा च द्विधा सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात्। तस्याः करणं त्रिविधं—कदाचिद्व इन्द्रियं, कदाचिद्व ज्ञानम्"।

साक्षात्कार करने वाली प्रमा इन्द्रिय से उत्पक्ष होती है, उसके दो भेद हैं— (१) सिवकल्पक और (२) निविकल्पक। उस प्रमा के करण के तीन भेद हैं—कभी तो उस प्रमा का करण, इन्द्रियां होती है, कभी इन्द्रिय और पदार्थ का सिन्नकर्ष होता है और कभी ज्ञान करण होता है।

"कदा पुनरिन्दियकरणं ? यदा निर्विकल्परूपा प्रमा फलम्—तथाहि—आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन । इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वं नियमात् । तनो अ्षेसिन्नकृष्टेनेन्द्रियेण निर्विकल्पकं जात्यादियोजनाहीनं वस्तुमात्रावगाहि किञ्चिदियिति ज्ञानं जन्यते । तस्य ज्ञानस्येन्द्रियकरणं, छिदया इव परशुः । इन्द्रियार्थ-सिन्नकर्षो उवान्तर व्यापारः छिदा करणस्य परशोरिवदाहसंयोगः । निर्विकल्पं ज्ञानं फलं परशोरिव छिदा ।

इस प्रकार प्रत्यक्ष के तीन तरह के करण ( इन्द्रिय, इन्द्रियार्थ सिन्नकर्ष, झान ) होने पर कौनसा करएा कब कार्यकारी होता है, सौ बताते हैं—

जब निविकल्परूप प्रमा फल कहलाती है, तब इन्द्रियां करण होती हैं जैसे कि (पहले) प्रात्मा का मन के साथ संयोग होता है, फिर मन का इन्द्रियों के साथ प्रीर फिर इन्द्रिय का प्रथं के साथ संयोग होता है, क्योंकि इन्द्रियां वस्तु को प्राप्त करके ही प्रकासित करती हैं, यह नियम है, इसके परुचात् प्रथं से सन्निकृष्ट (संबद्ध) हुई इन्द्रिय के द्वारा नाम जाति प्रादि की योजना से रहित, केवल वस्तु का ग्रह्ण करने वाला "यह कुछ है" इस प्रकार का निविकल्प ज्ञान उत्पन्न होता है, उस ज्ञान का करण इन्द्रिय होती है, जिस प्रकार छिदी किया का (काटने रूप किया का) करण परुष्ठ (कुठार) होता है, इन्द्रिय तथा ग्रथं का सिन्नकर्ष प्रवान्तर व्यापार

होता है, जिस प्रकार काटने का साधन परेणु का काष्ठ के साथ संयोग ( झवान्तर व्यापार ) होता है, निर्विकल्पक ज्ञान फल है जैसे परेणु का फल काटना होता है।

विशेष—जपर कहे गये प्रत्यक्ष प्रमा का करण तीन प्रकार का है— इन्द्रिय, इन्द्रियार्थसिक्षकर्ष ग्रीर ज्ञान, इनमें से इन्द्रिय उस ग्रवस्था में करण होता है जब वस्तु का केवल निविकल्प प्रत्यक्ष हुआ करता है, जब आत्मा का मनसे संयोग होता है भीर मन किसी एक इन्द्रिय से संबद्ध होता है—मान लीजिये मन नेत्र से संबद्ध है और नेत्र इन्द्रिय का घट—ग्रयं के साथ सिक्षकर्ष हो जाता है—तब हमें यह "कुछ है" ऐसा ज्ञान होता है, यही ज्ञान निविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। यह निविकल्पप्रमा प्रत्यक्षप्रमाण का फल है।

"कदा पुनरिन्द्रियार्थसन्निकषै: करणम यदा निविकल्पानंतरं सविकल्पकं नाम जात्यादि योजनात्मकं डिल्थो ऽयं, ब्राह्मणो ऽयं, स्यामो ऽयमिति विशेषण विशेष्या-वगाहि ज्ञानमुत्पद्यते तदैन्द्रियार्थसन्निकषै: करणम्" ।

इन्दिय और अर्थका सन्निकर्षकव करण होता है? सो अब बताते हैं — जब निर्विकल्पज्ञान के बाद नाम जाति आदि से विशिष्ट यह डिस्थ (ठूंठ) है, यह बाह्मण है, यह स्थामरंगवाला है इस प्रकार का विशेषण तथा विशेष्य प्राहक जो सविकल्पक जान होता, तब इन्द्रियार्थसन्निकर्षकरण होता है।

"कदा पुनर्ज्ञानं करणम्" ?

" यदा उक्त सिविकल्पकानन्तरं हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः जायन्ते तदा निर्विकल्पकानं करणम्" - श्रव तीसरा जो ज्ञान है वह करण कब होता-सो बताते हैं - िक जब उस पूर्वोक्त सिविकल्पक ज्ञान के बाद हानबुद्धि, उपादानबुद्धि, तथा उपेक्षाबुद्धि उत्पन्न होती है तब निविकल्प ज्ञान करण बनता है, इन तीनों प्रकार के करणों में प्रमा को उत्पन्न करना रूप फल है ग्रथांत् ज्ञान का जो साधकतम होता है वह करण कह-लाता है ग्रोर उसे ही प्रमाण कहा गया है एवं जानने रूप जो प्रमा या ज्ञान होता है वह प्रमाण का फल है, हा जहां यह तीसरे प्रकार का करण है वह निविकल्पक ज्ञान रूप है श्रीर त्याग ग्रादि रूप सिवकल्पक ज्ञान होता है उसका फल है; किन्तु इन सबमें इन्द्रियों ग्रीर पदार्थों का सिन्नकर्ष होना भावश्यक है, अत सर्वत्र सिन्नकर्ष हो प्रमाख होता है, श्रव यहां सिन्नकर्ष हा प्रमाख होता है, श्रव यहां सिन्नकर्ष का विशेष वर्णन करते हैं - "इन्द्रियार्थयोस्तु यः सिन्नकर्षः

ताकात्कारिप्रमाहेतुः स पडविध एव । तद्यथा-संबोगः संयुक्तसमवायः संयुक्तसमवेतसम-वायः, समवायः, समवेतसमवायः विशेष्यविशेषण्भावश्चेति ।"

इत्बिय और पदार्थों का जो सिन्नकर्ष प्रत्यक्षज्ञानका निमित्त होता है वह ६ प्रकार का है—संयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवाय, समवाय, समवाय, समवेतसमवाय, भ्रीर विशेष्यविशेषणमाव ।

इन ६ प्रकार के सिन्नकर्षों का कथन कमण इस प्रकार है—संयोग सिन्न-कर्ष—तत्र यदा चक्षुषा घट विषयं ज्ञानं जन्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं घटोऽर्थः। अनयोः सिन्नकर्षः संयोग एव, अयुतसिद्धचभावात्। एवं मनसान्तरिन्द्रियेण यदात्मविषयकं ज्ञानं जन्यते ऽह्मिति, तदा मन इन्द्रियं, श्रात्मार्थः, अनयोः सिन्नकर्षः सिन्नकर्षः संयोग एव ॥

जब नेत्र के द्वारा घट श्रादि विषय का ज्ञान होता है तब चक्षु तो इन्द्रिय है श्रीर घट अर्थ है, इन दोनों का सिन्नकर्ष संयोग ही है, क्योंकि ये दोनों अयुतिसद्ध नहीं है, इसी प्रकार जब श्रन्तःकरए। रूप मन के द्वारा श्रात्मा के विषय में "मैं हूं" इस प्रकार का जब ज्ञान होता है, तब मन तो इन्द्रिय है और श्रात्मा श्रर्थ है, इन दोनों का सिन्नकर्ष भी संयोग ही कहलाता है।

"कदा पुनः संयुक्त समवायः सन्निकर्षः" ?

"यदा चक्षुरादिना घटगतरूपादिकं गृह्यते-घट स्थामरूपमस्तीति, तदा चक्षु-रिन्द्रियं, घटरूपमर्थः ग्रनयोः सन्निकर्षः संयुक्त समवाय एव—चक्षुः संयुक्ते घटे रूपस्य समवायात् । दूसरे नम्बर का संयुक्त समवाय नामका सन्निकर्षं कव होता है-सो बताते हैं—

जब चक्षु के द्वारा घट के रूप का ग्रहण होता है कि घड़े में काला रंग है, तब चक्षुतो इन्द्रिय है भौर प्रर्थं घट में स्थितरूप है, इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्त समवाय ही है, क्यों कि चक्षुसे संयुक्त जो घट है उसमें रूप का समवाय है।

"कदा पुनः संयुक्तसमवेतसमवायः सित्रकर्षः" ? यदा पुनश्चक्षुषा घटरूप-समवेतं रूपत्वादिसामान्यं गृह्यते तदा चक्षुरिन्द्रियं रूपत्वादिसामान्यमर्थः, भ्रनयोः सित्रकर्षः संयुक्तसमवेतसमवाय एव चक्षुः सयुक्ते घठे रूपं समवेतं, तत्र रूपत्वस्य समवायात् ॥ संयुक्तसमयेत समवाय नामक तीसरा सन्निकर्ष कब होता है? सो यह बताते हैं-

जब चक्षु के द्वारा घट के रूप के रूपत्वसामान्य का ग्रहण होता है तब चक्षु तो इन्द्रिय है, रूपत्व सामान्य अर्थ है—इन दोनों का सन्निकर्ष संयुक्तसमवेतसमबाय कहलाता है, क्योंकि चक्षु से संयुक्त घट में रूप समवेत है और उसमें रूपत्व सामान्य का समबाय है।

कदा पुनः समवायः सन्निकर्षः ?

यदा श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दो गृह्यते तदा श्रोत्रमिन्द्रियं शब्दोऽर्थः अनयोः सप्तिकर्षः समवाय एव । कर्णशब्कुल्यवच्छित्रं नमः श्रोत्रं, श्रोत्रस्याकाशात्मकत्वाच्छब्दस्य चाका-शगुरात्वाद् गुणगुणिनोष्च समवायात् ।।

समबाय नामका चौथा सिन्नकर्ष का भेद कब होता है ? जब कर्णेन्द्रिय द्वारा शब्द को ग्रहण किया जाता है तब यह समयाय नामका चौथा सिन्नकर्ष का भेद होता है, अर्थात् कर्ण तो इन्द्रिय है और शब्द अर्थ है, इन दोवों का सिन्नकर्ष समयाय ही है, क्योंकि कर्ण-विवर से अविच्छिन्न (पिरिमित-घिरा हुग्रा) ग्राकाश ही कर्ण कहलाता है, मतः कर्ण ग्राकाश हो ने से तथा गुणगुणी का समयाय संबंध होने के कारण श्रोत्र और शब्द का समयाय सिन्नकर्ष ही कहलाता है।

कदा पुनः समवेतः सन्निकर्षः ?

"यदा पुनः शब्दसमवेतं शब्दत्वादिकं सामान्यं श्रीत्रेन्द्रियेण गृह्यते तदा श्रोत्रमिन्द्रियं शब्दत्वादिसामान्यमथं अनयोः सिन्नकः समवेतसमवाय एव, श्रोत्रसमवेते शब्दे शब्दत्वस्य सबवायात्", समवेतसमवायनामके पांचवे सिन्नकः का कथन करते हुए यहां कहा गया है कि जब शब्द में समवेत जो शब्दत्व सामान्य है उसका श्रोत्रेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण होता है तब श्रोत्र तो इन्द्रिय है ग्रीर शब्दत्वादि जाति ग्रथं (विषय) है, इन दोनों का सिन्नकः समवेत समवाय ही है, क्योंकि श्रोत्र में समवेतशब्द में शब्दत्व सामान्य का समवाय है।

कदा पुर्नावशेष्य विशेषरा भाव इन्द्रियार्थसिन्निकर्षो भवति ? यदा चक्षुषा संयुक्ते भूतले घटा भावो गृह्याते "इह भूतले घटो नाहिस, इति विशेष्य विशेषणभावः संबंधः । तया चक्षुः संयुक्तस्य भूतलस्य घटाद्यभावो विशेषणं, भूतलं विशेष्यम् ।

विशेष्यविशेषणभाव नामक सिलकर्ष कव होता है-सो ही बताते हैं — जब चक्षु से संयुक्त भूमि पर "यहां भूतल पर घट नहीं है इस प्रकार से घट के झभाव का प्रह्मण होता है तब विशेष्यविशेषणभाव सिक्तकर्ष होता है, वहां चक्षु से संयुक्त भूतल में घट का झभाव विशेषण है, तथा भूतल विशेष्य है। इस प्रकार ६ प्रकार का सिन्नकर्ष होता है, और यही प्रमाण है, क्योंकि इसके बिना प्रमा की उत्पत्ति नहीं होती है, इस प्रकार प्रथम प्रमाग जो प्रत्यक्ष है उसका यह संक्षेप वर्णन समक्षना चाहिये।

लिङ्गपरामर्शोज्नुमानम् । येन हि अनुमीयते तदनुमानम् । लिङ्गपरामर्शोण् चानुमीयते ऽतो लिङ्गपरामर्शोज्नुमानम् । तच्च धूमादिज्ञानमनुमिति प्रति करणत्वात्, अग्न्येयादिज्ञानमनुमितिः तत्करणं धृमादिज्ञानम् ।

द्वितीय भ्रतुमान प्रमारा का लक्षण-

लिङ्ग (हेतु) परामणं ही अनुमान है, जिससे अनुमिति की जाती है वह अनुमान है लिङ्गपरामणं से अनुमिति की जाती अतः लिंगपरामणं अनुमान है, और धूम ग्रादि का जान ही लिंगपरामणं है, क्योंकि वह अनुमिति के प्रति करण है ग्रीम् आदि का जान ग्रनुमिति है उसका करण धूम ग्रादि का ज्ञान है।

तृतीय प्रमाण उपमा का लक्षण --

श्रतिदेशवावयार्थस्मरणसहकृतं गोसाइश्यविशिष्ट पिण्डज्ञानसुपमानं, यथा गवयमजानक्षपि नागरिको "यथा गौस्तथा गवयः", इति वाक्यं कृतश्चिदारण्यकात् पुरुषाच्छ्रुश्वा वनं गतो वाक्यार्थं स्मरन् यदा गोसाइश्यविशिष्टं पिण्डं पश्यति तदा तद्वाक्यार्थस्मरण सहकृतं गोसाइश्यविशिष्टपिण्डज्ञानमुपमानमुपमितिकरणत्वात् ।

स्रतिदेशवाक्यके ( जैसी गाय होती है वैसा रोफ होता है ) अर्थका स्मरण करने के साथ गी की समानता से गुक्त पिण्ड ( शरीर-आकृति ) का जान ही उप-मान प्रमाण है, जैसे-गवय को नहीं जानने वाला भी कोई नागरिक है, वह जब किसी वनवासी से यह वाक्य सुनकर कि जैसी गाय होती है वैसा गवय होता है वन में जाता है और वहां इस वाक्य के अर्थ का स्मरण करते हुए वह गी की समानता से

सुक्त जब पिण्ड को देखता है, तब वाक्यार्थ के स्मरण के साथ उसे को गो की समानता से विशिष्ट पिण्ड का ऐसा ज्ञान होता है कि यही रोफ है सो ऐसा ज्ञान ही उपमान प्रमाण कहलाता है, क्योंकि वह उपमितिकप प्रमा के प्रति करण हुमा है।

चौथे शब्द प्रमाण का लक्षण...

"काप्तवाक्यं शब्दः । म्राप्तस्तु यथाभूतस्यार्थस्योपदेष्टा" पुरुषः । वाक्यं तु आकांक्षा-योग्यता-सन्तिषमतां पदानां समूहः ॥

भारत पुरुष का बाक्य अब्द प्रमाण कहलाता है, जैसा पदार्थ है वैसा ही उसका उपदेश देने बाला पुरुष आप्त माना गया है, श्राकांक्षा योग्यता भीर सिन्निध— निकटताबाले-पदींके समूहको वाक्य कहा गया है, इतप्रकार चारों प्रमाणों में "प्रमाकरएं प्रमाण" यह प्रमाण का लक्षण घटित होता है। जो करण है वह सिन्निकर्ष है, आतः सिन्निकर्ष हो प्रमाएं है; यह सिद्ध हो जाता है। यहां पर अनुमानादि प्रमाणों यह संक्षेप से वर्णन किया है, विशेष जानाना हो तो तर्कभाषा आदि अन्यों का अवलोकन करना चाहिये। प्रत्यतम्

<sup>\*</sup> पूर्वपक्ष समाप्त \*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# सन्निकर्षवादः

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*

मा भूत् कारकसाकत्यस्यासिद्धस्वरूपत्वात् प्रामाण्य सिन्नकविदेस्तु सिद्धस्वरूपत्वात्प्रमित्यु-त्यत्तौ साधकतमत्वाच तत्स्यात् । सुप्रसिद्धो हि चकुषो घटेन संयोगो रूपादिना (संयुक्तसमवादः रूपत्वादिना ) संयुक्तसमवेतसमवायो जानजनकः । साधकतमत्वं च प्रमाणत्वेन व्यासं न पुनर्ज्ञानत्व-मजानत्वं वा संशयादिवत्रप्रमेयार्थवच, इन्यसमीक्षिताभिधानम्; तस्य प्रमित्युत्पत्तौ साधकतमत्वा-भावात । यद्भावे हि प्रमित्तेर्भाववत्ता यदभावे चाभाववत्ता तत्तत्र साधकत्वमम् ।

वैशेषिक—यहां पर नैयायिक द्वारा मान्य कारक साकत्य का खंडन किया सी ठीक है, पर हमारा सिन्नकर्ष तो सिद्ध स्वरूप है, घतः ध्वापको उसे प्रमाण मानना चाहिये, क्योंकि प्रमिति की उत्पत्ति में वह साधकतम होता है। यह बात तो सुप्रसिद्ध ही है कि ग्रांख का घट के साथ संयोग होता है, तथा रूप के साथ संयुक्तसमवाय होता है इसी तरह रूपत्व के साथ उसका संयुक्तसमवितसमवायि होता है, तभी आकर उनके ज्ञानकानक-ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, साधकतम के साथ प्रमाण की व्याप्ति है, न कि ज्ञानत्व को उत्पन्न करते हैं, साधकतम के साथ प्रमाण की व्याप्ति है, न कि ज्ञानत्व भीर ग्रज्ञानत्व के साथ। जैसे कि संयुवादिक ग्रयवा प्रमेय ग्रांदि के साथ प्रमाण की व्याप्ति नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानत्व और ग्रज्ञानत्व के साथ भी उसकी व्याप्ति नहीं है।

जैन—यह कथन बिना सोचे समफ्रे किया है। क्योंकि सन्निकर्ष प्रमिति की उत्पत्ति के लिये—प्रमिति किया के प्रति—साधकतम नहीं है। जिसके होनेपर प्रमिति होती है द्वौर नहीं होने पर नहीं होती है वह उसके प्रति साधकतम बनता है।

#### "भावाभावयोस्तदवत्ता साधकतमत्वम"

जिसके होने पर होना और उसके अभाव में नहीं होना वही साधकतम है ऐसा कहा गया है, सो ऐसा साधकतमपना सन्निकर्ष में नहीं है, क्योंकि सन्निकर्ष होने ''भावाभावयोस्तद्वत्ता साधकतमत्वम्'' [ ] इत्यभिधानात् ।

न चैतस्प्रिकषांदी सम्भवति । तद्भावेऽपि ववचित्रमित्यनुरपत्तेः; न हि चक्षुषौ घटवदा-काक्षे सयोगो विद्यमानोऽपि प्रमित्युत्पादकः, सयुक्तसमवायो वा रूपादिवच्छव्दरसादौ, संयुक्तसम्बेत-समवायो वा रूपत्वचच्छव्दत्वादौ। तदभावेऽपि च विशेषस्प्रज्ञानाद्विशेष्प्रप्रमितेः सद्भावोपगमात् । योग्यताभ्यूषगमे सैवास्तु किमनेनान्तर्गंडुना ?

योग्यता च शक्तिः, प्रतिपत्तुः प्रतिबन्धापायो वा ? शक्तिःचेत्; किमतीन्द्रिया सहकारिसा-विध्यलक्षरणा वा ? न ताबदतीन्द्रिया; प्रतम्भुपगमात् । नापि सहकारिसान्न्रिध्यलक्षरणाः, कारकसा-कल्यपक्षोक्ताशेषदोषानुषञ्जान् । सहकारिकाररण् चात्र द्रव्यम्, गुणः, कमै वा स्वात् ? द्रव्य चेत्, कि व्यापि द्रव्यम्, म्रव्यापि द्रव्यं वा ? न ताबद् व्यापिद्रव्यम्; तत्सान्निध्यस्याकाशादीन्द्रियसन्निकर्ष-

पर भी कहीं आकाशादि में (आकाशादिके विषयमें) प्रमिति नहीं होती है, जिस प्रकार ग्रांख का घट के संयोग है वैसे ग्राकाण के साथ भी उसका संयोग है. किन्त वह संयोग-रूप सन्निकर्ष वहां प्रमिति को पैदा नहीं करता. मतलब — जैसे आंख से घट का जान होता है वैसे श्राकाश का ज्ञान नही होता, ऐसे ही संयुक्त समवाय नामक सन्निकर्परूप संबंध से घट में रूप के समान ही रहे हुए शब्द, रस का भी ज्ञान क्यों नहीं होता, तथा संयुक्त समवेत समवाय सबध से रहनेवाले रसत्व म्रादि का ज्ञान भी क्यो नही होता है, सन्निकर्प के अभाव में भी विशेषण ज्ञान से विशेष्य की प्रमिति होती है. ऐसा आपने माना है, यदि कही कि घट की तरह आकाश के साथ भी सन्निकर्ष तो है. फिर भी जहा घटादि में योग्यता है वहां पर ही प्रसितिरूप कार्य पैदा होता है तो फिर इस प्रकार मानने पर योग्यता को ही स्वीकार कर लो अतरंग फोड़े की तरह इस सन्निकर्षको काहेको मानतेहो, योग्यता क्याचीज है? कहो-क्या शक्तिका नाम योग्यता है ? ग्रथवा प्रतिपत्ता-जाननेवाले ज्ञाता-के प्रतिबन्धक कमं का श्रभाव होना यह योग्यता है। शक्ति को योग्यता कहा जावे तो वह श्रतीन्द्रिय है या सहकारी की निकटता होने रूप है ? अतीन्द्रिय शक्ति तो आपने मानी नहीं है, और सहकारी सान्निष्यरूप शक्ति यदि मानोगे तो कारकसाकल्यवाद की तरह उसमें स्रनेक दोष स्राते हैं। म्रच्छायह बतलाओ कि सहकारी कारक यहां कौन है – द्रव्य है या गुगायाकि कर्म ? द्रव्य मानो तो उसकेदो भेद हैं—एक श्रव्यापिद्रव्य और दूसरा व्यापिद्रव्य । व्यापीद्रव्य तो कह नहीं सकते, क्योंकि उसकी निकटता तो म्राकाश म्रादि और इन्द्रिय सिन्नकर्ष में है ही, इसमें कोई विशेषता नहीं है। नहीं तो आपने दिशा, श्राकाश,

ऽप्यविशेषात् । कथमन्यषा दिक्कालाकाशात्मनां व्यापिद्रव्यता ? अषाञ्यापि इव्यम् ; तरिंक मनः, नयनम्, मालोको वा ? त्रितयस्याप्यस्य सान्निथ्यं षटादीन्द्रियसिक्षकर्षवदाकाशादीन्द्रियसिक्षकंऽप्य-स्थेव । गुणोऽपि तत्सहकारी प्रमेयगतः, प्रमातृगतो वा स्यात्, उत्रयगतो वा प्रमेयगतःकेत्, कर्य नाकालस्य प्रत्यक्षता इव्यवतोऽस्यापि गुणसङ्काषाविशेषात् ? प्रमूर्तवाशास्य प्रत्यक्षता इव्यवतोऽस्यापि गुणसङ्काषाविशेष्यातः प्रमूर्तवाशास्य प्रत्यक्षत्रप्रस्यमुक्तभृ, सामान्यदिरप्यप्रत्यक्षत्वप्रसङ्कात् । प्रमातृगतीऽप्यदृष्टीऽप्यो वा गुणा गगनेन्द्रियसिक्षकंसमयेऽस्त्येव । व लकु तेनास्य वरोषो येनानुरपतिः प्रव्यंते वा तत्सद्भावेष्य स्यात् । उभयगतपकेऽप्युष्यपकोपिक्षम-दोषानुष्वः । कर्माऽप्यपतिपत्रिपत् । प्रत्यत्यत्वे ता तत्सहकारि स्यात् ? न ताववर्षान्तरातम्, विज्ञानीरपत्ति तत्स्यान् इत्यत्व । इन्द्रियगतं तु तत्तत्रास्येव , प्राकाधोन्द्रयसिक्षक नयनोन्मीलनादिक कर्मणः सङ्कावात् । प्रतिवन्धानायरूपयोग्यतेपगमे तु सर्वं सुस्यम्, यस्य यत्र यथाविधो हि प्रतिवन्धान

श्चारमा, काल इन्हे व्यापी क्यों मान रखा है। यदि श्रव्यापी द्रव्य मानों तो वे कौन हैं ? क्या मन है ? या नेत्र हैं ? या प्रकाश है ? इन तीनों की निकटता घटादि के साथ इन्द्रिय सिन्नकर्ष की तरह आकाशादि के साथ इन्द्रिय सिन्नकर्ष में भी है, फिर क्या कारए है कि आकाशादि का ज्ञान नहीं होता, यदि गुण को सहकारी कारण माना जाय तो क्या प्रमेयगत गुरा को या प्रमातृगत गुराको या दोनों में रहे हुए गुण को किसको सहकारी माना जाय ? प्रमेयगत-प्रमेय में रहा हमा-गुण सहकारी है ऐसा कही तो आकाश की प्रत्यक्षता क्यों नहीं क्योंकि आकाश भी द्रव्य होने के काररा गुणवाला है ही, आकाश अमूर्त होने के कारए प्रत्यक्ष नहीं होता-प्रत्यक्षज्ञान का विषय नहीं होता - सो यह कथन भी ठीक नहीं है, कारण कि ऐसा मानने पर तो सामान्यादिक तथा गधादि अनेक वस्तुएं भी श्रप्रत्यक्ष हो जावेंगी क्योंकि इन सामान्य तथा गंधादि को आपने अमूर्त माना है, अतः वे भी ग्राकाश की तरह जानने में नहीं ग्रावेंगे । प्रमाता में होनेवाला-रहा हमा-गुरा सहकारी होता है ऐसा मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रमाता का अहष्ट गुण ग्रथवा भीर कोई भी गुरा ग्राकाश और इन्द्रिय सिन्न कं के समय है ही। आकाश और इन्द्रिय सिन्न कं के साथ सहकारी गूण का कोई विरोध तो है नहीं जिससे कि वह ज्ञान पैदान करे या उस सहकारी गुए। का श्चाकाश और नेत्रेन्द्रिय सन्निकर्ष के समय विनाश हो जाय। प्रमाता और प्रमेय इन दोनों का गुण सहकारी है ऐसा मानो तो दोनों पक्ष में दिये गये दोष यहां फ्राकर पड़ेंगे। कर्म को ( किया को ) सिलकर्ष का सहकारी मानो तो भी गलत है, कारण कि कमें दो प्रकार का हो सकता है-एक प्रमेय का कमें ग्रीर दसरा इन्द्रिय का कमें।

पायस्तस्य द्वत्र तयाविषार्थपरिच्छित्तिरूपयते । प्रतिबन्धापायश्च प्रतिपत्त्. सर्वज्ञसिद्धिप्रस्तावे प्रसाविष्ययते ।

न च योग्यताया एनार्थपरिन्छत्तो साधकतमत्वतः प्रमाण्त्वानुषञ्जात् 'जानं प्रमाण्त्म' इत्यस्य विरोधः; ग्रस्याः स्वावंग्रह्णशक्तित्वलणभावेन्द्रयस्यभावायाः 'यदसिन्नधाने कारकान्तरसिन्नधानेति यन्नोत्तप्रसित्ति वन्नोतित्व प्रमाण्यक्षेत्रस्य स्वावंग्रह्णकम्, यद्या कुठारासिन्नधाने कुठार (काष्ठ )च्छेदनमनुत्पद्यमान कुठार-करण्कम्, नोत्पद्यते च भावेन्द्रयासिन्नधाने स्वार्थसवेदनं सन्निकर्षादिसद्भावेग्गीत तद्भावेन्द्रियकरण्कम्, 'इत्यनुमानतः प्रसिद्धस्यभावायाः स्वार्थावभाविज्ञानलक्षण्प्रमाण्यसामग्रीत्वत तद्भुत्यत्त्रविव साधकत्तमस्वोपपत्ते: । ततोऽन्यतिरपेक्षतया स्वार्थपरिच्छती साधकतमस्वोपपत्ते: । ततोऽन्यतिरपेक्षतया स्वार्थपरिच्छती साधकतमस्वाज्ञानमेव प्रमाण्म । तद्वेतुःवा-

प्रमेय का कर्म अर्थात् रूपप्रमेय का कर्म तो उसका सहकारी होता नहीं है क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति में उसे कारण माना ही नहीं गया है, इन्द्रिय का कर्म तो आकाण और इन्द्रिय के सिन्नकर्ष के समय में है ही, क्योंकि वहां पर भी—ग्राकाश और इन्द्रिय के सिन्नकर्ष के समय में भी—नेत्र का खोलना उसका बन्द करना आदि क्रिया रूप इन्द्रिय कर्म होता ही है, इसलिये शक्तिरूप योग्यता तो बनती नहीं। हां, प्रतिबन्धक का अभाव होना यह योग्यता है ऐसा द्वितीय पक्ष मानो तो सब बात बन जाती है, अर्थात् जहां जिसके जैसा प्रतिबन्धक का अभाव (ज्ञानावरणादि कर्मों का अभाव या स्योगशम) हो जाता है वहां उसके वैसी ही प्रमिति उत्पन्न होती है। प्रमाता—प्रात्मा के प्रतिबन्धक कर्म का अभाव वा के हिष सर्वज्ञ-सिद्ध के प्रकरण में कहने बाले हैं।

यदि कोई ऐसी शंका करे कि जब अर्थ के जानने में योग्यता ही साधकतम होती है, तो फिर वही योग्यता प्रमाण हो जायगी, फिर ज्ञान प्रमाण है यह बात रहेगी नहीं सो यह आशंका गलत है, क्योंकि स्व और पर को जानने की है शक्ति जिसकी ऐसी भावित्य स्वभाव वाली जो योग्यता है, वह जानरूप ही है, जिसके न होने पर और कारकान्तर के होने पर भी जो उत्पन नहीं होता वह उसके प्रति करण माना जाता है, जैसे कुटार के न होने पर काठ का छेदन नहीं होता इसलिये कुटार को काठ छेदन के प्रति करण का काठ छेदन के प्रति करण माना जाता है, जैसे कुटार को न होने पर काठ का छेदन न स्वीत्य के न होने पर स्व पर का जान नहीं होता भले ही सिन्किर्धाद भीजूद रहें, अत: उसके प्रति भावेन्द्रिय को हो करण माना जाता है, इस प्रकार स्व पर का जानना है लक्षण जिसका ऐसी प्रतिद स्वभाववाली योग्यता से प्रमित्त उत्पन्न होती है अत: वही उसके

त्सन्निकवदिरिष प्रामाण्यम्, इत्यप्यसमीचीनम्; छिदिक्रियाया कररणभूतकुठारस्य हेतृत्वादयस्कारा-देरिष प्रामाण्यप्रसङ्गात् । उपचारमात्रेरा।ऽस्य प्रामाण्ये च श्रात्मादेरिष तत्प्रसङ्गस्तद्वे तुत्वाविवेषात् ।

ननु चारमनः प्रमातृत्वाद् घटादेश्च प्रमेयस्वान्न प्रमाग्यस्यं प्रमातृप्रमेयाभ्यामर्थान्तरस्य प्रमाग्यस्याभ्युत्वमात् इत्यप्यसङ्गतम्, न्यायप्राप्तस्याभ्युत्वममात्रेणः प्रतिवैधायोगात्, ग्रन्यथा 'श्रचेतनादर्थान्तरं प्रमाग्यम्' इत्यभ्युप्पमात्सन्निकपदिरिप तल्ञ स्यात् । किन्धः प्रमेयस्वेन सह प्रमाग्यन्त्वस्य विरोधेप्रमाग्यमप्रमेयमेव स्यात् तथा चासस्वप्रसङ्गः संविन्तिष्ठस्वाद्भावन्ययस्थितेः, इत्ययुक्तमेततः—

प्रति साधकतम है, स्व पर को जानने में किसी दूसरे की अपेक्षा न करके आप (स्वयं) अकेला ही ज्ञान साधकतम है, अतः वही प्रमाण है, उस प्रमाण का सहायक सिन्निकर्ष है, इसिलये उसे भी प्रमाण मान लेता चाहिये सो ऐसा कहना भी असत्य है क्योंकि यदि इस प्रकार मान लिया जावे तो छेदने में साधकतम तो कुठार है, वहां वर्द्ध को भी प्रमाण मानना चाहिये, यदि सिन्निकर्षादि को उपचार से प्रमाण मानो तो आत्मादिक को भी प्रमाण मानना पड़ेगा, क्योंकि वे भी सिन्निकर्षादि की तरह ज्ञान की उत्पत्ति में हेतु हैं।

वैशेषिक — भ्रात्मा प्रमाता है, घटादि वस्तु प्रमेय है, इसलिये भ्रात्मादि वस्तुएं प्रमाए। नहीं हो सकतीं? प्रमानृ भौर प्रमेय से मिन्न में प्रमाणता होती है, भ्रथति प्रमानृ भौर प्रमेय से बिलकुल भिन्न ऐसा प्रमाण होता है।

जैन वैशेषिक का यह कथन घसंगत है, क्योंकि जो ग्रुक्ति आदि से सिद्ध है उसे अपने घर की मान्यतामात्र से निषेध नहीं किया जा सकता है, यदि अपनी मान्यता ही चलानी है तो हम जैनों ने माना है कि घचेतन से मिन्न चेतन प्रमारा होता है ग्रतः प्रचेतन होने से सन्निक्षं प्रमाण नहीं है यह बात भी सिद्ध हुई मान केवी लाहिए, किञ्च — दूसरी बात यह है कि यदि ऐसा ही माना जाय कि प्रमेय से सर्वथा प्रमाण मिन्न ही है—धर्यात प्रमेयत्व के साथ प्रसाग्यात का विरोध है, तो प्रमाया अप्रमेय ही हो जोवेगा—ऐसा होने से उसमें घसक्व का प्रसङ्ग प्राप्त होगा— अर्थात अप्रमेय हो हो जोवेगा—ऐसा होने से उसमें घसक्व का प्रसङ्ग प्राप्त होगा— अर्थात अप्रमेय होने से वह श्रतस्वरूप हो जावेगा, क्योंकि वस्तु की ध्यवस्था ज्ञान के आधार पर ही होती है, ग्रथांत् जो ज्ञान का विषय होगा वही सत्रूप—पदार्थंरूप—माना जायगा ग्रथांत्— जो ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हीं घट पट ग्रादि पदार्थों की व्यवस्था

"प्रमाता प्रमाणं प्रमेणं प्रमितिरिति चतमुण्येविषामु तस्यं परिसमाप्यत इति" [ ]। क्यं वा सर्वज्ञज्ञानेनाप्यरयाप्रमेयत्वे तस्य सर्वज्ञत्वन् ? किख प्रमाण्यत् प्रमाणुरिप प्रमेयरवषमा
खारत्वं न स्थातस्य तिद्रिरोषाविष्ठेषान् । तथा चावविष्याणस्यासस्यानुष्यज्ञान् । तद्यमिषारत्वे वा प्रमाणा ततीऽप्यानित्रभूतेन भवितव्य प्रमाणुवन् । तस्यापि प्रमेयत्वे ततीऽप्यानितरभूतेनत्येकत्रासम्भिन्
प्रमेयेअनन्तप्रमानृमालाप्रसक्तिः । यदि धर्मभेदादेकत्रात्मानि प्रमाणुव्यं प्रमेण्यः विषद्धं निहित् प्रमाणुव्यं स्थाप्यविद्धव्यनुमन्यताम् । ततो निराङ्कतमेवन्-"अमानुमभयाभ्याम्यान्तरं प्रमाण्यः" इति ।

चलुषरवाप्राध्यकारित्वेनान्ने समर्थन।त्कयं घटेन सयोगस्तदभावात्कयं रूपादिना संयुक्तसम-वायादिः ? इत्यच्यान्निः सन्तिकर्यप्रमाखवादिनाम् । सर्वेजामावस्वेन्द्रियासां परमाण्वादिमि साक्षा-रसम्बन्धामावात्; तयाहि-नेन्द्रिय साक्षात्परमाण्वादिभिः सम्बन्ध्यते इन्द्रियत्वादस्मदादीन्द्रियवत् ।

होती है, वैशेषिक जब प्रमाण को प्रमेय नहीं मार्नेने उसे अप्रमेय ही मार्नेने तो प्रमाण अप्रमेय—जानने योग नहीं हो सकने से उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण को अप्रमेय मानने से उसका अस्तित्व ही जाने पर सारे ही तत्त्व समाप्त हो जाते हैं, तो फिर आप वैशेषिकों के यहां चारों वस्तुतत्त्वों की व्यवस्था की हो सकेगी, "प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, प्रमाता इन चारों में तत्त्व—परमार्थ तत्त्व—समाप्त होता है—अर्थात् विश्व के समस्त पदार्थ इन चारों में अन्तर्भूत हैं, जिसे छोड़ने और प्रहण करने की इच्छा होती है ऐसे आत्मा की जो प्रवृत्ति है—अर्थात् हेय और उपायेय पदार्थ को ग्रहण करने की और छोड़ने की जिसे इच्छा होती है एवं उन्हे प्रहण करने और छोड़ने की तर्वे प्रमाता कहते हैं। जिसके द्वारा प्रमाता अर्थ को जानता है वह प्रमाण् है, जो अर्थ प्रमाता के द्वारा जाना जाता है—या जाना गया है वह प्रमेय है, और जो ज्ञास—जान—जानने रूप किया होती है वह प्रमित है, ऐसा आपका कहना है सो वह समाप्त हो जाता है।

प्रच्छा थाप यह तो बताग्रो—िक प्रमाण्यतस्य सर्वज्ञ के ज्ञानके द्वारा जाना जाता है या नहीं ? यदि वह उनके द्वारा नहीं जाना जायेगा हो उसमें सर्वज्ञता— सर्वज्ञपना—नहीं रहेगी नयों कि उसने प्रमाण्यतस्य को जाना नहीं और पूर्णतस्यको ज ने विना वह सर्वज्ञ कैसे हो सकता है, तथा — जैसे प्रमाण प्रमेय धर्म का धाधार नहीं है, वैसे प्रमाता में भी प्रमेयधर्म नहीं रहेगा, वयों कि इन चारों का आपस में विरोध तो समानरूप से है ही, इस तरह फिर प्रमाण भी धोड़े के सींगकी तरह ध्रसत् हो जावेगा, यदि प्रमाता प्रमेय धर्म का आधार होता है तो उसे जानने के लिये दूसरा एक धौर

योगजधर्मानुब्रहात्तस्य तैः साक्षात्सम्बन्धद्दचेत्; कोऽयमिन्द्रियस्य योगजधर्मानुब्रहो नाम । स्वविवये प्रवत्तंमानस्यातिशयाधानम्, सहकारित्वमात्रं वा ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; परमाण्वादौ स्वय-मिन्द्रियस्य प्रवर्तनाभावाद, भावे तदनुष्प्रहैवैयर्थ्यम् । तत एवास्य तत्र प्रवृत्तौ परस्पराश्रय —सिद्धे हि योगजधर्मानुष्रहे तत्र तस्य प्रवृत्तिः, तस्यां च योगजधर्मानुष्रह इति । द्वितीयपक्षोप्यसम्भाश्यः;

प्रमाता होना चाहिये, क्योंकि वह पहिला प्रमाता प्रमेय का श्राधार होने से प्रमेय हो जावेगा, इसलिये जैसे प्रमाण प्रमेय से भिन्न है वैसे प्रमाता भी मानना पड़ेगा, दूसरा श्राया हुआ प्रमाता भी जब प्रमेय हो जावेगा तब तीसरा श्रौर एक प्रमाता चाहिए, फिर एक प्रमेयरूप श्रारमा में श्रनंत प्रमाता की माला जैसी बन जावेगी, इन दोषों को हटाने के लिये यदि कहा जाये कि एक ही आत्मा में प्रमात्पना श्रौर प्रमेयपना होने में कोई विरोध नही है, तो फिर उसी प्रमाता में प्रमाणपना भी मान लो फिर "प्रमाता और प्रमेय से भिन्न प्रमाण होता है" यह मृत्र सदोष हो जाने से खंडित हो जाता है।

वैशेषिक को हम आगे अच्छी तरह से सिद्ध करके बनाने वाले हैं कि चक्षु अप्राप्यकारी है, इसलिये घट का आंख के साथ संयोग होना, रूपादिक के साथ उसका संयुक्त समवायादि होना इत्यादिरूप से सिन्नकर्ष का लक्षण जो किया है वह अव्याप्ति दोप युक्त हो जाता है और सिन्नकर्ष को प्रमाग्ग मानने पर सर्वज का अभाव भी होता है. क्योंकि इन्द्रियों का परमाणु आदि बहुत से पदार्थों के साथ साक्षात् सबंध होता ही नहीं है। इन्द्रियों स्परमाणु आदि पदार्थों के साथ साक्षात् सबंध नहीं कर सकती, क्योंकि वे हम लोगों की इन्द्रियों के समान इन्द्रियों हैं। इस प्रकार के इस अनुमान से इन्द्रियों का परमाणु आदि के साथ संबंध होना असिद्ध सिद्ध होता है।

शंका — यदि वैशेषिक ऐसा कहे कि इन्द्रियों का योगजधर्म के बड़े भारी ग्रमुग्रह से उन परमाणु ग्रादि के साथ साक्षान् सबध हो जायगा प्रथान्—इन्द्रियों में योगज धर्मका बड़ाभारी अनुग्रह होता है अतः सबंग्र की इन्द्रियां सूक्ष्मादि पदार्थों का साक्षात्कार कर लेती हैं।

भावार्थ — वैशेषिक के मत में — सिद्धान्त में — योगजधर्म के अनुग्रह का कथन इस प्रकार है कि हम जैसे सामान्य व्यक्तियों से प्रन्य विशिष्ट जो योगीजन हैं वे विशेष योग (ध्यान या समाधि) से सहित होते हैं, उन योगियों के जो मन होता है वह योगज धर्म से प्रभावित रहता है सो उस मन के द्वारा अपना खुद का तथा स्विवयातिक्रमेणास्य योगजवर्षसहकारित्वेनाप्यनुग्रहायोगात्, ग्रान्यवैकस्यैवेन्द्रियस्याशेषरसादि-विषयेषु प्रवृत्ती तदनुग्रहप्रसङ्गः स्यात् । प्रवैकसेवान्तःकरणः ( योगजधर्मानु )गृहीतं युगपत्सूक्ष्माद्य-क्षेषार्थविषयज्ञानजनकमिष्यते तन्तः अणुमनसोऽश्रेषार्थे. सक्तसम्बन्धाभावनस्तज्ज्ञानजनकत्वासम्भवात्, ग्रान्यथा दीर्घशष्कुलोभक्षणादौ सक्त्वकृरादिभिस्तत्सम्बन्धप्रसक्ते रूपादिज्ञानपन्यकस्य सक्तदुत्पत्ति-प्रसङ्गात्—

अन्य जीव, प्राकाश, दिशा, काल, परमाणु, वायु, मन, तथा इन्हीं में रहने वाले गुण, कमं, सामान्य और विशेष समवाय इन सभी वस्तुओं का उन्हें ज्ञान पैदा हो जाता है, जो योग से सिहत हैं उनको योगज घर्मानुग्रह की शक्ति से युक्त चार प्रकार के सिलक्षों से ज्ञान होता है। यह ज्ञान इतना तीक्ष्ण होता है कि सूक्ष्म, ब्यवहित तथा दूरवर्ती पदार्थों का भी साक्षात्कार कर लेता है, इस प्रकार इन्द्रियों के द्वारा सूक्ष्मादिक वस्तुओं का ज्ञान होने से इन्द्रिय प्रत्यक्ष से ही वे सर्वज्ञ वन जाते हैं, ऐसी वैशेषिक ने शंका की है, इस का सवाधान जैन इस प्रकार कर रहे हैं—

समाधान - हम जैन आपसे यह पूछते हैं कि इन्द्रियों के जो योगजधर्म का धनुग्रह है वह क्या चीज है ? इन्द्रियां अपने विषय में प्रवृत्त होती हैं सो उनमें श्रतिशय पैदा कर देना क्या यह योगजधर्म का अनुग्रह है ? या उनको सहकारी मात्र होना यह योगजधर्मानुग्रह है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं -- क्यों कि स्वयं इन्द्रियां परमाण श्रादि में प्रवृत्त ही नहीं होती हैं, फिर वह उनमें क्या श्रतिशय लावेगा, यदि कही कि वे वहां प्रवृत्ति करती है तो फिर योगजधर्म के अनुग्रह की उन्हें क्या भावश्यकता है। योगजधर्म से युक्त होकर वे परमाणु श्रादि में प्रवृत्ति करती हैं ऐसा कहो तो परस्परा-श्रय नामका दोष आवेगा, ग्रर्थात् योगजधर्म का अनुग्रह सिद्ध हो तो परमाणु आदिकों में इन्द्रियों की प्रवृत्ति होगी भीर उनमें उनकी प्रवृत्ति के सिद्ध होने पर उनमें योगजधर्म का अनुग्रह सिद्ध होगा, इस तरह दोनों ही सिद्ध नहीं हो सकेंगे। अपने २ विषयों में प्रवृत्त होते समय इन्द्रियों के लिए योगजधर्म सहकारी बनता है ऐसा यह दुसरा पक्ष भी ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रिया ग्रपने २ विषय को उल्लंघन नहीं करके ही उसमें प्रवृत्ति करती हैं, योगजधर्म की सहायता मिलने पर भी उनमें विषयान्तर में प्रवृत्ति करने की शक्ति नहीं है । यदि वे विषयान्तर में — ग्रपने भ्रविषयमें — दूसरे विषय में –प्रवृत्त होंगी तो एक ही स्पर्शन इन्द्रिय रूप रसादि को ग्रहण कर लेगी भौर उसी पर योगज धर्म भी अनुग्रह करेगा।

"युगपज् ज्ञानानुत्पत्तिमैनसो लिङ्गम्" [न्यायम् ० १।१।१६ ] इति विरुध्येत । कमशोऽन्यत्र तद्सैनादत्रापि कमकत्पनायां योगिन: सर्वार्येषु सम्बन्धस्य कमकत्पनास्तु तथादर्शनाविशेषात् । तदनु-श्रद्धासम्बद्धाः दृष्टातिकमेष्टी च प्रात्मैव समाधिविशेषोत्त्वधमे माहात्म्यादन्त:कर्रण्तिरपेक्षोऽक्षेषार्थ-प्राह्कोऽस्तु किमदृष्टपरिकत्पया ? तन्नाणुमनसोऽक्षेषार्थः साक्षास्तकृत्सम्बन्धो घटते ।

वैशेषिकः — हां, ठीक तो है देखो — एक ग्रंतः करणारूप जो मन है वह प्रकेला ही योगज धर्म की सहायता से विष्व के सूक्ष्मादिपदार्थों के ज्ञान का जनक हमने माना ही है।

जैन — यह कथन आपका सही नहीं है क्योंकि मन तो विचारा अणु जैसा छोटा है वह एक साथ सारे अनंत पदार्थों के साथ संबन्ध केसे कर लेगा ? और संबंध (सिन्नकर्ष) के बिना ज्ञान भी नहीं होगा यदि वह मन उनके साथ एक साथ सम्बन्ध करता है तो दीर्घशष्कुली— बड़ी २ कड़क-कड़क पुड़ी, आदि के खाते समय मन का चछु आदि इन्द्रियों के साथ गुगपत् संबंध होकर रूपादि पांचों ज्ञानों की एक ही समय में उत्पत्ति होने लगेगी तो फिर धापका यह न्यायसूत्र गलत ठहरेगा—

"ग्रुगपज्ञानानुत्पत्तिमंनसी लिंगम" ग्रथित ग्रापके यहां लिखा है कि एक साथ रूप रक्ष ग्रादि पांचों विषयों का ज्ञान जो नहीं होता है सी यही हेतु मन को ग्रणुरूप सिद्ध करता है।

वैशेषिक—घटादि पदार्थों में कम कम से मन का संबंध देखा जाता है अतः रूपादि पांचों विषयों में भी वह कमसे होता है ऐसा मानना पड़ता है।

जैन — तो फिर योगी के अर्थात् सर्वक्र के काव में भी इसी तरह कस्किपना मानो, कम से मन का संबंध तो सर्वक्र में है ही।

वैशेषिक—योगज घम के अनुप्रह से मन एक साथ सबसे संबंध कर लेता है; इसलिये हम लोग इण्ट का प्रतिकम कर लेते हैं। प्रयात् यद्यपि प्रत्यक्ष से तो मन कम कम से संबंध करने वाला है यह बात सिद्ध है फिर भी योगज धर्मके कारण उस प्रत्यक्षसिद्ध बात का भी उल्लंघन हो जाता है।

जैन - ऐसी हालत में तो फिर ग्रापको समाधि घर्म के माहात्म्य से ग्रकेला श्रात्मा ही मन की ग्रपेक्षा न करके सम्पूर्ण पदार्थों को जानता है ऐसा मानना चाहिये म्रथ परम्परया, तथा हि —मनो महेस्वरेग्ग सम्बद्धं तेत च घटावयोऽर्थास्तेषु रूपादेय इति, श्रत्राप्यशेषार्थकानासम्भवः । सम्बन्धसम्बन्धोऽपि हि तस्याशेषार्थवैर्तमानेरेच नानुत्पन्नविनम्दैः। तस्काले तैरपि सह सोऽस्तीति चेन्तः तदा वर्तमानार्थसम्बन्धसम्बन्धस्यासम्भवात्। ततोऽपमन्थ एवेति चेत्, तहि तजनितज्ञानमपि मनुत्पन्नविनशार्थकालीनसम्बन्धसम्बन्धजनितज्ञानादन्यदिति एकज्ञानेना-

फिर इस ग्रद्धार अर्थात अत्यन्त परोक्ष या ग्रसिद्ध ऐसे सिन्निकर्ष की कल्पना करना भी जरूरी नहीं होगा अतः यह सिद्ध हुआ कि अणुरूप मनका सम्पूर्ण पदार्थों के साथ एक ही समय में साक्षात् संबंध जुड़ता नहीं है।

वैशेषिक — ग्रणु मन का पदार्थों के साथ कम २ से संबंध होता है — ग्रयांत् परस्परा से ग्रणु मन का सम्बन्ध श्रशेष पदार्थों के साथ जुड़ता है, वह इस प्रकार से है — कि पहिले सनका सम्बन्ध महेण्यर से होता है, ग्रीर व्यापक होने के नाते ईश्वर का सम्बन्ध घटपटादि पदार्थों के साथ है हो तथा घटादिकों में रूपादिक सम्बन्धित हैं। इस तरह अणु मन का सम्बन्ध परम्परा से ग्रशेष पदार्थों के साथ जुड़ जाता है।

जैन—ऐसा मानने पर भी संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान तो होगा ही नहीं क्योंकि परस्परा संबंध — संबंध से सम्बन्ध — मानने पर भी उस मन का वर्तमान के पदार्थों के साथ ही सम्बन्ध रहेगा जो नष्ट हो चुके हैं तथा जो अभी उत्पन्न ही नहीं हुए हैं उनके साथ उसका संबंध नहीं रहेगा तो फिर उनके साथ संबंध नहीं होने से उनका ज्ञान कैसे होगा।

वैशेषिक—ग्रजी ! ईश्वर तो सदारहता है ना, ग्रतः नष्ट ग्रौर अनुत्पन्न पदार्थों के साथ भी वह रहता ही है।

जैन—सो ऐसा कथन भी ठीक नहीं है, नयोंकि जब वह अनुत्पन्न स्रोर नष्ट पदायों से संबंध करेगा तो उसी को जानो। उसी समय वर्तमान पदार्थ का संबंध स्रोर ज्ञान तो होगा ही नहीं।

वैशेषिक — इन ग्रनुत्पन्न ग्रौर नष्ट पदार्थों के सम्बन्ध से ईश्वर भिन्न ही है।

जैन—तो फिर उस भिन्न ईश्वर से उत्पन्न हुआ वर्तमान ज्ञान, श्रमनुत्पन्न पदार्थों ग्रीर नष्ट पदार्थों के समय में परम्परा सम्बन्ध से जनित ज्ञान से ग्रम्य ही शेवार्षक्रत्वासम्भवः । बहुभिरेव ज्ञानैस्तदिति चेत्, तेवां कि कमेएा भावः, ग्रकमेएा वा ? कमभावे ; नानन्तेनापि कालेनानन्तता संसारस्य प्रतीयेत–य एव हि सम्बन्धसम्बन्धवशाज् ज्ञानजनकोऽषः स एव तज्जनितज्ञानेन पृद्याते नान्य इति । अकमभावस्तु नोपपचते विनष्टानुत्यन्नार्यज्ञानानां वर्तमानार्यक्रान-कालेऽसम्भवात् । न हि कारएगमावे कार्यं नामातिप्रसङ्गात् । न च बौद्धानामिव योगानां विनष्टानु-

रहेगा—तो ऐसी हालत में एक ज्ञान के द्वारा श्रशेष पदार्थों का ज्ञान होना असम्भव हो जायेगा।

भावार्य — वैशेषिक सिफाकर्ष से महेरवर को संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान होता है ऐसा मामते हैं, किन्तु पदार्थ तो अतीत अनागत रूप भी हैं, जब वह महेरवर ऋतीत अनागत पदार्थों के साथ सिफाकर्ष करेगा तब वर्तमान के पदार्थों के साथ सिफाकर्ष नहीं बन सकेगा, अतः महेरवर को एक साथ एक ज्ञान से त्रैकालिक वस्तुमों का ज्ञान नहीं हो सकते से महेरवर सर्वंज्ञ नहीं वन सकता है।

वैशेषिक — बहुत से ज्ञानों के द्वारा वह ईश्वर पदार्थों को जान लेगा।

जैन — तो क्या वह उन ज्ञानों द्वारा कम से जानेगा या अकम से जानेगा। कम से जानने बैठेगा तो अनंत काल तक भी वह संपूर्ण पदार्थों को नहीं जान पायेगा, जिसका जिससे संबंध हुआ है उसी का ज्ञान होकर उसी को वह जानेगा अन्य को नहीं अकम से जानना बनता नहीं, क्योंकि नष्ट हुए और अभी उत्पन्न नहीं हुए हैं ऐसे पदार्थों का सम्बन्ध वर्तमान काल भें नहीं है। उनका ज्ञान भी नहीं है। कारण के अभाव में कार्य होता नहीं है, माना जावे तो आति प्रसङ्ग होगा। आप योग हो। आपके यहां बौद्ध की तरह वष्ट हुए तथा अनुत्पन्न ऐसे पदार्थों को ज्ञान का कारण नहीं मावा है, अन्यथा आपका सिद्धान्त गलत ठहरेगा।

बौद्धों के यहां क्षणिकवाद होने से नष्ट हुए काररणों से कार्य होना माना है, वैसे यौगों के यहां नहीं माना है।

वैश्वेषिक — ईरवर का ज्ञान नित्य है, श्रतः ग्राप जैन के द्वारा दिये गये कोई भी दोष हम पर लागू नहीं होते हैं।

जैन—ऐसा भी कहना ठीक नहीं, कारए। कि ग्रापके द्वारा मान्य नित्य ईरबर का हम ग्रागे खण्डन करने वाले हैं। इस प्रकार वैशेषिक द्वारा माना हुन्या सन्निकर्ष प्रमाण भूत सिद्ध नहीं होता है। स्पक्षस्य कारसार्त्वं सिद्धान्तविरोधात् । नित्यत्वादीक्वरज्ञानस्योक्तवीषानवकाशः इत्यप्यवाच्यम्; तिक्रत्यत्वस्येक्वरनिराकरसप्पत्रघट्टके निराकरिष्यमासस्यात् । तन्न सिन्नकर्षोप्यनुपचरितप्रमासस्यप-देशभाक् ।

विशेषार्थ — वंशेषिक सिन्नकर्ष को प्रमाण मानते हैं, किन्तु इसमें प्रमाण का लक्षण सिद्ध नहीं होता है, सिन्नकर्षरूप प्रमाण के द्वारा संपूर्ण वस्तुम्रों का ज्ञान नहीं होता है, वैशेषिक सर्वज्ञ को तो मानते हो हैं, परन्तु सिन्नकर्ष से अशेष पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकने से उनके यहां सर्वज्ञ का प्रमाय हो जाता है। क्योंकि सर्वज्ञ का ज्ञान यदि छूकर जानता है तो वह मात्र वर्तमान के मौर उनमें से भी निकटवर्षी मात्र पदार्थों को जान सकता है, धतीत मनायत के पदार्थों को वह जान नहीं सकता है, क्योंकि पदार्थों के साथ उसका ज्ञान संबद्ध नहीं है, कदाचित् संबद्ध मान लिया जावे तो भी वह जब भ्रतोतानागत पदार्थों से सम्बन्धित रहेगाती वर्तमान कालिक पदार्थों के साथ वह मसंबद्ध होगा, इसलिये एक ही ज्ञान त्रैकालिक वस्तुओं की परिच्छिति नहीं कर सकता है, यदि सर्वज्ञ-ईश्वर में बहुत से ज्ञान माने जायेंगे दो भी वे ज्ञान कम से जानेंगे या अकम से ऐसे प्रस्त होते हैं। भ्रीर इन प्रश्नों का हल होता नहीं है, भ्रतः सिन्नकर्ष में प्रमाणता खंडित होती है, इस विषय पर ग्रागे चक्षु सिन्नकर्षवाद में निल्ला जाने वाला है। अलं विस्तरेण।

सिक्किप्वाद समाप्त अ

# सन्निकर्ष प्रमाणवाद के खंडन का सारांश

\*

वैशेषिक लोग सिन्निकषं को प्रमाण मानते हैं प्रयांत् ज्ञान का जो कारण है वह प्रमाण है ऐसा उन्होंने माना है, उनका कहना है कि ज्ञान तो प्रमाण का फल है, उसे प्रमाण स्वरूप कैसे मानें। स्पर्शनादि इन्द्रियों का पदार्थ के साथ प्रथम तो संयोग होता है, किर उन पदार्थों में रहने वाले रूप रस आदि गुणों के साथ संयुक्त समवाम होता है, पुन: उन रूपादि गुण के रूपत्व रसत्व आदि के साथ संयुक्त समवेत समबाम

होता है, इस प्रकार यह प्रक्रिया जल्दी से होकर उससे प्रमितिरूप प्रयांत् जाननारूप फल उत्पन्न होता है। हर पदार्थ को इन्द्रियां छूकर ही जानती हैं। जो छूना है वह सिन्नकर्ष है, उसके बिना कोई भी ज्ञान पैदा नहीं होता है, खतः सिन्नकर्ष प्रमाण है। वहीं प्रमिति की उत्पत्ति में साधकतम है, इसलिये ईश्वर हो चाहे हम लोग हों सभी को सिन्नकर्ष से ज्ञान होता है।

इस वैशेषिक के मन्तव्य का ग्राचार्य ने बड़े ही अच्छे ढंग से निरसन किया है, सिन्नकर्ष का ज्ञान के साथ साधकतमपना सिद्ध नहीं होता है। यदि सर्वत्र सिन्नकर्ष से ही ज्ञान पैदा होता तो भले ही उसे साधकतम मानते किन्तु ऐसा नहीं है। देखिये —चक्ष ग्रीर मन तो बिना सिन्नकर्ष के ही प्रमित्ति पैदा कर लेते हैं।

श्रांखे पदार्थ को बिना छए ही उसके रूप को जान लेती हैं, इस विषय का वर्णन इसी ग्रन्थ में संयुक्तिक हुआ है, सन्निकर्ष यदि सब जगह प्रमिति पैदा करता है तो वह आकाश में भी प्रमिति क्यों नहीं करता. क्योंकि जैसे इन्द्रियों का घट और उसके रूप, रस, तथा रूपत्व, रसत्व के साथ संबंध है वैसे ही आकाश और उसका शब्द तथा शब्दत्व के साथ भी इन्द्रियों का संबंध है. फिर क्या बात है कि हम धाकाश को नहीं जानते । अमृतिकपने की दलील भी गलत है । जिसको जानने की योग्यता है उसी में सिन्नकर्ष प्रमिति को पैदा करता है, सब में नहीं, ऐसा वैशेषिक का कथन भी विशेष लक्ष देने योग्य नहीं है क्योंकि योग्यता क्या बला है, यह पहले बताना चाहिये यदि शक्ति को योग्यतारूप कहोगे तो यह बात बनने की नहीं, क्योंकि आपने शक्ति को ग्रतीन्द्रिय नहीं माना है, यदि सहकारी कारणों की निकटता को योग्यता रूप कहोगे तो वह सारी निकटता घर की तरह आकाश में भी है। हां, यदि प्रमाता के प्रति-बंधक कर्म के अभाव को योग्यता मानकर उस योग्यता को ही साधकतम मानो तो बात ठीक है, उसी का प्रमिति में उपयोग है, सन्निकर्ष को प्रमाण मानने में एक बडा भारी दोष यह आता है कि सर्वज्ञ का ग्रभाव हो जाता है। सर्वज्ञ का ज्ञान इन्द्रिय के द्वारा छकर होगा तो उसे तीन काल में भी सारे पदार्थों का ज्ञान होगा नहीं, क्योंकि पदार्थ ग्रनन्त हैं। योगज धर्म भी इन्द्रियों को ग्रतिशय युक्त नहीं कर सकता।

''यत्राप्यतिदायो हष्ट: स स्वार्थानतिलंघन।त्'' इन्द्रियों में कितना भी अतिदाय द्या जावे तो भी वह तो द्रपने ही विषय को ग्रहण करेगी। क्या द्रांखें रस को चर्लेगी; कान देखने लग आयेंगे? समफ में नहीं झाता कैसा झितशय है, तथा च-इन्द्रियां वर्तमान काल के पदायों को ही जानती हैं फिर उनके द्वारा तीन काल में होने वाले पदायों का ज्ञान कैसे होगा, बिना त्रिकालवर्ती पदार्थ को जाने सर्वज्ञता बनती नहीं, इस प्रकार सिप्तकर्ष को प्रमाण मावने में सर्वज्ञता का स्रभाव होता है वेत्र और सब में भी सिप्तकर्ष की प्रमाण मावने में सर्वज्ञता का स्रभाव होता है वेत्र और सब में भी सिप्तकर्ष की अध्याप्ति है। अतः सिप्तकर्ष प्रमाण नहीं कहा जा सकता है।

\* सञ्जिकवंबाद का सारांश समाप्त \*

### इन्द्रियवृत्ति प्रमाण पूर्वपक्ष

. सांख्य ग्रौर योगदर्शन में इन्द्रियवृत्ति को प्रमारा माना है —

"इन्द्रियप्रणालिकया बाह्यवस्तूपरागात् सामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषाव-धारणप्रधानवृत्तिः प्रत्यक्षम्"— —योगदर्शन व्यास भा० पृ० २७

> षत्रेयंप्रक्रिया-इन्द्रियप्रणालिकया ग्रर्थसन्निकर्षेण लिङ्गज्ञानादिना वा आदौ बुद्धेः ग्रर्थाकारावृत्तिः जायते । —सास्यप्रभाः प•४७

इन्द्रियरूपी प्रणाली के द्वारा बाह्यवस्तु के संबंध से सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का विशेष प्रवधारण स्वरूप जो वृत्ति होती है, उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उस वृत्ति का तरीका यह है कि पहिले इन्द्रिय का पदार्थ से सिन्नकर्ष होता है प्रयवा लिङ्गजानादि ( अर्थात् प्रमुमान में भूम आदि हेतु का ज्ञान होना ) के द्वारा बुद्धि की प्रयांका वृत्ति हो जाती है प्रयांत् बुद्धिन्द्रियां जो चक्षु आदि हैं उनका प्रयांकान दिल हो जाती है प्रयांत् वुद्धिन्द्रियां जो चक्षु आदि हैं उनका प्रयांकान होना या प्रयां को जानने के लिये उनकी प्रवृत्ति होना प्रमाण कहलाता है, इस प्रकार वित्त-मन का इन्द्रिय से और इन्द्रिय का पदार्थ से संबंध होने में जो प्रवृत्ति है वह प्रमाण है। यही बात प्रियम स्लोक में कही है—

विषयैरिचचसंयोगाद् बुद्धीन्द्रियप्रणालिकात् । प्रत्यक्षं सांप्रतं ज्ञानं विशेषस्यावधारकम् ।। २३ ।। —योग कारिका

चित्त संयोग से बुद्धि इन्द्रिय के द्वारा विषयों के साथ संबंध होने पर विशेष का अवधारएं। करने वाला वर्तमान प्रत्यक्ष ज्ञान पैदा होता है, यहां जो इन्द्रियों की वृत्ति हुई है वह तो प्रमाण है और विषयों का जो अवधारण निश्चय होना है वह फल है, हम सांख्य योग ३ प्रमारा मानते हैं—प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द (आगम) इनमें से उपयुक्त प्रमाण तो प्रत्यक्ष है। अनुमान में भी लिङ्ग (हेतु) ज्ञान आदि के द्वारा बुद्धीन्द्रिय का अर्थाकार होना और फिर साध्य का ज्ञान होना है अतः वहां भी प्रमाण का लक्षण घटित होता है शब्द प्रमाण में भी यही बात है। इसलिये इन्द्रिय वृत्ति प्रमाण का लक्षण स्वीकार किया है।

# पूर्वपक्ष समाप्त #

# इन्द्रियवृत्तिवचारः

एतेनेन्द्रियन्तिः प्रमाण्मित्यभिवधानः साङ्ख्यः प्रत्याच्यातः । ज्ञानस्वभाषमुख्यप्रमाण्-करण्तवात् तत्राप्युप्वारतः प्रमाण्य्यवद्याराप्युप्यमात् । न वेन्द्रियेग्यो वृत्तिव्यतिरिक्ता, प्रव्यतिरिक्ता वा घटते । तेग्योहि यद्यव्यतिरिक्तासीः तदा श्रोत्रादिमात्रमेवासौ, तत्र सुप्राद्यवस्यायामप्यस्तीति तदाप्यवपरिच्वित्तप्रसक्तेः सुशादिव्यवहारोच्छेदः । प्रय व्यतिराक्ताः तदाप्यसौ किं तेषां धर्मः, प्रवान्तरं वा ? प्रयमपत्रै वृत्तेः श्रोत्रादिक्षात्र सम्बन्धे वक्तव्यः— स हि तादारम्यस्, समवाया-विवास्यातः ? विदादारम्यमः तदा श्रोत्रादिमात्रमेवासाविति पूर्वोक्त एव दोषोऽनुष्यवस्य । प्रय समवायः; तदास्य व्यापिनः सम्भवे व्यापिश्रोत्रादिसाद्भावे व ।

सांख्य मतवाले इन्द्रियवृत्ति को प्रमाण मानते हैं, सो उसका खंडन भी उसी सिम्नक्यं के खंडन से हो जाता है। क्यों कि ज्ञान स्वभाव वाली वस्सु ही मुख्य प्रमाएत है। हां, उपचार से भने ही इसे भी प्रमाण कह दो, ग्रन्था— ग्राप सांख्य यह बतावें कि इन्द्रियों की वृत्ति इन्द्रियों से भिन्न है या प्रमिन्न है? दोनों तरह से वह बनती नहीं, क्यों के वृत्ति यति इन्द्रिय से ग्राप्तिन हैं, तो फिर बहां भी ज्ञान होता रहेगा, ऐसी हानत में यह निद्रित है यह जाग्रत है यह लोकव्यवहार ही नहीं वनेगा, यि इन्द्रियों से उनकी वृत्ति पृथक है तो क्या वह उनका धर्मा है या और कोई वीज है? यदि धर्म है, तो उस धर्म क्या की नित्र पत्र होते हैं यह तादात्म्य संबंध है या समवाय सम्बन्ध है? यदि तादात्म्य संबंध है या समवाय सम्बन्ध है? यदि तादात्म्य संबंध है या समवाय सम्बन्ध है? यदि तादात्म्य है तो वृत्ति भीर इन्द्रियों एक ही हो गई सो उसमें वही सुप्तादि का ग्रमाब होना रूप दोष म्राता है, यदि इन्द्रिय भीर वृत्ति का समवाय संबंध है सो श्रोत्रादिक इन्द्रिय भीर समवाय इन दोनों के स्थापक होने से भ्रापका सिद्धान्त सदीध बन जाता है, क्यों कि आपके यहां लिखा है—

'प्रितिनियतदेशावृत्तिरभिष्यञ्येत्'' [ ] इति प्लवते । प्रथ सयोगः, तदा द्रस्यास्तरस्य-प्रसक्तं ने तद्वमों वृत्तिभेवेत् । प्रयन्तिरमसौ; तदा नासौ वृत्तिर्थान्तरस्वात् पदार्थान्तरस्व । प्रयन्तिरम् त्वेपि प्रतिनियतिविशेषसद्भावात्तेषाससौ वृत्ति ; नन्वसौ विशेषो यदि तेषां विगयप्राप्तिरूपः; तदेन्द्रियादिसन्निकषं एव नामान्तरेगोक्त स्यात् । स चानन्तरमेव प्रतिब्युढ । ग्रथाऽर्थाकारपरिस्तिः;

### "प्रतिनियतदेशावृत्तिरभिव्यज्येत्"

प्रतिनियत देश में से प्रकट करे, इत्यादि।

यदि कहा जाये कि इन्द्रिय और बुक्ति-प्रवृक्ति का संयोग संबंध है सो वृक्ति में इन्द्रिय धर्मता नहीं आती, क्योंकि संयोग पृथक् पृथक् दो द्रव्यों में होता है, इस-लिये इन्द्रिय और वृक्ति ये दो द्रव्य हो जायेंगे, फिर इन्द्रिय का धर्म वृक्ति है यह बात नहीं बनती यदि इन्द्रिय से वृक्ति कोई भिन्न ही वस्तु है तब तो उसे "इन्द्रिय की वृक्ति" ऐसा नहीं कह सकोगे जैसे कि दूसरे भिन्न पदार्थों को नहीं कहते।

सांख्य — यद्यपि वृत्ति इन्द्रियों से ग्रर्थातर रूप है फिर भी प्रतिनिथत विशेष रूप होने से यह वृत्ति इन्द्रियों की है, इस प्रकार कहा जाता है।

जैन—अच्छा तो यह बतलाइए कि वह प्रतिनियत विशेष क्या विषय प्राप्ति हम है प्रशिव इन्द्रिय का विषय के निकट होना यह प्रतिनियत विशेष है, तो इससे तो आपने सिलकर्ष को ही नामान्तर से कह दिया है, सो उसका तो अभी खंडन ही कर दिया गया है। यदि प्रथाकार परिणति को प्रतिनियत विशेष तुम कहों सो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथाकार होना सिल बुढि में हो प्रापक यहां माना गया है, और कहीं अन्यत्र नहीं, तथा वह अर्थाकार रिणति प्रश्लेक इन्द्रिय आदि के स्वभाव वाली नहीं है, और न वह इन्द्रियों की वृत्ति स्वरूप है, न किसी अन्य स्वरूप ही है, क्योंक उनमें वे पूर्वोक्त दोष आते हैं। तथा सांख्य के यहां परिखामी से परिखाम भिन्न है कि अभिन्न है यह कुछ भी नहीं सिद्ध होता है इस विषय का विचार हम आगे करनेवाले हैं।

विशेषार्थ — इन्द्रियवृत्ति को प्रमागा मानने वाले सांख्य के यहां इन्द्रियवृत्ति का लक्षरा इस प्रकार पाया जाता है —

''इन्द्रियप्रणालिकया बाह्यबस्तुपरागात् मामान्यविशेषात्मनोऽर्थस्य विशेषाव-धारणप्रधाना वक्तिः प्रत्यक्षम्''—अर्थात् इन्द्रियप्रणाली के द्वारा बाह्य पदार्थ के साथ न; सस्या बुढावेबाध्युपगमान् । न च श्रोत्रादिस्वभावा तढमंरूपा स्रयन्तिरस्वभावा वा तस्परिएाति-फंटते; प्रतिपादितदोषानुषङ्गात् । न च परपक्षे परिएामः परिएामिनो भिन्नोऽभिन्नो वा घटते इत्यप्रे विचारयिष्यते ।।

संबंध होता है, ग्रीर उस सम्बन्ध के होने पर जो सामान्य विशेषात्मक पदार्थ का विशेष रूप से अवधारण होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, तात्पर्य इसका यही है कि इत्वियों के बारा पदार्थ के साथ सिक्रकर्य होने पर ग्रथवा हेतु के ज्ञान से जो शुरु में बुद्धि (इत्विय) का पदार्थ के माकार रूप होने पर उस पदार्थ का अवधारण होता है वह प्रमाण है, सांस्थमत का यह प्रमाण का लक्षण असमीचीन है, क्योंकि ये सांस्थादि मतवाले जान को तो प्रमाण का फल मानते है श्रीर ज्ञान के प्रमाण के जो कारणा हैं, जो कि ज्ञान के साथ व्यभिचरित मी होते हैं — अर्थात् निश्चित रूप से जो ज्ञान को पैदा कर हो देते हों ऐसे जो नहीं हैं उन उन कारणों को प्रमाण मानते हैं, अतः यह इन्दियवृत्ति सिक्षकर्य ग्रीर कारक साकत्य के समान प्रमाण नहीं है, वास्त-विक प्रमाण तो ज्ञान हो है श्रम्य नहीं है।

### \* इन्द्रियवृत्ति का विचार समाप्त \*



## ज्ञातृव्यापार विचार पूर्वपक्ष

प्रमागणक्षण के प्रग्यम करने में प्रभाकर का ऐसा कहना है कि वस्तु को जानने के लिये जो जाता रूप आत्माका व्यापार या प्रवृत्ति होती है वह प्रमाण है। कहाभी है—

> "तेन जन्मैव विषये बुद्धेर्व्यापार इष्यते। तदेव च प्रमारूपं तद्वती करणंचधीः" ॥ ६१॥ —मोमासकदलोकवार्तिक

विषयों में ज्ञान की उत्पत्ति होना ज्ञाता का व्यापार है, वही प्रमा है, और वही करण है। यद्यपि यह ज्ञानुव्यापार प्रत्यक्ष नहीं है तो भी पदार्थों का प्रका-शित होना रूप कार्य को देखकर उसकी सिद्धि कर सकते हैं—

> व्यापारो न यदा तेषां तदा नोत्पद्यते फलम् ।। ६१ ॥ - मी॰ इलो॰ वा॰

जब भ्रात्मा में वह व्यापार नहीं रहता तब जानना रूप फल भी उत्पन्न नहीं हो पाता, कारण के ग्रभाव में कार्य होता नही देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि वस्तु निकट में मौजूद है, हमारी इन्द्रियां भी ठीक हैं, किन्तु उस वस्तु का बोध नहीं हो। ग्रन: निश्चत होता है कि भ्रात्मा में—जाता में व्यापार-क्रिया वहीं है, इसीलिये पदार्य का ग्रहण नहीं हुआ, इस प्रकार हमारा कथन सिद्ध होता है कि पदार्थ को जानने का जो ज्ञाता का व्यापार है वह प्रमाण है ग्रीर पदार्थ का बोध होना—उसे जानना यह प्रमाण का फल है।

### \* पूर्व पक्ष समाप्त \*

# • जातृव्यापारविचारः

\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

एतेन प्रभाकरोपि प्रचैतथात्वप्रकाशको ज्ञातृथ्यापारोऽज्ञानरूपोऽपि प्रमाणाम्' इति प्रतिपाययन् प्रतिष्मृदः प्रतिपत्तव्यः; सर्वत्रवानारस्वरूपस्य किविद्यम् प्रतिपत्तव्यः; सर्वत्रवानारस्वरूपस्य किविद्यप्रमाण सहकम्-तद्धि प्रस्यक्षम्, प्रमुमानम्, प्रम्यद्धाः यदि प्रस्यक्षम्, तिकि स्वसंवेदनम्, वाह्यिद्यजम्, मनःप्रभवं वा ? न तावस्त्वसंवेदनम्, तस्यानाने विरोधादनस्युप्यमाच । नापि बाह्यिद्यजम्; इन्द्रियाणां स्वसम्बद्धेथ्यं ज्ञानजनकस्वोपगमान् । न ज्ञातृथ्यापारेण् सह तेषां सम्बन्धः, प्रतिनियतरूपादिविषयस्वान् । नापि मनोजन्यम्; तथाप्रतीस्यभावादनस्युप्यमाविन् प्रसङ्घा । नापि मनोजन्यम्; तथाप्रतीस्यभावादनस्युप्यमाविन् प्रसङ्घा । नापि मनोजन्यम्;

प्रभाकर का कथन है कि पदार्थ को जैसा का तैसा जानने रूप जो जाता का व्यापार है भले ही वह अज्ञान रूप हो प्रमागा है। सो प्रभाकर को इस मान्यता (प्रमागाता) का भी निराकरण उपर्युक्त सिन्नकर्ष, इन्द्रियवृक्ति ग्रादि के खंडन से हो जाता है ऐसा समक्ष्ता चाहिये। क्योंकि इन सब मान्यताओं में ग्रज्ञान को प्रमाण मान लिया है। ऐसों को तो प्रमाण उपचार से ही कह सकते हैं ग्रन्यया नहीं।

प्रभाकर के ज्ञाता के व्यापार रूप प्रमाण को ग्रह्मा करने वाला प्रमाण तो कोई है नहीं, यदि है तो वह कौनसा है? प्रत्यक्ष या अनुमान, अथवा ग्रीर कोई तीसरा? यदि प्रत्यक्ष है तो वह कौनसा प्रत्यक्ष है—स्वसंवेदन प्रत्यक्ष या बाह्य इन्द्रिय प्रत्यक्ष अथवा मनः प्रत्यक्ष ? स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आज्ञानरूप ज्ञानृव्यापार में प्रवृत्ति नहीं करता है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध है तथा ग्रापने ऐसा माना भी नहीं है। बाह्य इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञाता के ब्यापार को कैसे जानेगा—क्योंकि इन्द्रियां तो ग्रपने से संबंधित पदार्थ में ज्ञान को पैदा करती हैं। ज्ञाता के ब्यापार के साथ इन्द्रियों का संबंध हो नहीं सकता क्योंकि उनका तो अपना प्रतिनियत रूपादि विषयों में संबंध

"बातसम्बन्धस्यैकदेशवर्शनावसिन्ध्रकृष्टेऽष्टें बुद्धिः" [ शावरभा॰ १।१।४ ] इत्येवंलक्षण्त्वा-त्तस्य । सम्बन्धश्च कार्यकारण्यभावादिनिराकरणेन नियमलक्षणोऽम्युपगम्यते । तदुक्तम्— कार्यकारण्यभावादिसम्बन्धानां द्वयी गतिः । नियमानियमाम्यां स्वादनियमावनञ्जला ।।१।। सृबँज्यनियमा द्वाते नानुमोत्पत्तिकारण्यम् । नियमालेवलादेव न किल्बिन्नानुमीयते ।।१।। एवं परोक्तसम्बन्ध्रप्रयास्याने कृते सति । नियमो नाम सम्बन्धः स्वमतेनोच्यतेऽषुना ।।३।। [ ] इत्यादि ।

होता है। मनोजन्य प्रत्यक्ष भी उस ज्ञातृत्यापार को ग्रहण नहीं करता है, क्यों कि न तो वैसी प्रतीति ग्राती है धौर न ग्रापने ऐसा माना है, तथा ऐसा मानने में ग्रति प्रसंग दोष भी ग्राता है। ग्रनुमान के द्वारा ज्ञातृत्यापार को सिद्ध करों तो भी नहीं बनता, क्योंकि ग्रनुमान का लक्षरण—"ज्ञातसंवधस्यैकदेशदर्शनादसित्रकृष्टे अयेंबुद्धिः— जिसने सबंध को जाना है ऐसे व्यक्ति को जब उसी विषय के एक देश का दर्शन होकर जो दूरवर्ती पदार्थ का जान होता है उसे अनुमान कहते हैं" ऐसा शावर भाष्य में लिखा है। आप प्रभाकर के द्वारा ग्रनुमान में कार्यकारण संबंध ग्रीर तादात्म्यादि संबंध माना नहीं गया है। केवल नियम अर्थात् ग्रविनाभाव संबंध माना है। कहा भी है—

"कार्य कारण ग्रादिजो संबंध होते हैं – वे दो प्रकार के होते हैं – एक नियम-रूप ग्रीर एक ग्रनियमरूप, जो नियमरूप संबंध होता है वही श्रनुमान में कार्यकारी है, दूसरा नहीं ।। १ ।।

म्रविनाभाव संबंध रहित हेतु मनुमान की उत्पत्ति में उपयोगी नहीं है, तथा नियम एक हो ऐसा है कि उससे ऐसा कोई पदार्थ हो नहीं जिसको कि इसके द्वारा न जाना जाय।

इस प्रकार सौगत ग्रादि के द्वारा माना गया संबंध खंडित किया जाने पर ग्रव अपने (प्रभाकर) मत के अनुसार नियम संबंध बताया जाता है।। ३।। इत्यादि। इस प्रकार आपके मत में अनुमान में नियम संबंध को ही सही माना है यह बात सिद्ध हुई। ग्रव यह देखना है कि ऐसा संबंध अर्थात् ज्ञाता के व्यापार के साथ अर्थ-प्रकाशन का अविनाभाव है इस बात का निर्णय अन्वय निरुचय के द्वारा होता है या व्यतिरेक निरुचय के द्वारा होता है ? यदि ग्रन्वयनिरुचय के द्वारा होता है अर्थात् स च सम्बन्धः किमन्वयनिश्चयद्वारेण् प्रतीयते, व्यतिरेकिनश्चयद्वारेण् वा ? प्रथमपक्षे कि प्रस्यक्षेण्, अनुमानेन वा तिश्चयः ? न तावत्प्रत्यक्षेणः उभयक्ष्यप्रहणे हान्वयनिश्चयः, न च जात्-व्यापारस्वरूपं प्रत्यक्षेण् निश्चीयते इत्युक्तम् । तदमावे च-न तत्प्रतिबद्धत्वेनायंप्रकाशनलक्षरणहेतुरूप-मिति । नाप्यनुमानेनः अस्य निश्चितान्वयहेतुप्रभवत्वाम्युपगमात् । न च तत्प्यान्वयनिश्चयः प्रत्यक्ष-समिष्वगम्यः पूर्वोक्तशेषानुषञ्चात् । नाप्यनुमानगम्यः तत्वनत्तरप्रथमानुमानाभ्यां तिश्चयेऽनवस्येत-रेतराश्चयानुषञ्चात् । नापि व्यतिरेकिनश्चयद्वारेणः व्यतिरेको हि साध्याभावे हेतोरभावः । न च

जहां जहां जातृब्वापार है वहां वहां प्रथं प्रकाशन है ऐसे ग्रन्थय का निश्चय कौन करता है, क्या प्रत्यक्ष करता है या अनुमान करता है, प्रत्यक्ष ऐसे अन्वय का निश्चय नहीं कर पाता क्योंकि वह साध्य साधन दोनों को ग्रहण करे तब उसके द्वारा उनके ग्रन्थय का निश्चय हो, परन्तु जाता का व्यापार प्रत्यक्ष है नहीं—प्रयांत् जाता का व्यापार प्रत्यक्ष से ग्रहीत नहीं होता—इस बात को पहिले ही बता दिया है, और उसके प्रत्यक्ष हुए विना वह उसके साथ अविनाभाव संबंध रखने वाले ग्रयं प्रकाशन को कैसे जान सकता है। अनुमान से भी दोनों के ग्रन्थय का निश्चय होता नहीं, क्योंकि यह अनुमान निश्चित ग्रन्थय रूप हेतु से—साध्यके साथ जिसका प्रविनाभाव संबंध निश्चित है ऐसे हेतु से—उत्पन्न होगा, श्रव वह अन्वय जानने के लिये ग्राया हुआ जो अनुमान है वह भी तो अन्वय सहित है, अतः उसके लिये—उसके ग्रन्थय को निश्चय करने के लिये—वे ही प्रथम कहे गये प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं श्रीर वे ही दोष ग्राते हैं, भर्गात् वह अन्वय प्रत्यक्ष से गान नहीं जाता, अनुमान के द्वारा जानना मानो तो कौन से अनुमान से—प्रकृत ग्रनुमान से या अनुमानान्तर से श्रनुमानान्तर से मानने पर भ्रवत्य प्रत्यक्ष प्रनुमान से—प्रकृत ग्रनुमान से—प्रकृत ग्रनुमान से—प्रमुमान से मानने पर इतरेतराध्यय दोष ग्राता है।

भावार्थ — घनवस्था दोष तो इस प्रकार से धाता है कि जाता का स्थापार धौर प्रथंतथात्व का प्रकाशन इन दोनों के अन्वय को जावने के लिए एक अनुमान आया सो उस अनुमान में भी साध्यसाधन का धन्वय है इस बात को जानने के लिये तीसरा अनुमान चाहिए इस प्रकार अनुमान धाते रहेंगे धौर जाता का व्यापार अज्ञात ही रहेगा, इस तरह जाता का व्यापार जानने के लिये अनुमान की परस्परा चलती जायेगी सो यही अनवस्था दोष है। अन्योग्याध्य दोष इस प्रकार से होगा— जाती का व्यापार है इसे से

प्रकृतसाध्याभावः प्रत्यक्षाधिगम्यः, तस्य ज्ञातृष्यापाराविषयत्वेन तद्भाववत्तदभावेऽपि प्रवृत्ति-विरोधात् । सर्माधतं वास्य तदविषयत्वं प्रागिति । नाप्यनुमानाधिगम्यः, ग्रत एव ।

ग्रयानुपलम्भिनश्चयः अत्रापि कि दृश्यानुपलम्भोऽभित्रेतः श्रदृश्यानुपलम्भो वा ? यद्यदृश्यानु-पलम्भः; नासौ गमकोऽतिप्रसङ्गात् । दृश्यानुपलम्भोऽपि चतुर्ज्ञाः भिद्यते स्वभाव-कारण्-व्यापकानु-पलम्भविरुद्धोपलम्भभेदात् । तत्र न तायदाद्यो युक्तः; स्वभावानुपत्रम्भस्यैविद्ये विदये व्यापारा-

ज्ञाता का व्यापार साध्य है और अयंतथात्व का प्रकाशन हेतु है। इन दोनों का श्रविनाभाव जानने के लिये दूसरा अनुमान चाहिये, तथा उस दूसरे अनुमान में जो साध्य साधन का अन्वयरूप अविनाभाव होगा उसे वह पहिला अनुमान जानेगा, इस प्रकार एक दूसरे के आश्रय होने से एक की भी सिद्धि नहीं होती है। ऐसे ही सर्वत्र अनवस्था और अन्योग्याश्रय दोष का मतलव समकता चाहिये।

जाता का व्यापार और अर्थतथात्व प्रकाशन इनका अविनाभाव संबंध व्यतिरेक निरुचय के द्वारा भी नहीं होता है, व्यतिरेक उसे कहते हैं कि जहां साध्य के अभाव में हेतु का अभाव विखाया जाय, किन्तु यहां ज्ञाता का व्यापार रूप जो साध्य है वह प्रत्यक्षगम्य है नहीं, क्योंकि ज्ञाता का व्यापार प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अतः ज्ञाता का व्यापार होने पर तथा न होने पर भी प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति का विरोध ही है, प्रत्यक्ष का विषय ज्ञाता का व्यापार नहीं है इस बात को पहिले ही बता दिया गया है। अनुमान से व्यतिरेक का निश्चय नहीं होता क्योंकि उसको भी (ज्ञाता का व्यापार होवे अथवा न होवे) प्रवृत्ति नहीं होती।

प्रभाकर — जाता के व्यापार का ग्रभाव श्रनुपलम्म हेतु के द्वारा किया जाता है, ग्रथात् — ऐसी ग्रास्मा में ज्ञाता का व्यापार नहीं है क्योंकि उसके कार्य की उपलब्धि नहीं है, जैसे कि गधे के सींग।

जैन—इस प्रकार मानने पर भी हम पूछते हैं कि घाषने अनुपलम्भ कौन सा माना है—दूश्यानुपलम्भ कि अदृश्यानुपलम्भ, अदृश्यानुपलम्भ साध्य का गमक नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर अति प्रसंग दोष आता है, ग्रप्यात् आहरूय उसे कहते हैं जो देखने योग्य नहीं है, ऐसी अहश्य वस्तु का अनुपलम्भ कैसे जान सकते हैं। क्योंकि अहश्य,पदार्थ तो मौजूद होते हैं फिर भी वे उपलब्ध नहीं होते और मौजूद न हों तो भी वे उपलब्ध नहीं होते, जैसे कि पिशाच परमाणु आदि हों चाहे मत भावात्, एकज्ञानसंस्रिपदार्थान्तरोपलम्भरूपत्वात्तस्य । न च ज्ञात्थ्यापारेस्य सह कस्यचिदेकज्ञान-संसीगत्वं सम्भवतीति । नापि द्वितीयः; सिद्धे हि कार्यकारस्यभावे कारस्यानुपलम्भः कार्याभाव-निश्चायकः । न च ज्ञातृच्यापारस्य केनचित् सह कार्यत्वं निश्चितम्; तस्यादृष्यत्वात् । प्रत्यक्षानु-पलम्भिनिबन्धनश्च कार्यकारस्यभावः । तत एव केनचित्सह व्याप्यन्थापकभावस्यासिद्धेनं व्यापकानु-पलम्भोऽपितिश्च्चायकः । विरद्धोपलम्भोपि द्विषा भिष्यते विरोधस्य द्विविधस्यात्; तथा हि-को ( एको ) विरोधोऽविकलकारस्यस्य भवतोऽन्यभावेःभावास्सहानवस्थालक्षस्य. शीतोष्स्यारिव विशिष्ठा-

हों हम उन्हें जानते नहीं, फिर उनका धनुपलम्भ कैसे समभें, दृश्यानुपलम्भ चार प्रकार का है -स्वभावानुपलम्भ, कारणानुपलभ, व्यापकानुपलभ ग्रीर विरुद्धोपलभ. इनमें स्वभावानुवलंभ तो यहां ठीक नहीं है-यहां वह उपयुक्त नहीं है-क्योंकि ऐसे ग्रत्यन्त परोक्ष रूप ज्ञाता के व्यापार में स्वभावानुपलंभ की प्रवृत्ति ही नहीं होती है. स्वभावानुपलम्भ तो एकज्ञानसंसर्गी ऐसे पदार्थान्तर की उपलब्धि रूप होता है, मतलब - जैसे पहिले एक जगह पर किसी ने घट देखा फिर उसी ने दूसरी बार खाली भतल देखा तब उसे वहां घट का अभाव है ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा एकज्ञान-संसर्गीपना ज्ञाता के व्यापार के साथ किसी के संभवता नहीं है। दूसरा पक्ष जो कारणानुपलंभ है वह भी नहीं बनता है, क्योंकि कार्यकारणभाव सिद्ध हो तब कारण का अभाव कार्य के ग्रभाव का निश्चायक होगा, किन्तु ज्ञाता के व्यापार का किसी भी कारण के साथ कार्यपना सिद्ध तो है नहीं, क्योंकि वह तो अदृश्य है। कार्यकारण भाव तो अन्वय ग्रीर व्यतिरेक के द्वारा जाना जाना है ग्रीर ज्ञातृत्यापार के साथ किसी का अन्वय व्यतिरेक बनता नहीं है, इस प्रकार कारणान्पलंभ से ज्ञातृव्यापार की सिद्धि नहीं होती है। तीसरा पक्ष जो व्यापकानुपलंग है वह भी ज्ञातृब्यापार के अदृश्य होने से बनता नहीं है। क्योंकि किसी के साथ ज्ञातुव्यापार का व्याप्यव्यापक-भाव सिद्ध हो तो व्यापक के ग्रभाव में व्याप्य के ग्रभाव की सिद्धि मानी जाय, परन्तु व्यापक ही जब म्रसिद्धि है तो वह ज्ञाता के व्यापार के मभाव का निश्चायक कैसे होगा। चौथा पक्ष विरुद्धोपलंग है, सो प्रथम तो विरुद्ध के दो भेद है अतः उसके उपलम्भ के भी दो भेद हो जाते हैं, इनमें एक विरोध सहानवस्थारूप है, यह विरोध भ्रपने संपूर्णकारणों के होते हुए अन्य के सद्भाव में ग्रभावरूप होता है जैसा कि शीत ग्रीर उष्ण का होता है, वह तो विशिष्ट प्रत्यक्ष से जाना जाता है। प्रकृत में ज्ञाता का व्यापाररूप साध्य किसी विरोधी कारण के होने पर अभावरूप होते हुए स्प्रत्यक्षात्रिक्षीयते । न व प्रकृतं साध्येमविकलकारणं कस्यचिद्भावे निवर्शमानवृपलम्यते; सस्या-हृश्यत्वात् । द्वितीयस्तु परस्परपरिहारस्थितिनक्षरणः । सोप्युपलम्यस्यभावभावनिष्ठस्वात्प्रकृतविषये न सम्भवति ।

किञ्चानुपलम्भोऽभावप्रमास्यं प्रमास्यपञ्चकवितिवृत्तिरूपम् । तत्र ज्ञातमेवाभावसाधकस्; कृत-यत्तस्यैव प्रमास्यपञ्चकवितिवृत्ते रभावसाधकस्योपगमात् । तद्गुक्तम्—

> गत्वा गत्वा तु तान्देशान् यद्यश्रों नोपलभ्यते । तदान्यकारमाभावादसम्बन्धवगम्यते ॥

> > —मीमांसाश्लो • बा • मर्था • श्लो • ३८

प्रतीति में नहीं भाता है—पर्थात् ज्ञाता के व्यापार के विरोधी कारए। होने पर वह निवर्तमान हो ऐसा देखने में नहीं भाता है—क्योंकि वह भ्रदृश्य है दूसरा विरोध परस्पर परिहार स्थिति रूप होता है, यह विरोध उपलब्ध होने योग्य पदार्थ में ही रहता है, किन्तु ज्ञाता का व्यापार तो अनुपलस्म स्वभाववाला—उपलब्ध होने के स्वभाववाला नहीं—है, भ्रतः इस विरोध के होने की वहां सम्भावना ही नहीं है ?

दूसरी बात यह है कि वस्तु का अनुपलम्भ स्वभाव अभाव अभाव भ्रमाण के द्वारा जाना जाता है, तथा अभाव प्रमाण सद्भाव रूप के आवेदक पांचों प्रमाणों की विनिवृत्तिरूप होता है—प्रथित् पांचों प्रमाणों के निवृत्त होने पर प्रवृत्त होता है और वह अभाव प्रमाण जाने हुए देखे हुए पदार्थ का ही अभाव सिद्ध करता है, जहां पांचों प्रमाण प्रयत्न करके थक गये हैं ऐसे विषयों का अभाव सिद्ध करने के लिये अभाव प्रमाण आ जाता है। कहा भी है—

गत्वा गत्वा तु तान् देशान् यद्यर्थो नोपलभ्यते । तदान्यकारणाभावादसम्नित्यवगम्यते ॥

--मीमांसाइलोकवा० ग्रर्था० इलो० ३८

श्रवं — उन उन स्थानों पर जाकर भी यदि पदार्थं उपलब्ध नहीं होता है — श्रीर अन्य कोई कारण है नहीं कि जिससे पदार्थ प्राप्त न हो तो वहां वह पदार्थ नहीं है इस तरह से उस पदार्थ का श्रसत्व निश्चित किया जाता है, ऐसा मीमांसा श्लोक बालिक में कहा है, पांचों प्रमाणों का ग्रमाव कोई श्रन्य अभाव प्रमाण से जाना जायगा कि प्रमेय के श्रभाव द्वारा जाना जायगा ? यदि अन्य अभाव प्रमाण से जाना तज्ज्ञानं चान्यस्मादभावप्रमारणान्, प्रमेयाभावादाः ? तत्रावपक्षेऽनवस्यात्रसःङ्गः —वस्याप्य-न्यस्मादभावप्रमारणात्परिज्ञानात् । प्रमेयाभावात्तज्ज्ञाने च-इतरेतराथयत्वम् ।

कित्वासी ज्ञानृव्यापारः कारकैजंग्यः, ग्रजन्यो वा ? यद्यजन्यः, तदासावभावरूपः, भावरूपो वा ? प्रयमपक्षोऽपुक्तः; तस्याभावरूपत्वेऽर्थप्रकाशनलक्षगफलजनकत्वविरोधात् । विरोधे वा फला-चिनः कारकान्वेषण् व्यर्गम्, तत एवाभिमतफलसिद्धेविदयमदरिद्धं च स्थात् । ग्रय भावरूपोऽसी; तत्रापि कि नित्यः, श्रनित्यो वा ? न ताविभित्यः; श्रग्थादीनामप्यर्थदर्शनप्रसङ्कात् सुप्तादिव्यवहारा-

जायना ऐसा कहो तो अनवस्था धाती है-अर्थात् प्रथम प्रमाण पंचक का अभाव सिद्ध करनेके लिये अभाव प्रमाण धाया वह प्रमाण पंचक के निवृत्त होने पर आया है ऐसा जानने के लिये दूसरा अभाव प्रमाण धावेगा और उस दूसरे के लिये तीसरा आयेगा ऐसे चलते चलते कहीं ठहरना होगा नहीं, अतः अनवस्था दोष स्पष्ट है। यदि प्रमेय के अभाव से प्रमाण पंचक के अभाव का निर्णय किया जायेगा—तो अन्योन्याश्रय दोष होगा अर्थात् प्रमेयाभाव सिद्धि होने पर प्रमाण पंचकाभाव की सिद्धि और फिर उससे प्रमेयाभाव की सिद्धि होगी।

प्रच्छा त्राप प्रभाकर यह तो कहिये कि जाता का व्यापार कारकों के हारा उत्पन्न होता है या नहीं ? यदि नहीं होता तो वह प्रभाव स्वरूप है या माव-स्वरूप है ? यदि वह अभाव रूप है तो वह प्रभाव ते था या ते है और वह ऐसा है कि जाता का व्यापार अभावरूप है तो वह प्रशंप्रकाशन रूप फल को पैदा नहीं करेगा, यदि प्रभावरूप होकर भी वह कार्य करेगा तो फलार्थीजन कारकों का प्रन्वे-पण क्यों करेगे, अभावरूप व्यापार से अर्थ प्रकाशन होनेसे सारा जगत् धनी हो लायेगा, मतलब-विना प्रयत्न के किसी भी कार्य की सिद्धि होने से धनादि कार्य भी ऐसे हो अपने भाप होने लग जायेगे। जाता का व्यापार कारक से पैदा न होकर भी वह भावरूप है ऐसा कहो तो प्रयत्न होता है कि ह्या होने लग जायगा, तथा यह सोवा है एस माना जाय तो अंघे आदि जीवों को भी जान होने लग जायगा, तथा यह सोवा है यह पूष्टिण्ड है, दस्वादि व्यवहार भी समाप्त होने लग जायगा, सभी क्यक्ति का जायेगे, कारकों का अन्वेषण व्यर्थ होगा, इतने सारे दोष प्रा पड़ेंगे, क्योंकि जाता का व्यापार तो नित्य है इसलिये। तथा प्रत्येक को प्रत्येक पदार्थ का जान भी प्रत्येक प्रवस्था में होगा हो होगा।

भावः सर्वसर्वज्ञताश्रसञ्ज्ञः। कारकान्वेषर्ण्ययम्यै च स्यात् । प्रयानित्यः; तदयुक्तम्; ध्रवन्यस्वभाव-भावस्यानित्यत्वेन केनचिदय्यनम्युपगमात् । भवतु वाऽनित्यः; तवाप्यसौ कालान्तरस्वायी, क्षाणिको वा ? न तावत्कालान्तरस्यायी;

"क्षिणिका हि सा न कालान्तरमविष्ठते" [ शावर मा ० ] इति वचसी विरोधप्रसङ्गात् । कारकान्वेवर्णं वापार्थकम्-तत्कालं यावत्तत्कलस्यापि निष्यत्ते । ब्रित्याविक्षणेषु स्वत एवारमनो भासरहितं स्यात् अत्णानन्तरं तस्यायत्वेनापंत्रतिभासाभावात् । द्वितीयादिक्षणेषु स्वत एवारमनो ध्यापारान्तरोत्पत्तं प्रति दोषः; इत्यप्यसङ्गतम्; कारकानायत्तस्य देशकालस्वरूपतिनियमायोगात् । किञ्च; प्रनवरतव्यापाराभ्युपगमे तङ्गन्यार्थप्रतिभासस्यापि तथा भावात् तदवस्यः सुप्ताद्यभावदोषानु-वङ्गः । तथाऽजन्योऽसौ ।

भावार्थ - सभी को समान ज्ञान होगा कोई भी पण्डित, मूर्ख इस तरह से विषम ज्ञान वाले नहीं हो सकेंगे। विद्यालयों में सभी विद्यार्थी समान श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे, तथा कोई छद्यस्थ-मल्पज्ञानी नहीं रहेगा, क्योंकि सभी जीवों में ज्ञातुब्यापार समान रूप से है। अतः आप प्रभाकर ज्ञातृत्यापार नित्य है ऐसा नहीं कह सकते ।। यदि जाता का व्यापार अनित्य है ऐसा कहा जावे तो भी ठीक नहीं क्योंकि जो अजन्य-किसीसे पैदा नहीं होता है वह अनित्य है ऐसा किसी ने भी नहीं माना है अच्छा यदि उसे जबर्दस्ती अनित्य भी मान लिया जावे तो भी यह बताग्री कि वह कुछ काल तक रहता है या नहीं ? वह कालान्तर स्थायी हो नहीं सकता, क्योंकि "क्षणिका हिसान कालान्तरमवतिष्ठते" ज्ञाताकी व्यापार रूप किया क्षणिक है, दितीयादि समय में वह रहती नहीं ऐसा "शाबरभाष्य में" लिखा है, सो कालान्तर स्थायी मानने पर इस शाबरभाष्य के कथन से विरोध भावेगा-तथा कारकों का अन्वेषम् करना भी व्यथं हो जायगा-नयों कि कालान्तर स्थायी उस ज्ञात्रव्यापार से ही पदार्थ के जानने रूप फल की निष्पत्ति होजावेगी, ज्ञाता के व्यापार को क्षाणिक मानने पर सम्पूर्ण विश्व प्रतिभास-(ज्ञान) से रहित हो जावेगा क्योंकि वह ज्ञाता का व्यापार एकक्षण में ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जावेगा और उसका असत्त्व हो जायगा, ग्रतः पदार्थं का प्रतिभास नहीं होगा।

प्रभाकर — दूसरे घादि क्षणों में घपने घापही व्यापारान्तर होते रहते हैं घतः यह उपरोक्त दोष नहीं बावेगा। नाप जन्यः; यतोऽसी कियात्मकः, प्रक्रियात्मको वा ? प्रयम्पक्षे कि किया परिस्वन्दास्मिका, तिद्विपरीता वा ? तत्रावः पकोऽपुक्तः; निक्रमलस्यास्मनः परिस्वन्दास्मकित्रयाया प्रयोगात् । नापि द्वितीयः; तथाविषकित्रयायाः परिस्वन्दास्मावरूपतया फलजनकत्वयायोगात्, प्रभावस्य फलजनकत्ववि-रोधात् । न वासौ परिस्वन्दस्वभावा तद्विपरीता वा-कारककतान्तरात्वर्त्तनी प्रमाणतः प्रतीयते । तम्र क्रियात् । व्यापारः । नापि तद्विपरीतः; प्रक्रियात्मको हि व्यापारो बोषक्पः, प्रवोधक्पते । विद्यासको द्विष्यापारो बोषक्पः, प्रवोधक्पते । विद्यासको व्यापारः । नापि तद्विपरीया न स्यात् । अवोधक्पता तु व्यापारस्यायुक्ता, विद्यूपस्य काषुरविद्यूष्यपारायोगात् । 'जानावि' इति च किया जातृत्व्यापारो भवताभिधीयते, स च बोधात्मक एव युक्तः ।

ज्ञैन—ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो कारकों के ब्राघीन नहीं तो उसमें देख काल स्वरूप ग्रादिका नियम ही बनता नहीं—तब हमेशा ही ज्ञाता का व्यापार होगा और हमेशा ही अर्थ प्रकाशनरूप कार्यभी होगा, इससे वही निद्रित मूर्छित आदि रूप ब्यवहार के समाप्त होनेका दोष ग्रायेगा, इसलिये ज्ञाता का व्यापार कारकों से अजन्य है यह पक्ष गलत होजाता है।

ज्ञाता का व्यापार कारकों से जन्य है यदि ऐसा पक्ष माना जाय तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि वह जन्य है तो क्या वह कियारमक है या अक्रियारमक है ? परिस्पन्दवाली किया उसे मान नहीं सकते, क्योंकि निश्चल झात्मा में ऐसी क्रिया होती नहीं है, ऐसा झापने भी माना है। यदि वह झपरिस्पन्दरूप है तो ऐसी क्रिया होती नहीं है, ऐसा झापने भी माना है। यदि वह झपरिस्पन्दरूप है तो ऐसी क्रियासे परिस्पन्दरूपवाला कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि झमाव कोई फल पैदा नहीं करता, दूसरी बात यह है कि जातृक्यापार रूप किया चाहे परिस्पन्दरूप हो चाहे झपरिस्पन्द रूप हो कारक और फल अर्थात्–प्रमाता और झयं प्रकाशन के बीचमें वह किसी भी प्रमाण से प्रतीति में नहीं आती है, इसिलए ज्ञाता के व्यापार को क्रियारमक नहीं मान सकते, यदि ऐसा कहा जाय कि वह जातृक्यापार अक्रियारमक है सो हम पूछते हैं कि वह झक्रियारमक व्यापार बोधरूप है या अबोधरूप है ? यदि वह बोधरूप है तो प्रमाता की तरह वह दूसरे प्रमाण द्वारा काहे को जाना जायगा वह तो ग्रपने झाप से जाना जायगा, ज्ञातृक्यापार श्रवीय रूप तो बिलकुल होता नहीं क्योंकि ज्ञाता तो चैतन्यरूप है उसका व्यापार श्रवीय रूप के होगा, आपने स्वतः ही ''ज्ञानता है'' इस प्रकार की

किश्वासी वर्षिमस्वभावः, वर्षम्यवभावो वा ? अवमपक्षे-जातृवन्न प्रमाणान्तरगम्यता । द्वितीयेषि पक्षे-वर्षमण्यो ज्ञातुर्व्यतिरिक्तते वा, उभयम्, प्रनुभयं वा ? व्यतिरिक्तत्वेसम्बन्ध्याभावः । प्रव्यतिरेक्त-ज्ञातेव तस्वकपवत् । उभयपक्षे तुविरोषः । प्रमुभयपक्षोऽप्ययुक्तः; अन्योग्य-व्यवच्छेदरूपाणां सकृत् प्रतिवेषायोगात् एकनिवेषेनापरविधानात् ।

किन्द, ध्यापारस्य कारक बन्यत्वोपगमे तज्जनने प्रवर्तमानानि कारकाग्गि किमपरध्यापारसा-पेक्षाग्गि, न वा ? तत्राद्यपक्षे श्रनवस्या; व्यापारान्तरस्याप्यपरब्यापारान्तरसापेक्षंस्तैर्जननात् । थ्या-पारनिरपेक्षाग्गां तज्जनकत्वे-फलजनकत्वमेवास्तु किमदृश्व्यापारकत्पनाप्रयासेन ? ग्रस्तु वा व्यापारः;

किया को ज्ञातृब्यापार कहा है, ग्रतः वह ज्ञातृब्यापार बोधस्वरूप मानना ही युक्त है।

प्रभाकर अब यह बतावें कि वह व्यापार धर्मिस्वभावरूप है कि धर्मस्वभाव रूप है ? यदि वह धर्मिस्वभावरूप है तो जाता और उसका व्यापार एक रूप ही हो गये फिर ज्ञाता की तरह उसके व्यापार को जो भिन्न प्रमाण से वह जाना जाता है ऐसी बात क्यों कहते हो, द्वितीयपक्ष को लेकर यदि उसे धर्मस्वभाव रूप माना जाय तो हम पुछते हैं कि वह ज्यापार जाता से भिन्न है, या अभिन्न है, या उभयरूप है, ग्रथवा कि मनुभय रूप है ? यदि वह जाता से भिन्न है तो जाता और व्यापार का संबंध नहीं रहेगा. ग्रमिल है तो व्यापार जातारूप ही हो जायगा जैसा कि जाता का निजस्वरूप होता है, यदि उभयरूप है ग्रर्थात् ग्राभिन्न ग्रीर भिन्न दोनों रूप वह है ऐसा माना जाय तो विरोध होता है, अनुभयपक्ष तो बिलकूल बनता ही नहीं है क्योंकि जो एक दूसरे के व्यवच्छेदरूप से रहते हैं उनका एक साथ सभी का प्रतिषेध नहीं किया जाता. उनमें एक का निषेध होने पर तो दूसरे की विधि अवस्य हो जाती है। क्योंकि एक का निषेध ही दूसरे की विधि है।। तथा जाता के व्यापार को कारकों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है ऐसा माना जाये तो यह बताईये कि ज्ञाता के व्यापार को उत्पन्न करने के लिये जो कारक प्रयुक्त हुए हैं वे अन्य व्यापार की अपेक्षा रखते हैं या नहीं ? यदि रखते हैं तो ग्रनवस्था दोष भाता है, क्योंकि व्यापार के लिये ग्रन्यव्यापार ग्रीर अन्य व्यापार के लिये अन्यव्यापार की अपेक्षा रहेगी इस प्रकार मानना पड़ेगा । यदि विना अन्यभ्यापार के कारक प्रवत्त होते हए माने जायें तो वे कारक ही अर्थ प्रकाशन रूप फल की उत्पन्न कर देंगे. काहे की अहर व्यापार की कल्पना करते बैठना ? अच्छा

तथाप्यती प्रकृतकार्ये व्यापारान्तरसापेक्षः, निरपेक्षो वा ? न तावस्थापेक्षः, घपरापरव्यापारान्तरा-येक्षायामेवोपक्षीराशक्तिकस्वेन प्रकृतकार्यजनकरवाभावप्रसङ्गात् । व्यापारान्तरनिरपेक्षस्य तज्जनकरवे कारकारामिष तथा तदस्तु विशेषाभावात् । प्रयेषं पर्यनुयोगः सर्वभावस्वभावस्यावर्तकःः; तथाहि— वक्षे विकृतस्वभावरवे गणनस्यापि तस्यात् इतस्या वक्षेरिण स्थात्, तदसमीजिताभिभानम्; प्रस्थातिद्वरवेनात्र पर्यनुयोगस्यानवकाशात्, व्यापारस्य तु प्रस्थातिद्वरवाभावात्र तथास्वभावावलम्बनं युक्तम् ।

मर्पप्राकट्यं व्यापारमन्तरेणानुपपद्यमानं तं कल्पयतीत्यर्थापपत्तितस्तित्विरित्यपि फल्गु-

ज्ञातृच्यापार मान भी लिया जावे, तो भी वह ज्ञातृच्यापार अपना कार्य जो अर्थ प्रका-शन है उसमें व्यापारान्तर की अपेक्षा रखता है या नहीं ? यिव वह दूसरे व्यापार की अपेक्षा रखता है ऐसा माना जाय तो उस ज्ञातृच्यापार की दूसरे दूसरे व्यापार की अपेक्षा रखने में ही शक्ति समाप्त हो जायगी फिर उसके द्वारा जो अर्थ प्रकाशनरूप कार्य होता है वह कभी नहीं हो सकेगा यदि ज्ञातृच्यापार अर्थ प्रकाशनरूप अपने कार्य में व्यापारान्तर की अपेक्षा नहीं रखता ऐसा माना जाय तो कारक भी व्यापार की तरह अर्थप्रकाशनरूप कार्य करने लग जावेंगे कोई विशेषता नहीं रहेगी।

प्रभाकर — जैंब की यह प्रदनमाला सारी ही गलत है, क्योंकि ऐसे कुतकं करोगे तो सारे ही पदार्थ निःस्वभाववाले हो जावेंगे। फिर तो ऐसा भी प्रदन होगा कि ग्राग्नि में जलाने का स्वभाव है तो ध्राकाश में भी वह होना चाहिये, यदि स्राकाश में वह नहीं है तो ध्राग्नि में भी वह मत होश्रो ?

जैन—यह विना सोचे तुमने कहा—देखो जो प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है उसमें प्रदन नहीं उठा करता है, किन्तु ध्रापका ज्ञातृश्यापार तो ऐसा है नहीं—प्रयत्ति प्रत्यक्ष है नहीं, अतः उसमें व्यापारान्तर निरपेक्ष होकर कायं करने का स्वभाव सिद्ध नहीं होता है, इसप्रकार प्रत्यक्ष और अनुमान इन दोनों प्रमाणों से ज्ञाता का व्यापार सिद्ध नहीं होता ॥

प्रभाकर — हम तृतीय विकल्प को ग्राध्यित करके ऐसा कहेंगे कि ग्रथंप्रकाशन ज्ञाता के व्यापार के विना नहीं होता सो इस ग्रथंपत्ति से वह सिद्ध होगा।

जैन — सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह अर्थप्रकटला व्यापार से भिन्न है कि अभिन्न है ? यदि वह उससे ग्रभिन्न है ग्रयीत् व्यापार और अर्थप्रकटता प्रायम्; प्रयंप्राकट्यं हि तती पित्रम्, क्रिक्तं वा ? यश्वभित्रम्; तदाव्यं एवेति यावदर्यं तस्तद्भा-वास्तुतायभावः । येदे-सम्बन्धातिहृदगुष्कारात् । तपकारेअन्वस्या । किन्तं, एतदम्यमानुष्पद्यमनत्वे-नानिवित्वतं तं कर्पाति, विश्वतं वा ? न द्वावदनिश्वतम्; प्रतिप्रसङ्गात्-तथाभूतं हि तथ्या तं कर्पाति तथा येन निनाप्पुपपयते तदिपि कि न कर्प्यस्यविशेषात् ? निश्चितं वेत्; क्व तस्यान्यमा-नुपपसत्वनिश्वयः-हृशुन्ते, साध्यविमित्य वा ? हृशुन्ते वेत्; निङ्गम्यापि तत्र साध्यनियतत्वनिश्वयोः-इतीरयनुमानमेवार्षापत्तिरितं प्रमाग्रसंस्याध्यावातः । साध्यविमिष्यपि कृता प्रमाग्रातस्य तिष्ठक्यः?

एकरूप है तब तो प्रर्थ हमेशा ही बना रहता है इससे उसकी सदा प्रकटता होती रहने से सुप्तादि व्यवहार ही समाप्त हो जायगा । यदि व्यापार से अर्थप्रकटता भिन्न है तो ऐसी स्थिति में इनमें संबंध न होने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि इससे उसका कुछ उपकार तो होगा नहीं, यदि कुछ उपकार होगा भी तो अनवस्था आती है, अर्थात् उप कार का उपकार करने में सम्बन्ध नहीं जाना जाता है। ग्रतः फिर दूसरे उपकार की. फिर तीसरे उपकार की अपेक्षा आती जावेगी, तथा हम जैनों का एक यह प्रश्न है कि वह ग्रर्थप्राकटच ग्रन्यथानुपपत्तिरूप से निध्चित होकर उस बातुन्यापार का निर्णय कराता है-सद्भाव बनाता है. या अन्यथानुपपत्तिरूप से ग्रनिश्चित होकर उसका निर्णय कराता है-सद्भाव बनाता है अर्थात् ज्ञाता के व्यापार बिना अर्थकी प्रकटता नहीं होती ऐसा निश्चित होकर वह जातृन्यापार की मान्यता कराता है ग्रथवा यों ही ? यदि यों ही-विना अन्यथानुपपन्नत्व के निश्चय के जसकी कल्पना कराता है तो अतिप्रसंग होगा, ज्ञाता के व्यापार के साथ अर्थ प्राकटच की अन्यथानुपपत्ति निश्चित नहीं होने पर भी जैसे वह अर्थप्राकटच व्यापार को बताता है-उसका सद्भाव स्थापित करता है-उसी प्रकार वह जिसके बिना उत्पन्न होता है ऐसे फालतू स्तम्भ कुंभादि पदार्थ भी उस व्यापार को बतलाने वाले हो जावें, क्योंकि जैसे अर्थ प्राकटच का जात व्यापार से संबंध नहीं है वैसे ही स्तम्भादिक के साथ भी व्यापार का संबंध नहीं है-सो यह बड़ा भारी दोव प्रावेगा, यदि ऐसा कहा जाय कि जाता के व्यापार के साथ अर्थ प्राकटच की धन्ययानुषपत्ति निविचत है तो हम पूछते हैं कि धर्य प्राकटच में ध्रन्ययानुपपसत्व का निश्चय कहां पर हम्रा-प्रबात साध्य के अभाव में-(ज्ञात व्यापार के स्रभाव में) अर्थ प्राकटच अनुपपन्न है इस प्रकार के धन्यथानुपपन्नत्व का निश्चय आपने कहा पर किया है ? क्या दृष्टान्त में किया है या साध्यधर्मी में किया है ? यदि ज्ञाता का व्यापार भीर अर्थप्राकटच इनकी अन्ययानुपपत्ति का निश्चय दृष्टान्त में किया है तो वहीं पर हेत्

विषयिऽनुपनम्माच्चेत्; न; तस्य सर्वात्मसम्बीधनोऽसिद्धानैकान्तिकत्वादित्युक्तम् । ततः प्रमाणतोऽ-चेतनस्वमायकात्रव्यापारस्याप्रतीतेः कयमर्थतयात्वप्रकाशकोऽसी यतः प्रमाणं स्यात् ।।

ज्ञानस्वभावस्य ज्ञानुव्यापारस्यार्वतयात्वप्रकाशकतया प्रमाणतान्युपगमान्न भट्टस्यानन्तरोक्ता शेवदोषानुषज्ञः, इत्यऱ्यसमीकिताभिषानम्; सर्वया परोक्षज्ञानस्वभावस्यास्यासत्वेन प्रतिपादयिष्य-

अपने साध्यके साथ अविनाभाव संबंध वाला है ऐसा निश्चय हो ही जायगा, इस तरह निश्चय होने से तो वह अनुमान ही हुआ अर्थापत्ति कहां रही, अर्थात् अनुमान ही अर्थापत्ति रूप हो गया अतः आपकी मान्य प्रमाणसंख्या का व्याघात हो जाता है,

भावार्थ — प्रभाकर ने सद्भाव ग्राहक पांच प्रमाण माने हैं — प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, आगम, उपमा ग्रीर ग्रर्थापत्ति, अतः यहां पर ग्रनुमान ग्रीर ग्रर्थापत्ति को एक रूप ही मानने पर प्रमाण संस्था का व्याघात हो जाता है।

दूसरा पक्ष-जाता का व्यापार भीर अर्थ प्रावटघ इनकी अन्यथानुपपित का निक्चय साध्य धर्मी में किया है, ऐसा माना जाय तो ऐसा निश्चय कौन से प्रमाण से किया है, यदि कही कि विपक्ष में अनुपनम्म से किया है अर्थाव स्तम्भादि में व्यापार का अभाव होने से अर्थ की प्रकटता का अनुपनम्म है सो ऐसा भी नहीं कह सकते— क्योंकि विपक्ष में अनुपनम्म किसकी है? सभी को या सिर्फ तुम्हें ही? सभी को ऐसा अनुपनम्म हो नहीं सकता, यदि तुम्हें अकेले को ऐसा अनुपनम्म है तो भी किसी को उपलम्म होता ही है, खत: हेतु अर्नेकान्तिक होगा, इसलिये किसी भी अथाण के द्वारा धनेतन रूप जातृ व्यापार है ऐसा जाना नहीं जाता है, फिर उससे अर्थ तथा स्व का प्रकाशनस्य कार्य कैसे होगा जिससे कि वह प्रमाण माना जाय।

प्रभाकर—हम ज्ञातृथ्यापार को ज्ञान स्वभाव वाला मानकर उससे अर्थ प्रकाशन होता है ऐसा सान लेवें तब तो हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं आता।

जैन — ऐसा कथन भी बिना विचारे किया जा रहा है, क्यों कि आपने ज्ञान को सर्वधा परोक्ष माना है, ऐसे ज्ञान का हम आगे निरसन करने वाले हैं। कोई भी ज्ञान ही, वह स्व पर को जानने वाला होता है, यह बात सिद्ध हो चुकी है, अब विशेष कथन से बस।

विशेषार्थ—प्रभाकर भट्ट ज्ञाता के व्यापार को प्रमाण मानते हैं। ज्ञाता अर्थात् जानने वाला जो धातमा उस आत्मा का जो व्यापार याने प्रवृत्ति है वही

#### मागुस्वात् । सकलकानामां स्वपरच्यवसायास्मकत्वेन व्यवस्थितेः इत्यलं प्रपञ्चन ।

प्रमाण है, इससे बुद्धि जानने योग्य विषयों में —पदार्थों में —प्रवृत्त होती है, मतलब — जब बुद्धि विषयों की तरफ सन्मुख होती है वह प्रमाण है, तथा वह विषयों मृख बुद्धि ही करण है। जब इस प्रकार का व्यापार ग्रात्मा में नहीं होता तब जाननारूप कार्य भी नहीं होता, ग्रात्मा भीर कर्मरूप जो पदार्थ हैं इनका—इन दोनोंका सर्वध है जो कि मानस प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है, ऐसा संबंध ज्ञान को पैदा कर देता है, इसिलय प्रमाण के लक्षण का जब हम जैन विचार करते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि सामा जो पदार्थों को जानने के लिये पदार्थों को तरफ भुकाब होता है जिसे हम जीन सामान्यावलोकन या दर्शन कहते हैं, उस दर्शन को ही ये ग्रन्थमती प्रमाण स्वरूप मान बैठे हैं क्या ?

वास्तविक देखा जाय तो इन सब मतान्तरों में मिथ्यान्व के कारण ऐसी विपरोतता हो गई है कि जिससे ये लोग प्रमाण ही क्या ग्रन्थ किसी भी वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानते नहीं हैं। इस प्रकार के अप्रमाणभूत ज्ञानुध्यापार का आचार्य ने विविध प्रकार से यह खड़न किया है।

## ज्ञातृव्यापार के खंडन का सारांश

प्रभाकर भट्ट की मान्यता है कि पदार्थ को जैसे का तैसा जानने रूप जो जाता का व्यापार है वही प्रमाण है, किन्तु उनकी यह मान्यता गलत है, क्योंकि वह व्यापार अज्ञान रूप है, तथा उसे जानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है, यदि प्रत्यक्ष जानेगा तो कौनसा प्रत्यक्ष जानेगा —स्वसंवेदन या वाह्यन्द्रियण, या कि मनः प्रत्यक्ष ? इन तीनों प्रत्यक्षों में से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अज्ञानरूप उस जानुव्यापार में कैसे प्रवृत्ति स्वर्णा मंत्री से स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अज्ञानरूप उस जानुव्यापार में कैसे प्रवृत्ति संवाध्या करेगा, इन्द्रियों वेचारी अपने संबंधित विषय में ही दौड़ती हैं तथा ज्ञाता के व्यापार के साथ उन इन्द्रियों का कोई सम्बन्ध भी नहीं है। मानस प्रत्यक्ष ज्ञात, ज्ञाता के व्यापार को जानता है ऐसा आप मानते नहीं हो, स्वनुमान ज्ञान व्यापार को कैसे जाने ? क्योंकि वह तो साध्य साधन के श्रविनामावरूप संबंध को जानने के बाद होगा, किन्तु बहां जो ज्ञाता का व्यापार सुध्य है और धर्य तथा-

त्व प्रकाशन हेतु है। इनका आपस में ग्रविनाभाव है कि नहीं ऐसा हम जान नहीं सकते क्योंकि ज्ञाता का व्यापार ग्रदृश्य है। ग्रनुमान से ज्ञाता का व्यापार जानना भीर उसका भ्रन्वय जानने के लिये फिर अनुमान लाना ऐसे तरीके से अनवस्था एवं ग्रन्योन्याश्रय दोष आते हैं। अनुपलम्भ हेत् से सिद्ध करो तो वह बनता ही नहीं है, क्योंकि इश्य-देखने योग्य पदार्थ का अभाव सिद्ध कर सकते हैं, जो स्वयं ही अहश्य हैं दिखते ही नही, उनका क्या तो अभाव और क्या सद्भाव, अभाव प्रमाण जातू व्यापार का ग्राहक तब हो जब कि कहीं पर वह उपलब्ध हो, जैसे कि घर को पहिले कहीं देखा और पून: वह उस स्थान पर नहीं दिखा तब उसका ग्रभाव सिद्ध करते हैं, श्रच्छा-यह ज्ञात्व्यापार किसी कारक (कारएा) से उत्पन्न होता है या नहीं, सो वहां पर भी बड़ी भारी प्रश्न माला खड़ी होती है-वह क्या सद्भाव रूप है या श्रभाव कप है ? नित्य है या अनित्य है ? यदि सद्भावरूप नित्य व्यापार है तो हर एक व्यक्ति को हर समय हर एक पदार्थ का ज्ञान होने से सभी सर्वज्ञ बन जावेंगे, फिर जगत में यह अंघा है यह सोया है यह मुन्छित हम्रा है इत्यादि जो व्यवहार होता है वह सब समाप्त हो जावेगा, ज्ञाता का व्यापार यदि अनित्य है तो उससे कोई कार्य होगा नहीं अर्थात ज्ञातव्यापार क्षणिक है तो उससे अर्थ प्रकाशन कैसे होगा, दसरे समय व्यापारान्तर माता है तो फिर वहां म्रानवस्था आवेगी, तथा ज्ञातुव्यापार यदि कारक से उत्पन्न होगातो वे कारक क्या ग्रन्य व्यापार की अपेक्षा रखते हैं या नहीं? यदि रखते हैं तो अनवस्था तैयार है और यदि नहीं रखते है तो वे कारक ही स्वतः भ्रयं प्रकाशन कर लेगे, क्योंकि जैसे उन्हे व्यापार को उत्पन्न करने में किसी की भपेक्षा नहीं रही है वैसे ही अर्थ प्रकाशन करने में अर्थ प्रकाशन को पैदा करने में भी ज्ञात व्यापार की उन्हें अपेक्षा नहीं रहेगी, अर्थापत्ति से ज्ञात व्यापार की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि अनुमान की तरह वहां अन्यथानुपपद्यमानत्व चाहिये ।

इतना कहने पर भी यदि भाट्ट यों कहें कि अबी हम तो ज्ञातृ व्यापार को ज्ञान स्वरूप मानते हैं, बस अब तो वह प्रमाण ही हो जायगा, सो ऐसी बात भी नहीं बनती, क्योंकि प्राप लोगों ने ज्ञान को अत्यन्त परोक्ष माना है, और ऐसा ज्ञान वो रवपुष्प के समान असत् है, इस प्रकार ज्ञातृ व्यापार किसी भी तरीके से प्रमाण रूप सिद्ध होता नहीं है।

कातृव्यापार के खंडन का सारांश समाप्त \*

# \* | प्राप्तिपरिहारविचारः | |

'तन्त्राज्ञानं प्रमाणमन्यश्रोपचारात्' इत्यभित्रायवान् प्रमाणस्य ज्ञानविशेषण्त्व समर्थयमानः प्राह्— हिताऽहितप्राप्तिपरिहासमार्थं हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत ॥ २ ॥

हितं सुख तन्साधनं च, तद्विपरीतमहितम्, तयोः प्राप्तिपरिहारौ । प्राप्ति. खलूरादेयभूतार्थै-क्रियाप्रसाधकार्यप्रदर्शकत्वम् । ब्रधीक्रियार्थी हि पुरुषस्तिकष्पादनसमर्थं प्राप्तुकामस्तरप्रदर्शकमेव प्रमाणमन्वेषत इत्यस्य प्रदर्शकत्वमेव प्रापकस्थम् । न हि तेन प्रदर्शितेऽर्थे प्राप्त्यभावः । न च क्षरिणकस्य ज्ञानस्यार्थप्राप्तिकालं यावदवस्थानाभावास्कथं प्रापकतेति वाच्यम् ? प्रदर्शकत्वय्यतिरेकेण तस्यास्तत्रा-

इस प्रकार अज्ञानरूप वस्तु प्रमाण नहीं होती है यह सिद्ध हुआ, उपचार से चाहे जिसे प्रमाण कह लो, अब माणिक्यनदी आचार्य इसी अभिप्राय को मन में रखते हुए प्रमाण के ज्ञान विशेषण का अग्रिम सूत्र द्वारा समर्थन करते हैं...

सूत्र —हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थ हि प्रमाणं ततो ज्ञानमेव तत् ।। २ ।।

हित की प्राप्ति ग्रीर अहित के परिहार कराने में प्रमाण समर्थ है ग्रतः वह ज्ञान ही होनाः चाहिये।

सुख और मुख के साधनों को हित कहते हैं, दुःख और दुःख के साधनों को अहित कहते हैं, हित की प्राप्ति और अहित का परिहार प्रमाण के द्वारा होता है, उपादेयभूत स्नानपानादि जो कियाएँ हैं उन कियाओं के योग्य पदार्थों का ज्ञान कराना प्राप्ति कहलाती है। अर्थ किया को चाहने वाले व्यक्ति अपना कार्य जिससे हो ऐसे समयं पदार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे पदार्थ का ज्ञान जिससे हो उस प्रमाण को वे अर्थ कियार्थों ढूंढते हैं, इसलिये प्रमाण का जो अर्थ को बतलाना है उसी को यहां प्राप्तिचना (प्रापक्षना) माना है, प्रमाण के द्वारा बतलाये गये पदार्थों को यहां प्राप्तिचना (प्रापक्षना) माना है, प्रमाण के द्वारा बतलाये गये पदार्थों

सम्मवात् । न चान्यस्य ज्ञानान्तरस्यायंत्राप्तो सिन्नकृष्टत्वात्तदेव प्रापकमित्याशङ्कनीयम्; यतौ यद्यप्येकस्माज्ञज्ञानक्षणाध्यवृत्तावयंत्राप्तिस्तयापि पर्यालोच्यमानमर्थप्रदर्शकत्वमेव ज्ञानस्य प्रापकत्वम्-नान्यत् । तच प्रयमत एव ज्ञानक्षणे सम्पन्नमिति नौत्तरोत्तरज्ञानानां तदुपयोगि ( त्वम् ), तदिक्षेषांध-प्रदर्शकत्वेन तु तत् तेषामुपपन्नमेव । प्रवृत्तिमूला तुपादेयार्थप्राप्तिनं प्रमाणाधीना-तस्याः पुरुषेच्छा-धीनप्रवृत्तिप्रभवत्वात् । न च प्रवृत्त्यभावे प्रमाणस्यार्थप्रदर्शकत्वलाणस्यापाराभावो वाच्या, प्रती-तिविरोधात् । न खलु चन्द्राकांदिविषयं प्रत्यक्षमप्रवर्तकत्वात्र तत्प्रदर्शकमिति लोके प्रतीतिः । कर्ष

में प्राप्ति का ग्रभाव तो होता नहीं। बौद्ध के यहां माना गया क्षिएक ज्ञान मर्थं की प्राप्ति काल तक ठहरता तो है नहीं फिर वह प्रापक कैसे बने सो इस प्रकार की शंका नहीं करना. क्योंकि प्रमास में तो प्रदर्शक रूप ही प्राप्ति है और कोई प्राप्ति यहां सम्भव नहीं है। अर्थ प्राप्ति के समय दूसरा ज्ञान आता ही है, उस समीपवर्ती ज्ञान को भ्रयंप्रापक माना जाय सो ऐसी शंका नहीं करना चाहिये, क्योंकि यद्यपि अनेक ज्ञानों के प्रवृत्त होने पर ही अर्थ की प्राप्त होती है तो भी विचार में प्राप्त जो पदार्थ है उसकी प्रदर्शकता ही ज्ञान की प्रापकता है अन्य नहीं, ऐसी प्रापकता तो ज्ञान के क्षण में ही हो जाती है, उसके लिये ग्रागे २ के ज्ञान उपयोगी नहीं हैं। हां, उसी पदार्थ में विशेष २ अंशों का प्रदर्शकपना ग्रागे के ज्ञान के द्वारा हो जाय तो इसमें कोई बाधा नहीं है। पदार्थ में प्रवृत्त होने रूप प्राप्ति तो ज्ञान के आधीन नहीं है वह तो पुरुष की इच्छा के आधीन है, यदि ऐसा कहा जाय कि प्रवृत्ति रूप प्राप्ति प्रमाण में न होने के कारण उसमें ग्रर्थ प्रदर्शन रूप प्राप्ति भी नहीं हो सकेगी सो ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है, देखी-चन्द्र सर्य आदि का प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है वह उनमें प्रवृत्ति कराने वाला नहीं होता है प्रयान उससे इन चन्द्रादि पदार्थों का ग्रहण तो होता नहीं है परन्तु फिर भी वह उनका प्रदर्शक तो होता ही है-श्रीर इतने ही मात्र से लोक में वह प्रमाण माना जाता है, मतलब - प्रमाम पदार्थों की हेयोपादेयता मात्र बतलाता है न कि वह उसमें प्रवृत्ति कराता है, या निवृत्ति कराता है, प्रवृत्ति आदि कराना तो उस ज्ञाता व्यक्ति की इच्छा के ब्राधीन है, यदि प्रमाण पदार्थों में प्रवृत्ति या उनसे निवृत्ति कराता होता तो जगत् में ग्रन्याय, विषभक्षण, ग्रनर्गल प्रवृत्ति एव चोरी ग्रादि कुछ भी ग्रनर्थ होते ही नहीं, क्योंकि इनमें हानि है ऐसा ज्ञान तो हो चुका होता है, इसलिये वस्तु में प्रवृत्ति करावा या उससे निवृत्ति कराना यह प्रमाग का कार्य नहीं है, वह तो ज्ञाता व्यक्ति की इच्छा

चैत्रंबादिनः सुयत्श्वानं प्रमासः स्यात् ? न हि हेशोपादेयतत्त्वशानं क्वचित् तस्य प्रवर्ततं कृतार्थंतात्, प्रस्थया कृतार्थंता न स्यादितरजनवत् । सुखादिस्वसंवेदनं वा; न हि क्वचित्तत्पुरुषं प्रवर्तयति फलात्मकत्वात्, ग्रन्थया प्रवृत्त्यनवस्या । व्याप्तिज्ञानं वा न खलु स्वविषयेऽथिन तत्प्रवर्त्तयति प्रमुपानवेफत्यप्रसङ्गात् । ततः प्रवृत्त्यभावेषि प्रवृत्तिविषयोपदर्शकत्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यमम्युपगन्तव्यम् ।

ननु प्रवृत्ते विषयो भावी, वर्तमानो वार्षः ? भावी चेत्; नातौ प्रत्यक्षेण प्रवर्तयितुं शक्यस्तत्र तस्याप्रवृत्ते :। वर्तमानस्वेत् ; न; प्रविनोऽत्राऽप्रवृत्ते :,न हि कश्चिदनुष्रयमान एव प्रवर्ततेऽनवस्थापत्ते :; इत्यसाम्प्रतम् ; प्रयंक्रियासमयर्थिस्य प्रयंक्रियायारच प्रवृत्तिविषयत्वात् । तत्रार्थक्रियासमर्थार्थोऽध्यक्षैण प्रदर्शयतुं शक्यः । न ह्यर्थक्रियावस्थोप्यनागतः । न चाह्याध्यक्षस्य प्रवृत्त्यभावप्रसङ्गः प्रयंक्रियार्थ-

पर निर्मर है ] दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से प्रमाण में प्रापकता मानी जावे तो बीद्ध के सुगतज्ञान में प्रमाणता ही नहीं रहेगी, क्योंकि सुगत का हेयोपादेयरूप तत्त्वज्ञान किसी विषय में सुगत की प्रवृत्ति तो कराता नहीं है, क्योंकि वे तो कृतार्थं हो चुके हैं, अन्यथा इतर जन की तरह ( साधारण मानव की तरह ) उनमें कृतार्थंता नहीं रहेगी, इसी तरह सुखादि संवेदन में भी प्रमाणता नहीं क्या सकेगी, क्योंकि वे भी किसी भी विषय में पुरुष की प्रवृत्ति नहीं कराते हैं, वे तो फलरूप हैं, यदि ये प्रवृत्ति कराने लग आवेंगे तो ये कारणारूप मानना पड़ेगे और फिर इनका फल मानना पड़ेगा सो इस प्रकार से अनवस्था आवेगी, सुखसवेदन की तरह व्याप्ति ज्ञान भी प्रवृत्ति कराते तो कलु- सान को हो ने मानना, क्योंकि बह यदि प्रपने विषय में प्रवृत्ति कराते तो अनु- सान कोह को मानना, क्योंकि साध्य साधन का ज्ञान तो व्याप्ति से ही संपन्न हो प्राप्त, इसिलये यही निर्णय मानना चाहिये कि ज्ञान में प्रवृत्त्ति कर प्राप्त कराने का अभाव होने पर भी मात्र उस प्रवृत्ति के योग्य पदार्थं की प्रवर्शकता है, सो यही उसकी प्रमाणता है।

श्रंका — प्रवृत्ति का विषय रूप पदार्थ भावी है या वर्तमान ? अर्थात् प्रवृत्ति का विषय भावी पदार्थ होता है या वर्तमान पदार्थ होता है ? भावी कहो तो वह प्रत्यक्ष से प्रवृत्त होने योग्य नहीं है, क्योंकि भावी पदार्थ में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती है। वर्तमान कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि अर्थ क्रिया के इच्छुक अर्बुभूयमान में ही प्रवृत्ति नहीं करता है, यदि ऐसा माना जाय तो व्यवस्था हो नहीं बनेगी, प्रयात् अर्थ प्राप्ति के लिये प्रवृत्ति हुई थी और वह अर्थ प्राप्ति तो प्रत्यक्ष ही हो गई, फिर क्यों प्रवृत्ति की जाय ?

त्वात्तस्याः । कार्यादृष्टी कथम् 'एतत्तन्न समर्थम्' इत्यवगमा यतः प्रवृत्तिः स्यादिति चेत्; म्रास्तां तावदेतत्-कार्यकारत्यकारत्याचाविकारप्रस्तावे विस्तरेत्याभिषानात् । प्रतीयते च 'इदमिमसतार्थिकयकारि न त्विवस्' इत्यवमात्रप्रतिपती प्रवृत्तिः पश्चनामितः । तस्मादर्थिकयासमर्थार्थप्रदर्शकत्वमेव प्रमात्यस्य हितप्राप्तम् । महित्वरिहारोिष 'धनिभिन्नेतप्रयोजनप्रसाधनमेतत्' हर्युपदर्शनमेव । तयोः समर्थमञ्यव-घोनार्थात्वाभावप्रकाशकर् हि यस्माद्यमार्थं ततो ज्ञानमेव तत् । न चाजानस्यैवविधं तत्प्राप्तिपरि-हारयोः सामर्थ्यं ज्ञानकत्यनार्थयथ्यसञ्जात् ।

समाधान—यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि प्रयं किया में समयं जो पदायं प्रीर प्रयं किया ये दोनों प्रवृत्ति का विषय हुआ करते हैं। उनमें यह पदायं अयं किया में समयं है यह बात प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा दिखाई जा सकती है, प्रयं किया के समान वह पदायं तो ध्रनागत नहीं है, ध्रयंत् जैसे जल देखा तो वह स्नान पान ध्रादि के योग्य है यह ज्ञान तो हो ही जाता है, हां; उसकी वह स्नानादिक किया तो पीछे हो होगी धीर इस तरह प्रयं में किया का बोध हो जाने से फिर प्रवृत्ति का ध्रभाव होगा सी ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि ध्रयं किया करने के लिये ही तो प्रवृत्ति होती है।

ग्रंका — उस विवक्षित जलादि पदार्थों की किया देले बिना यह कैसे जाना जावे कि यह पदार्थ इस कार्य को करता है कि जिससे उसमें प्रवृत्ति हो ?

समाधान — यह बात पीछे बताई जावेगी, क्यों कि कार्य कारए। भाव का वर्णन करते समय इसे विस्तार से हम कहने वाले हैं। देखो — यह बात है कि किसी भी पदार्थ को देखते ही यह अपने इष्ट कार्य का करने वाला है और यह नहीं इस प्रकार के अर्थ की जानने में प्रवृत्ति तो पशुभों की भी होती है। इसलिये अर्थ किया में समर्थ ऐसे पदार्थ को बतलाना यही प्रमाण की हित प्रापकता है। ग्रहित परिहार भी अनिष्टकारी पदार्थ का दिखा देना हम ही है। इस प्रकार प्राप्ति और परिहार में अनिष्टकारी पदार्थ का दिखा देना हम ही है। इस प्रकार प्राप्ति और परिहार में समर्थ विना व्यवधान के पदार्थ का जैसा का तैसा प्रकाशित होना जिसके द्वारा होने वह प्रमाण है, अतः वह जान हो है। अज्ञान हम सिक्तकं प्रादि इस प्रकार के प्राप्ति परिहार कराने में समर्थ नहीं हैं, यदि वे ऐसे होते तो जगत में ज्ञान की कल्पना ही नहीं होती।

# प्रमाण के प्राप्ति-परिहार का सारांश

प्रमाण ज्ञानरूप होता है, वह हित की प्राप्ति ग्रीर ग्रहित का परिहार कराता है, माला, चन्दन, वनिता ग्रादि पदार्थ हितरूप माने गये हैं, ग्रीर शबु, कंटक, विष झादि पदार्ष झिहतरूप माने गये हैं। हेयोपादेयरूप से इन्हें बतला देना यही प्राप्ति है, कोई कहे कि म्रहण करना तथा हट जाना इस रूप जो प्राप्ति परिहार है उन्हें यहां मानना चाहिए शी उसे आचार्य ने बड़े मुन्दर ढंग से समफाया है, देखो-वे कहते हैं कि पदार्थ को जानना मात्र हो प्रमाण का काम है, प्रमाण से पदार्थ को जान कर उसमें प्रवृत्त होना यह तो पुरुष की इच्छा के आधीन है, यदि प्रमाण ही प्रवृत्ति करावेगा तो जगत में चोरी प्रमाय क्यों हो ? क्यों किय हान तो सभी को होता है कि इन कार्यों के करने में हानि है। तथा चन्द्र आदि का जान क्या उसमें प्रवृत्ति करायेगा ? नहीं तो वह तुम्हारी इच्छि प्रमाण नहीं ठहरेगा, लेकिन चन्द्र सूर्यादि के जान को सभी ने सत्यरूप से स्वीकार किया है। इसलिये हेय तथा उपादेय पदार्थ को बतला देना इतना ही प्रमाण का कार्य है, यही उसकी प्राप्ति ग्रौर परिहार है ऐसा निरुचय हो जाता है।



### निविकल्पप्रत्यक्ष का पूर्व पक्ष

प्रत्यक्षं प्रमाण या जान के विषय में विभिन्न मतों में विभिन्न लक्षण पाये जाते हैं, उनमें से यहां पर बौद्ध संमत प्रत्यक्ष का कथन किया जाता है, "तत्र प्रत्यक्षं कल्पनापोढमभ्रान्तम्" ॥४॥ ( स्याय विन्दु टीका पृ० ३२ ) जो ज्ञान कल्पना और भ्रान्ति से विहीन होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। हम सब जीवों को जो वस्तुओं का साक्षात्कारी ज्ञान होता है वहो प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है,

"कल्पनाया ग्रापोढं ग्रापेतं कल्पनापोढं, कल्पनास्वभावरहितमित्यर्थः। अभ्रान्तमर्थक्रियाक्षमे वस्तुरूपेऽविपर्यस्तमुच्यते। प्रर्थक्रियाक्षमंच वस्तुरूपं सन्निवेशो-पाधिवर्णात्मकम्। तत्र यस्र भ्राम्यति तद् अभ्रान्तम्" ( न्याय वि० टीका ३४ पृ० )

कल्पना से जो रहित होता है उसे कल्पनापोढ कहते हैं, ग्रथीत् कल्पना-स्वभाव से रहित होना यही जानमें कल्पनापोडता है। अर्थिकया में समर्थ वस्तु के स्वरूप में जो ज्ञान अञ्चान्त—विपरीतता-से रहित होता है वही ज्ञान की अञ्चान्तता है, वस्तुका स्वरूप अर्थिकया समर्थरूप सिन्नवेशविशिष्टवर्णात्मक ही होता है, ऐसे उस वस्तु स्वरूप में जो ज्ञान आ्रान्त नहीं होता है वही अञ्चान्त कहा जाता है, कल्पना का लक्षण—"अभिनापसंसर्गयोग्य प्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना" ॥॥।

-- ( न्यायविन्दु पृ० ४२ )

जिसके द्वारा अर्थ का अभिधान किया जाता है वह अभिलाप कहलाता है, ऐसा वह अभिलाप वाचक-शब्द होता है, एक ज्ञान में वाच्य अर्थ के आकार का वाचक शब्द के आकार के साथ ग्राह्मरूप में मिल जाना इसका नाम संसर्ग है, इस प्रकार जब एक ज्ञान में वाच्य और वाचक दोनों के आकार भासित होने लगते हैं तब वाच्य तथा वाचक संपृक्त हो जाते हैं, जिस प्रतीति में वाच्यार्थ के आकार का अपनास वाचक शब्द के संसर्ग के योग्य होता है वह वैसी अर्थात् अभिलापसंसर्गयोग्य प्रतिभासा कही गई है, मतलब यह हुआ कि जिस ज्ञान में, नाम. जाति, गुण, किया आदि की कल्पना नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसमें केवल नील ग्रादि वस्तुओं वा भास होता है. वह भास "इदं नील" इस रूप से नहीं होता, अपितु नीलबस्तु के

सामने म्राने पर म्रथांत् उसे विषय करने पर उसी के म्राकार का—नीलाकार का ज्ञान उत्पन्न होता है, यही प्रत्यक्ष—नील विषयक प्रत्यक्ष ज्ञान है, भ्रीर इसी कारण इस ज्ञान को नाम जात्यादिक कल्पना से विहीन होने के कारण निविकल्प कहा जाता है, इस ज्ञान के बाद फिर यही विकल्प के द्वारा जाना जाता है कि यह नील का ज्ञान है, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाग के कल्पनापोढ पद का—विशेषण का विवेचन करके म्रब म्रभात्य पद का विदलेषण करते हुए कहा गया है कि "तया रहितं तिमिराशुभ्र-मण नीयान संक्षोभाद्यनाहित विभ्रमं ज्ञानं प्रत्यक्षम ।। ६ ।। (न्याय वि० पृ० ५१) जो ज्ञान पूर्वोक्त कल्पना से रहित है, तथा जिसमें तिमिर-रतोंधी-शोषृता से यूमना, नाव से जाना एवं वात आदि के प्रकार के कारण भ्रम उत्पन्न होना ये सब नहीं हैं, वह प्रत्यक्ष है, इस प्रकार प्रत्यक्ष का लक्षण कल्पनापोढ भीर म्रभान्त इन दो विशेचणों से विशिष्ट होता है, जिसमें केवल एक एक ही विशेषण होगा वह प्रत्यक्ष कहा जावेगा।

प्रत्यक्ष के सभी भेदों में यह लक्षण व्याप्त होकर रहता है। हम बौद्धों ने उन प्रत्यक्षादि प्रमार्गों को स्वसंवित्ति स्वरूप भी माना है—जैसा कि कहा गया है —

> ''ग्रप्रसिद्धोपलम्भस्य नाथंवित्तिः प्रसिद्धचिति । तन्न ग्राह्यस्य संवित्तिर्गाहिकानुभवादते ।।'' (तत्त्वसंग्रह)

जिसकी स्वयं उपलब्धि झसिद्ध है— अर्थात् जो अर्थज्ञान अपने आपको नहीं जानता है—वह अर्थज्ञान किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है, इसिलये हम लोगों ने ग्राह्य-अर्थ के ज्ञान को ग्राहक के अनुभव के बिना वह नहीं होता ऐसा माना है।

इस प्रकार प्रपने धापका ब्रमुभव करता हुआ भी जो ज्ञान निर्विकल्पक होता है वही प्रत्यक्ष है यह बात सिद्ध हो जाती है, वह निर्विकल्पक प्रत्यक्ष चार प्रकार का होता है—

"तच्च चतुर्विघं।। ७ ॥" (न्या० पृ० ५५)

जैसे—(१) इन्द्रिय प्रत्यक्ष, (२) मनो विज्ञान प्र० (३) ब्रात्म संवेदन ११

प्रक्रमार (४) योगिप्रत्यक्ष, यही बात इन सूत्रों द्वारा प्रकटकी गई है— "इन्द्रिय-ज्ञानम" ॥ = ॥ (न्याय विक पृक्ष ५४)

स्वविषयान्तर विषयसहकारिणेन्द्रियज्ञानेन समनन्तर प्रस्ययेन जनितं तन्मनो-विज्ञानम् ॥ ६ ॥ ( पृ० ५६ ) सर्ववित्त चैत्यानामात्मसंवेदनं ॥ १० ॥ (पृ० ६२) भूतार्थभावनाप्रकर्षपर्यन्तं योगिज्ञानं चेति ॥ ११ ॥ (न्या० वि० पृ० ६४)

इन सुत्रों का अर्थ इस प्रकार से है ... इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है वह इन्द्रिय प्रत्यक्ष है, (१) इन्द्रिय ज्ञान का जो विषय है उस विषय के धनन्तर होने बाला - अर्थात् जिसका सहकारी इन्द्रिय ज्ञान है उस इन्द्रिय ज्ञानरूप सहकारी कारण द्वारा उत्पन्न होने वाला जो मनोजन्य ज्ञान है वह मानस प्रत्यक्ष है, सर्व प्रथम इन्द्रिय ज्ञान होता है, वह जिस वस्तू से उत्पन्न हुन्ना है उसका समान जातीय जो द्वितीय क्षण है. उससे तथा इन्द्रिय ज्ञान से जायमान जो ज्ञान है वह मानस प्रत्यक्ष है, इस प्रकार इन्द्रिय ज्ञान का विषय भ्रौर मानस प्रत्यक्ष का विषय पृथक् पृथक् है, यह द्वितीय प्रत्यक्ष है, समस्त चित्त ग्रीर चैत पदार्थों का ग्रात्म संवेदन स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, यह तीसरा प्रत्यक्ष है, वस्तु का ग्राहक चित्त ग्रर्थात् विज्ञान है। ज्ञान की विशेष अवस्था को ग्रहण करने वाले सुख अ।दि चैत्त कहलाते हैं। मतलब सुख आदिक तो जान के ही अवस्था विशेष हैं, उनका संवेदन होना यह तीसरा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, चौथा योगी प्रत्यक्ष है, इसका स्वरूप ऐसा है कि यथार्थवस्त्र की भावना जब परम प्रकर्ष को प्राप्त हो जाती है तो उस समय जो योगिजनों को प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता है वह योगि प्रत्यक्ष है, भुतार्थ भावना का मतलब है कि सत्यपदार्थ का बार बार चिंत-वन इस भावना के बल से चित्त में स्थित हुए पदार्थ का जो स्पष्टाकाररूप में भलकना होता है वही भूतार्थ भावना का प्रकर्ष कहा गया है, इस तरह भूतार्थभावना की चरम सीमा से उत्पन्न हुआ योगिज्ञान ही योगिप्रत्यक्ष कहा जाता है, इन चारों प्रत्यक्ष प्रमागों का इस तरह से लक्षण प्रदिशत कर ग्रव इनका "तस्य विषय: स्व-लक्षणम" (१२) विषय स्वलक्षण है यह वहां इस सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, स्वलक्षण का वाच्यार्थ स्पष्ट करने के लिये कहा गया है कि— 'यस्यार्थस्य सिन्न-धाना संनिधानाभ्यां ज्ञानप्रतिभासभेदस्तत् स्वलक्षराम्" ॥ १३ ॥ (पृ० ७४) जिस वस्तु के निकट ग्रथवा दूर होने से ज्ञान के प्रतिभास में स्फुटता या ग्रस्फुटता का भेद होता है वह वस्तु स्वलक्षण है, अर्थात् वस्तु जब दूर देश में होती है तब ज्ञान में उस

वस्तुका भाकार भ्रस्पट रहता है - उस वस्तु विषयक ज्ञान अस्पष्टाकार वाला होता है, और जब वही बस्तु निकट देशस्थ हो जाती है तो उस बस्तु को विषय करने वाला ज्ञान स्पष्टाकारता को धारण कर लेता है, इस तरह जिस कारण से ज्ञान में स्फूटता और अस्फूटता- स्पष्टता और अस्पष्टता होती है वही वस्तू स्वलक्षण है, इसे यों भी कह सकते हैं कि बस्तु का जो असाधारण रूप है वही स्वलक्षरण है, "तदेव परमार्थ सत्" (न्याय बि० पृ० ७६) जो भ्रपने सिन्नधान ग्रीर श्रसिन्नधान से प्रति-भास में भेद कराने वाली वस्तु है वही परमार्थ सत् है, यही अर्थ किया में समर्थ होती है, इस प्रकार से यह निश्चय होता है कि ज्ञान में स्पष्टता और अस्पष्टता को लाने वाली जो वस्तू है वह स्वलक्षण कहलाती है, और वही वस्तू का ग्रसाधारण या विशेष रूप कहलाता है, तथा वही वस्तू का सत्य स्वरूप है। यही स्वलक्षरा प्रत्यक्ष प्रमारा का विषय है, च कि हम बौद्धों ने प्रत्यक्ष और ग्रनमान ये दो ही प्रमाण मान्य किये हैं, ग्रत: प्रत्यक्ष के विषय की मान्यता का स्पष्टीकरण करके ग्रब उन्हों की मान्यता के अनुसार अनुमान के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण किया जाता है - "भ्रन्यत सामान्यलक्षणम् १६ (न्याय बि० प० ७६, सोऽनुमानस्य विषयः" न्या० बि० १७ पु० ८०) वस्तु के स्वलक्षण या धसाधारण रूप से जो धन्य कुछ है वह सामान्य लक्षरण है और वह अनुमान का विषय है।

प्रत्यक्ष निर्विकल्प-नाम, जाति, ग्राकार ग्रादि की कल्पना से रहित है इस बात की सिद्धि प्रत्यक्ष से ही होती हैं क्योंकि ऐसा कहा है कि —

> "प्रत्यक्षं कल्पनापीढं प्रत्यक्षेणैव सिद्धचित । प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः" ॥

> > --- प्रमारावार्तिक ३/१२३

संहृत्य सर्वतिश्चन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितो ऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मितः ॥

---प्रमास वा. ३/१२४

प्रत्यक्ष प्रमाण कल्पना से रहित है यह तो साक्षात् ही प्रत्येक आत्मा में धनुभव में आ रहा है, इससे विपरीत शब्द, नाम, जाति भादि जिसमें होते हैं वह प्रत्यक्षपृष्ठभावी विकल्प है, सबसे पहिले तो निर्विकल्प ज्ञान ही होता है, सम्पूर्ण चिन्ताओं को सब क्योर से हटाकर-रोककर अन्तरंग में स्थित हो जाने से चक्षु फ्राँदि हारा जो रूप दिखाई देता है वह प्रथम क्षग्ण का प्रतिभास है, बस ! वही प्रस्थक्ष प्रमाग्य है, ग्रव यह प्रश्न होता है कि जब इस प्रकार ज्ञान निर्विकल्प है तो हम सब जीवों को वैसा प्रतीत क्यों नहीं होता ? ग्रयांत् नाम आकार ब्रांदि से युक्त सविकल्प ज्ञान ही प्रतीत होता है, निविकल्प ज्ञान ही प्रतीत होता है, निविकल्प ज्ञान प्रतीत नहीं होता, तो उसका उत्तर ऐसा है कि—

"मनसो र्युगपदृदुक्तः सिवकल्पानिकल्पयोः । विमूढः सप्रवृत्तेर्वा (लघुवृत्तेर्वा) तयोरैक्यं व्यवस्यति ।।

-- प्रमारा वा∙ ३/१३३

सविकल्प और ग्रविकल्प मन की एक साथ प्रवृत्ति होती है ग्रथवा वह कम से होती हुई भी अतिशीघता से होने के कारण उसमें अमता प्रतीत नहीं होती है, इसलिये मढ प्राणी उन निविकल्प भीर विकल्पज्ञानों में एकपना मान लेता है. मतलब यह है कि सर्व प्रथम निर्विकल्पक ज्ञान ही उत्पन्न होता है, वही भ्रान्ति रहित, ग्रविसंवादी, तथा ग्रज्ञात वस्तु का बोध कराने वाला है, किन्तु उसी के साथ ग्रथवा ग्रतिशीघ विकल्प पैदा होने के कारण निविकल्प प्रत्यक्ष की स्पष्टता विकल्प में प्रतीत होने लगती है, वस्तूतः ग्रौर पूर्णतः तो निविकल्प प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, श्रनुमानरूप विकल्प ज्ञान में भी प्रत्यक्ष के समान ग्रविसंवादीपना, निर्भ्वान्तपना ग्रीर ग्रज्ञात का ज्ञापकपना पाया जाता है ग्रतः सम्यग्ज्ञान का लक्षण उसमें घटित होने से अनुमानरूप विकल्प प्रमाण माना गया है अन्य विसंवादीरूप विकल्प प्रमाण नहीं बाने गये हैं, क्योंकि विकल्पज्ञान संकेतकालीन वस्तु को ही विषय करता है, पर वह वस्तु वर्तमान में है नहीं, तथा वह शब्द संसर्गयुक्त है, ग्रवद्यिमान का ग्राहक होने से वह अस्पष्ट है, इसलिये विकल्पों को हम अग्रमाण मानते हैं, निविकल्प स्पष्ट प्रतिभास वाला है और विकल्प श्रस्पष्ट प्रतिभास वाले हैं फिर भी हम जैसों को विकल्प ही स्पष्ट प्रतिमास वाला प्रतीत जो होने लगता है उसका कारण कपर में बतला ही दिया है। अब प्रश्न होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण यदि निविकल्पक है तो उसके द्वारा व्यवहार की प्रवृत्ति कैसे हो सकेगो ? तो इस प्रश्न का उत्तर तत्त्वसंग्रहकार ने इस प्रकार से दिया है...

#### "ग्रविकल्पमपि ज्ञानं विकल्पोत्पत्तिशक्तिकम् । नि:शेषव्यवहारांगं तदुद्वारेग्। भवत्यतः ॥१३०६॥

यद्यपि प्रत्यक्षज्ञान स्वयं निर्विकल्प है किन्तु उसमें विकल्प को उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान है ग्रतः वह विकल्पज्ञान को उत्पन्न कर देता है, सो जगत् का सर्विकल्पकरूप व्यवहार चलता है, इसीलिये निर्विकल्प प्रत्यक्ष से उत्पन्न हुए विकल्प ज्ञान में प्रमाणता मानी गई है, सब विकल्पों में नहीं।

\* निविकल्प प्रत्यक्ष का पूर्व पक्ष समाप्त \*



# बोद्धाभिमत-निविकत्प प्रमाण का खंडन

ननु साधूक्तं प्रमाणस्याज्ञानरूपदापनोदार्थं ज्ञानविशेषण्यस्माकमपीष्टस्वात्, तद्धि समर्थ-यमानै: साहाय्यमनुष्टितम् । तत्तु किन्तिनिर्मिकरूपकः किन्तिस्तिविरूपकमिति मन्यमानंप्रति प्रशेष-स्यापि प्रमाणस्याविशेषेण् विकल्पास्मकस्वविद्यानार्थं व्यवसायास्मकस्वविशेषण्समर्थनपरं तिनिश्च-यास्मकमित्यादाह । यद्माक्प्रबन्धेन समीधतः ज्ञानरूप प्रमाण्म्—

#### तिकश्चयात्मकं समारोपविरुद्धत्वादनुमानवत् ।। ३ ।।

संघयविषयांसानध्यवसायात्मको हि समारोपः, तद्विरुद्धत्वं वस्तुतथाभावब्राहकत्वं निरुचयात्म-कत्वेनातुमाने व्याप्तं सुप्रसिद्धम् ग्रम्यत्रापि ज्ञाने तद् दृश्यमान निरुचयात्मकत्वं निरुचाययति, समारोप-

बौद्ध — स्राप जैनों ने प्रमाण का जो ज्ञान विशेषण दिया है वह अज्ञान-रूपता को हटाने के लिए दिया है यह आपकी बात हम मानते हैं क्योंकि ग्राप हमारे—''ज्ञान ही प्रमाण है''—इस समर्थन में सहायक बन जाते हैं, परन्तु ग्रापको इतना ग्रीर मानना चाहिये कि वह प्रमाण कोई तो निर्विकल्पक होता है और कोई सर्विकल्पक होता है।

जैन—यह मान्यता हमें स्वीकार नहीं है। हम तो हर प्रमाण को विकल्पात्मक ही मानते हैं। इसलिए व्यवसायात्मक रूप प्रमाण का निश्चय कराते हैं— जो
पहले जानरूप से सिद्ध किया हुआ प्रमाण है वह— "तिन्नश्चयात्मकं समारोपिकरद्धत्वादनुमानवत्" प्रमाण, पदार्थ का निश्चायक है, समारोपसंशयादि का विरोधी होने
से प्रदुमान की तरह। संशय विषयंय, धनध्यवसाय को समारोप कहते हैं। उसके
विश्द अर्थात् वस्तु जैसी है वैसे ग्रहण करना निश्चायकपना कहलाता है। यह निश्चायकपना ग्रतुमान में है। यह बात तो तुम बौद्ध आदि के यहां प्रसिद्ध ही है। ग्रतः

विरोधिग्रहरास्य निश्वयस्वरूपस्वात् । प्रमासास्वाद्वा तत्त्वास्मकमनुमानवदेव । परिनरपेक्षतया वस्तुतवाभावप्रकाशकं हि प्रमासाम्, न चाविकल्पकम् तथा-नीलादौ विकल्पस्य क्षसाक्षयेऽनुमानस्या-पेक्षसात् । ततोऽप्रमासां तत् वस्तुव्यवस्यायामपेक्षितपरव्यापारस्वात् सन्निकषांदिवत् । नवेदमनुभूयते-श्रक्षव्यापारानन्तरं स्वार्थव्यवसायास्मनो नोलादिविकल्पस्यव वैश्वश्चेनानुभवात् ।

नच विकल्पाविकल्पयोगुँ गपदवृत्ते लं हुवृत्ते वां एकत्वाध्यवसायाडिकल्पे वैशद्यप्रतीता, तद्वव्यतिरे-केलापरस्याप्रतीतेः । भेदेन प्रतीतौ ह्यन्यत्रान्यस्यारोयो ग्रुक्तो मित्रे चैत्रवत् । न चाऽस्पष्टाभौ विकल्पो निविकल्पकं च स्पष्टामं प्रत्यक्षतः प्रतीतम् । तथाप्यनुभूयमानस्वरूपं वैशद्यं परित्यज्याननुभूयमान-

ग्रीर सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों में वह निश्वायकपना सिद्ध किया जाता है। समारोप के विश्व रूप से ग्रहण करना यही तो निश्वायकत्व है। प्रमाणत्व हेतु के द्वारा भी उसका निश्वायकपना सिद्ध होगा। अनुमान के समान अर्थात् प्रमाण व्यवसायात्मक होता है सम्यक्षान होने से, अविसंवादी होने से, प्रथवा निर्णयात्मक होने से इत्यादि हेतुओं के द्वारा भी प्रमाण में व्यवसायात्मकत्व सिद्ध है। किसी ग्रम्य प्रमाण की अपेक्षा न रखते हुए वस्तु को यथार्थ रूप से जानना, यही प्रमाण है। निर्विकल्पक ज्ञान प्रमाण नही है क्योंकि निर्विकल्पक के विषय जो नीलादि हैं उनमें क्षिणकपने को सिद्ध करने के लिये ग्रनुमान की अपेक्षा होती है। अतः अनुमान से सिद्ध किया जाता है कि वह निवकल्पक ग्रप्रमाण है क्योंकि वस्तु व्यवस्था के अपेक्षा करनी पड़ती है। इसरी बात यह है कि यह निर्विकल्पक अनुभव में तो ग्राता नहीं, इन्द्रियों की ग्रवृत्ति के बाद ग्रपने ग्रीर पर के निश्चय रूप नीलादि विकल्प का हो स्पष्ट रूप से अनुभवन होता है।

बौद्ध — विकल्प और निर्विकल्प एक साथ होते हैं इसलिए, अथवा वे ऋम-ऋम से होकर भी भ्रतिशीघ होते हैं इसलिये एक रूप में प्रतीति में भ्राकर श्रकेले विकल्प में ही स्पष्टता प्रतीत होती है।

विशेषार्थ — सविकल्पक ज्ञान ग्रीर निर्विकल्पक ज्ञान दोनों में एक साथ मन की प्रवृत्ति होती है श्रतः अज्ञानी जन उन दोनों को एक रूप ही मानने लग जाते हैं। कभी-कभी उन सविकल्पक ग्रीर निर्विकल्पक में ग्रीत बीघृता से भी मन की प्रवृत्ति स्वरूपं वे (पमवैद्याद्यं) परिकल्पन्य कथं परीक्षको नाम ? धनवस्थाप्रसङ्गात्-ततोप्यपरस्वरूपं तिविति परिकल्पनप्रसङ्गात् । गुगपद्वृत्तं स्वाभेदाध्यवसाये दीर्घशास्त्रुलीभक्षरागदौ रूपादिज्ञानपञ्चक-स्यापि सङ्कोरपत्तं रभेदाध्यवसायः किन्न स्यात् ? भिन्नविषयत्वात्ते यां तदभावे-श्रत एव स प्रकृतयोरिप न स्यात् क्षास्यत्वानविषयत्वेनानयोरप्यस्याविशेषात् । लघुकृतः स्वाभेदाध्यवसाये-असरिटत-

हुम्रा करती है सो वह भी दोनों ज्ञानों में एकत्व का आरोप करा देती है श्रीर इसी के निमित्त से पीछे होने वाले विकल्प में वैश्वाद्य मालूम पड़ता है जैसे कि शीघृता से बोले गये वाक्यों में, श्रंतिम वाक्य में, ही वैशद्य प्रतीत होता है।

जैन-ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि एक मात्र विकल्प को छोडकर दूसरे की प्रतीति ही नहीं है। जब वे भिन्न-भिन्न रूप से प्रतीत होते, तब उन दोनों में से एक का दूसरे में ग्रारोप होता जैसे कि मित्र में चैत्र का। विकल्प ग्रस्पष्ट है और निर्विकल्प स्पष्ट है यह प्रत्यक्ष से तो प्रतीत होता नहीं फिर भी जिसमें विशदता दिखाई देती है उसे तो छोड़ देवे भौर जिसमें वह नहीं दिखती वहां उसकी कल्पना करे तो वह परीक्षक कैसे कहलायेगा ? तथा-ऐसी स्थिति में कोई स्वरूप व्यवस्था भी नहीं बन सकेगी क्योंकि सनिकल्पक ज्ञान जैसे विशद धर्म रहित है वैसे अविशद धर्म से भी वह प्रथक है ऐसी कल्पना भी की जा सकती है। "एक साथ होने से विकल्प-निविकल्प में अभेद मालुम पड़ता है" ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। बडी तथा कडी पडी लाते समय रूपादि पाचों ज्ञानों की प्रवृत्ति भी साथ-साथ होती है ग्रत. उनमें भी भ्रभेद का प्रसंग प्राप्त होगा अर्थात् बड़ी पूड़ी खाते समय उसका रूप, रस, गन्ध, कड़-कड़ शब्द तथा स्पर्श ये पांचों ज्ञान एक साथ होते हुए के समान मालूम पड़ते हैं परन्त फिर भी उनमें भिन्नता ही मानी गयी है। यदि कहा जाय कि उन पांचों का विषय प्रथक-प्रथक है उन्हें एक कैसे माना जा सकता है तो फिर इन विकल्प-निर्विकल्प में भी भिन्न भिन्न विषयता है। देखो-विकल्प का विषय सामान्य अर्थात् सतान है भौर निविकल्प का विषय क्षणा अर्थात् स्वलक्षण है। यदि कहा जावे कि विकल्प भौर निविकल्प भिन्न भिन्न तो हैं किन्तु बहुत शीघ्र ही होने से उनमें अभेद मालूम पड़ता है सो यह कथन भी युक्ति-युक्त नहीं है क्योंकि गर्दभ की रेकने ब्रादि रूप किया में भी लघुवृत्ति होने से अभेद मानना पड़ेगा तथा कपिल के यहां बृद्धि और चैतन्य में भेद की उपलब्धि नहीं होने पर भी जैसे भेद माना गया है वह भी स्वीकार कैसे नहीं करना होगा ? क्योंकि तुमने भी विकल्प मात्र एक ही ज्ञान में सविकल्प और भित्यादावस्यभेदाध्यवसायप्रसङ्गः । कथं वैवं कापिलानां बुद्धिवैतन्ययोर्भेदोऽनुपलभ्यमानोपि न स्यात् ?

ग्रथानयोः सादृष्याद्भेदेनानुपलम्भः, ग्रभिभवाद्वाभिषीयते ? ननु किंकुतमनयोः सादृश्यम्-विषयाभेवकृतम्, ज्ञानरूपताकृतं वा ? न तावद्विषयाभेवकृतम्; सन्तानेतरिवषयत्वेनानयोविषयाभे-दार्जिद्धः ज्ञानरूपतासादृष्येन त्वभेदाध्यवसाये—नीलपीतादिज्ञानानामपि भेदेनोपलम्भो न स्यात् । ग्रथाभिभवात्; केन कस्याभिभवः? विकल्पेनाविकल्पस्य भानुना तारानिकरस्येवेति चेत्; विकल्प-स्याप्यविकल्पेनाभिभवः कृतौ न भवति ? बलीयस्स्वादस्येति चेत्; कृतोस्य बलीयस्स्वम्-बहुविषयात्,

निविकल्प रूप दो ग्रसत्य भेद मान लिये हैं। पुनः हम ग्रापसे पूछते हैं कि उन विकल्प भीर निविकल्प में साहश्य होने से भेद का उपलंभ नहीं होता है, ऐसा मानते हैं कि एक इसरे के द्वारा दब जाने से भेद दिखाई नहीं देता । यदि सद्शता के कारण भेद का अनुपलंभ है ऐसा कहा जावे तो वह साइश्य उन सविकल्पक, निविकल्पक जानों में किस बात को लेकर आया ? विषय के अभेद को लेकर आया या जानपने की समानता को लेकर आया ? यदि प्रथम पक्ष को लेकर समानता कही जावे तो ठीक नहीं क्योंकि दोनों का विषय पृथक-पृथक है। एक का विषय है संतान तो दूसरे का क्षण । द्वितीय पक्ष की अपेक्षा यदि सद्शता मानी जाती है तो जगत में जितने भी भिन्न-भिन्न नील पीतादि विषयक ज्ञान हैं वे सब एकमेक हो जायेंगे। यदि दब जाने से अभेद मालम होता है ऐसा कहा जाय तो कौन किससे दबता है ? विकल्प के द्वारा निर्विकल्प दब जाता है, जैसे सूर्य से नक्षत्र, तारे ग्रादि दब जाते हैं, ऐसा कहो तो हम पूछेंगे कि विकल्प का निर्विकल्प से तिरस्कार क्यों नहीं होता? बलवान होने के कारण विकल्प को निविकल्प नहीं दबा सकता तो यह बताओं कि विकल्प बलवान कैसे हम्रा ? म्रधिक विषय वाला होने से कि निश्चयात्मक होनेसे ? प्रथम पक्ष तो बनता नहीं क्योंकि तुम्हारी मान्यतानुसार वह निर्विकल्प के विषय में ही प्रवृत्त होना कहा गया है अधिक में नहीं, अन्यथा अग्रहीत ग्राही होने से विकल्प को प्रमारा मानना पडेगा । दूसरा पक्ष लेवें तो वह निश्चयात्मकत्व किसमें है अपने स्वरूप में या श्रर्थ में ? स्वरूप में हो नहीं सकता क्योंकि "सर्व चित्तचैत्तानामात्मसंवेदनं प्रत्यक्षम्" ऐसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का लक्षण, आपके "न्यायबिन्द्" नाम के ग्रन्थ में लिखा है। धर्यात पदार्थ को ग्रहण करने वाले ज्ञान को "चित्त" कहते हैं तथा उसी चित्त की अवस्था सख दु:ख आदि अने क प्रकार की होती है उन अवस्था विशेषों को "चैत्त"

विश्वयास्यकृत्वाद्वा ? प्रयमपक्षोऽधुक्तः, निविकत्यविषय एव तत्प्रवृत्यभ्युपनमात्, प्रत्यया प्रष्टहीतार्ष-ष्ठाहित्वेन प्रमाखान्तरत्वप्रसङ्गः । हितीयपक्षेपि स्वरूपे निश्चयात्मकत्व तस्य, अर्थरूपे वा ? न द्वावत्त्वरूपे—

"सर्वेषक्तचैतानामात्मसवेदन प्रत्यक्षम्" [न्यायिन पृ० १६ ] इत्यस्य विरोधात् । नाप्यर्थे-विकल्पस्येकस्य निश्चयानिश्चयस्वभावद्वयप्रसङ्गात् । तच परस्पर तद्वतदर्वकान्ततोभिनन चेत्; सम-बायाद्यनम्युपगमात् सम्बन्धासिद्धः 'वलवान्विकत्यो निश्चयात्मकत्वात्' इत्यस्यासिद्धः । अभेदेकान्तेपि-तद्वयं तद्वानेव वा भवेत् । कथचितादात्स्ये-निश्चयानिश्चयस्वरूपसाधारसामात्मा प्रतिपद्धते

कहते हैं। इन चित्त ग्रीर चैतों का सवेदन होना-ग्रन्भव में ग्राना स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कहलाता है। ये ज्ञान ग्रपने स्वरूप में निविकल्प होते हैं. ऐसा इस वाक्य से सिद्ध होता है। अतः निश्चायक होने से विकल्प बलवान है ऐसा कहना सिद्ध नहीं हम्रा। यदि दूसरा पक्ष कही तो वह विकल्प ज्ञान अर्थ में निश्चयात्मक है तो भी ठीक नहीं है क्योंकि फिर उस विकल्प में निश्चय ग्रीर अनिश्चय, यह दो स्वभाव मानने पड़ेंगे, अर्थात् विकल्प, स्वरूप का तो अनिश्चायक है और अर्थ का निश्चायक है ऐसे दो स्वभाव उसमें मानने होंगे। तथा वे दोनों स्वभाव ग्रौर खुद विकल्प, इनका परस्पर में भेद रहेगा या अभेद ? भिन्न-पना मानें तो आपके यहां समबायादि सम्बन्ध स्वी-कार नहीं किया है, ग्रतः उन भिन्न स्वभावों का सम्बन्ध उसके साथ किससे होगा ? फिर "विकल्प बलवान है निश्चय स्वरूप होने से" इस अनुमान की बात कहां रही ? यदि उन निश्चय और अनिश्चय स्वभावों का विकल्प में श्रभेद माना जाय तो या तो वे दो स्वभाव ही रहेंगे या वह विकल्प ही रहेगा। विकल्प का स्वभावों के साथ तादातम्य है ग्रर्थात् विकल्प निरुचय और भ्रनिश्चय स्वरूप को समान रूप से भ्रपने में धारण करता है ऐसा कहो तो वह विकल्प स्वरूप में भी विकल्पात्मक हो गया सो ऐसी बात सिद्धांत के विरुद्ध पड़ती है क्योंकि बौद्धों ने विकत्प को स्वरूप की भ्रपेक्षा निर्विकल्प माना है। ग्रन्यथा निश्चय स्वरूप के साथ विकल्प का तादारम्य नहीं बनता है। तथा यह बात भी है कि स्वरूप का निश्चय किये बिना वह विकल्प मर्थ का निश्चय भी नहीं करा सकता है, नहीं तो फिर ग्रपने स्वरूप को ग्रहण किये विना भी ज्ञान, पदार्थ को ग्रहण करने लगेगा। ग्रप्रत्यक्ष ग्रर्थात् ग्रत्यन्त परोक्ष ज्ञान के द्वारा मर्थ का ग्रहण नहीं होता ऐमा आपके यहां भी माना है, उसमें विरोध भायेगा क्योंकि यहां विकल्प को उस रूप मान रहे हो।

चैद्विकरूप:-स्वरूपेपि सर्विकरुपकः स्यात्, अन्यया निरुचयस्वरूपतादात्म्यविरोघः। न च स्वरूपम-निक्रिन्यन्विकरुरोऽर्थनिक्रायकः, ब्रन्यचाऽग्रहोतस्वरूपमपि ज्ञानमर्यप्राहकं भवेत् तथाच--

'भन्नस्यक्षोपलम्भम्य" [ ] इत्यादिविरोधः; तत्स्वरूपस्यानुभूतस्याप्यनिश्चितस्य क्षाणुकत्वादिवसान्यनिश्चायकत्वम् । विकल्पान्तरेण् तन्निश्चयेऽनवस्या ।

कञ्चानयोरेकत्वाध्यवसायः-किमेकविषयत्वम्, ग्रन्यतरेणान्यतरस्य विषयीकरण् वा, परत्रेतर-स्याध्यारोपो वा ? न तावदेकविषयत्वम्, सामान्यविशेषविषयत्वेनानयोभिन्नविषयत्वात् । इत्य-

भावार्थ—बौद्ध मत में जान को परोक्ष नहीं माना है, अर्थात् वे भी जैन के समान जान को स्वसंवेद्य मानते हैं। उनके यहां पर कहा है कि जिस जान की खुद को ही उपलब्धि नहीं है वह जान धर्य की उपलब्धि में भी कारण नहीं बन सकता। ग्राह्य पदार्थ की सिवित्त ग्राह्क जान के अनुभव के बिना कैसे हो ? अर्थात् नहीं हो सकती। अतः यहां जेनाचार्य बीद्ध को समभा रहे हैं कि आपका वह विकल्प अपने स्वरूप का निश्चय किये बिना अर्थ का ग्राहक नहीं बन सकता है। विकल्प का स्वरूप अपुभूत होते हुए भी वह अनिश्चित्त सा रहता है जैसे कि अणिकत्य आदि का अनुभव होते हुए भी उस का निश्चय तो उस विकल्प से नहीं होता है। इस तरह से विकल्प को मानो तो अर्थ का निश्चय कराने के लिये एक दूसरा विकल्प लाना पढ़ेक्ष सत्त तह तो अनवस्था आयेगी।। एक प्रश्न यह भी है कि सविकल्प और निविकल्प में एक रूप से प्रतीति क्यों आती है? दोनों का एक विषय होने से अथवा दोनों में से कोई भी एक दूसरे का विषय करते हैं इसलिये अथवा पर में प्रन्य का प्रध्यारोप होने से ? एक विषयपना तो है नहीं, क्योंकि अविकल्प का विषय विशेष है और सविकल्प का सामान्य । अतः दोनों सविकल्प और निविकल्प का सिन्य-भिन्न विषय वाले ही हैं।

बौद्ध — निविकल्पक प्रत्यक्ष का विषय तो दृश्य है भीर सविकल्प का विषय विकल्प्य है, ये दोनों एक से हो जाते हैं। अतः दोनों ज्ञान अभिन्न विषय वाले मालूम पड़ते हैं।

जैन — यह कथन अयुक्त है क्योंकि — एकत्वाध्यवसाय तो वह है कि, दृश्य में विकल्प्य का आरोप करना। अब वह धारोप दोनों के ग्रहण करने के बाद होगा या बिना ग्रहण किये ही ? ग्रहण करके हो नहीं सकता क्योंकि को भिन्न स्वरूप से चिकल्पं ल्प्यं )योरेकत्वाध्यवसायार्शाभ्यविषयत्त्रम्; इत्यप्ययुक्तम्; एकत्वाध्यवसायो हि इस्ये विकल्प्यस्याप्यारोपः। स च गृहीतयोः, प्रमृहीतयोवितयोभवेत् ? न तावव्गृहीतयोः; प्रिभत्वरूपत्या प्रतिमाससामन्योधेटपटयोरिकेत्वाध्यवसायायौगात् । न चानयोग्रं हुणं दक्षेतेन, प्रस्य विकल्प्यागोचर- त्वात् । नापि विकल्पेतः, प्रस्यापि इत्यागोचरत्वात् । नापि ज्ञानान्तरेणः, प्रस्यापि निर्विकल्पक्तस्ये विकल्पात्मकत्वे चोक्तदोषानितकमात् । नाप्यगृहीतयोः स सम्भवित प्रतिप्रसङ्गात् । साइस्यनिवत्यनप्रारोपो इष्टः, वस्ववस्तुनोश्च नोलखरविषाणयोरिय साइस्याभावाष्ट्राध्यारोपो युक्तः । तर्षे कविषयपवस् ।

क्रन्यतरस्यान्यतरेण विषयीकरणमपि-समानकालभाविनोरपारतन्त्र्यादनुपपन्नम् । श्रविषयी-कृतस्यान्यस्यान्यत्राध्यारोपोप्यसम्भवी । किन्त, विकल्पे निविकल्पकस्याध्यारोपः, निविकल्पके

प्रतिभासित होते हैं उनमें घट-पट ग्रादि की तरह एकत्व अध्यवसाय हो ही नहीं सकता। ग्रन्था यह तो बताम्रो कि हस्य ग्रीर विकल्प्य इन दोनों का ग्रह्सा कीन करेगा? निर्विकल्प दर्णन के द्वारा तो होता नहीं क्योंकि निर्विकल्प का विकल्प्य स्थिय ही नहीं है। सिवकल्प भी दोनों को नहीं जानेगा, क्योंकि यह स्वलक्षण को नहीं जानता। तीसरा जान आयेगा तो वह भी निर्विकल्प या सिवकल्प हो रहेगा। उसमें बीए पहले के दोप प्रांते हैं। बिना दोनों को ग्रहण किये उनमें एकत्वपने का काम में कैसे हो? माने तो ग्रातिम्संग दोष ग्रायेगा ग्रायंत् फिर तो गथा और उसके सीग ग्रादि पदार्थ में भी एकत्व का ग्रारोग करते रहेंगे। ग्रन्था, आरोप भी होता है तो वह साइश्य के तिनित्त से होता है, किन्तु ग्रापके यहां हश्य को तो वस्तु रूप और विकल्प को अवस्तुरूप माना है, फिर उनमें ग्रारोप कैसे होगा? ग्रतः नीस ग्रीर विकल्प को अवस्तुरूप माना है, फिर उनमें ग्रारोप कैसे होगा? ग्रतः नीस ग्रीर विकल्प को स्रारोप नी हो हो सकता है ग्रीर इसीलिए सर्विकल्प और निर्विकल्प में एक विषयपना भी नहीं है।

र्मरापक्ष — विकल्प और निर्विकल्प में से ग्रन्य का ग्रन्य के द्वारा विषय किया जाता है अतः उन दोनों में एक-पने का बोध होता है ऐसा मानना भी बनता नहीं। वे दोनों एक साथ होते हैं ग्रतः स्वतन्त्र होने से एक दूसरे के विषय को कैसे ग्रहए। करेंगे? बिना विषय किये ग्रन्य का ग्रन्य स्थान पर आरोप भी काहे का। अंत में ग्रापके मनः समाधान के लिये मान लिया जाय कि ग्रारोप होता है तो यह बताओं कि विकल्प में निविकल्प का ग्रारोप है कि निविकल्प में विकल्प का ग्रारोप होता है ऐसा कहो तो सभी ज्ञान निविकल्प है शिकाल्प में निविकल्प का ग्रारोप होता है ऐसा कहो तो सभी ज्ञान निविकल्प है शिकाल्प में निविकल्प का ग्रारोप होता है ऐसा कहो तो सभी ज्ञान निविकल्प

विकल्पस्य वा ? प्रयमपक्षे-विकल्पश्यवहारीच्छेवः निक्षितज्ञानानां निक्किल्पक्त्यप्रसङ्गात् । द्विवीय-पत्रीप-निक्षिकल्पकवार्तीच्छेवः – सकलज्ञानानां सविकल्पकत्वानुषङ्गात् ।

क्षिण, विकल्पे निविकल्पकषमीरोपाड शद्यव्यवहारवत् निविकल्पके विकल्पकमीरोपादवैशद्य-व्यवहारा किल्ल स्यात् ? निविकल्पकषमें सामिन्न स्वादिकल्पक्षमें स्वाद्यान्य समानम् । भवतु वा तेनेवामिभवः; तथाप्यसी सहभावमात्रात्, अभिन्नविषयस्वात्, अभिन्नक्षमभौजन्यस्वाद्वात् ? अयमपन्ने गोदर्शनस्वप्रेटविकल्पस्य स्पष्टप्रतिभासो भवेस्सहमावाविक्षेष्यत् । अयानयोभिन्नविष्यत्वात् न अस्पष्टप्रतिभासमिन्नभूयाश्वविकल्पे स्पष्टतमा प्रतिभासः; तर्हि शब्बस्वनक्षस्यमभ्योत्रानुभवत् । तत्र क्षराक्षयानुमानं स्पष्टमनुभूयतामभिन्नविषयस्वाभीतादिविकल्पवत् । भिन्नसामग्रीजन्यस्वादनुमान-

हो जायेगे तथा विकल्प रूप जगत का व्यवहार समाप्त हो जायेगा। इसरे पक्ष में निविकल्य का अस्तित्व नहीं रहता, सभी ज्ञान सविकल्प ही रह जायेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे विकल्पमें निविकल्प का ग्रध्यारीप होने से वह विकल्प विशद हो जाता है तो वैसे ही निविकल्प में विकल्प का आरोप होने से वह भी अविशद क्यों नहीं होगा ? यदि कहो कि निर्विकल्प के धर्म द्वारा विकल्प का धर्म दब जाता है ग्रत: उसमें विशदता ही रहती है तो हम भी कहेगे कि विकल्प धर्म के द्वारा निर्विकल्प का स्वभाव दब जाता है अतः वह अविशद होता है ऐसा भी क्यों न मानें ? अच्छा मान लिया कि निविकल्प से विकल्प तिरस्कृत होता है तो भी हम उसका कारए। पहोंगे कि वह ग्रभिभव क्यों हुआ ? साथ होने से हुआ कि ग्रभिन्न विषय के कारण, अथवा अभिन्न सामग्री से उत्पन्न होने के कारण ? साथ होने से कही तो गाय के दर्शन (देखने ) के समय प्रश्व का विकल्प स्पष्ट प्रतिभास बाला हो जायेगा. क्योंकि साथ तो दोनों हैं ही । यदि कही कि इनमें तो गी ग्रीर अव्य इस प्रकार भिन्न भिन्न विषय हैं ग्रत: ग्रस्पष्ट प्रतिभास का तिरस्कार करके अध्व विकल्प में स्पष्टता नहीं आ पाती है तो फिर श्रोतेन्द्रिय से पैदा हये निर्विकल्प प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा शब्द रूप स्वलक्षण जानते हुए व्यक्ति को उसी शब्द के क्षाणिकत्व की सिद्धि के लिए होने बाला अनुमान स्पष्ट हो जाय । अभिन्न विषय तो है ही जैसे कि नीलादि विकल्प ग्रभिन्न विषय वाला है।

श्रीद्ध — अनुमान की सामग्री हेतु रूप है, ग्रीर प्रत्यक्ष दर्शन की श्रोत्रादि इन्द्रिय रूप है, ग्रतः भिन्न सामग्री जन्य विकल्प रूप श्रनुमान का प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा ग्राधि-भव नहीं होता, ग्रार्थात् श्रनुमान स्पष्ट रूप नहीं हो पाता है ? विकल्पस्याध्यक्षेण तद्वर्मायिभवामावेसकलविकल्पानां विश्वदावभासिस्वसंवेदनप्रत्यक्षेणाधिप्रस्तामग्री-जन्येनामिमवप्रसङ्गः । ग्रथ तत्रामिग्नसामग्रीबन्यत्वं नेष्यते-तेषां विकल्पवासनाजन्यत्वात्, सवेदन-मात्रप्रभवत्वाच्च स्वसंवेदनस्य इत्यसत्; नीलादिविकल्पस्याप्यध्यक्षेणामिभवाभावप्रसङ्गान्तवापि तद्वविजेषात् ।

र्किच, प्रनयोरेकस्वं निर्विकल्पकमध्यवस्यति, विकल्पो वा, ज्ञानान्तरं वा ? न तावन्निविकल्प-कम्; प्रध्यवसायविकलत्वात्तस्य, ग्रन्थया भ्रान्तताप्रसङ्गः। नापि विकल्पः; तेनाविकल्पस्याविष-योकरुणात्, श्रन्यथा स्वलक्षणगोचरताप्राप्तेः "विकल्पोऽवस्तुनिर्भासः" [ ] इत्यस्य विरोधः।

जैन—इस तरह कहो तो सभी सिवकल्प जानों का विशद प्रतिभास युक्त स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूप निविकल्प जान से अभिभव होने लगेगा? क्योंकि उन सबकी ग्रभिन्न ही सामग्री है, श्रर्थात् वे जान अभिन्न सामग्री जन्य हैं।

बौद्ध—सविकल्प ज्ञान और स्वसवेदन ज्ञान इन दोनों की सामग्री को हम लोग समान नहीं मानते, क्योंकि सविकल्पक ज्ञान तो विकल्पवासनाग्रों से जन्य हैं, श्रोर स्वसंवेदन ज्ञान संवेदन मात्र से जन्य हैं।

जैन – यह बौद्ध काकथन बुद्धुर्जसे लगता है, ऐसामाने तो नीलादि विकल्प भी प्रत्यक्ष से श्रीभभूत न हो सकेगे क्योंकि वहां भी भिन्न सामग्री मोजूद है।

सावार्थ — बौढ, निविकत्य ज्ञान को प्रमारा मानते हैं और सविकत्य को अप्रमाण। जब जैन के द्वारा उनको पूछा गया कि यदि निविकत्य ही वास्तविक प्रमाण है तो उसकी प्रतीति क्यों नहीं आती? इस प्रश्न पर सबसे पहले तो उसने जवाब दिया कि निविकत्य और विकत्य दोनों अति शीष्ण पैदा होते हैं अर्थात् निर्विकत्य और विकत्य दोनों अति शीष्ण पैदा होते हैं अर्थात् निर्विकत्य तो दब जाता है और विकत्य ही विकत्य मालूम पड़ता है। इस प्रसंगत उत्तर का खण्डन करते हुए आचारों ने कहा कि इस तरह से तो रूप रस आदि पांचों ज्ञानों में अभेद मानना होगा क्योंकि वहां भी शीष्ण होते हैं। विकत्य और निविकत्य का विषय अभिन्न है अतः निर्विकत्य की प्रतीति नहीं है यह भी सिद्ध नहीं हुआ। निविकत्य का विकत्य भीन्न है अतः निविकत्य की प्रतीति नहीं है यह भी सिद्ध नहीं हुआ। निविकत्य का विकत्य में आरोप होना भी नहीं बनता है क्योंकि जब तक दौनों को जानते नहीं तब तक एक का दूसरे में आरोप भी नहीं हो पाता। निविकत्य बेचारा सत्यज्ञान होकर भी

न चाविषयीकृतस्यान्यत्रारोषः। न ह्यप्रतिपन्नरजतः शुक्तिकायां रजतमारोपयति । ज्ञानान्तरं तु
निविकल्पकम्, सविकल्पकं वा ? उभयत्राप्युभयदोषानुषङ्गतस्तदुभयविषयत्वायोगः । तदन्यतरविषयेणानयोरेकत्वाध्यवसाये-ध्रतिप्रसङ्गः-प्रक्षज्ञानेन त्रिविप्रकृष्टेतरयोरप्येकत्वाध्यवसायप्रसङ्गात् ।
तन्न तयोरेकत्वाध्यवसायाद्विकल्पे वैश्वप्रप्रतितिः, प्रविकल्पकस्यानेनैवैकत्वाध्यवसायस्य चोक्तन्यायेनाप्रसिद्धत्वात् ।

यच्चोच्यते-संहृतसकलविकल्पावस्थायां रूपादिदर्शनं निर्विकरूपकं प्रत्यक्षतोऽजुभूयते । तदुक्तम्—

उस ग्रसत्य विकल्प के द्वारा दब जाता है तो यह बहुत ग्राश्चर्यकारी बात हो जाती है। इसी प्रकार बौद्ध यह भी नहीं बता पा रहे कि विकल्प के द्वारा निविकल्प ही क्यों दब जाता है। दोनों ज्ञान साथ है, इसलिए कि स्रभिन्न विषय वाले हैं अथवा श्रभिन्न सामग्री से पैदा हए है इसलिए इन तीनों में से किसी भी हेतू के द्वारा निर्वि-कल्प का ग्रभिभव होना सिद्ध नहीं होता है ।। श्रव यह बात बताओ कि इन विकल्प और निविकल्पों के एकत्व को निविक पक जानता है कि सविकल्पक ? अथवा तीसरा कोई ज्ञानान्तर ? निर्विकल्पक तो अध्यवसाय करता नही वह तो उससे बिल्कुल रहित है ग्रन्यथा ग्रापके उस निर्विकल्पक ज्ञान की भ्रांतपने का प्रसंग आता है जैसे कि नीलादि विकल्पों को भापने भ्रांतरूप माना है। विकल्प ज्ञान भी दोनों में एकत्वा-ध्यवसाय का निर्णय नहीं देता क्योंकि वह भी निर्विकरेंप को जानता नहीं. यदि जानेगा तो उसे भी स्त्रलक्षण को जानने वाला मानना पडेगा। तथा च विकल्प धवस्त में ज्ञान को उत्पन्न करता है ऐसा जो कहा है वह विरुद्ध होगा। बिना जाने अन्य का ग्रन्थ में ग्रारोप भी कैसे करे। देखो ... रजत को बिना जाने सीप में उसका आरोप कैसे हो सकता है. अर्थात नहीं ? तीसरा पक्ष अर्थात एक अन्य ही ज्ञान दोनों के सविकल्पक निर्विकल्पकों के एकत्व को जानता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि वह ज्ञानान्तर भी सविकल्प या निविकल्प ही होगा। अतः दोवों पक्ष में पहले के वहीं दोष धावेंगे. क्योंकि वे दोनों ही धापस में एक दसरे के विषयों को जानते ही नहीं हैं। बिना जाने एक किसी को विषय करके ही एकत्वाध्यवसाय करेंगे तो अति-प्रसङ्घ दोष आता है अर्थात् इन्द्रिय ज्ञान, दूर देश, दूर काल, दूर स्वभाव, वाले मेरु आदि पदार्थ में तथा निकटवर्ती घटादि पदार्थ में एकत्व का ज्ञान करने लगेंगे । क्योंकि जानने की जरूरत तो रही नहीं। इसलिए यह बात नहीं बनती कि उन विकल्प श्रवि- "संहृत्य सर्वतिश्चिन्तांस्तिमितेनान्तरात्मना । स्थितोपि चक्षुषा रूपमीक्षते साऽक्षजा मति।" ।। १ ।।

[ प्रमाखवा• ३।१२४ ]

प्रत्यक्षं कस्पनापोढं प्रत्यक्षेगीव सिद्धघति । प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामसश्रयः'' ।। २ ।।

[प्रमाणवा० ३।१२३] इति ।

न चात्रावस्थायां नामसंश्र्यतयाऽननुभूयमानानामपि विकल्पानां सम्भवः-म्रतिप्रसङ्घादित्यपु-क्तिमात्रम् ; प्रस्वं विकल्पयतो गोदर्शनलक्षणायां संहृतसकलविकल्पावस्थायां स्थिपस्यूलादिस्वभावा-

कस्प दोनों में एकत्व का ग्रध्यवसाय होने से निविकल्प की विश्वदता विकल्प में प्रतीत होती है । निविकल्प भी एकत्वाध्यवसाय करने में समर्थ नहीं है क्योंकि उसमें वही दोनों को विषय न करने की बात है ।

बौद्ध — हमारी मान्यता है कि सम्पूर्ण विकल्पों से रहित अवस्था में रूपादि का निविकल्प दर्शन होता है यह बात प्रत्यक्ष से अनुभव मे आती है। कहा भी है —

. चारों घोर से सम्पूर्ण चिन्छाओं को हटाकर निश्चल ऐसे झात्म चक्षु के द्वारा रूप का दर्णन होना इन्द्रिय प्रत्यक्ष कहलाता है।।१।। प्रत्यक्ष प्रमाण कल्पना से रहित है वह प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होता है, प्रत्येक झात्मा के द्वारा वह जाना जाता है आर्यात् सभी को स्वसंवेदन से अनुभव मे झाता है। तथा विकल्प प्रमाण तो शब्द का झाश्रय लेकर उत्पन्न होता है।।२।। सारे विकल्प जहां नष्ट हो गये हैं उस अवस्था में शब्द के आश्रय से होने वाले विकल्प अनुभव में नहीं झाते हैं फिर भी यदि मानें तो झति प्रसङ्घ आता है अर्थात् सुप्त मूर्ष्टिल झादि अवस्था में भी विकल्प मानें पड़ेगे।

जैन — यह सुगत वादी का कथन सुसंगत नहीं है, कोई पुरुष है वह प्रश्व का विकल्प कर रहा है उसके उसी समय गो दर्शन हो रहा है जो कि अपने में सम्पूर्ण विकल्प से रहित है, उस अवस्था में स्थिर, स्थूलादि रूप से पदार्थ की प्रतीति कराने वाले तथा विपरीत जो क्षणिक झादि हैं उनके झारोप से जो विरुद्ध है ऐसे प्रत्यक्ष में अनिरुचय का अभाव होगा, अर्थाप्त प्रत्यक्ष को निश्चायक मानना पड़ेगा, जो आपको इस्ट नहीं हैं। यदि वह प्रत्यक्ष अनिश्चायक होता तो उस अश्व विकल्प के हुटते

र्षेक्षाक्षास्कारिक्षो निपरीतारोपिव ध्वस्याध्यक्षस्यानिश्वयातमकत्वायोगात् । तस्त्रे वा प्रध्वविकल्पाद् ध्यु-रियतिनतस्य गिव स्मृतिनं स्यान् क्षात्मिकत्वादिवत् । नामसश्रयात्मनो विकल्पस्यात्र निषेषे तु न किश्विदनिष्टम् । न नाशेषविकल्पानां नामसंश्रयतैव स्वरूपम्; समारोपिवरोषिप्रहृत्यक्षस्यात्वास्ते वा मित्यप्रे व्यासतो वक्ष्यामः । न नानिस्वयात्मनः प्रामाण्यम्; गव्छत्तत्यस्वर्थस्वेदनस्यापि तत्प्रसञ्जात् । निद्वयहेतुत्वातस्य प्रामाण्यमित्ययुक्तम्; संशयादिविकल्पजनकस्यापि प्रामाण्यसञ्जात् ।

ही उस व्यक्ति को गाय में स्मृति न होती जैसे कि क्षिण्किष्टि को नहीं होती है। हां इस प्रत्यक्ष में गब्द के ब्राध्यय से होने वाले विकल्प का निषेष करें तो हम जैन को कुछ प्रनिष्ट नहीं है। यह एकांत तो है नहीं कि सारे विकल्प साब्दाश्रित ही हैं, क्योंकि विकल्प समारोप के विरोधी ज्ञान स्वरूप हुआ करते हैं। इस बाल को हम शब्दाईत के प्रकरण में विस्तार से कहने वाले हैं। जो अनिश्चयात्मक होता है उसमें प्रमाणता नहीं होती है। यदि प्रनिश्चयात्मक ज्ञान भी प्रमाण हो तो चलते हुए व्यक्ति को तृरणादि का जो अनश्यवसाय रूप ज्ञान होता है उसे भी प्रमाण मानना पड़ेगा।

बौद्ध — निर्विकल्प ज्ञान निश्चय कराने में कारण भूत जो विकल्प है उसकी उत्पत्ति में निमित्त पड़ता है अतः निर्विकल्प ज्ञान को प्रमाण माना गया है।

जैन — यह कथन भी ठीक नहीं, ऐसा माने तो जो निर्विकल्प ज्ञान संश-यादि रूप विकल्पों को पैदा करते हैं उन्हें भी प्रमाण मानना होगा।

बौद्ध — देखिये संशयादि रूप विकल्प पैदा करने वाले निविकल्प ज्ञान स्व-लक्षम् को तो जानते नहीं अतः उनसे होने वाले संशयादि रूप विकल्प भी अप्रमाण होते हैं इसलिये जो स्वलक्षण का अध्यवसाय करते हैं ऐसे विशिष्ट निविकल्प से जो विकल्प होंगे वे तो सच्चे ही रहेंगे।

जैन — यह बात तो विकल्प के पक्ष में भी समान ही है क्योंकि नीलादि विकल्प भी स्वलक्षण को जानते नहीं क्योंकि वे स्वलक्षण के ब्रालम्बन से हुए ही नहीं हैं, बिना उसके ब्रालम्बन के उसको जानने में विरोध ब्राता है। इस प्रकार नीलादि विकल्प जैसे स्वलक्षण के ब्राहक न होकर भी प्रमाणिक माने हैं वैसे बौद्ध को संब-यादि विकल्पों को भी प्रमाणिक मानना ही होगा। स्वलक्षणानध्यवसायित्वात्तद्विकल्पस्यादोबोऽगम्, इत्यन्यत्रापि समानम् । न हि नीलादिविकल्पोपि स्वलक्षणाध्यवसायी; तदनावम्बनस्य तदध्यवसायित्वविरोधात् । 'मनोराज्यादिविकल्पः कथ तदस्यवसायी'? इत्यप्यस्वैव दृष्ण् यस्यासी राज्याद्यप्राहकस्वभावो नास्माकम्, सत्यराज्यादि-विषयस्य तदग्राहकस्वभावस्वाभ्युगमात् ।

न चास्य विकल्पोत्पादकत्व घटते स्वयमविकल्पकत्वात् स्वलक्षसम्बत्, विकल्पोत्पादनसामध्या-

बौद्ध — मनोराज्यादि रूप ( मन के मनोरय रूप ) विकल्प भी स्वलक्षरा से नहीं हुए हैं फिर वे उनका निश्चय जैसे करते है वैसे ही नीलादि विकल्प भी स्व-लक्षरा से उत्पन्न न होकर उनका ग्रध्यवसाय करेंगे।

जैन—यह दोष तो तुमको ही ब्रावेगा, क्योंकि तुमने मनोराज्यादि विकल्प को राज्यादिक पदार्थ का ब्राहक नहीं माना है, हमको क्या दोष ? हम तो मनो-राज्यादि विकल्प का विषय भी सत्य राज्य रूप पदार्थ ही मानते हैं।

भावार्थ - बौद्ध के यहां निविकल्प प्रमाण का विषय स्वलक्षण माना है भौर सविकल्पक प्रमाण जो कि मात्र संवृति से प्रमाणभूत है उसका विषय क्षण या विक-ल्प्य रूप पदार्थ माना है। उनका कहना है कि निविकल्प ज्ञान हो वास्तविक प्रमासा है क्योंकि वह वास्तविक वस्त को जानता है। स्वलक्षण वस्त का स्वरूप है भीर उसको निर्विकल्प ज्ञान जानता है तथा सामान्य और विशेष में से विशेष को जानता है। सविकल्प ज्ञान सामान्य को जानता है। निर्विकल्प प्रमाण को लक्षण करते हए कहा है कि "कल्पना पोढमञ्चातं प्रत्यक्षम" कल्पना अर्थात नाम जात्यादि रूप कल्पना को जो हटाता है तथा जो भ्रात नहीं है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैनाचार्य ने कहा कि जब निविकल्पक प्रमास वस्तू का निश्चय ही नहीं कराता तब वह प्रमाण कैसे हो सकता है ? ग्रर्थात् नहीं । इस पर बौद्ध ने कहा कि स्वयं निश्चय नहीं कराता है, किन्त निश्चय का कारण है, अतः प्रमाण है। तब ग्राचार्य ने समक्ताया कि निश्चय का निमित्त होने मात्र से यदि निर्विकल्प प्रमाण भूत है तब संशयादि विकल्पों का कारण भूत जो निर्विकल्प है उसको भी सत्य मानना पड़ेगा। इस पर बौद्ध ने कहा कि संशयादि रूप विकल्प को पैदा करने वाला निर्विकल्प प्रमाण स्वलक्षण का अव-लम्बन लेकर नहीं हुआ है भ्रतः सत्य नहीं है। तब जैन ने उत्तर दिया कि नीलादि विकल्प भी स्वलक्षण का ग्रध्यवसाय नहीं करते हैं फिर उनको सत्य विकल्प रूप विकल्पकरसयोः परस्परं विरोधात् । विकल्पवासनापेक्षस्याविकल्पकस्यापि प्रत्यक्षस्य विकल्पोत्पा-दनसामध्यानि( वि)रोधे-प्रयोदयैव तथाविषस्य सोस्तु किमन्तगंडूना निविकल्पकेन ? प्रयाज्ञातीर्षः कयं तज्जनकोऽतिप्रसङ्गात् ? दर्शनं कथमनिष्ठ्ययास्मकमित्यपि समानम् ? तस्यानुभूतिमात्रेण जन-कत्वे-सग्रक्षयादौ विकल्पोत्पत्तिप्रसङ्गः । यत्रायं दर्शनं विकल्पवासनायाः प्रवोधकं तत्रैव तज्जनकमि-

क्यों कहते हो ? यदि कहो कि मनोराज्य श्रयवा स्वप्न में देखे या मिले हुए साझाज्य श्रादि के ज्ञान जैसे स्वलक्षण अर्थात् वस्तु से उत्पन्न नहीं होकर भी वस्तुभूत राज्य का ग्रध्यवसाय करते है अर्थात् मानो सच्चा ही राज्य है ऐसा स्वप्न मे भान हो जाया करता है वैसे ही नीलादि विकल्प स्वलक्षण से पैदा नहीं होकर भी उसका बोध कराते हैं तो यह बौद्ध का कहना भी गलत है क्यों कि ऐसा दोष तो इन्ही बौद्ध पर लागु है जो कि मनोराज्यादि के ज्ञान का कारण सत्य राज्य स्वरूप नहीं मानते । हम जैन तो स्वप्न का राज्य हो चाहे मनोराज्य हो उसका कारण सत्य राज्य श वताते हैं, क्यों कि जागृत दशा का वास्तविक राज्य न हो तो स्वप्न राज्य भी कहां से दिखायी दे सकता है ? मतलब, स्वप्न तो जागृत दशा का ग्रवलम्बन लेकर हुग्ना करते हैं। इस प्रकार बौद्ध के निविकल्प की सिद्धिनहीं होती है।

तथा दूसरी बात यह है कि यह निर्विकल्प दर्शन विकल्प को पैदा नहीं कर सकता है क्योंकि वह स्वय प्रविकल्पक है जैसा कि स्वलक्ष्मा है। वह प्रविकल्पक भी रहे और विकल्प उत्पन्न करने की शक्ति भी रखे ऐसी परस्पर विरुद्ध बात बनती नहीं।

बौद्ध - विकल्प की वासना का सहारा लेकर निविकल्प, विकल्प को पैदा करने की सामर्थ्य रखता है उसमें कोई विरोध की बात नही है।

जैन —यदि ऐसा मानें तो फिर पदार्थ स्वतः ही विकल्प वासना के बल से विकल्प उत्पन्न कर देंगे फिर काहे को श्रन्तरंग फोड़े की तरह दुःखदायी इस निविकल्प को माना जाय जो किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है।

बौद्ध-पदार्थ तो ग्रजात रहता है वह विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा?

जैन—तो फिर निविकल्प दर्शन स्वतः श्रनिरुचयास्मक श्रथीत् श्रजात होकर विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा ? दोनों जगह समान बात है।

बौद्ध--- ध्रनुभूति मात्र से वह विकल्प को उत्पन्न करता है।

स्यप्यसाम्प्रतम्; सस्यानुभवनात्रेण् तत्प्रवोधकत्वे नीलादाविव झस्पक्षयादाविप तस्प्रवोधकत्वप्र-सन्द्रात् ।

तत्राध्यासम्बर्गरणबुद्धियाटवाणिस्वाभावात्र तत्तस्याः प्रबोधकमिति चेत्; ध्रयं कोयमध्यासो नाम-भूयोदर्शनम्, बहुषो विकल्पोरपत्तिवां ? न ताबद्भूयो दर्शनम्; तस्य नीलादाविव झरणस्यादा-वर्ष्यविशेषात् । प्रयं बहुषो विकल्पोरपत्तिरभ्यासः; तस्य क्षणाक्षयादिदर्शने कृतोऽभावः ? तस्य

जैन — तो हम कहेंगे कि वह निर्विकल्प क्षण-क्षयादि में भी विकल्प पैदा करेगा? जिस प्रकार कि वह निर्विकल्प प्रमाण यह नीला है ऐसा विकल्प उत्पन्न करता है वैसे ही यह क्षाणिक है ऐसा विकल्प भी उत्पन्न कर देगा।

बौद्ध—क्षाणिक में विकल्प इसलिए नहीं करता कि जहां पर ही दर्शन म्रथीत् निर्विकल्प ज्ञान विकल्प वासना का प्रबोधक है वहीं पर विकल्प को पैदा करेगान कि सब जगह।

जैन — यह कथन अयुक्त है क्योंकि स्वसंवेदन रूप दर्शन अनुभव मात्र रूप होकर जिस तरह नीलादि में विकल्प उत्पन्न करता है वैसे ही क्षण्-क्षयादि में करेगा, अनुमूर्ति तो समान ही है। सारांश यह है कि बौद्ध लोग, निविकल्प दर्शन से नीलादि पदार्थ का विकल्प होता है ऐसा मानते है इसलिए फिर उसी दर्शन के द्वारा उसी नीलादि में होने वाला क्षणभंगुरपना आदि का ज्ञान रूप विकल्प क्यों नहीं पैदा करेगा अर्थात् अवस्य करेगा, ऐसा तर्क से सिद्ध होता है किन्तु ऐसा मानना बौद्ध के सिद्धांत विकट पड़ता है क्योंकि ऐसी मान्यता में अनुमान निरर्थक हो जाता है।

बौद्ध —क्षण क्षयादि में निर्विकल्प का अभ्यास ग्रादि नहीं है अर्थात् अभ्यास, प्रकरण, बुद्धि पाटन, र्श्राथत्व इनका अभाव होने से उन क्षण क्षयादि में दर्शन विकल्प को पैदा नहीं करता है।

भाषार्थ — वस्तु को बार बार देखना तथा चिन्तवन करना अभ्यास है, प्रसङ्ग या प्रस्ताव को प्रकरण कहते हैं। बुद्धि पाटव प्रर्थात् बुद्धि को तीक्ष्णता या चतुराई बुद्धि पाटव कहलाता है। वस्तुओं की ग्राभिलाषा करना अधित्व है। यहां बौद्ध का कहना है कि नीलादि विकल्पों को पैदा करने वाला जो दर्शन है उसमें तो अभ्या-सादि चारों ही रहते हैं किन्तु क्षणिक धादि का विकल्प जान उत्पन्न कराने के लिए निविकल्प दर्शन के पास ये अभ्यासादि नहीं रहते हैं। विकल्पवासनाप्रवोधकत्वाभावाच्चेत्; ग्रन्योन्याभयः-सिद्धं हि क्षणुक्षयादौ दर्शनस्य विकल्पवासना-प्रवोधकत्वाभावे तल्लक्षणुम्यासाभावसिद्धः, तत्सिद्धौ वास्य सिद्धिरिति । क्षणिकाक्षणिक-विचारणायां क्षणिकप्रकरणमप्यस्थेव । पाटव तु नीलादौ दर्शनस्य विकल्पोत्पादकत्वम्. स्फुटतरा-नुभवो वा स्यात्, प्रविद्यावासनाविनाशादात्मलाभो वा ? प्रथमपक्षै-प्रन्योन्यात्रयात् । द्वितीयपक्षै तु-क्षणुक्षयादाविष तत्प्रसङ्गः स्फुटतरानुभवस्यात्राप्यविज्ञेवात् । तृतीयपक्षोप्ययुक्तः; तुच्छस्वभावा-

जैन—श्रच्छा, तो यह बताइये कि श्रम्यास किसे कहते हैं ? भूयो दर्शन को अर्थात् बार-बार देखने को कहो तो कह नहीं सकते, क्यों कि वह तो नीलादि को तरह क्षाण क्षयादि में भी समान ही है। यदि बहुत बार विकल्प पैदा करने को श्रम्यास कहें तो वह क्षरण-क्षयादि में क्यों नहीं—यह बताना होगा।

बौद्ध—विकल्प वासना कावह वहां प्रवोधक नहीं होता है अतः क्षण क्षयादि में ग्रम्थास का ग्रमाव है।

जैन —ऐसा कहो तो अन्योन्याश्रय दोष आता है। देखिये-जब क्षण क्षयादि में दर्शन के विकल्प वासना के प्रबोधकपने का अभाव सिद्ध होगा तब इस दर्शन को क्षण-क्षयादिक में विकल्प उत्पन्न न करने की सिद्धि होगी, और जब विकल्प उत्पन्न न करने की सिद्धि होगी तब विकल्प वासना के प्रबोधकपने का अभाव सिद्ध होगा। इस प्रकार अभ्यास के अभाव के कारण क्षण-क्षयादि में विकल्प उत्पन्न नहीं करता है-यह बात समाप्त हो गई। प्रकरण भी क्षरा-क्षयादि में है ही क्योंकि क्षरिएक और अक्षणिक के विषय का विचार चलता ही है।

तीसरा पक्ष— जो पाटव हैं वह क्या है ? क्या निविकल्प दर्शन का नीलादि में विकल्प को उत्पन्न करना यह दर्शन का पाटव है, अथवा उनका स्पष्ट अनुभव होना उसका पाटव है, या भविद्या वासना के नाश होने से आत्म लाभ होना यह पाटव है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं क्योंकि धन्योग्याश्रय दोष भ्राता है। क्षिणकादि में दर्शन के विकल्प वासना के प्रबोधक का ग्रभाव सिद्ध होने पर विकल्पोत्पादक लक्षण वाला पाटव का भ्रभाव सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर आण क्षयादि में विकल्प वासना के प्रबोधक का भ्रभाव हो। दूसरे पक्ष में भ्रवींक स्पष्ट भ्रनुभव को पाटव कहते हैं, ऐसा मानने पर भी हम पूछेंगे कि वह दर्शन क्षण-झयादि में विकल्प को क्यों नहीं उत्पन्न करता ? क्योंकि स्पष्ट भ्रनुभव तो वहां है ही। तीसरा पक्ष भ्रवींत् अविद्याद्यासना के

भावानम्युरगमात् । प्रन्योत्पादककारण्स्वभावस्योरगमे क्षण्कवादी तत्प्रसङ्गः, ग्रन्यया दर्शनभेदः स्वाडिरुद्धमम्ब्यासात् । योगिन एव च तथाभूत तत्सम्भाव्येत, ततोऽस्यापि विकल्पोत्पत्तिप्रसङ्गात् "विभूतकत्यानाना" [ ] इत्यादिविरोधः । ग्रायित्व चाभिलियतत्वम्, जिज्ञासितत्वं वा ? प्रमम्पम्पकोऽयुक्तः; स्वचिदनिपलियतेषि वस्तुनि तस्याः प्रबोधदर्शनात् । चककप्रसङ्गदच-प्रभिलियतत्वस्य सस्तुनित्वयपूर्वकस्यात् । डितीयपक्षेतु-क्षण्क्षयादौ तद्वामनाप्रबोधप्रसङ्गो नीलादाविवात्र।पि जिज्ञासितत्वावियोवात् ।

न चैवं सर्विकला(ल्प)कप्रस्थक्षवादिनामपि प्रतिवाद्युपन्यस्तसकलवर्णपदादीनां स्वोन्छ्वासा-दिसंस्थायाद्याविञ्जवेला स्पृति: प्रसज्यते; सर्वयैकस्वभावस्यान्तर्वहिवी वस्तुनोऽनभ्युपगमात् । तन्मते

नाज्ञ होने को पाटव कहते है सो यह भी बनता नहीं, क्योंकि तुच्छ स्वभाव वाला ग्रभाव तमने माना नहीं है, तथा निर्विकल्प बृद्धि में इस तरह ग्रन्य को उत्पन्न करने रूप स्वभाव मानोगे तो क्षण-अयादि में भी विकल्प पैदा करने रूप स्वभाव मानना होगा। नहीं तो तुम्हारे निविकल्प दर्शन में भेद मानने होंगे। क्योंकि उसमें विरुद्ध दो धर्म ग्रर्थात नीलादि में विकल्प उत्पन्न करना श्रीर क्षरा क्षयादि में नहीं करना ऐसे दो विरुद्ध स्वभाव है, वे एकमें ही कैसे रहेगे ? और एक दोष यह भी ग्रावेगा कि योगी-जन भी ऐसे पाटव को धारण करते ही है ग्रत: उनसे भी विकल्प पैदा होने लग जायेंगे। फिर तम्हारा सिद्धान्त गलत सिद्ध होगा कि "योगियों का ज्ञान विकल्पों की कल्पना जाल से रहित है"। अधित्व-पना माने (चौथा पक्ष) तो वह क्या है ? अभि-लाषपना या जानने की इच्छा ? भ्रमिलाष रूप अधित्व तो बनता नहीं, क्योंकि श्रभिलाषा रहित वस्तू में भी विकल्प वासना का प्रबोध देखा जाता है, तथा इस मान्यता में चककनामा दोष भी आता है, क्योंकि अभिलाषपना भी वस्त के निश्चय पूर्वंक ही होगा। चक्रक दोष इस प्रकार आयेगा कि श्रमिलाय से विकल्प वासना प्रबोध की सिद्धि होगी पूनः विकल्प वासना प्रबोध से विकल्प की सिद्धि होगी। फिर विकल्प से ग्रभिलाषित रूप ग्रयित्व सिद्ध होगा। इस प्रकार तीन के चक्कर में चक्कर लगाते जाना चकक दोष है। जानने की इच्छा को ग्रिथित्व कहते हैं तो उसमें वही ग्रापत्ति है कि नीलादि की तरह क्षण-क्षयादि में विकल्प वासना प्रबोध करानेका प्रसंग ग्राता है क्योंकि जानने की इच्छा तो नीलादि की तरह क्षण-क्षयादि में भी है।

वाहि — इस प्रकार अनिश्चय रूप निर्विकल्प से विकल्प उत्पन्न होना नहीं सानो तो सर्विकल्पक ज्ञानवादी जैन के उत्पर भी सोगत प्रतिवादी के द्वारा दिया गया हि अवप्रहेहावायकानायनभ्यासारमकाद् प्रन्यदेवाभ्यासारमकं चारणाज्ञानं प्रत्यक्षम् । तदभावे परोपन्यस्त्रसक्तवरुणिदिषु प्रवप्रदादिवयसद्भावेषि स्मृत्यनुत्पत्तिः तसद्भावे तु स्यादेव-सर्वेत्र यदा-संस्कारं स्मृत्युत्पस्पयुग्गमात् । न च परेषामप्ययं युक्तः-वर्षनभेवाभावात्, एकस्येव क्वविवस्यासादी-नामितरेषां वानभ्युपगमात् । न च तदन्यव्यावृत्त्या तत्र तद्योगः; स्वयमतस्वभावस्य तदन्यव्यावृत्ति-सम्भवे पावकस्याञ्जीतवाविक्यावृत्तिमञ्जात् । तत्स्वभावस्य तु तदन्यव्यावृत्तिकस्पने-फलाभावात्-प्रतिनियतत्तत्त्वभावस्यैवान्यव्यावृत्तिस्थल्यात् ।

स्यान्मतम् ग्रभ्यासादिसापेक्षं निरपेक्षं वा दर्शन विकल्पस्य नोत्पादकम् शब्दार्थविकल्प-

दोष ग्रावेगा, उनके यहां भी वर्ण, पद ग्रादि का तथा उच्छ्वास, लव, स्तोक आदि संख्या का समान रूप से ही स्मृति के ग्राने का प्रसंग आता है।

जैन-हमारे यहां ऐसा प्रसग नहीं स्नावेगा क्योंकि हमने सात्मादि अंतरंग पदार्थ तथा जड़ पूद्गल आदि बहिरग पदार्थ इन सभी को सर्वथा एक स्वभाव वाले नहीं माने हैं। तथा हमारे यहां तो अवग्रह, ईहा, ग्रवाय जानों को ग्रनभ्यासरूप माना है, इनसे भिन्न ग्रभ्यास स्वभाव वाला धारणा नामक प्रत्यक्ष ज्ञान है। जब वह धारणा ज्ञान नहीं होता तब सकल वर्ण पदादिका तोनों अवग्रहादि होने पर भी उनकी स्मृति नहीं होती है। हां यदि घारणा ज्ञान है तो सभी पदार्थों में यथा सस्कार स्मरण होता ही है। लेकिन ऐसी व्यवस्था तुम बौद्ध के यहां नहीं बनती है, ग्रथति निविकल्प दर्शन, नीलादि में तो विकल्प उत्पन्न करे श्रीर क्षण-क्षयादि में नहीं-ऐसा सिद्ध नहीं होता, क्यों कि तुम्हारे यहां निर्विकल्प दर्शन में भेद नहीं माने है, जैसे कि हमारे यहां श्रवग्रह, ईहा आदि में भेद माने हैं। एक में ही कहीं नीलादि में तो श्रभ्यास हो ग्रौर कहीं क्षण-क्षयादि में न हो ऐसा भेद आप मानते नहीं । उस निविकल्प दर्शन में उस अभ्यास को अन्य से हटा करके उस नीलादि में ही अभ्यास का योग करा देना ऐसी विशेषता नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ग्रभ्यास भीर भ्रनभ्यास स्वभाव से रहित है, इस तरह ग्रतत् स्वभावी होकर भी उनमें ग्रन्थ की व्यावृत्ति रूप विशेषता माने तो ग्रग्नि में भ्रशीतत्व ( उष्णत्व ) की व्यावृत्ति माननी पड़ेगी । हां यदि ग्राप बौद्ध उस दर्शन में अभ्यास, ग्रनभ्यास रूप स्वभाव स्वरूप से ही है ऐसा स्वीकार करते हो तो फिर उसको अन्य व्यावृत्ति की क्या आवश्यकता है ? हर वस्तु के प्रति नियत स्व-भाव, खुद ही ग्रन्य वस्तुधों से व्यावृत्ति रूप ही होते हैं।

वासनाप्रभवत्वात्तस्य । तद्वासनाविकलप्दयापि पूर्वतद्वासनाप्रभवत्वादिरयनादित्वाद्विकल्पसन्तानस्य प्रस्यक्षसन्तानादस्यत्वात्, विजातीयाद्विजातीयस्योदयानिष्टेनींकदोषानुषङ्गः; इत्यप्यसङ्गतम्; तस्य विकल्पाजनकन्ते 'यत्रेव जनयेदेना तत्रैवास्यभ्रमाराता'' [ ] इत्यस्य विरोधानुषङ्गात् । कयं वा वासनाविशेषप्रभवत्त्(वात् त)तोऽप्यक्षस्य क्यादिविषयत्वनियमः मनोराज्यादिविकल्पादिष तत्प्रसङ्गात् ? प्रस्थक्षसहकारिरह्मो वामनाविशेषादृत्यन्नाद्कष्यादिविकल्पात्तस्य तन्नियमे स्वनक्षस्य विश्वयत्विवमम्पयतो मा भूदविशेषान् । तथाच-

बैद्धि—हम दर्शन को विकल्प का उत्पादक मानते हैं सो वह दर्शन अभ्या-सादि की अपेक्षा रखता है अथवा नहीं रखता है ऐसा नहीं मानते क्योंकि विकल्प तो शब्द तथा अर्थ की विकल्प वासना से उत्पन्न होता है, और वह विकल्प वासना अपनी पूर्व वासना से उत्पन्न होती है, इस प्रकार वे वासनाएं अनादि प्रवाह रूप हैं और वे प्रत्यक्ष की संतान से पृथक् रूप है। इक्षी कारण से विजातीय दर्शन से विजातीय रूप विकल्प होना माना नहीं। ऐसा मानना हमें भी अनिष्ट है। अतः पूर्वोक्त जैन के द्वारा दिये गये दोष हमारे पर नहीं आते है।

जैन — यह कथन असंगत है, इस प्रकार यदि आप दर्शन को विकल्प पैदा करने वाला नहीं मानोगे तो अपसिद्धांत का प्रसंग आयेगा। "यहाँव जनयेदेनां तत्रै-वास्य प्रमाणता" अर्थात् जहां ही यह दर्शन सिवकल्प बृद्धि को पैदा करता है वहीं पर उसको प्रमाण माना है। यहां दर्शन को विकल्पोत्पादक माना ही है। दूसरी बात यह है कि विकल्प तो वासना विशेष से पैदा हुआ है फिर उससे प्रत्यक्ष के रूपादि विषय का प्रतिनियम कैसे बनेगा? यदि बनना है तो मनोराज्यादि विकल्प के द्वारा भी प्रत्यक्ष के विषय का नियम बनना चाहिए।

बौद्ध – प्रत्यक्षकी सहकारी ऐसी विशिष्ट वासना के कारएा प्रति-नियत रूप।दि में विकल्प पैदा होने का नियम बनता है ।

जैन — ठीक है फिर दर्शन को क्षण-झयादि विषय का नियम भी करना होगा नहीं करता है तो रूपादि में भी मत करे। कोई विशेषता तो है नहीं। फिर तो हम अनुमान प्रयोग करते हैं कि विकल्प स्वलक्षण को विषय करता है। (साध्य) प्रत्यक्ष के विषय में प्रतिनियम करनेवाला होने से (हेतु) जैसे कि रूपादि निविकल्प के विषय में प्रति नियम बनाता है। स्वलक्षणागे वरोऽसी प्रत्यक्षस्य तिलयमहेतुस्वाव् रूपादिवत् । रूपाणु त्ले खित्वाडि कत्यस्य तद्ववतात्तिश्रयम-स्यैवा ग्रुपगमे -प्रत्यक्षस्यामिलापसंसार्गेषि तड्डनुमीयेत-विकत्यस्यामिलपनामिलप्यमानजात्याणु त्ले-खित्वत्योत्परचन्यवानुपपत्तेः । तथाविषवशं तस्याप्रमाणसिद्धत्वाव झात्मैवाहुरुव्यवप्रसिद्धः प्रतिवन्ध-कापायेऽभ्यासायपेक्षो विकत्योत्पादकोऽस्तु किमरष्टश्रिपितस्यायः ततो विकत्यः प्रमाण्यम् संवाद-कत्वात्, प्रर्थपरिच्छितो सावकत्यत्वात्, ग्रतिश्चतां विक्षायं निश्चायकत्वात्, प्रतिपत्वपेकाणीयत्वाव ग्रनुमानवत्, ततु निवकत्यक तडियरीतवास्त्राक्षकषाविवत् ।

भावार्थ — जब बौद्धाभिमत विकत्प ज्ञान निविकत्प प्रमाण का विषय जो स्वादिक हैं उनको ग्रहण करता है तब उसी निविकत्प का ग्रन्थ विषय जो स्वलक्षण है उसका भी प्रतिनियम करेगा ही ग्रर्थात् स्वलक्षण को भी ग्रहण करेगा, इस प्रकार का दोष आता है ग्रतः प्रत्यक्ष के सहकारी वासना से विकत्प उत्पन्न हुमा है और इसलिए स्पादिका प्रतिनियम करता है, ऐसा क्षणिकवादी कह रहे हैं, वह असत्य उहरता है।

केंद्र— विकल्प में यह नीला है, यह पीला है इस प्रकार रूपादि का उल्लेख देखा जाता है म्रतः निश्चय होता है कि निर्विकल्प के विषयों में से सिर्फ रूपादि को जानने वाले विकल्प उत्पन्न हुम्रा करते हैं। यह नीला है, इत्यादि उल्लेख के समान "यह स्वलक्षण है" ऐसा उल्लेख विकल्प करता नहीं इसलिए मात्र रूपादि का ही उल्लेख करने का नियम बन जाता है।

जैन—ऐसा स्वीकार करे तो फिर हम भी ब्रमुमान के द्वारा उसी प्रत्यक्ष में शब्द संसर्ग भो सिद्ध कर देगे। देखिये-प्रत्यक्ष ज्ञान शब्द संसर्गी है क्योंकि उससे होने वाले विकल्प में श्रमिलपन ≔णब्द और ग्रमिलप्य चवाच्य रूप जाति ग्रादि के उल्लेख की श्रन्यथानुपपत्ति है। इस प्रकार विकल्प में शब्द का संसर्ग देख कर प्रत्यक्ष में भी शब्द का संसर्ग मानना पड़ेगा जो बौद्ध मत के विकद्ध पड़ता है।

तथा दूसरी बात यह है कि तुम जैसा निर्विकल्प दर्शन का वर्णन करते हो वैद्या प्रमाण रूप सिद्ध होता नहीं। हां जो आत्मा है उस रूप दर्शन को मानो तो वह महं प्रत्यय से सिद्ध हो रहा है, उसीके जब प्रतिबंधक ज्ञानावरणादि कर्मका क्षयोपशम होता है तब वही ग्रभ्यासादि के कारण विकल्प को उत्पन्न करता है यही बात सत्य है फिर काहे को उस निविकल्पक दर्शन की कल्पना करते हो। ग्रतः यह सिद्ध हुआ कि तस्याप्रामाण्यं दुनः स्पष्टाकारविकलस्वान्, प्रष्ट्हीतग्राहित्यान्, प्रसति प्रवर्तनान्, हिताहिनप्राप्तिपरिहारासमयेत्थान्, कदाचिद्वसंवादान्, समारोपानिषेवकत्वान्, व्यवहारानुपयोगान्,
स्वलक्षणागोचरत्वान्, शब्दसंसर्गयोग्यप्रतिभासत्वान्, शब्दप्रमदत्वान्, ( प्राह्मार्थं विचा तन्मान्त्रप्रव स्वाद्वा) गर्यवन्तराभावान् ? त तावत्त्वशृच्यान्यत्वत्वत्वात्तस्याऽप्रामाण्यम् ; कावाभ्रकाविक्यविद्वार्यइरपावपादिप्रस्थवस्याप्यप्रमाण्यप्रसङ्गान् । न चैतन्नुक्तम्, प्रज्ञातवस्तुप्रकाशनसंवादलक्षर्यस्य
प्रमाणकारणस्य सङ्कावान् । प्रमाणान्तरत्वपसङ्गो वा; प्रमणुख्यानिङ्गजवान्यां प्रमाणुद्वानन्तभूतस्वान् । नापि गृहीतव्राहित्वान्; प्रनुमानस्याप्यप्रामाण्यानुवङ्गान्, व्यान्तिज्ञानयोग्यवेदन-

विकल्प प्रमाण है, संवादक होने से तथा पदार्थ के जानने में साधकतम होने से अनिहिचत (अपूर्वार्थ) पदार्थ का निश्चय कराने वाला होने से तथा प्रमाता की अपेक्षा लेकर उत्पन्न होता है इसलिए। जैसे अनुमान पदार्थ का निश्चायक है। इस प्रकार चार हेतुओं के द्वारा विकल्प को प्रमाण रूप से सिद्ध किया है, लेकिन निर्विकल्प प्रमाग् सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि वह इससे विपरीत है अर्थात् संवादक नहीं, साथकत्म नहीं, निश्चायक नहीं, और प्रमाता के द्वारा अपेक्षग्रीय भी नहीं है, जैसे कि सिक्किवर्षित अप्रमाण हैं।

आप बौद्ध विकल्प को प्रमाण नहीं मानते हो सो क्यों ? क्या वह स्पष्ट आकार से रहित है इसलिए, प्रथवा गृहीत ग्राही है, पदार्थ के असत् होने पर प्रकृत्ति करता है, हित प्राप्ति तथा अहित परिहार करने में असमर्थ है कदाचित विसंवादी होने से, समारोप का निषेषक न होने से व्यवहार में उपयोगी न होने से स्वलक्षरण को जानता नहीं इसलिये शब्द संसगं से प्रतिभास कराता है इसलिये शब्द से उत्पन्न होने से ग्राष्ट्र के ग्राप्ते उसलिय से कराता है इसलिये शब्द संसगं से प्रतिभास कराता है इसलिये शब्द से उत्पन्न होने से ग्राह्मार्थ के बिना उत्पन्न होने से, इस प्रकार इन ग्यारह कारणों से आपने उस विकल्प को अप्रमाण माना है क्या ? इनसे ग्रीर तो कोई कारण हो नहीं सकता ?

प्रथम पक्ष —स्पष्टाकार रूप विकल्प नहीं होने से उसे ध्रप्रमाए। नहीं कह सकते, अन्यथा काच, अभ्रकादि से ढके हुए या दूरवर्ती बृक्ष पर्वतादि का जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसे भी ध्रप्रमाए। मानना पड़ेगा ? क्योंकि वह स्पष्टाकार से विकल है, किन्तु उसे अप्रमाण तो कहते नहीं, क्योंकि वह ध्रजात वस्तु का प्रकाशन करना रूप प्रमाएके लक्षए। से युक्त है। अथवा ऐसे ज्ञान को कोई तीसरा प्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि वह ध्रस्पष्ट है इसलिए प्रत्यक्ष नहीं रहा और हेतु से उत्पन्न हुन्ना नहीं, ख्रतः वह ध्रमुमान भी नहीं हुन्ना। अतः वह विकल्प दोनों में ही शामिल नहीं हुन्ना।

पृष्ठीतार्षम्महित्वात् । कयं वा क्षराक्षयानुमानस्य प्रामाण्यम्-शब्दक्षपावभास्यध्यक्षावमतक्षराक्षय-विषयत्वात् ? नच ग्रध्यक्षेसा धामिस्वरूपशाहित्या शब्दग्रहृणीय न क्षराक्षयग्रहृत्यम्; विष्ठद्यधर्माध्या-सतस्तद्भृदेशस्तिः । नाप्यसतिप्रवर्तनात्; ग्रतीतानागतयोविकस्यकाले ग्रसस्वेषि स्वकाले सत्त्वात् । तथाप्यस्याप्रामाण्ये-प्रत्यक्षस्याप्यप्रामाण्यानुषञ्जः तक्षिययस्यापि तत्कालेऽसस्वाविशेषात् । हिताऽहित-प्राप्तिवरिहारासमर्थत्वादित्यसम्भाव्यम्; विकस्पादेवेष्टायंश्रतिपत्तिश्वृत्तिप्राप्तिदर्शनात् ग्रनिष्टार्थाव

द्सरा पक्ष:—विकल्प गृहीत ग्राही है अतः अप्रमाए है। यह पक्ष भी ठीक नहीं है, ऐसा मानें तो अनुमान भी अप्रमाण होगा तथा व्याप्ति ज्ञान और थोगि प्रत्यक्ष ग्रादि भी गृहीत ग्राही होने से अप्रमाण होवेंगे। क्षण क्षयादि को विषय करने वाला भ्रानुमान भी ग्रसत् होगा, क्योंकि वह शब्द ग्राहक श्रावण प्रत्यक्ष के द्वारा जाने हुए विषय में ही प्रवृत्ति करता है।

भावार्थ — निविकल्प के प्रवृत्त होने पर उसी में विकल्प प्रवृत्ति करता है। ग्रतः गृहीत प्राही प्रहण किए हुए को ही प्रहण करने वाला है इसलिए विकल्प ग्रथमाण है—ऐसा बौद कहेंगे तो उन बौद को अनुमान को श्रप्रमाण मानना पड़ेगा क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष के विषय में ही प्रवृत्ति करता है ग्रथांत् यह घट है ऐसा कर्ण प्रत्यक्ष के द्वारा सुना, ग्रव वह शब्द तो ग्रहण हो चुका फिर उसीमें श्रत्युमान श्राया कि यह शब्द शिक्ष होना है अथवा सदुक्प है। इस प्रकार का अनुमान गृहीत-ग्राही होने से ग्रप्रमाण वन जायेगा।

बौद्ध — धर्मी के स्वरूप को ग्रहण करने वाला जो प्रत्यक्ष है उस प्रत्यक्ष के ( श्रावरण ) द्वारा शब्द भले ही ग्रहण हुआ है किन्तु उसका धर्म जो क्षण क्षय है वह तो ग्रहण हुआ ही नहीं।

जैन — ऐसा मानें तो शब्द धर्मी में दो विरुद्ध धर्म होने से उसके भेद मानने पड़ेंगे ग्रधांत् शब्द में शब्दत्व तो ग्राह्म और क्षणिकत्व ग्रग्नाह्म ऐसे विरुद्ध दो धर्म हो जायेंगे ( जो कि ग्रापको इष्ट नहीं होगा क्योंकि हम जैन को छोड़कर अन्य किसी भी मतवालों ने एक ही वस्तु में विरुद्ध धर्मी का सद्भाव नहीं माना है )।

तीसरा पक्ष — पदार्थ के न होने पर भी विकल्प प्रवृत्ति करता है धतः विकल्प अप्रमाण है ऐसा कहें तो भी ठीक नही, यदापि विकल्प का विषय वर्तमान में नहीं निवृत्तिम्रतोतेः । कदाचिदयैष्ठापकत्वाभावस्तु-प्रत्यक्षेपि समानोऽनिधित्वादप्रवृत्तस्याद्यप्रस्यक्षवत् । कदाचिद्विसंवादादित्यप्यसाम्प्रतम्; प्रत्यक्षेप्यप्रामाण्यप्रमञ्जात्, तिमराद्युपहृतचलुषोऽयभावेषि मृत्यक्षप्रवृत्तिदर्शनात् । फ्रान्तादभ्रान्तस्य भेदोऽन्यत्रापि समानः । समारोपानिषेषकत्वादित्यप्यसङ्गतम्; विकल्पविषये समारोपासम्भवात् । नापि न्यवहारायोग्यत्वात्; सकलन्यवहारात्मां विकल्पमूलत्वात् । स्वलक्षत्माज्ञोचरत्वादित्यप्यसमीक्षिताभिधानम्; प्रनुमानेषि तत्प्रसक्तः तद्वत्तत्यापि सामान्यगोचर-त्वात् । न च तद्ग्राद्यस्य सामान्यरूपत्वेप्यध्यवसेयस्य स्वलक्षत्मरूपत्वाद् इव्यविकल्प्यावषविकीकृत्य

होता किन्तु अतीत श्रनागत काल में तो है, ऐसे होते हुए भी अप्रमाण कहो तो प्रत्यक्ष भी श्रप्रमाग्। होगा क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय भी प्रत्यक्ष के समय में नहीं होता है।

चौषा पक्ष — हिताहित प्राप्ति परिहार करने में विकल्प ज्ञान असमर्थ है ऐसा कहना तो ग्रसंभव है क्योंकि विकल्प से ही इष्टार्थ की प्राप्ति ग्रीर ग्रनिष्ट का परिहार होता है। यदि कभी-कभी विकल्प के द्वारा ग्रयं प्रापकता नहीं होती है ग्रतः
उसकी श्रप्रमाण मानते हैं ऐसा कहो तो कभी-कभी ग्रयं प्रापकता का ग्रभाव प्रत्यक्ष
में भी देखा जाता है। देखिय 'इदं जलं' यह जल है, इस प्रकार किसी ने पहली बार
जल का ज्ञान हुआ, वह व्यक्ति जल का इच्छुक नहीं है तो वह उस ज्ञान से ग्रयं में
अप्रमाण कहलायेगा? ग्रयंति नहीं तब क्या वह जल ज्ञान मात्र ग्रयं प्रापक न होने से
अप्रमाण कहलायेगा? ग्रयंति नहीं। ग्रतः कदाजित् अर्थ प्रापक न होने से विकल्प
अप्रमाण है यह बात सिद्ध नहीं होती है।

पौचवा पक्ष — विकल्प में कभी-कभी विसंवाद रहता है यह पक्ष भी गलत है, कभी-कभी विसवाद तो प्रत्यक्ष में भी होता है। देखो-तिमिर रोगादिसे युक्त नेत्र पदार्थ के ग्रभाव में भी उस पदार्थ को दिखाने में प्रवृत्त होते हैं। क्या वह नेत्र ज्ञान संवादक है? कहो कि वह भ्रांत प्रत्यक्ष है, ग्रभ्रांत में ऐसा नहीं होता तो विकल्प में भी यही बात है। वहां भ्रांत विकल्प शौर अभ्रांत विकल्प ऐसा भेद तो है ही।

डडा पक्ष — विकल्प समारोप का निषेध नहीं करता यह कथन भी विकल्प में ग्रसंभव है, उल्टे विकल्प में तो समारोप द्याता हो नहीं।

सातवांपक्ष—विकल्प व्यवहार के उपयोगी नहीं ऐसा पक्ष बनेगा ही नहीं क्योंकि विकल्प ही सारे व्यवहारों का मूल है। ततः प्रवृत्तं रतुमानस्य प्रामाण्यम्; प्रकृतविकल्पेऽप्यस्य समानत्वात् । शब्दमंसगंयोग्यवितभासत्वादित्य-प्यसमीवीनम्; प्रमुमानेषि समानत्वात् । शब्दप्रभवत्यादित्यप्यसाम्प्रतम्; शब्दाष्यक्षस्याप्रामाण्य-प्रसङ्गात् । प्राह्मार्थं विना तन्माश्यभवत्यं चासिद्धम्; नीलाविविकल्पानां सर्वदार्थं सत्येव भावात् । कस्यवित्तु तमन्तरेणापि भावोऽध्यक्षेपि समानः द्विचन्द्रादिप्रत्यक्षस्यार्थाभावेषि भावात् । भ्रान्ताद-भ्रान्तस्यान्यत्वमत्रापि समानम् ।

आठवां पक्ष — स्वलक्षरण को विकल्प विषय नहीं करता ग्रतः उसमें प्रमाणता नहीं है यह कहना भी बिना विचारे है क्योंकि ऐसे तो अनुमान भी श्रप्रमाण ठहरेगा— कारण—वह भी स्वलक्षण को विषय नहीं करता वह तो सामान्य को विषय करता है।

बौद्ध--यद्यपि ग्रनुमान सामान्य को ग्रहण करता है, तो भी जानने योग्य चीज तो स्वलक्षण ही है अतः दृश्य और विकल्प ग्रर्थात् स्वलक्षण ग्रौर विकल्प के विषय भूत पदार्थों को वह ग्रनुमान एकत्रित मानकर उस स्थूल रूप हुए पदार्थ में प्रवृत्ति करता है इसलिए हम लोग अनुमान को प्रमाण भूत स्वीकार कर लेते हैं।

जैन — ऐसी बात विकल्प में भी घटित हो सकती है। मतलब जो बात स्रापने धनुमान के विषय में घटित करके बताई वैसी विकल्प के विषय में भी कही जा सकती है। देखिये यद्यपि विकल्प का विषय स्वलक्षण नहीं है, तो भी जो विकल्प झादि है उसको और इस्य इन दोनों स्रघों को एकत्रित करके उनमें विकल्प करने वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। इसलिये अनुमान के समान विकल्प भी प्रसाण हैं।

नवमा पक्ष — विकल्प शब्द संसर्ग के योग्य पदार्थ का प्रतिभासन करता है अतः वह प्रप्रमाण है ऐसा कहो तो अनुमान में भी शब्द संसर्गता है, उसे भी विकल्प की तरह अप्रमाण मानना होगा।

दसवांपक्ष — विकल्प शब्द के द्वारा होता है ग्रतः अप्रमाण है ऐसा मानें तो श्रावण प्रत्यक्ष को ग्रप्रमारण मानना होगा।

ग्यारहवां पक्ष — विकल्प्य ज्ञान ग्राह्म ग्रयं के विना ही शब्द मात्र से उत्पन्न होता है ऐसा कहना भी असिद्ध है, क्योंकि सभी नीलादि विकल्प हमेशा पदार्थ के होने पर ही उत्पन्न होते हैं। यदि कहो कि कोई-कोई विकल्प विना पदार्थ के भी होता है तो प्रत्यक्ष भी कभी-कभी पदार्थ के ग्रभाव में होता है, जैसे दो चन्द्रादि का ज्ञान, दो किन्त, विकल्पाभिषानयोः कार्यकारसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धसम्बन्धस्य पूर्वानुभूततस-दृशस्मृतिनं स्यात् तन्नामिषशेषास्मरसात्, तदस्मरणे तदभिषानाप्रतिपत्तिः, तदप्रतिपत्तौ तेन तदभोजनम् तदयोजनात्तदनस्यवसाय इत्यविकल्पाभिष्यानं जगदापयेत ।

किञ्च, पदस्य वर्णानां च नामान्तरस्मृतावसत्यामध्यवसायः, सत्यां वा ? तत्राद्यपक्षे-नाम्नो

चन्द्र नहीं हैं फिर भी वैसा प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। वह प्रत्यक्ष भ्रांत है ऐसा कहो तो वैसे ही जो विकल्प पदार्थ के बिना होता है उसे ही भ्रांत मानना चाहिए? सबको नहीं इस प्रकार सिवकल्पक ज्ञान अप्रमाण क्यों है इस बात का निश्चय करने के लिए बौड से जैन ने ११ प्रश्न पूछे किन्तु बौड किसी भी प्रकार से विकल्प को असत्य नहीं ठहरा सका, उल्टे उसको यहां वड़ी भारी मुंह की खानी पड़ी है। हम जैन बौड से पूछते हैं कि ब्राप यदि विकल्प बौर शब्द में कार्यकारण का श्रविनाभाव मानते हैं तो किसी नीलादि को देखते हुये पुरुष को उसी के समान पहले देखे हुये पदार्थ का स्मरण नहीं प्रायेगा, क्यों कि उस वस्तु के नाम का समरण तो उसे होगा नहीं, नाम स्मृति बिना उसे वह जानेगा नहीं ग्रीर जाने बिना यह शब्द इसका बाच्क है, यह वस्तु इस शब्द के द्वारा वाच्य है—इस्यादि संबंध की योजना नहीं होगी, योजना के बिना उसका निश्चय नहीं होगा प्रधांतृ हरवमान नीलादि में विकल्प न होगा और इस प्रकार सारा संसार विकल्प तथा अभिधान (शब्द) से रहित हो जायेगा।

भावार्य—यदि शब्द और विकल्प इन दोनों में कारण कार्य भाव मानते हैं स्थांत् शब्द (नाम) कारण है धौर विकल्प उसका कार्य है ऐसा सर्वथा नियम बनाया जाय तो बहुत दोष खाते हैं। देखों—िकसी नील या पीत धादि वस्तु को कोई पुरुष देख रहा है उस समय उस पुरुष को पहले कभी देखे हुए सहश नीलादि वस्तु स्मरण न हो सकेंगी। वर्योकि उस पूर्वानुभूत वस्तु का नाम नहीं लिया है धौर न उस नाम का स्मरण ही है, इस प्रकार पूर्वानुभूत वस्तु का नस्रण न होने से इस वस्तु का यह नील खादिक नाम है ऐसा वाच्य वाचक संबंध रहेगा नहीं उस संबंध के प्रभाव में उसका निर्णय नहीं होगा धौर इस तरह तो सारा संसार ही अविकल्प विकल्प जान रहित हो जायेगा जो कि इष्ट नहीं है क्योंकि सभी को विकल्प जान प्रमुभव में ब्राता है।

ग्रच्छायह बताझो कि पद (गौ इत्यादि) झौर वर्णों का (गृष्ठी:) का ज्ञान उसी पद झौर वर्णों के दूसरे नामांतर याद होने पर होता है कि बिना याद हुए नामान्तरेसा विनापि स्मृतौ केवलार्थोध्यवसायः किन्न स्यात् ? 'स्वानिधानविदोषापेका एवार्या निश्चर्येनिश्चीयन्ते' इत्येकान्तस्थागात् । द्वितीयपक्षे तु-श्रनदस्था-वर्णपदाध्यवसायेप्यपरनामान्तरस्या-वस्यं स्मराणात् ।।

होता है ? यदि कहा जाय कि नामान्तर के बिना भी नाम की स्मृति होती है तो बैसे ही नाम के बिना पदार्थ का निश्चय क्यों न होगा ? क्योंकि यह एकान्त तो रहा नहीं कि अपने नाम की ध्रपेक्षा लेकर ही विकल्प के द्वारा पदार्थ का निश्चय होता है। दूसरा पक्ष कहो कि उन पदादि का दूसरा नामांतर का स्मरण होने पर ही निश्चय होता है तो धनवस्था दोष घाता है प्रथात एक पदादि की जानकारी के लिए दूसरे पदादि और उनके लिए तीसरे पदादि का स्मरण होना ध्रावश्यक है। इस प्रकार बौद्ध का माना हुआ निविकल्प प्रमाण सिद्ध नहीं होता है।

### निविकल्प प्रत्यक्ष के खंडन का सारांश

बौढ निर्विकल्प प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। उनके यहां दो प्रमाण हैं प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रनुमान । इनमें से ग्रनुमान को तो पदार्थ का निश्चायक माना है किन्तु प्रत्यक्ष को नहीं, निविकल्प दर्शन के बाद यह नील है प्रथवा पीत है इस प्रकार का विकल्प पैदा होता है वह अप्रमाण है। [ अनुमान को लोक व्यवहार में प्रमाण माना है प्रत्यक्ष ही सर्वया परमार्थ प्रमाण है] जैनाचार्य ने इसका विस्तृत खंडन किया है। सबसे प्रथम यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि निविकल्प दर्शन कोई प्रमाण है तो उसको प्रतीति क्यों नहीं होती? एक साथ प्रयात निविकल्प के साथ ही विकल्प पैदा होता है, ग्रतः दोनों में एकत्व दिखाई देता है यह कथन ठीक नहीं क्योंकि दोनों भिन्न-भिन्न मालूम पड़ें तो एक का दूसरे में आरोप होकर एकत्व होता है एमा गाना जाय किन्तु निविकल्प उत्पन्न होता है। बौढ यह कहें कि निविकल्प के बाद ही ग्रतिशीष विकल्प उत्पन्न होता है अतः वह पहला प्रतीति में वहीं ग्राता मान एकत्व का प्रतिभास होता है? तो यह भी ठीक नहीं, ऐसे तो गये के रेंकना, चिन्नाना ( गया जो मावाज करता है, बोलता है) इनमें भी लघुचृत्ति— शोधता होती है फिर उसमें एकत्व का प्रतिभास क्यों नहीं होगा? मतलव गया जो

शब्द करता है उसमें भ्रव्यक्त शब्द रहते हैं भीर वह देशे तक चिल्लाता है वे शब्द कम से सनाई भी नहीं देते. अत: उन शब्दों में एकत्व मानना होगा, किन्त एकत्व किसी ने माना नहीं। सद्दाता कौन सी है, विषय एक होना रूप या ज्ञान रूप ? विषय एक हो नहीं सकता, नर्योकि निविकल्प का विषय स्वलक्षण और विकल्प विषय सामान्य है ग्रथित दोनों का विषय एक नहीं ज्ञानपने की ग्रपेक्षा एकता माने तो सारे ही नील पीतादि ज्ञान एक रूप मानो । ग्रिभिभव पक्ष भी बनता नहीं, क्या निविकल्प से विकल्प का ग्रमिभव होता है या विकल्प से निर्विक<sup>ल्</sup>प का। दोनों के द्वारा भी म्रभिमव हो नहीं सकता। अच्छा बौद्ध, यह बताग्रो कि निर्विकल्प और विकल्प में एकता है-यह कीन निर्णय करता है ? निर्विकल्प निर्णय रहित है वह क्या निर्णय करेगा ? विकल्प भी निर्विकल्प के विषय को नहीं जानने से निर्णय कर नहीं सकता। बिना जाने कैसा निर्णय हो ? इसलिए दोनों में एकता है इस बात को कोई भी जानने वाला न होनेसे उसका अभाव ही है ग्रथीत "निर्विकल्प का ग्रभाव सिद्ध होता है क्योंकि बह प्रतीति में नहीं ग्राता है, विकल्प की प्रतीति ग्राती है गतः वह प्रमाण है। बौद कहते हैं कि निर्विकल्प के द्वारा विकल्प उत्पन्न होता है किन्तू यह बात घटित नहीं होती क्योंकि जो स्वतः विकल्प रहित है वह विकल्प को कैसे उत्पन्न करेगा ? जबरदस्ती मान भी लेवे तो फिर उनको सभी विषयों में विकल्प उत्पन्न करने पडेंगे, किन्तू आपने तो केवल नीलादि विषय में ही उसे विकल्पोत्पादक माना है, क्षणादि विषय में नहीं। इस पर सौगत अपनी सुष्टुदलील पेश करते हैं कि जहां पर विकल्प वासना का प्रबोधक है वही पर वह निविकल्प दर्शन विकल्प को उत्पन्न करता है, किन्तु यह कोई बात में बात है ? विकल्प वासना तो नीलादि की तरह क्षण क्षयादि में मौजद है। तब भंभलाकर वादी ने जवाब दिया कि क्षण क्षयादि विषय में निर्विकल्प का भ्रभ्यास नही, प्रकरण (प्रस्ताव) पाटव ग्राधित्व ये भी नहीं । ग्रतः उसमें कैसे विकल्प उत्पन्न करे ? इस पक्ष में विचार करने पर कोई सार नहीं निकलता है। अभ्यास नीलादि में तो है ग्रीर क्षणादि में नहीं ऐसा सिद्ध नहीं होता। प्रकरण दोनों नील भीर क्षणादि का चल ही रहा है। पाटव नीलादि में क्यों हैं और क्षण में क्यों नही-यह भाप सिद्ध नहीं कर पाते। इस प्रकार खंडित होने पर बौद्ध दूसरी प्रकार से कहते हैं - दर्शन को हमने ग्रम्यास आदि के होने अथवा न होने के कारण विकल्पो-त्पादक नहीं माना अर्थात् विकल्प तो शब्द और अर्थ की वासना (संस्कार) के कारण उत्पन्न होता हैन कि निविकल्प से ? इस कथन से तो बौद्ध का शास्त्र गलत ठहरता है। वहांतो लिखा है—

"यत्रैव जनये देनां तत्रैवास्य प्रमाणता"

जिस विषय में निर्विकल्प के द्वारा विकल्प बृद्धि उत्पन्न की जाती है उसी विषय में उस निर्विकल्प को प्रमाण माना है ( सब जगह नहीं ) इस प्रकार बौद्ध निर्विकल्प को विकल्पोत्पादक भी नहीं कह सकते और न विकल्प का अनुत्पादक ही । सबसे बड़ी प्राश्वर्य की बात तो यह है कि जिसकी प्रतीति नहीं, फलक नहीं, कुछ भी नहीं उस निर्विकल्प को तो प्रमाण माना, और जिसकी प्रतीति आती है उस विकल्प को ग्रप्रमाण कहते हो । आचार्य ने, "विकल्प में प्रमाणता क्यों नहीं" इस बारे में ग्यारह प्रमन-माला उठा कर प्रच्छी तरह यह सिद्ध किया है कि सब प्रकार से विकल्प ही प्रमाण है निर्विकल्प नहीं । विकल्प का स्वच्य पही है कि प्रतिबंधक कर्म का ग्रभाव ग्रयौत् क्योपशम होना मतलब आत्मा में ज्ञानावरण का क्योपशम हो जाने से सविकल्प कान उत्पन्न होता है और वह पदार्थ का निश्चय कराता है ऐसा बौद्ध की मानना चाहिए । निविकल्प के द्वारा न लेकिक कार्य की सिद्धि है और न पारमाधिक कार्य की सिद्धि है क्योंकि वह कुछ प्रदार्थ का निर्णय या दिरवर्षन, प्रतीति कराता हो नहीं । इसलिए लोक व्यवहार तथा मोक्षादि पुरुषार्थ की सिद्धि जिस ज्ञान के द्वारा हो उसी ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए । व्यव्हा ही निर्विकल्प सविकल्प प्रार्विक करना से मात्र तुम वौद्ध निर्विकल्प हो जाग्रो।

म निविकल्प प्रत्यक्ष का सारांश समाप्त \*

## शब्दाद्वैतवाद-पूर्वपक्ष

श्री धर्तृहरि श्रादि वेदान्तवादियों ने समस्त विश्व को शब्दरूप माना है, उनका मन्तव्य उत्तर पक्ष के पहिले यहां पूर्वपक्ष के रूप में प्रदक्षित किया जाता है— इसी पूर्वपक्ष का विचार झाचार्य प्रभावन्द्रजी ने इस प्रकरण में किया है—

> ग्रनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् । विवर्ततेऽयंभावेन प्रक्रिया जगतो मता ॥ १ ॥

> > —वाक्यपदी प्र∙ १

ग्रादि-अन्त रहित यह ब्रह्म— ( जगत् ) शब्द रूप है, उसमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं होता, इसलिये वह ग्रक्षर है, वही शब्द तत्त्व बाह्य-घट पट ग्रादि रूप से दिखाई देने वाले पदार्थ रूप में परिवर्तित होता है, इसी से जगत का व्यवहार चलता है, इस प्रकार एक, ग्रखंड ग्रीर व्यापक तथा सूक्ष्म ऐसे शब्द ब्रह्म से ही इस सृष्टि का सृजन हुआ है, यह शब्द ब्रह्म ही जाता, जान, ज्ञेय आदि रूप से परिग्रामन करता है—ऐसा ही कहा है—

ग्ररिंगस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तर कारगम् । तद्वच्छब्दो ऽपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथक् ।। ४६ ।।

--वाक्यप० पृ०३६

जिस प्रकार अरिण में स्थित अव्यक्त घरिन अन्यत्र प्रकाश का कारण हुआ करती है, उसी प्रकार बुद्धि में स्थित जो शब्द ब्रह्म है—ध्रथीत् शब्दमय जान है—वही सुनने योग्य शब्द रचना रूप होकर पृथक् २ रूप से सुनाई देता है, मतलब कहने का यह है कि जैसे काष्ट में अगिन अव्यक्त रहती है और मंथन करने से प्रकट होकर ध्रन्य दीपक आदि रूप प्रकाश का हेतु बनती है, उसी प्रकार शब्दमय बुद्धि या जान में स्थित जो शब्द है वही वर्ण स्वरूप को धारण कर श्रोता के कर्ण प्रदेश में प्रविच्ट होता है—श्रोताग्राण के जान का कारण होता है।

भ्रात्मरूपं यथा ज्ञाने जेयरूपं च विद्यते । स्रथंरूपे तथा शब्दे स्वक्रप च प्रतीयते ।। ५०॥

टीका - "यथा ज्ञानरूपेण ज्ञेयरूपेण चाभिन्नमेकमेव वस्तु द्वाभ्यां रूपाभ्यां विभक्तिमिवाभाति विषयरूपेण तयोरभिन्ना स्थितिश्च नैव हीयते ज्यस्य जानाश्चित-त्वात्, तथैवाभिन्ने चैकात्मके शब्दे श्रातिरूपतया, ग्रर्थप्रतीतिरूपतया च शब्दस्य स्वरूपं तस्यैवार्थरूपादभिन्नमिवाभाति । अनयोः पृथक्ता प्रकाशनव्यापारे ह्येव प्रतीयते । ग्रन्यथा बुद्धिस्थरूपेण तु शब्द एकात्मा ह्योव । प्रथंरूपं तु स्वाश्रितम्।" - टीका-वाक्य प० पृ० ४४ जिस प्रकार श्रद्धैतवादी वेदान्ती ज्ञान और ज्ञेय को एक ही वस्तू के भेदरूप मानते हैं ग्रर्थात् एक ब्रह्मरूप वस्तु ही ज्ञान ग्रीर ज्ञेय इन दो रूगें में विभक्त होती है ऐसा मानते हैं क्योंकि ज्ञेय तो ज्ञान के आश्रित है, उसी प्रकार शब्द तत्त्व भी एक ही है, किन्तु उसीके अनुतिरूप और अर्थप्रतीति रूप दो भेद हो जाते हैं, शब्द में अर्थरूपता और स्वरूपता दोनों ही छिपी रहती हैं, पदार्थ का बोध करते कराते समय ज्ञान में स्थित जो शब्द तत्त्व है वही वर्णरूप, श्रोता के कानमें ध्वनिरूप और घटादि पदार्थ रूप हो जाता है. ग्रन्य समयों में अर्थात शब्दोच्चारण काल के अतिरिक्त समय में वह शब्दतत्त्व मात्र बृद्धि छप ही रहता है, विभक्त नहीं होता, श्रर्थ की सत्ता शब्द के विना संभव न हो सकने के कारण शब्द की उपयोगिता ग्रर्थ के बिना शुन्य हो जाने के कारण दोनों रूपों को भिन्न या पृथक कहना अपनी ही भ्रान्ति का परिचय देना है।

> भ्रथायमान्तरो ज्ञाता सूक्ष्मे वागात्मनि स्थितः। व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते।। ११२।।

> > --वाक्यपदीः प् ० ११०

शब्द तत्त्व एक ग्रौर ग्रस्तंड है, उसी का मन ग्रौर वचन रूप से विभाजन होता है, सूक्ष्मवाक्स्वरूप में ज्ञाता (या मन ) स्थित है, इसीको अन्दर में रहने के कारण "ग्रान्तर" कहा गया है, वही ज्ञाता या मनरूप शब्द ब्रह्म अपने स्वरूप की ग्रामिव्यक्ति के लिये शब्द—वचनरूप विवर्त—पर्याय को धारण करता है, इस प्रकार यहां तक यह प्रकट किया कि ज्ञेय ग्रौर ज्ञाता आदि रूप ग्रवस्था तो शब्द ब्रह्म की है। ग्रब्द यह प्रकट किया जाता है कि विश्व में जितने भी ज्ञान हैं, वे भी शब्दब्रह्मरूप हैं—

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृश्कते । धनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते ॥ १२३ ॥

— बाक्यपदी पृ•-१२०

इस अगत् में ऐसा कोई प्रत्यय-जान नहीं है जो ग्रव्यानुगम के बिना हो जावे. समस्त जान गव्द से प्रमुचिद है—शब्दरूप से ही प्रतीति में ग्राता है। वक्ता की बुद्धि में स्थित—जो बुद्धिरूप शब्द है वही मुख से प्रकट होता है वही श्रोतागण के कानों में प्रविष्ट होता है तथा वही शब्दब्ध श्रोताग्रों के मन में जाकर ज्ञानरूप बन जाता है। जागृत अवस्था में वचनव्यापार प्रकट ही है ग्रीर निद्धित ग्रवस्था में वह रहते हुए भी सूक्ष्म होने के कारण ग्रप्रकट बना रहता है, कहा भी है—

"न तैर्बिना भवेच्छब्दो नाथों नापि चिनेर्गतिः।" तथा-"वाग्रूपताचेदुरकामेदवबोधस्य शास्त्रतो । न प्रकाशः प्रकाशेत साहि प्रत्यवर्माशनी ॥ १२४॥

—वाक्यपदी-पृ∘ १२१

ज्ञान की जो सदा की रहने वाली वचनरूपता है यदि उसका उल्लंघन हो मया तो प्रकाश किसी को भी प्रकाशित नहीं कर सकता। क्योंकि उसी के द्वारा ही हर प्रकार का विचार विमर्श होता है। वचनात्मक अवस्था हो चाहे स्मृति काल हो, चाहे ग्रन्थ कोई ग्रवस्था या समय हो शब्दपने का श्रतिकम नहीं हो सकता समस्त ब्यवहार का माध्यम तो शब्दरूपता ही है।

> श्चर्यक्रियासु वाक् सर्वान् समीहयति देहिन:। तदुन्कान्तौ विसज्ञोऽयं दृश्यते काष्ठकुडघवत् ॥ १२७ ॥

> > — वाक्यपदी---पृ• १२४

वाक्रूप प्रहण किया गया चैतन्य ही सब प्राणियों को सभी प्रकार की सार्थक कियाओं में प्रवृत्त कराता है, यदि वह वाक्र्य चैतन्य न रहे तो प्राणी काष्ठ प्रथवा दीवार की भांति चैतन्य हीन धौर निष्प्राण रह आये, वाक् उसकी सचेतना का सचोट प्रमाण है।

> ग्राह्य ग्राहक भाव के संबंध में इस प्रकार से कथन है— "ग्राह्यत्वं ग्राहकत्व च द्वे शक्ती तेजमी यथा। सर्वेव सर्वेशव्यानामेते पृथगवस्थिते॥ ५५॥

जिस प्रकार प्रकाशमें प्राह्मत्व धीर ग्राहकत्व ऐसी दो शक्तियां रहती हैं उसी प्रकार शब्दों में ग्राह्म श्रीर ग्राहकत्व शक्तियां अन्तिनिहित होती हैं। ग्राह्म का अभिप्राय यहां ज्ञेय से है और ग्राह्म का प्रभिप्राय ज्ञानसे हैं, इस रुलोक द्वारा ग्राह्मग्राहकपना शब्द रूप ही है यह विवेचित किया गया है। ग्रथीं ग्राह्म-पदार्थ ग्रीर ग्राहक-ज्ञान ये दोनों शब्दरूप ही हैं, ऐसा यहां बतलाया गया है।

नित्याः शब्दार्थं संबन्धाः समाभ्राता महर्षिभिः । सूत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेतुभिः ॥ २३ ॥

—वाक्यप पृष्ट २१

शब्द भ्रीर भ्रर्थं का सार्वकालिक 'संबंध' है, भ्रष्यात् अहां शब्द है वहां उसका पदार्थ-बाच्य है, और जहां पदार्थ है वहां शब्द भी प्रवस्य है। ऐसा सूत्रकारों ने, मह-पियों ने तथा भाष्यकारों ने कहा है। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय, वाच्यवाचक, भ्राह्मग्राहक इत्यादि रूप संपूर्ण विश्व को शब्दमय सिद्ध करके श्रव शब्दब्रह्म में लीन होनेरूप जो मोक्ष है उसका उपाय बताया जाता है—

> ग्रासन्नं ब्रह्माणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः। प्रथमं छंदसामंगं प्राहुर्व्याकरण बुधाः ।। १।।

> > -- वाप. पृ•११

यदि उस परमज्ञह्य का निकटवर्ती कोई है तो वह व्याकरण ही है, वही तपों में उत्तम तप है और वही वेदों का प्रथम श्रंग है। ऐसा बुद्धिमान पुरुष पुगवों ने प्रति-पादन किया है।

> तद् द्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्मितम् । पवित्रं सर्वेविद्यानामधिविद्यं प्रकाशते ।। १४ ।।

> > —वा.प. पृ० १४

बह व्याकरण मोक्ष का द्वार अर्थात् उपाय है, उसी से वचन दोष दूर होते हैं, अ्याकरण सर्वविद्याओं में प्रमुख और पित्रत्र है। सारांश इसका यही है कि व्याकरण तप है, वेदज्ञान का अंग है, विद्याओं में प्रमुख है और इसी से मोक्षप्राप्ति होती है। शब्दब्रह्म में लीन हो जाना इसीका नाम मोक्ष है,

जितने भी प्रमाए।भूत ज्ञान हैं वे सब शब्दात्मक हैं – शब्दरूप उपादान से निर्मित हैं। शब्द-बाक्के चार भेद हैं – वैखरी वाक्, मध्यमा वाक्, पश्यन्ती वाक्, और सूक्मा वाक्, इनके लक्षण इस प्रकार से हैं –

> वैखरी शब्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा। द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी ॥ १ ॥

> > ---कुमारसटीका२/१७

वक्ता के मुख से तालु झादि स्थानों पर जो शब्द बनते हैं— निष्पन्न होते हैं— ककारादि वर्णों की निष्पत्ति होती है, उसे वैखरीबाक् कहा गया है। कर्णपुट में प्रविष्ट होंचे के बाद जिसमें वर्णक्रम समाप्त हो गया है वह मध्यमा वाक् है, तथा अन्तरंग में संकल्प विकल्परूप या धन्तःजल्पस्वरूप वाग् भी मध्यमा वाक् है, केवल खुद्धि या ज्ञानरूप पश्यन्ती बाक् है, सुरुमाबाक् तो सर्वत्र है वह अत्यन्त दुर्लक्य है, उसी सूक्ष्म-वाक् से विष्व व्याप्त हो रहा है। इस प्रकार समस्त विष्य मन वचन ज्ञान आदि सब सब्दम्य हैं। शब्द के बिना कोई भी ज्ञान नही हो सकता, शब्द सर्वया नित्य है, हमें जो वह कार्यकारण रूप या उत्पत्ति विनाश आदि रूप प्रतीत होता है वह केवल अविद्या के कारण होता है, मविद्या के प्रभाव में जगत् शब्दम्य तथा नित्य ही प्रतिभासित होता है।

# 

येपि शब्दाई तबादिनो निखिलप्रस्ययानां शब्दानुविद्धत्वेनैव सविकल्पकत्व मन्यन्ते-तत्स्पर्शवैक-ल्ये हि तेषां प्रकाशरूपताया एवाभावप्रसङ्गः । वाग्रूपता हि शास्त्रती प्रत्यवमशिनी च । तदभावे प्रत्य-यानां नापरं रूपमविशिष्यते । सकल चेद वाच्यवाचकतत्त्वं शब्दब्रह्मस्य एव विवर्तो नान्यविवर्तो नापि स्वतन्त्रमिति । तदुक्तम्-

> न सोस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते । श्रनुविद्धमिनाभाति सर्व शब्दे प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥ [वानयप• १।१२४] नाष्ट्रपता चेदुत्कामेदनबोधस्य शाश्वती ।

न प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ।। २ ।।

[वाक्यप० १।१२५]

शब्दाहुँत वादी जो भनुँहिर आदि हैं उनका ऐसा मन्तव्य है—कि जितने भी जान हैं उनका शब्दके साथ तादात्म्य संबंध है, इसीलिये वे सिवकल्प हैं, यदि इनमें शब्दा- चुविद्धता न हो—शब्द संस्पश्च से ये विकल हों—तो जानों में प्रकाशरूपता का — वस्तुस्व- रूप के प्रकाशन करने का- अभाव होगा, वचन सदा से जान के कारए। होते चले आ रहे हैं, यदि जान में शब्द संस्पिशत्व न माना जावे तो जान का प्रपत्ता निजरूप कुछ बचता ही नहीं है, जितना भी यह बाच्यवाचकतत्व है वह सब शब्दरूप ब्रह्म की ही पर्याय है और किसी की नहीं, न यह कोई स्वतन्त्र पदार्थ है। कहा भी है— "न सो अस्त राक्षेत्र के लिसी की नहीं, न यह कोई स्वतन्त्र पदार्थ है। कहा भी है— ससे अनुगम के बिना हो, सारा यह जगत् शब्द के द्वारा श्रनुविद्ध सा हो रहा है, समस्त विदय शब्द बहा में प्रतिष्ठित है"।।१।

ज्ञान में भ्रव्यभिचरित रूप से रहनेवाली शाश्वती वाग्रूपता का यदि ज्ञान में से उल्लंघन हो जाता है तो ज्ञान का अस्तित्व ही नहीं रह सकता, क्योंकि वह वाग्रूपता—शब्दब्रह्म ज्ञान से संबंधित होकर रहती है।। २।। भ्रनादिनिधनं शब्दब्रह्मतत्त्वं यदक्षरम् । विवर्ततेऽर्थमावेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ ३ ॥

[ वाक्यप० १|१ ]

सनादिनिधनं हि शब्दब्रह्म उत्पादिनाशाभावात्, ग्रक्षारं च प्रकाराशक्षरस्य निमित्तत्वात्, सनेन वाचकरूपता 'श्रर्थभावेन' इत्यनेन तु वाच्यरूपतास्य सूचिता । प्रक्रियेति भेदाः । शब्दब्रह्मो ति नाससङ्कीतैनमिति;

तैय्यतत्त्वज्ञाः; शब्दानुविद्धत्वस्य ज्ञानेष्वप्रतिभासनात् । तद्धि प्रत्यक्षैण् प्रतीयते, प्रनुमानेन वा ? प्रत्यक्षैण् चेत्किमेटिवरेण्, स्वसंवेदनेन वा ? न तावदैन्द्रियेण्; इन्द्रियाणां रूपादिनियतत्वेन ज्ञानाविषयत्वात् । नापि स्वसंवेदनेन; प्रस्य शब्दागोचरत्वात् । प्रथार्थस्य तदनुविद्धत्वात् तदनुभवे ज्ञाने तदय्यनुभूयते इत्युच्यते; ननु किमिदं शब्दानुविद्धत्वं नाम-प्रयंस्वाभिन्नदेशे प्रतिभासा, तादास्य

शब्दब्रह्म रूप तस्व तो अनादिनिधन—आदिअन्तरिहत है क्योंकि वह धविन-श्वर है, वही शब्दब्रह्म घटपटादिरूप से परिणमता है, ग्रतः जगत्में जितने पदार्थ हैं वे सब उसी शब्दब्रह्म के भेद प्रभेद हैं।। ३।। यह शब्दब्रह्म अनादिनिधन इसलिये हैं कि उसमें उत्पाद विनाश नहीं होता, अकारादि अक्षरोंका वह निमित्त है, अतः ग्रक्षर रूप भी उसे कहा गया है, इससे यह प्रकट किया गया है कि वह वाचक रूप है तथा वही ग्रयंरूप से परिणमन करता है, ग्रतः वही बाच्यरूप है, यही जगत् की प्रक्रिया है ग्रथांत् प्रभेद भेद रूप जो ये जगत् है वह शब्दब्रह्ममय है।

जैन—इस प्रकार से यह शब्दब्रह्म का प्रतिपादन तास्त्रिक विवेक वालों के द्वारा नहीं हुआ है; किन्तु अतस्वज्ञों के द्वारा ही हुआ जानना चाहिये, क्योंकि ज्ञान शब्दानु- विद्य हैं यह बात बुद्धि में उतरती नहीं है, ज्ञानों में शब्दानुविद्धता है" यह बात किस प्रमाण से भाप प्रमाणित करते हैं ? क्या प्रत्यक्ष से या अनुमान से ? यदि कहा जाय कि 'ज्ञानों में शब्दानुविद्धता प्रत्यक्ष से हम सावित करते हैं—तो पुनः प्रत्यक्ष न होता है कि इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष से या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से ? इन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष तो ज्ञानों में शब्दानुविद्धता को जान नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति क्यादि नियत विषयों में होती है, ज्ञान में नहीं, रहा स्वसंवेदन, क्योंक उसकी प्रवृत्ति क्यादि नियत विषयों में होती है, ज्ञान में नहीं, रहा स्वसंवेदन, क्योंक उसकी प्रवृत्ति क्यादि है, प्रयत् भने तनशब्द में स्वसंवेदनता का अभाव है।

श्चन्द्रकेतवादी — ठीक दै प्रत्यक्ष "ज्ञान शब्द से अनुनिद्ध है" इस बात को साक्षात् रूप से नहीं जानता है तो मत जावो-परन्तु पदार्थ में शब्दानुविद्धता है सो जब वा ? तत्राद्यविकरपोऽसमीचीनः; तद्रहितस्यैवार्धस्याच्यक्षै प्रतिभासनात् । न हि तत्र यथा पुरोव-स्थितो नीकादिः प्रतिभासते तथा तद्देशे शब्दोपि-श्रोतृश्चोत्रप्रदेशे तत्प्रतिभासात् न चान्यदेशतयोप-सम्यमानोप्यत्यदेशोसौ युक्तः, प्रतिप्रसङ्गात् । नापि तादास्म्यम्, विभिन्ने न्द्रियजनितज्ञानग्राह्यस्वात् ।

ज्ञान पदार्थको जानता है तब उसके अनुभव होने पर ज्ञान में भी शब्दानुविद्धता का प्रतिभास होता है।

जैन - अच्छा हम ग्रापसे अब यह पूछते हैं कि यह शब्दानुविद्धता क्या है ? क्या ग्रर्थ-पदार्थ-का जो देश है-उसी देश में शब्द का प्रतिभास होना-ग्रथति जहां पदार्थ है वहीं पर शब्द है ऐसा प्रतिभास होना यह शब्दानृविद्धत्व है ? अथवा अर्थ और शब्द का तादात्म्य होना यह शब्दानविद्धत्व है ? प्रथम पक्ष की अपेक्षा यदि शब्दान-विद्धत्व स्वीकार किया जावे तो वह संगत नहीं बैठता, क्योंकि प्रत्यक्ष से यही प्रतीति में भाता है कि पदार्थ शब्द से अनुविद्ध नहीं है, अर्थात-शब्द से रहित पदार्थ ही प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होता है, ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं होता कि जिस स्थान पर नीलादि पदार्थ प्रतिभासित हो रहे हों उसी स्थान पर तद्वाचक शब्द भी प्रतीति में आ रहा हो, शब्द की प्रतीति तो श्रोता के कर्ण कुहरप्रदेश में होती है, अत: ऐसा कहना कि अर्थ-देश में शब्द की प्रतीति-प्रतिभास-होना शब्दान्विद्धता है सो न्यायानुकल नहीं है-क्योंकि वाच्य और वाचक का देश भिन्न २ है. इसलिये वाच्यवाचक का देश अभिन्न मानना कथमपि संगत नहीं हो सकता: अन्यथा अतिप्रसंग दोष का सामना करना पडेगा। शब्द श्रीर श्रथं-तद्वाच्यपदार्थं-का तादात्म्य शब्दानुविद्धत्व है यदि ऐसा कहा जाये तो यह भी कहना युक्तिशन्य है, क्योंकि शब्द और अर्थ विभिन्न इन्द्रियों के विषय हैं. शब्द सिर्फ कर्णेन्द्रिय का विषय है। और अर्थ किसी भी धन्य इन्द्रिय ज्ञान का विषय हो सकता है, अतः भिन्न २ इन्द्रिय जनित ज्ञानों के द्वारा ग्राह्य होने से उस मब्द और अर्थ में भिन्नता ही सिद्ध होती है । अनुमान भी इसी बात की पृष्टि करता हुआ कहता है कि जिनका भिन्न २ इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होता है उनमें एकता नहीं होती, जैसे-कि रूप बीर रस में, ये दोनों भिन्न २ इन्द्रियों के द्वारा जाने जाते हैं ब्रतः इनमें एकता नहीं है, इसी प्रकार नीलादि पदार्थ और शब्द हैं अतः इनमें भी एकता नहीं है। शब्दाकार से रहित नीलादि अर्थ का रूप चाक्षण प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है और नीलादि धर्य से रहित अकेला शब्द कर्णजन्यज्ञान से प्रतीत होता है, अतः इनमें एकता किस प्रकार से संभावित हो सकती है ?

क्वीचिम्निन्तियजनितज्ञानप्राह्मत्वं न तथोरैक्यम् यथा रूपरसयोः तवात्वं च नीलादिरूपशस्ययोः रिति । सन्दाकः।ररहितं हि मीलादिरूपं लोचनज्ञाने प्रतिभाति, तद्वहितस्तु सन्दा श्रोत्रज्ञाने इति कवं तवोरैक्यम् ? रूपमिदमिस्यमिषानविद्येषग्रारूपप्रतीतेस्तयोरैक्यम्; इत्यसत्; रूपमिदमिति ज्ञानेन हि

भावार्ष — मध्याई तवादी का कहना है कि जगत के संपूर्ण पदार्थ शब्दकक्क से उत्पन्न हुए हैं यहां तक कि जान भी बिना शब्द के होता नहीं है, किन्तु जब इस उनकी मान्यता का तक संगत विचार किया जाता है तो उसका यथार्थ समाधान प्राप्त नहीं हो पाता, शब्द के साथ यदि जान का अविनाभाव या तादातम्य सबंध माना जावे तो रूप रस आदि के जान जो बिना शब्द के प्रतीत होते रहते हैं वे कैसे प्रतीत हो सकेंगे, इसी तरह अर्थ का और शब्द का तादातम्य मानना भी बुद्धि को कसोटी पर खरा नहीं उतरता, नयोंकि शब्द के साथ अब उसका अर्थ रहता है तो अन्ति शब्द के उच्चारण करते ही जिह्ना का अग्नि द्वारा दाह हो जाने का प्रति प्राप्त होगा, की उच्चारण करते ही जिह्ना का शिन्त द्वारा दाह हो जाने का प्रति वात मानना पढ़ेगी, तथा शब्द क जंगिर य के गोचर होता है, इसलिये पदार्थ और शब्द का तादातम्य मानना कथमिप घटित नहीं होता है, इसी तरह झान भी शब्दम्य नहीं बनता है।

श्रव्दाद्धे तवादी—''यह रूप है'' इस प्रकार के शब्दरूप विशेषण से ही रूपादि पदार्थ का ज्ञान होता है, इसलिये इनमें शब्द और रूपवाले पदार्थ में हम एकता मानते हैं, क्योंकि वह रूपवाला पदार्थ अपने वाचक शब्द से अभिन्न है जैसा कि रूप विशेषण से घट अभिन्न रहता है।

जैन — यह कथन असत् है, "यह रूप है" इस प्रकार जो जान होता है वह जान ये पदार्थ वचनरूपता को भारण किये हुए हैं इस प्रकार से रूपादि पदार्थों को जानता है? कि वा पदार्थ से भिन्न वाग्रूपता है इस प्रकार के विशेषण से सम्-ित्वत करके उन्हें जानता है? मतलब—जब रूप को नेत्रजन्यज्ञान जानता है उसी समय शब्दरूप पदार्थ है ऐसा जान होता है? या पदार्थ से शब्दरूप विशेषण भिन्न है इस रूप से जान होता है? प्रथम पक्ष अयुक्त है क्योंकि चाश्रुषज्ञान शब्द में प्रवृत्ति ही नहीं करता, कारण कि नेत्र का विषय शब्द नहीं है. जैसा कि उसका विषय राव्द नहीं है. जैसा कि उसका विषय राव्द नहीं है, यदि भिन्न विषयों में नेत्र इन्द्रिय की प्रवृत्ति होने लगे—तो फिर और अनेक इन्द्रियों को मानने की आवस्यकता ही नहीं रहेगी, एक ही कोई इन्द्रिय समस्त

वाजू प्रताप्रतिपन्नाः पदार्थाः प्रतिपद्यन्ते, भिन्नवाजू प्रताविद्येषश्चिष्ठाः वा ? प्रयमपक्षोऽयुक्तः ; न हि लोचनविज्ञानं वाजू प्रतायां प्रवर्तते तस्यास्तदविषयत्वाद्रसादिवत्, ग्रन्थयेन्द्रियान्तरपरिकल्पना-वैयर्थ्यम् तस्यैवाशेषार्थप्राहकत्वप्रसङ्गात् । द्वितीयपक्षेपि श्रमिषानेऽप्रवर्तमानं शुद्धरूपमात्रविषयं

विषयों की प्राहक बन जावेगी, दूसरा पक्ष — भी ठीक नहीं है, क्योंकि रूप को ग्रहण करनेवाला नेत्र ज्ञान यह पदार्थ शब्दरूप विशेषण वाला है यह नहीं जान सकता, कारण कि शब्द में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, वह केवल शुद्ध रूप मात्र को ही विषय करता है, रूप पदार्थ शब्द विशिष्ट है यह वह कैसे बता सकता है ? नेत्रजन्य ज्ञान से यदि ऐसा जाना जाता है कि पदार्थ शब्दरूप विशेषण से भिन्न है तो ऐसी मान्यता में पदार्थ के रूप का भी ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि उसने पदार्थ के विशेषण रूप शब्द का जाना नहीं है, जैसे कि दण्ड को नहीं जानने पर यह दण्ड वाला है यह कैसे जाना जा सकता है, यदि कहा जाय कि दूसरे ज्ञान में (कर्ण ज्ञान में) तो वह शब्द रूप के विशेषण रूप से प्रतित होता है, ग्रतः शब्द पदार्थ का विशेषण व न जाता है, सो ऐसा कहना उचित नहीं है, कारण कि ऐसा मानने में तो उस शब्द और अर्थ में भेद हो सिद्ध होता है, यह अभी २ कहा हो जा चुका है कि जिनका भिन्न इन्द्रियों द्वारा ग्रहण होता है व पृथक हो होते हैं, एक रूप नहीं होते।

भावार्ष — राज्दाहैतवादी शब्द भीर उसके वाच्य अथों को परस्पर में अभिन्न मानता है, समस्त पदार्थ शब्दिविशेषण से विशिष्ट ही हुमा करते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से उनकी ज्ञान द्वारा प्रतीति होती है। तब प्रश्न होता है कि चासुष प्रत्यक्ष से उस शब्द विशेषण का प्रहण क्यों नहीं होता ? जब नेत्र से पदार्थ के रूप-मीले पीले आदि वर्णों- का ग्रहण होता है उस समय उसी पदार्थ से अभिन्न रहने वाले शब्द का प्रहण भी नेत्र ज्ञान द्वारा होना चाहिये, यदि नहीं होता है तब रूप का ज्ञान भी नहीं होना चाहिये, क्योंकि विशेषण को जाने बिना विशेष्य का ज्ञान नहीं होता है, जैसे कि दण्ड विशेषण को जाने विना दण्डवाला देवदल नहीं जाना जाता है, इत्यादि, मतलब इसका यही है कि विशेषण को यदि हम जानते हैं तब तो उस विशेषण वाले विशेष्य को समक्ष सकते हैं अन्यया नहीं, अतः पदार्थ शब्दविशेषण से विशिष्ट ही होते हैं यह वात सिद्ध नहीं होती।

भन्दाई तवादी — शब्द से मिला हुआ पदार्थ स्मरण में झाता है धतः हम उसे शब्द रूप मानते हैं ? सोचनविज्ञानं कयं तद्विविष्टतया स्वविषयमुद्योतयेत् ? न ह्यपृष्टीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धिः दण्डाष्यहणं दण्डिबत् । न च ज्ञानान्तरे तस्य प्रतिभासाद्विशेषणात्वम् ; तथा सति प्रनयोगेर्यसिद्धिः स्यादिरकुक्तम् । प्रभिषानानुषकार्षस्परणात्वयाविष्यार्थदर्शनसिद्धिः , दत्यप्यसारम् ; प्रग्योग्याष्यानुषङ्गात्-तवाबि-धार्यदर्शनिषद्धौ वचनपरिकरितार्थस्मरणासिद्धिः, ततस्र्य तथाविधार्थदर्शनसिद्धिरिति ।

का चेयमर्थस्याभिषानानुषक्तता नाम-प्रयंज्ञाने तत्प्रतिभासः, श्रयंदेशे तद्वेदनं वा, तत्काले तत्प्रतिभासो वा ? न तावदाद्यो विकल्पः; लोचनाध्यक्षै शब्दस्याप्रतिभासनात् । नापि द्वितीयः; शब्दस्य श्रोतप्रदेशे निरस्तकाब्दसित्रियीनां च रूपादीनां स्वप्रदेशे स्वविज्ञानेनानुभवात् । नापि नृतीयः; तुल्यकालस्याप्यभिषानस्य लोचनज्ञाने प्रतिभासाभावात्, भिन्नज्ञान वैद्यत्वे च भेदप्रसङ्ग इत्युक्तम् ।

कैत—यह कथन ग्रसार है, क्योंकि इस मान्यता में अन्योत्याश्रय दोष आता है, कारण कि शब्दरूप पदार्थ की अतीति होने पर वचन सहित पदार्थ है यह स्मरण में आवेगा और उसमें सिद्ध होने पर शब्दरूप पदार्थ का दर्शन होता है यह सिद्ध होगा।

अच्छा— यह बताईये कि पदार्थ में ग्रिभिषानानुषक्तता क्या है ? ग्रायंशान में उसका प्रतीत होना ? या ग्रायं के स्थान पर ही उसका वेदन (अनुभवन) होना ? या ग्रायंशान के समय ही शब्द का प्रतिभास होना ? इस प्रकार के इन तीन विकल्पों में से प्रथम विकल्प कांख के द्वारा होने वाले जान में शब्द प्रतीत नहीं होता है इसलिये सिद्ध नहीं होता । दूसरा विकल्प शब्द तो कान से सुनाई देता है और जिसमें शब्द विलकुल नहीं है ऐसे रूपादिस्वरूप पदार्थ का प्रपने प्रदेश में वाक्षुयादि ज्ञान के द्वारा अनुभव होता है इसलिये संगत नहीं होता है, पदार्थ के साथ शब्द का प्रतिभास होता है ऐसा तीसरा पक्ष भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि नाम—(शब्द) ग्रीर अर्थ तुल्यकाल में भने ही हों, किन्तु उस शब्द का निजनज्ञान में प्रतिभास नहीं होता है । ग्रार: शब्द कीर रूपादिस्वरूप पदार्थ भिन्न २ हैं ग्रीर वे भिन्न २ ज्ञानों के द्वारा जाने जाते हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि सर्वया शब्द सहित पदार्थ ही प्रत्यक्षज्ञान में भलकते हैं ऐसा स्वीकार किया जावे तो बालक और मुकादिव्यक्ति की पदार्थदर्शन कैसे हो सकेगा क्योंकि वे तो शब्द नामादि को जानते नहीं हैं। तथा मन में घोड़े ग्रादि का विचार करते हुए व्यक्ति को गौदर्शन भी कैसे संभव हो सकेगा, क्योंकि उस समय उस व्यक्ति के गोशब्द का उल्लेख तो पाया नहीं जाता, कारण उस समय उसके ज्ञान में तो वह भलक नहीं रहा है, वह तो घोड़े का विचार कर रहा है, यदि

कथं चैवंबादिनो । बालकादेरथंदर्शनसिद्धा, तत्राभिषानाप्रतीतैः, धश्वं विकल्पयतो गोदर्शनं वा ? न हि तदा गोशब्दोल्लेक्स्तज्जातस्यानुसूपते युगपद्वृत्तिद्धयानुत्पतं रिति । कथं वा वायू प्ताऽव्योधस्य षादवती यतो 'वायू पता चेदुःकामेत्' द्रत्याधवतिष्ठते तोषनास्यक्षे तत्संस्पद्याभावात् ? न खलु श्रोत्र-ष्याह्यां वैश्वरीं वाचं तत् सस्पृशति तस्यास्तदिवययवात् । प्रन्तर्जन्परूपां मध्यमां वा; तामस्तरेत्यापि शुद्धतिवदोभाषात् । सह्ताथाववार्यादिवभागानु तु)षद्रत्यती,सूक्ष्मा चासउर्योतीरूपा बागेव न भवति; ग्रन्थोरपांत्मवर्शनलक्षणस्यात् वाचस्तु वर्णवदाधनुकमलक्षणस्यात् । ततोऽयुक्तमेतत्तस्वक्षणश्रयमन्

> "स्यानेषु विवृते वायौ कृतवर्ग्णरियहा। वैखरी वाक् प्रयोकतृष्णां प्रारागृवृत्तिनिवन्धना ॥ १ ॥ प्रारागृवृत्तिमतिकस्य मध्यमा वाक् प्रवर्तते । प्रविभागाऽमु(गा तु) पश्यन्ती सर्वतः संहृतकमा ॥ २ ॥

कहा जाय कि एक साथ दोनों-ग्रव्व विकल्प श्रीर गोदर्शन हो रहे हैं तो ऐसी मान्यता में दोनों की असिद्धि होने की प्रसक्ति होवेगी, क्योंकि एक ही काल में दो वृत्तियां छद्मस्य के हो नहीं सकती तथा— ग्रापने जो ऐसा कहा है कि ज्ञान में वचनरूपता शाश्वती है, यदि इसका उल्लंघन किया जावेगा तो ज्ञानरूप प्रकाश हो नहीं सकेगा इत्यादि, सो ऐसा कथन सत्य कैसे हो सकता है क्योंकि नेत्रजन्य ज्ञाब में तो शब्द का संसर्ग होता ही नहीं है, कर्ण के द्वारा ग्रहण योग्य बचन रूप वैखरी वाक लोचन ज्ञान का स्पर्श करती ही नहीं है, क्योंकि वह उसका विषय नहीं है । धन्तर्जल्पवाली मध्यमा वाक का भी उस नेत्र ज्ञान द्वारा स्पर्शित होना संभव नही, उस मध्यमावाक के विना भी शुद्ध रूपादि का ज्ञान होता ही है, सपूर्ण वर्ण पद आदि विभागों से रहित पश्यन्ती वाक तथा ग्रन्तज्योंति रूप सुक्ष्मा वाक तो बाणी हप होती ही नहीं, क्योंकि उन दोनों-पश्यन्ती तथा सुक्ष्मा को आप शब्दाई तबादी ने ग्रथों एवं आत्मा का साक्षात कराने वाली माना है. यदि उन सक्ष्मा और पश्यन्ती वाक में शब्द नहीं है तो वह वाक नहीं कहलावेगी, क्योंकि वाक तो पद, वाक्स रूप हम्रा करती है, इसलिये भाप शब्दाई तवादी के यहां जो वैखरी भादि वाक् का लक्षरा कहा गया है वह सब ग्रसत्य ठहरता है, ताल भादि स्थानों में वाय के फैलने पर वर्ण पद शादि रूप को जिसने ग्रहण किया है ऐसी वैखरी वाक बोलने वाले के हृदयस्य वायू से बनती है।।१।। प्राणवाय को छोड़कर अन्तर्जरुपरूप मध्यमा बाक, भीर वर्णादि कम से रहित ग्रविभाग रूप पश्यन्ती बाक है ॥२॥

### स्वरूपज्योतिरेवान्तः सूक्ष्मा वागनपायिनी । तया व्याप्तं जगस्तर्वं ततः शब्दात्मकं जगत् ॥ ३ ॥"

[ ] इस्यादि ।

अन्तरंग ज्योतिस्वरूप सूक्ष्मा वाक् है ग्रीर यह शाश्वती है, उसी सूक्ष्म वाक् से सारा जगत् व्याप्त है, इसलिये विश्व शब्दमय कहा गया है।। ३।।

इन उपयुक्त तीन श्लोको द्वारा शब्दाई तवादी ने जगत् को शब्दमय सिद्ध करने का प्रयास किया है सो यह प्रयास उसका इसलिये सफल नहीं होता है कि नेत्रज प्रत्यक्ष यह साक्षी नहीं देता है कि पदार्थ शब्द से अमुबिद्ध है।

भावार्थ — शब्दाद तवादी ने शब्द-वाग्-के चार भेद किये गये हैं – वैखरी १, मध्यमा २, पश्यन्ती ३, और सूक्ष्मा ४, वैखरी ग्रादि चारों ही वाक् के सामान्य लक्षए। उनकी मान्यता के श्रनुसार इस प्रकार से हैं —

> वैखरी शब्दनिष्पत्ती मध्यमा श्रुतिगोचरा । द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वागनपायिनी ।।

—-कुमार सं०टी० २। १७

ककारादिवणंक्ष या धन्य ध्वितिरूप जो शव्दमात्र है, वह वैस्तरी वाक् है। कर्ण में प्रविष्ट होकर उसका विषय हुई वाक् मध्यमा वाक् है, केवल जो अर्थ को प्रकट करती है वह पदयन्ती वाक् है, तथा शाश्वत रहने वाली अति सुक्ष्म वाक् सुरुमावाक् है, इन चारों वाग् का विस्तृत विवेचन वाक्यपदी नामक शव्दाद्वैत ग्रन्थ में लिखा है। वर्ण, पद, वाक्य आदि जिसमें ध्यवस्थित हैं, उच्चारण करने में जो आसी है तथा दुंदुमी, बीएगा, बांसुरी झादि वाद्यों की ध्विन रूप जो है ऐसी अपरिमित भेद रूप वाणी वैस्तरी वाक् है, जो ग्रन्तरंग में संकट्यरूप से रहती है, तथा कर्ण के द्वारा ग्रहण करने में और यथक्तवर्ण पद जिसमें समाप्त हो गये हैं ऐसी वह वाण् मध्यमावाक् है। यह बैस्तरी और परयन्ती के मध्य में रहती है इसलिये यह सार्थक नाम वाली मध्यमावाग् है। जो स्वप्रकाशस्य सीवत् है कि जिसमें ग्राह्म पदार्थ का भेदकम नहीं है वह परयन्तीवाक् है। इसमें वाच्य वाचक का विभाग ग्रवभासित नहीं होता है, इसके परिच्छिन्नार्थप्रत्यवभास, संस्ट्यार्थप्रत्यवभास, ग्री प्रभाग्त्व प्रवर्ण का सेवस्थास इत्यादि ग्रनेक भेद हैं। ग्रन्त ज्योतिस्वरूप सुद्भा वाक् दुलंक्ष्य भीर काल के भेद के स्पर्ण से रहित होने के कारण कभी नष्ट नहीं होती, जैन मान्यता

भनुमानात्ते यां तदनुविद्धस्त्रप्तीतिरित्यपि मनोरयमात्रम्; तदिनिनाभवितिक्क्षाभावात् । तत्सम्मवे वाऽध्यक्षादिवाधितपक्षनिर्देशानतरं प्रयुक्तत्वेन कालात्यवापिदृष्टत्वावः । प्रथ जयतः शब्दमय-त्वात्तदुदर्वितनां प्रत्ययाना तःमयत्वात्तदनुविद्धत्व सिद्धमेवेत्यभिभीयते; तद्य्यनुपपक्षमेव; तत्तन्मय-त्वस्याध्यक्षादिवाधितत्वात्, पदवावयादितोऽन्यस्य गिरितकपुरलतादेश्तदाकारपराङ्कृक्षेण्वं सवि-कत्यकाध्यक्षीणात्यन्तं विद्यदत्योपलम्भात् । 'ये यदाकारपराङ्कृक्षास्ते परमार्थतोऽनःमयाः यवा

के अनुसार भी शब्द के अक्षरात्मक, प्रनक्षरात्मक तथा भाषात्मक और अभाषात्मक आदि अनेक भेद किये गये हैं। अन्तर्जल्प और बहिजल्प ऐसे भी शब्द के दो भेद हुए हैं। उपर्युक्त शब्दाई तवादी मान्य भेद कितनेक तो इसमें अन्तर्भूत हो सकते हैं। वाकी के भेद मात्र काल्पनिक सिद्ध होते हैं।

शब्दाई त वादी का यह कथन तो सर्वथा ग्रसत्य है कि समस्त विश्व शब्दमय है, इसी शब्दाई त का मातंण्डकार अनेक सबल युक्तियों द्वारा निरसन करते हुए कह रहे हैं कि शब्दमय पदार्थ हैं तो नेत्र द्वारा उन पदार्थों को ग्रहण करते समय शब्द प्रतीति में क्यों नहीं ग्राता है, तथा ऐसी मान्यता में वाल, मूकादि व्यक्ति को किस प्रकार वस्तुबोध हो सकेगा। ''शब्दमय जगत है' यदि ऐसी तुम्हारी बात मान भी ली जावे तो इस बात को सिद्ध करने के लिये प्रमाण भी तो वाहिये, प्रयक्षतिद प्रमाण तो इस बात को सिद्ध करने के लिये प्रमाण भी तो वाहिये, प्रयक्षतिद प्रमाण तो इस बात को सिद्ध करने वाले हैं नहीं, क्योंकि बिचारे प्रस्थक को इतनो साम्य्यं नहीं है जो वह शब्दमय जगत की सिद्ध कर सके, यदि उनकी तरफ से ऐसा कहा जावे कि प्रयक्षत जगत को शब्दमय सिद्ध नहीं कर सकता है, तो क्या अनुमान भी नहीं कर सकता है? अनुमान तो इस बात का साधक है सो इस पर मातंण्डकार ने विश्वद विचार किया है।

तथा-ज्ञानों में जो अनुमान प्रमाण द्वारा शब्दानुविद्धत्व सिद्ध करने का प्रयास किया गया है वह सब केवल मनोरवरूप ही है, क्योंकि अविनाभावी हेतु के बिना अनुमान अपने साध्यका साधक नहीं होता है, यदि कोई हेतु संभव भी हो तो वह हेतु कालात्ययापदिष्ट दोष से दूषित ही रहेगा, क्योंकि जिसका पक्ष प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित होता है उसमें प्रयुक्त हुआ हेतु कालात्ययापदिष्ट दोषवाला कहा जाता है, जब नेत्रादि से होने वाले रूपादिज्ञान शब्दानुविद्ध नहीं हैं, फिर भी यदि सभी जानों को शब्दानुविद्ध ही सिद्ध किया जाता है तो वह प्रत्यक्षवाधित होगा ही।

शब्दाई तबादी — समस्त विश्व शब्दमय ही है, भ्रतः उस विश्व के भीतर रहने वाले ज्ञान भी शब्द स्वरूप ही होंगे, इस प्रकार से ज्ञानों में शब्दानुविद्धता सिद्ध हो आवेगी। खलाकारविकलाः स्वासकीशकुणुलादयस्तत्त्वतो न तन्मयाः, परमार्थतस्तदाकारपराङ्मुलाश्च पद-वाक्यादितो व्यतिरिक्ता गिरितचपुरलतादयः पदार्थाः इत्यतुमानतोस्य तर्द्वधुर्यसिद्धे श्च ।

किच, शब्दपरिखामकपत्वाज्ञगतः शब्दमयत्वं साध्यते, शब्दावुःपत्तं वां ? न तावदादाः पक्षः; विरिखामस्यैवात्रासम्भवात् । शब्दास्मकं हि ब्रह्म नीलादिक्पतां प्रतिपद्यमानं स्वाभाविकं शब्दरूपं परिस्थय प्रतिपद्यते, प्रपरिखण्य वां ? प्रयमपत्ते-प्रस्थाऽनाविकं निवस्ति । वितीय पत्ते तु-नीलादिववेदनकालं विपरस्यपि शब्दसवेदनप्रसङ्को नीलादिवचदव्य-विरोक्ता । यत्त्वेय पत्ते तु-नीलादिववेदनकालं विपरस्यपि शब्दसवेदनप्रसङ्को नीलादिवचत्वयः निरोक्ता । यत्त्वजु यवस्यतिरिक्तः तत्तिसमस्यवेद्यमाने सवेद्यते यथा नीलादिववेदनावस्यामां तस्यैव नीलादेवर्यस्यामाने स्विद्यते यथा नीलादिवयेदनावस्यामां तस्यैव नीलादेपस्यत्वयेदनप्रसङ्कः तादा-

जैन-यह कथन तो आपका तब सिद्ध माना जावे कि जब विश्व में शब्द-मयता सिद्ध हो, विश्व में शब्दमयता तो प्रत्यक्ष से ही बाधित होती है, क्योंकि पद, वाक्य भादि से भिन्न ही गिरि, वृक्ष, पूर ग्रादि जो पदार्थ हैं, वे शब्दाकार रहित हुए ही सविकल्पप्रत्यक्ष द्वारा भ्रन्यन्त स्पष्ट रूपसे प्रतीति में भ्राते हैं, देखी-जो जिस भ्राकार से पराङमख–पृथक–रूप में प्रतीत होते हैं वे यथार्थ में उनसे भिन्न ही होते हैं। जैसे जलाकार से रहित स्थास, कोश, कुणुलादि ग्रादि पदार्थ, ये जलाकार से रहित होते हैं इसलिये जल से भिन्न होते हैं। तन्मय नहीं होते, इसी तरह गिरि आदि पदार्थ भी पद वाक्य भादि के भाकार से पराङ्मुख हैं. अतः वे भी उनसे भिन्न हैं.-तन्मय नहीं हैं। ऐसे इस अनुमान के द्वारा पदार्थ शब्दानुविद्ध नहीं हैं-शब्दमय नहीं हैं - ये सिद्ध हो जाता है।। तथा आप जो जगत् में शब्दमयता सिद्ध करते हो सो हम ग्रापसे यह जानना चाहते हैं कि जगत् शब्दका परिग्णाम है इसलिये उसमें भव्दमयता है ? या वह शब्द से उत्पन्न होता है इसलिये उसमें शब्दमयता है ? प्रथम पक्ष इसलिये मनो-रंजक नहीं हो सकता-अर्थात् वह इसलिये ठीक-न्याय संगत-नहीं माना जा सकता है कि शब्दब्रह्म में परिणाम होने की संगति साबित नहीं होती, मर्थात सर्वथा नित्य उस शब्दब्रह्म में परिणाम-परिरामन-होना ही ग्रसंभव है। यदि ग्रापके कहे अनुसार हम शब्दबद्धा में इस प्रकार का परिणाम होना मान भी लें तो वहां यह जिज्ञासा जगती है कि वह शब्दब्रह्म जब जल नील ग्रादि पदार्थरूप परिणमित होता है, उस समय वह अपने स्वाभाविक शब्दरूप का परित्याग कर उस रूप परिणमित होता है ? या विना छोड़े ही वह उस रूप परिएामित होता है ? यदि वह अपने पूर्वस्वरूप को छोड़कर जलादिरूप परिणमित होता है तो उसमें अनादिनिधनता का अभाव प्रसक्त होता है.

त्म्याविशेषात्, प्रन्यथा विश्ववर्षाञ्चासातस्य ततो भेवप्रसङ्गः । न ह्यं कस्यैकदा एकप्रतिपत्त्रपेक्षया प्रहृत्यमञ्जूष्यात् यहत्यमान्यम् । विश्ववर्षामान्यमेदानुषङ्गः । क्लिप्त स्वत्यमान्यमेदानुषङ्गः । क्लिप्त स्वत्यौ क्लिप्त स्वत्यमान्यमेदानुषङ्गः । क्लिप्त स्वत्यमान्यमेदानुषङ्गः । क्लिप्त स्वत्यमान्यमेदानुष्यम् । क्लिप्त स्वत्यम् प्रतिपद्यत्यम् । त्रतियानिकल्ये न्यस्य स्वत्यम् । विभिन्नानेकार्यस्य मानात्मकत्यात्मस्य स्वत्यत्य । विभिन्नानेकार्यस्य मानात्मकत्यात्मस्य स्वत्यत्यत् । विभिन्नानेकार्यस्य मानात्मकत्यात्मस्य स्वत्यत्यत् । विभिन्नानेकार्यस्य मानात्मकत्यात्मस्य स्वत्यत्यत्यात्मम् ।

क्योंकि इस स्थिति में उसके पूर्व स्वभाव का ग्रभाव आता है। यदि इस दोष से बचने के लिये द्वितीय पक्ष का आश्रय लिया जाय तो नीलादिक पदार्थ के संवेदन कालमें विधर पुरुष को भी उस नीलपदार्थगत शब्द का श्रवण होना चाहिये, क्योंकि वह नील पदार्थ शब्दमय है। यह नियम है कि जो जिससे अभिन्न होता है वह उसके संवेदन होते ही संविदित हो जाता है, जैसे कि वस्तुगत नीले रंग को जानते समय तदभिन्न नील पदार्थ भी जान लिया जाता है. नीलादिपदार्थ से आपके सिद्धान्तानसार शब्द ग्रभिन्न ही है, ग्रतः विधर पूरुष को नील पदार्थ जानते समय शब्द संवेदन ग्रवस्य होना चाहिये। यदि शब्द का संवेदन नीलादिपदार्थ के संवेदन काल में विधर को नहीं होता है तो नीलादि वर्ण का भी उसे संवेदन नहीं होना चाहिये। क्योंकि नील वस्तु के साथ नीलवर्ण के समान शब्द का भी तादातम्य है, ग्रन्यथा विरुद्ध दो धर्मों से यक्त होने से उस शब्दब्रह्म को उस नीलपदार्थ से भिन्न मानना पडेगा, कारएा-नीलादिपदार्थ के संवेदन कालमें उसका तो संवेदन होता है और शब्द का नहीं. इस तरह एक ही वस्त का एक ही काल में एक ही प्रतिपत्ता की अपेक्षा ग्रहण और अग्रहण मानना उसमें विरुद्ध धर्मों को अध्यासता का साधक होता है. भत: नीलादि पदार्थ शब्दमय हैं ऐसा सिद्ध नहीं होता है, विरुद्ध दो धर्मों से युक्त हए भी नील पदार्थ ग्रीर "नील" इस प्रकार के तदाचक दो अक्षरवाले नीलशब्द में भेद नहीं माना जावे तो फिर हिमानल और विध्याचल ग्रादि भिन्न पदार्थों में भी अभेद मानने का प्रसङ्घ प्राप्त होगा।

किंच — हम आपसे यह और पूछते हैं कि शब्दब्रह्म उत्पत्ति और विनाशरूप परिणमन करता हुआ क्या प्रत्येक पदार्थरूप भेद को प्राप्त करता है या कि नहीं करता है? यदि वह शब्दब्रह्मा जितने भी पदार्थ हैं उतने रूप वह होता है तो शब्द ब्रह्म में अनेकता का प्रसंग प्राप्त होता है, क्यों कि इस स्थिति में वह नील पीत आदि भिन्न २ अनेक स्वभावरूप परिएामित हुआ माना जायगा, जैसे कि विभिन्न प्रयों के स्वरूप प्रत्यों को स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्या स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के स्वरूप प्रत्यों के

देशकालस्वभावव्यापारावस्यादिभेदाभावः प्रतिभासभेदाभावश्चानुपञ्येत-एकस्वभावाच्छव्यत्रह्माणी-ऽभिन्नस्वात्तस्यरूपवत् । तन्नशब्दपरिणामरूपत्वाज्ञणतः शब्दमयत्वम् ।

नापि शब्दाहुरपत्तोः, तस्य नित्यत्वेनाविकारित्वात्, ऋमेरा कार्योत्पादविरोघात् सकलकार्यास्य युगपदेवोत्पत्तिः स्यात् । काररायैकस्याद्धि कार्याराः विलम्बन्ते नान्यया । तच्चेदविकलकिमपरं तैरपेक्ष्यं येन युगपन्न भवेषुः ? किंव, श्रपरापरकार्यश्चामोऽतोऽर्थान्तरम्, श्रनयन्तिरं वोत्पद्येत् ? तत्रा-

"एक ब्रह्म जब अनेक पदार्थरूप परिणमित होता है तब वह प्रत्येक पदार्थके रूपसे भेदपने को प्राप्त नहीं होता है," सो ऐसा मानना भी ग्रुक्तिग्रुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि नील, पीत, जड़, चेतन ग्रादि जितने भी पदार्थ है, इस मान्यता के ग्रनुसार उनमें सबमें अभेद ग्रा जाने के कारण देशभेद, कालभेद, स्वभावभेद, कियाभेद ग्रीर ग्रवस्था भेद नहीं रहेंगे।

भावार्थ - सारा विश्व शब्दब्रह्म से निर्मित है, शब्दब्रह्म ही पदार्थ रूप परि-णमन कर जाता है ऐसा माना जाय तो प्रश्न होता है कि एक श्रखंड शब्द ब्रह्म घट, पट, देवदत्त म्रादिरूप परिणमन करता है सो प्रत्येक पदार्थ रूप भिन्न भिन्न होता है या नहीं ? होता है तो एक शब्द ब्रह्म कहां रहा ? वह तो ग्रनेक हो गया ? यदि नाना पदार्थ रूप नहीं होता तो यह प्रत्यक्ष दिखायी देनेबाला देशादिभेद समाप्त होगा। किन्तु देश भेद स्रादिसे वस्तुओंमें विभिन्नता उपलब्ध हो रही है-यह वस्त्र कौशांबीका है श्रीर यह उज्जैनका इत्यादि देशनिमित्तक वस्तु भेद, यह बालक दो वर्षीय है और यह दस वर्षीय इत्यादि काल निमित्तक वस्तु भेद, यह शीतल जल है ग्रीर यह उष्ण ग्रनिन है इत्यादि स्वभावनिमित्तक वस्तुभेद, देवदत्त ग्राम जाता है, गोपाल गाय को दहता है इत्यादि किया निमित्तक भेद तथा यह वस्त्र जीर्ण हम्रा मीर यह नया है इत्यादि अवस्था निमित्तक वस्त् भेद साक्षात् दिखायी दे रहा है अतः शब्द ब्रह्म विश्व-रूप परिणमता हुआ भी प्रत्येक पदार्थ रूप नहीं होता है ऐसा कहना ग्रसत्य ठहरता है। तथा प्रतिभासों में भिन्तता का ग्रभाव भी प्रसक्त होता है, जैसा कि शब्दब्रह्म का . स्वरूप शब्दब्रहासे ग्रभिन्न होने के कारण उसमें भेद का अभाव माना गया है, उसी प्रकार शब्दब्रह्म से अभिन्न हुए नीलादिपदार्थों में भिन्नता-ग्रनेकता-कथमपि नहीं आ सकती, अतः ऐसा मानना कि शब्दब्रह्म का परिणाम होनेसे जगत शब्दमय है सर्वेधा असत्य-न्यायसंगत नहीं है। द्वितीय पक्ष जो ऐसा कहा गया है कि जगत की उत्पत्ति शब्दब्रह्म से होती है, ब्रत: वह शब्दमय है-सो ऐसा कहना भी न्याय की

र्षान्तरस्योत्पत्तौ-कथं 'शब्दब्रह्मविवर्तमर्थक्पेस्प इति घटते । न ह्ययन्तिरस्योत्पादे प्रन्यस्य तत्स्वभाव-मनाश्रयतः ताद्रृप्येस्स विवर्ता युक्तः । तदनर्थान्तरस्य तूरपत्तौ-तस्यानादिनिधनस्वविरोधः ।

तनु परमार्थतोऽनादिनिधनेऽभिन्नस्वभावेषि शब्दत्रह्माणि श्रविद्यातिमिरोपहतो जनः प्रादुर्माव-विनाशवत् कार्यभेदेन विचित्रमिव मन्यते । तदुक्तम्-

कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। क्योंकि शब्दब्रह्म नित्य है, जो सर्वथा नित्य होता है उसमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो सकता।

तथा इस प्रकार की मान्यता में ऐसी भी जिज्ञासा हो सकती है कि नित्य-वस्तु के द्वारा जो कार्य उत्पन्न होता है वह कम २ से उत्पन्न नहीं होगा, प्रत्युत उसके द्वारा तो समस्त ही कार्य एक साथ ही उत्पन्न हो जावेंगे, क्योंकि समर्थ कारण के न होने से ही कार्यों की उत्पत्ति में विलंब हुन्ना करता है, उसके सद्भाव में नहीं, जब समर्थ कारण स्वरूप शब्दब्रह्म मौजूद है तो फिर कार्यों को अपनी उत्पत्ति में ग्रन्य की अपेक्षा क्यों करनी पड़ेगी कि जिससे वे सब के सब एक साथ उत्पन्न न होंगे, अर्थात् अपना समर्थ-ग्रविकल कारण मिलने पर एक साथ समस्त कार्य उत्पन्न हो ही जाते हैं।

किश्व — जगत् में जो पृथक् २ घट पट प्रादि कार्योका समूह दिखाई देता है वह शब्दबहा से भिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? या प्रभिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? या प्रभिन्न स्वरूपवाला होकर उत्पन्न होता है ? यदि घट पटादि पदार्थ उससे भिन्न रूप में होकर उत्पन्न होते हैं तो फिर जो ऐसा कहा गया है कि — "शब्दबहाविवर्तमर्थरूपण" शब्दबहा को ही यह प्रधंकप पर्याय है—यह कैसे घटित होगा, प्रधात नहीं होगा। शब्दबहा से जब घट पटादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं और वे जब उसके स्वभाव का प्राध्य नहीं लेते हैं तो उनकी उत्पन्न होते हैं हो, अतः वे शब्दबहा को पर्याय हैं यह कैसे युक्तियुक्त हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता। यदि ऐसा कहो कि घट पटादि जो पदार्थ ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार हे केस प्रभिन्न स्वरूप वाले होकर ही उससे उत्पन्न होते हैं, तो इस प्रकार के कथन में सबसे बड़ी प्रापक्ति का घापको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शब्द बहा में प्रनादि निधनता समाप्त हो जावेगी, और वह इस प्रकार से—िक जो पदार्थ उससे उत्पन्न हुए हैं वे तो उत्पाद विनाश स्वर्थाव लो होते हैं उनसे शब्दबहा अभिन्न है, प्रतः उत्पाद विनाश घर्मवाले पदार्थ से उत्पन्न हो जाने के कारण उसकी अनादि निधनता सुरक्षित नहीं रह सकती, वह समाप्त हो जाती है।

"यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपप्लुतो जनः। संकीर्गोमिव मात्राभिश्चित्राभिरभिमन्यते।।

[बृहदा० भा० वा० ३।५।४३ ]

तथेदममलं ब्रह्मनिविकारमविद्यया । कलुषस्विमवापन्नं भेदरूपं प्रपश्यति" ।।

[बहदा० भा० वा० ३।५।४४] इति ।

तदप्यसाम्प्रतम्; प्रत्राषं प्रमाणामावात् । न खलु यथोपर्याणस्वरूपं शब्दब्रह्म प्रत्यक्षतः प्रतीयते, सर्वेदा प्रतिनियतार्थस्वरूपग्राहकत्वेनैवास्य प्रतीतेः। यच्च-ग्रम्युदयनिश्रेयसफलघर्मानुगृहीतान्तःकरणा

शब्दाद्वें तवादी—यथार्थतः शब्दब्रह्म तो अनादि निधन ही है, उसके स्वभावमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है फिर भी अविद्यारूपी अंधकार से युक्त प्राणी उस शब्द रूप ब्रह्म को उत्पक्ति और विनाश की तरह कार्यों के भेद से नानारूप वाला मानता है, कहा भी है—'यथा विशुद्धमप्याकार्श इत्यादि" जैसे विशुद्ध आकाश को आंख का रोगी अनेक वर्णवाली रेखाओं से धूसर देखता है। १।। उसी प्रकार निर्मल, निविकार शब्दब्रह्म को अविद्या के कारण जन अनेक भेदरूप देखता है, ऐसा दृहदारण्यकभाष्य में कहा है।

जैन — यह कथन अयुक्त है, क्यों कि ऐसे कथन में प्रमाण का म्रभाव है, जैसा आपके सिद्धान्तमें वर्णित ब्रह्म का स्वरूप है वह किसी भी प्रमाण से प्रतीत नहीं होता है, इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण की जो प्रवृत्ति होती है वह तो समक्ष उप-दियत हुए प्रपने नियत विषय में ही होती है, शब्दब्रह्म ऐसा है नहीं, फिर उसमें उसकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है, यदि ऐसा कहा जावे कि भले ही हम अल्यजनां के प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति शब्दब्रह्म साशात्कार करने में न हो तो कोई बात नहीं, पर जिनका प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति शब्दब्रह्म साशात्कार करने में न हो तो कोई बात नहीं, पर जिनका जनते उसे साक्षात् देखते हैं, सो ऐसा कथन भी सदीष है—कहना मात्र ही है—कारण कि शब्दब्रह्म के सिवाय भीर कोई उससे भिन्न योगिजन वास्तविकरूप से हैं ही नहीं; कि जिससे वे उसे साक्षात् देखते हैं ऐसा प्रापका मन्तव्य मात्य हो सके। तथा वे योगी उसे देखें भी तब जब कि उनके जान में शब्दब्रह्म का व्यापार हो, परन्तु पूर्वोक्तप्रकार से कार्य में शब्दब्रह्म का ब्यापार हो, परन्तु पूर्वोक्तप्रकार से कार्य में शब्दब्रह्म का ब्यापार हो परा जो कहा गया है कि

योषिन एव तत्पश्यन्तीत्युक्तम्; तदप्युक्तिमात्रम्; न हि तद्दस्यितिरेकेलान्ये योगिनो बस्तुभूताः सन्ति येन 'ते पश्यन्ति' इत्युच्येत । यदि च तज्ज्ञाने तस्य व्यापारः स्यात्तदा 'योगिनस्तस्य रूपं पृश्यन्ति' इति स्यात् । यावतोक्तप्रकारेण कार्ये व्यापार एवास्य न संगच्छते । प्रविद्यायाश्च तद्दश्यविरेकेलासभवात्कयं भेदप्रतिभासहेतुत्रभूतं वास्तवमेवास्ति तिमिरम् इति न दृष्टान्तदाप्रान्तिकयोः (साम्यम्) ।

नाप्यनुमानतस्तरप्रतिपत्तिः; प्रनुमानं हि कार्यनिङ्गं वा भवेत्, स्वभावादिलङ्गं वा ? श्रनुप-लब्धेविधिसाधिकत्वेनानभ्युपगमात् । तत्र न तावत्कार्यनिङ्गम्; नित्यैकस्वभावात्ततः कार्योत्पत्तिप्रति-

स्रविद्या के कारण जन उस शब्दब्रह्म को भेद रूपवाला देखता है—सो शब्दब्रह्म के सिवाय स्रविद्या का स्रहितत्व ही सिद्ध नहीं होता, तो फिर वह भेद प्रतीति का कारण कैसे बन सकती है, आकाश दृष्टान्त भी यहां जचता नहीं, क्योंकि स्राकाश में स्रसत् प्रतिभास का कारण जो तिमिर है वह तो वास्तविक वस्तु है, स्रतः दृष्टान्त स्रौर दार्ष्टान्त में—तिमिर स्रौर अविद्या में—समानता नहीं है।

अनुमान के द्वारा भी शब्दबह्य की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि जिस अनुमान से ग्राप शब्दबह्य की सिद्धि करना चाहते हो वह कार्यलिङ्ग वाला अनुमान है ? या स्वभाव ग्रादि लिङ्गवाला ग्रनुमान है, ग्रथांत् जिस अनुमान से ग्राप शब्दब्रह्य की सिद्धि करोग उसमें हेतु कार्यरूप होगा ? या स्वभावादिक्य होगा ? अनुपलिब्यरूप हेतु तो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रापके यहां उसे विधि साधक माना नहीं गया है, ग्रव यहां यदि ऐसा कहा जावे कि कार्य हेतुवाला अनुमान शब्दब्रह्य का साधक हो जावेगातो वह यहां बनता नहीं है, क्योंकि नित्य एक स्वभाव वाले उस शब्दब्रह्य से घट-पटादि कार्यों को उत्पत्ति होनेका प्रतिषेध हो कर दिया है, ग्रतः जब उसका कोई कार्य होन हों है तो हेतुकोटि में उसे कैसे रखा जावे-हां उसका कोई कार्य होता तो उसे हेतृकोटि में उसे कैसे रखा जावे-हां उसका कोई कार्य होता तो उसे हेतृकोटि में उसे कैसे रखा जावे-हां उसका कोई कार्य होता सिद्धि करते, मत-लब इसका यह है कि नित्य शब्दब्रह्य के द्वारा कम से या एक साथ अक्ष से—दोनों प्रकार से ग्रयंकिया-कार्यकी निष्पत्ति हो नहीं सकती है, स्वभाव हेतुवाला प्रमुमान भी शब्दब्रह्य की सिद्धि नहीं करता है, क्योंकि ग्रभी तो धर्म रूप शब्दब्रह्य ही ग्रसिद्ध है, धर्मी के असिद्ध होनेपर उसका स्वभावभूत धर्म स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं हो सकता। ।

#### प्रमेयकमलमार्त्तण्डे

षेवात्, कमयोगपद्याभ्यां तस्यार्षक्रियारोवात् । नापि स्वभावालङ्गम् ; शब्दब्रह्याख्यर्घामग् एवासिद्धेः। न ह्यासिद्धे वर्षमण्डि तस्वभावभूतो धर्मः स्वातन्त्र्येण् सिद्धयेत् ।

यच्चोच्यते-प्ययदाकारानुस्यूतास्तं तन्मया यथा घटशराबोदश्वनादयो पृद्विकारा गृटाकारानुगता मृग्मयत्वेन प्रसिद्धाः, शब्दाकारानुस्यूतास्य सव भावा इति'; तदप्युक्तिमात्रम्; शब्दाकाराग्वितस्वस्या-सिद्धेः । प्रस्यक्षेण् हि नीलादिक प्रतिपद्यमानोऽनाविश्वामिलापमेव प्रतिपत्ता प्रतिपद्यते । कत्पितस्वा-

तथा-ग्रापका जो ऐसा भानुमानिक कथन है कि-'ये यदाकारानुस्यूतास्ते तन्मया यथा घटशराबोदञ्चनादयो मद्विकारा मदाकारानुगता मन्मयत्वेन प्रसिद्धाः, शब्दाकारानुस्यताश्च सर्वे भावा इति" जो जिस आकार से अनुस्यूत रहते हैं वे तन्मय होते हैं-उसी स्वरूप होते हैं-जैसे मिट्टी के विकाररूप घट, सकोरा, उदंचन ग्रादि मिट्टी के आकार के अनुगत होते हैं अतः वे तन्मय-मिट्टी रूप ही होते हैं। वैसे ही शब्दाकार से अनुगत सभी पदार्थ हैं अतः वे शब्दमय हैं। सो ऐसा यह आनुमानिक कथन भी सदोष है, क्योंकि यहां "शब्दाकारान्वित" हेतू असिद्ध है-अर्थात् पदार्थ शब्दाकार से अन्वित हैं ऐसा कथन सिद्ध नहीं होता है, नीलादिक पदार्थ को जानने की इच्छा वाला व्यक्ति जब प्रत्यक्ष के द्वारा उन्हें जानता है तो वे शब्द रहित ही उसके द्वारा जाने जाते हैं-शब्द सहित नहीं । तथा पदार्थों में शब्दान्वितपना पदार्थों में है यह मान्यता केवल स्वकपोलकल्पित होने से भी ग्रसिद्ध है, यह कल्पित इसलिये है कि पदार्थों का स्वरूप शब्दों से अन्वित नहीं है, परन्तू फिर भी तुमने वे शब्दों से श्चन्वित हैं इस रूपसे उन्हें कल्पित किया है, इसलिये कल्पित इस शब्दान्वितत्वरूप हेत के द्वारा शब्दब्रह्म कैसे सिद्ध हो सकता है, अर्थात् नहीं हो सकता, तथा-घटादिरूप जो हष्टान्त दिया है वह भी साध्य श्रीर साधन से विकल है, क्योंकि उनमें सर्वथा एक-मयत्व और एकान्वितत्व की श्रसिद्धि है, जितने भी पदार्थ है वे सब समान श्रीर श्रसमान दोनों ही रूप से परिणत होनेके कारण परमार्थत: एक रूपता से अन्वित नहीं हैं। तथा पदार्थ यदि शब्दमय ही होते तो घट इसप्रकार का शब्द सुनते ही उस व्यक्ति को संकेत के बिना ही घट का ग्रहए। हो जाना चाहिये था और उसमें उसे संदेह भी नहीं रहना चाहिये था, क्योंकि शब्द के सुनने मात्र से ही नीलादि पदार्थ उसे प्रतीत ही हो जायेंगे, यदि वे उसके उच्चारण करने पर प्रतीत नहीं होते तो फिर दोनों में शब्द और अर्थ में तादातम्य कहां रहा, तथा-एक बात यह भी होगी-कि शब्दमय पदार्थ मानने पर प्रस्ति शब्द सुनते ही कानों को जल जानेका और पाषाण शब्द सनते ही

क्वास्याऽसिद्धिः । शब्दान्वितरूपावारावांसत्त्वेषि हि ते तदीन्वतत्वेन त्वया करूपन्ते । तयाभूताच्च हेतीः कर्ष पारमार्थिक गब्दक्त् सिद्धप्तं ? साध्यसावनीवकत्त्रश्च हृशस्तो चटादीलामपि सर्वयेकम-यत्वस्यैकान्वितत्वस्य चासिद्धेः । न खलु भावानां परमार्थेनैकरूपानुमोस्ति, सर्वायांनां समानाऽसमान-परिएगामात्मकत्वात् किंच, शब्दात्मकत्वेऽर्थानाम् शब्दप्रतीतो सङ्कताग्राहिएगेप्ययं सन्देहो न स्यात्त-इतस्यापि प्रतीतत्वात्, प्रत्यया तादात्म्यविरोषः । श्रग्निपावार्शादिशब्दश्वत्रणाच्च श्रोत्रत्य दाहाभि-वातादिश्वसङ्का । तश्चानुमानतोपि तत्प्रतीतिः ।

कानों में चोट लगजाने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, क्योंकि उन णब्दों से पदार्थ अभिन्न है, यदि ऐसा नहीं होता तो मानना चाहिये कि शब्द और अर्थ का तादारम्य नहीं है, इसलिये अनुमान से भी शब्दबृह्म की सिद्धि नहीं होती और न उसकी प्रतीति ही होती है।

भावार्थ - शब्दाद्वेतवादी का यह हठाग्रह है कि समस्त पदार्थ शब्दमय ही हैं. जैसे कि मिट्टी से बने हए घटादि पदार्थ मिट्टीमय ही होते है, परन्तु ऐसा यह कथन इनका न्याय संगत सिद्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष प्रमागा से ही जब विश्व के पदार्थ शब्द-मय प्रतीत नहीं होते तो फिर उन्हें शब्दमय अनुमान के द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करना केवल यह दूस्साहस जैसा ही है, यदि शब्दमय पदार्थ होते तो जिस व्यक्ति को 'घट शब्द का वाच्य कंब्र्गीवादिमान पदार्थ होता है'' ऐसा संकेत नहीं मालम है उसे भी घट शब्द के सुनते ही उसका बोध होजाना चाहिये, परन्तू संकेत ग्रहण किये बिना शब्द श्रवण मात्र से तद्वाच्यार्थ की प्रतीति नहीं होती, जब किसी ग्रन्य देशका व्यक्ति किसी दूसरे देश में पहुँचता है तो उसको उस देश के नामों के साथ उस पदार्थ का संकेत नहीं होने से उस उस शब्द के सूनने पर भी उन उन शब्दों के वाच्यार्थ का बोध नहीं होता है, जैसे उत्तरीय पुरुष जब दक्षिण देश में पहंचता है तो उसे यह पता नहीं चलता है कि "हालू मोसरू, मजिगे" ये शब्द किन २ वाच्यार्थ के कथक हैं, तथा यदि ऐसा ही माना जाने कि शब्दमय ही पदार्थ है तो मुखसे जब "ग्रग्नि" इस प्रकार का शब्द निकलता है तो उसके निकलने से मुख श्रीर सुनने वाले के कानों को दग्ध हो जाने का प्रसङ्घ प्राप्त होता है। श्रीर क्षुरा शब्द उच्चरित होने पर मूख के कट जाने का प्रसङ्घ प्राप्त होता है। इसी तरह मोदक शब्द के सूनने वाले के उदर की पूर्ति हो जानेका प्रसङ्घ प्राप्त होता है। किन्तु ये सब कार्य उन २ शब्दों के उच्चरित होने पर

भाष्यागमात्, ''सर्वं सल्वदं ब्रह्म'' [मैन्यु०] इत्याधागमस्य ब्रह्मणोऽविन्तरभावे-ई तप्रसङ्गात्, प्रनर्षान्तरभावे तु-तद्वदागमस्याप्यसिद्धिप्रसङ्गः । तदेवं शब्दब्रह्मणोऽसिद्धेने शब्दानुविद्धस्यं स्विकल्पकसभ्यां किन्तु समारोपविरोधिषद्वस्यमिति प्रतिपत्तव्यम् ।

होते हुए जगत में देखे नहीं जाते अतः इससे यही निश्चय होता है कि शब्दमय संसार नहीं है, संसार तो भिन्न भिन्न चेतन अचेतन स्वभाव वाला है।

आगम के द्वारा भी शब्दब्रह्म की सिद्धि नहीं हो सकती है, "सर्व खिल्बरं ब्रह्म" इत्यादि जो आगम वाक्य हैं वे यदि उस शब्दब्रह्म से अर्थान्तरभूत हैं तो द्वेतकी प्रसक्ति आती है और यदि वे शब्दब्रह्म से अर्थान्तरभूत हैं तो इस पक्षमें शब्दब्रह्म की तरह उन आगम वाक्यों की भी सिद्धि नहीं होती है। अतः शब्दब्रह्म की सिद्धि के अभाव में शानमें शब्दानुविद्धत्व होना यही उसी सविकल्पकता है यह कथम सर्वेषा गलत ठहरता है। ज्ञानमें यही सविकल्पकता है कि समारोप से रिहत होकर उसके द्वारा वस्तु का ग्रहण होना इस प्रकार सविकल्प प्रमारा की सिद्धि में प्रसंगवश आये हुए शब्दाद्वैत का निरसन टीकाकार ने किया है।

\* शब्दाद्वेत का निरसन समाप्त \*

\*

## शब्दाद्वैत के निरसन का सारांश

शब्दाद्वैत को स्वीकार करने वाले सद्वैतवादियों में भर्नृहरिजी हैं। इनका ऐसा कहना है कि ज्ञान को जैन झादिकों ने जो सविकल्प माना है उसका झयं यही निकलता है कि ज्ञान शब्द से झनुविद्ध होकर ही झपने ब्राह्मपदार्थ का निश्चय कराता है, तात्पर्य कहने का यही है कि जितने भी ज्ञान हैं वे सब शब्द के बिना नहीं होते, शब्दानुविद्ध होकर ही होते हैं। पादार्थ भी शब्दन्न की ही पर्याय हैं। शब्द-वाम्-के चार भेद इनके यहां माने गये हैं। जो इस इकार से हैं—(१) वैखरी वाक्, (२) मध्यमा वाक्, (३) पश्यन्ती वाक् और (४) सुक्षमा वाक्। कहा भी है—

वैखरी शब्दनिष्पत्तिः मध्यमा श्रुतिगोचरा। द्योतितार्था च पश्यन्ती सूक्ष्मा वाग्रनपायिनी ॥१॥ वक्ता के कण्ठ, तालु ग्रादि स्थानों में प्राग्गवायु की सहायता से जो ककारादि वर्ण या स्वर उत्पन्न होते हैं—व्यक्त होते हैं वह वंखरी बाक् है, ग्रन्तरङ्ग में जो जल्प- रूपवाक् है वह मध्यपादाक् है। यह वेखरी और परयन्ती के बीच में होती है, अतः उसे मध्यपा कहा गया है, जिसमें ग्राह्म मेद का कम नहीं होता अर्थात् कका- रादि के कम से जो रहित होती है—केवल ज्ञानरूप जो है—ग्राह्मग्राहक, वाच्य वाचक का विभाग जिसमें प्रतीत नहीं होता वह परयन्ती वाक् है, सूक्ष्मावाक् च्योतिः स्वरूप है, इसमें ग्रत्यन्त दुलंक्ष्य कालादि का भेद नहीं होता, इसी सूक्ष्मावाक् से समस्त विवव व्याप्त है, यदि ज्ञान में वाक्ष्यता की ग्रानुविद्धता न हो तो वह प्रपना प्रकाश ही नहीं कर सकता, शब्द ब्रह्म तो अनादिनिधन है और ग्रक्षशादि सब उसके विवर्त हैं, विश्व के समस्त पदार्थ उसी शब्द ब्रह्म की पर्योग्रे हैं।

इस प्रकार का मन्तव्य शब्दाद्वैतवादी का है, इस पर युक्तिपूर्वक गहरा विचार करते हुए मार्तण्डकार श्रीप्रभाचन्द्राचार्य ने कहा है कि शब्दानुविद्ध होकर ही यदि ज्ञान हो तो नेत्रादि के द्वारा जो ज्ञान होता है उसमें शब्दानुविद्धता होनी चाहिये, क्यों नहीं होती? कर्णअन्यआन को छोड़कर शब्दानुविद्धता ग्रीर किसी ज्ञान में नहीं

पाई जाती है, ऐसा ही प्रतीति में आता है।

हम प्रापसे यह पूछते हैं कि ज्ञानकी यह शब्दानुविद्धता किस प्रमाण से जानी जाती है ? क्या प्रत्यक्ष से या अनुमान से ? यदि प्रत्यक्ष से जानी जाती है ऐसा आप कहो तो वह कौनसा प्रत्यक्ष है... इन्द्रिय प्रत्यक्ष है या स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, इन्द्रिय प्रत्यक्ष की तो यह ज्ञानगत शब्दानुविद्धता विषय होती नहीं है, क्यों कि नेत्र से जो नीलादि-पदार्थ का प्रतिभास होता है वह शब्दानुविद्ध नहीं होता, यह तो शब्दरहित ही होता है हससे भी वह वहां सिद्ध नहीं होती, है, अतः जब ज्ञान में शब्दानुविद्धता सिद्ध नहीं हुई तब शब्दाद्ध तवादी उसे अयंगत मानने लग बाते हैं, किन्तु वह भी सिद्ध नहीं होती, इसकी सिद्ध तो तब हो हो सकती है कि जब पदार्थ का देश और शब्द का उच्चारण करते ही उच्चारणकर्ता का मुख और श्रवणकर्ता के कान जलने लग जाते, क्योंकि वह अमिनशब्द अनिनपदार्थ के प्राप्त की अपना वाच्य है उसके साथ ही प्रविनाभावी है, वह उस सहित ही है, ऐसा आप्राप्त सिद्धानत है, जब कि पदार्थ और शब्द भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के द्वारा विषयभूत किये जाते हैं, तब शब्द और अर्थ का तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध ही नहीं होता है, इसी तरह जान् शब्द अपन सी प्रत्यक्ष से बाधित होता है, हिता है, इसी तरह जान् शब्द अपन मी प्रत्यक्ष से बाधित होता है,

यदि शब्दब्रह्म का परिणाम जगत् माना जावेगा तब तो ऐसी आशंका होना स्वाभाविक हो जाता है, कि शब्दब्रह्म जब जगतरूप परिणमित होता है तब वह अपने स्वरूप को छोड़कर जगतरूप में परिणमित होता है या नहीं छोड़कर परिणमित होता है श्रि विवास होता है तो सोचो किर उसमें अनादि निधनता कहां रही, यदि स्वरूपको नहीं छोड़कर वह जगत्रू रूपसे परिणमित होता है तो सोचो किर उसमें अनादि निधनता कहां रही, यदि स्वरूपको नहीं छोड़कर वह जगतरूपमें परिणमित होता है तो पदार्थ शब्दब्रह्मय होनेसे बहिरे को भी शब्दश्रवण—शब्द का सुनना होना चाहिये, क्योंकि वह शब्द से तन्मय हुए पदार्थ को देखता जानता तो है ही।

इसी तरह जगत को जब शब्दबहाँ का विवर्त माना जाता है—तब वह जगत रूप विवर्त-पर्याय यदि उससे भिन्न हुई मानी जावेगी तो ढें तापित झानेसे अढंत की समाप्ति हो जावेगी, यदि इस झापित से बचनेके लिये शब्दाढंतवादी ऐसा कहें कि है तो वात्तव में झढंत ही; परन्तु जो शब्दबहा से भिन्न नानारूप पदार्थ माजा में दिखती है, यदि ऐसा न होता तो जो योगी जन हैं उन्हें भी यह नानारूपता पदार्थ माजा में दिखती है, यदि ऐसा न होता तो जो योगी जन हैं उन्हें भी यह नानारूपता पदार्थ में से दिखती है, यदि ऐसा न होता तो जो योगी जन हैं उन्हें भी यह नानारूपता पदार्थ में दिखती चाहिये—पर वे तो एक शब्दबहा का ही दर्शन करते हैं सी ऐसा कहना स्वयं के सिद्धान्त का घातक बनता है, क्योंकि ऐसा यह कथन ढंत का ही साधक बनता है, क्योंकि बहां भी तो यही प्रश्न हो सकता है कि क्या वह अविद्या बहा से भिन्न है? यदि है तो ढंत सिद्ध होता है, एक शब्दबहा और दूसरी झिवदा देत का झयं भी तो यही है कि 'द्वाभ्यामितंद्र'त'—। शब्दमय पदार्थ के मानने पर अवापको यह सोचना होगा कि गिर्दि जैसा छोटा शब्द पहां जैसे विद्याल का वाचक कैसे हो सकेगा, और उस पहाड़ में अपनी विद्यालता को छोड़ ''गिरि शब्द'' जैसी अवत्यता के आ जाने की भी झापित क्यों नहीं झावेगी।

यदि शब्दमय पदार्थ होता तो विचारिये-नारिकेल द्वीप निवासी व्यक्तिको शब्दसंकेत प्रहण किये बिना ही "घट" शब्द कम्बुग्नीवादिमान् घट का वाचक होता है ऐसा प्रश्नं बोध क्यों नहीं हो जावेगा, फिर सङ्कृत प्रहर्ण के वश से ही शब्दादिक वस्तु की प्रतिपत्ति में हेतुपूत होते हैं यह सर्वमान्य सिद्धान्त प्रपरमार्थभूत हो जावेगा, अतः प्रत्यकादि प्रमाणोंसे वाधित होने के कारण यह आपका शब्दाद्वंत सिद्धान्त प्रमाण भूत सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि न तो जगत शब्दम्य है।

<sup>\*</sup> भव्दाद्वीत के निरसन का सारांश समाप्त #

# 

ननु व्यवसायात्मकविज्ञानस्य प्रामाण्ये निक्षिलं तदात्मकं ज्ञानं प्रमाणं स्यात्, तथा च विषयेय-ज्ञानस्य धारावाहिविज्ञानस्य च प्रमाणताप्रसङ्कात् प्रतीतिसिद्धश्रमाणेतरव्यवस्थाविलोपः स्यात्, इत्या-शङ्कपाऽतिप्रसङ्कापनोदार्यम् प्रपूर्वार्यविशेषणमाह् । प्रतोऽनयोरनर्षविषयत्वाविशेषप्राहित्वाभ्यां व्यव-च्छेदः सिद्धः । यद्वानेनाऽपूर्वार्थविशे ग्णेन घारावाहिविज्ञानसेव निरस्यते । विषययज्ञानस्य तु व्यवसाया-स्मकत्वविशेषणेनैव निरस्तत्वात् संशयादिस्वभावसमारोपविरोधग्रहणस्यात्तस्य ।

श्रंका—प्रमाणका लक्षण करते समय श्री माणिक्यनंदी धाचार्यने जो व्यव-सायात्मक विशेषण दिया है वह ठीक नहीं, क्योंकि जो व्यवसायात्मक ज्ञान है वह प्रमाण है ऐसा कहेंगे तो जितने भी व्यवसायात्मक ज्ञान हैं वे सबके सब प्रमाण स्व-रूप बन जायेंगे, इस तरहसे तो विपयंयज्ञान, तथा धारावाहिक ज्ञान इत्यादि ज्ञानमें भी प्रामाण्य मानना होगा, फिर प्रतीति सिद्ध प्रमाणज्ञान भीर धप्रमाणज्ञान इस तरह ज्ञानोंमें व्यवस्था नहीं रह सकेगी ?

समाधान — इस अति प्रसंग को दूर करनेके लिये ही सूत्र में अपूर्वार्थ विशेषण विद्या है, इस विशेषण से विपयंय ज्ञान तथा धारावाहिक ज्ञान इन दोनोंका निरसन हो जाता है, क्योंकि विपयंय ज्ञानका विषय वास्तविक नहीं है भीर धारा-वाहिक ज्ञानका विषय अविशेष मात्र है। अथवा अपूर्वार्थ विशेषण द्वारा धारावाहिक ज्ञानका प्रमाणपना खण्डित होता है भीर व्यवसायात्मक विशेषण द्वारा विपयंय ज्ञानका प्रमाणपना निरस्त होता है। क्योंकि व्यवसायात्मक ज्ञान तो संजय, विपयंय, भ्रनध्यवसाय से रहित ही वस्तुको ग्रहण करता है [जानता है]।

यहां पर कोई तत्वोपप्लववादी कहता है कि संघायादि ज्ञान तो कोई है नहीं फिर ग्राप जैन व्यवसायात्मक विशेषण द्वारा किसका खंडन करेंगे ? ग्राप यह ननु संवायादिवानस्यासिद्धस्वकपत्वात्क य व्यवसायात्मकत्वविशेषण्यने निरासः ? संवायज्ञाने हि समीं, पर्यो वा प्रतिभाति ? धर्मी चेत् ; स तात्त्वकः, प्रतात्त्वकोवा? तात्त्विकभ्रात् ; कयं तदबु-द्धः संवायक्यता तात्त्विकश्रात् ; कयं तदबु-द्धः संवायक्यता तात्त्विकश्रात् होतिक्यत्वात् करतादिविकः; तयाप्यतात्त्तिकश्रातिक विकाश्यक्षत् । प्रविकश्रात्विकश्रात् । प्रविकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्यात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्रात्विकश्यातिकश्रात्विकश्यात्विकश्रात्विकश्यातिकश्यातिकश्यातिकश्यातिकश्यातिकश्यातिकश्यातिकश्यातिकश्यातिकश

बताइये कि संशय ज्ञानमें क्या भलकता है धर्म या धर्मी? यदि धर्मी भलकता है तो वह सत्य है कि असत्य है? सत्य है ऐसा कहो तो उस सत्य धर्मी को ग्रहण करने-वाले ज्ञानमें संशयपना कैसे? उसने तो सत्य वस्तुको जाना है? जैसे कि हाथमें रखी हुई वस्तुका ज्ञान सत्य होता है।

यदि उस धर्मीको असत्य मानो तो असत् को जानने वाले केदोण्डुक जानकी तरह संशय तो आंतिरूप हुआ ? यदि दूसरा पक्ष माना जाय कि संशयजानमें धर्म भलकता है, तब प्रश्न होता है कि वह धर्म क्या पुरुषत्वरूप है, अथवा स्थाणुत्वरूप है, अथवा उभयरूप है ? यदि स्थाणुत्वरूप है तो पुनः प्रश्न उठेगा कि सत है अथवा असकत है ? दोनोंमें पूर्वोक्त दोष आवेंगे। पुरुषत्व धर्म में तथा उभयरूप धर्ममें भी बही दोष आते हैं, अर्थात् संशयज्ञान में स्थाणुत्व, पुरुषत्व अथवा उभयरूप क्याने हैं अर्थात् संशयज्ञान में स्थाणुत्व, पुरुषत्व अथवा उभयरूपत्व भलके, उनमें हम वही बात पूछेंगे कि वह स्थाणुत्वादि सत है या असत ? सत है तो सत वस्तु बतनाने वाला ज्ञान भूठ कैसे ? और यदि वह स्थाणुत्व धर्म असत है तो सत वस्तु बतनाने वाला ज्ञान भूठ कैसे ? और यदि वह स्थाणुत्व धर्म असत है तो वह ज्ञान आंतिरूप ही रहा ? यदि कहा जाय कि एक धर्म स्थाणुत्व । सत है और एक [पुरुषत्व] असत है, तब वह एक ही ज्ञान फ्रान्त तथा अभान्त दोरूप हुआ ? यदि कहा जाय कि संशयर्म सन्दिग्ध पदार्थ ही भलकता है तो उस पक्षमें भी वह है या नहीं इत्यादि प्रश्न और वही दोष माते हैं इसलिये संशय नामका कोई ज्ञान नहीं है। विषयंय नामका भी कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि विषयंयको स्मृति प्रमोपादि रूप माना है अतः उसकी कोई स्थिति नहीं है।

जैन — यह तत्वोपप्लव वादीका कथन श्रसमीचीन है, क्योंकि संशय तो प्रत्येक प्राणीको चलित प्रतिभास रूपसे ग्रपने ग्रापमें ही भलकता है। संशयका विषय इत्यप्यसमीचीनम्; यतः संजयः सर्वप्राणिनां चिलतप्रतिपस्यात्मकत्वेन स्वात्मसवेध । स धमिविषयो वास्तु धमैविषयो वा तात्तिवकातात्त्वकार्यविषयो वा किमेभिविकत्पेरस्य वालाग्रमपि खण्डियतुं शक्यते ? प्रत्यक्षतिव्वस्याप्यधंत्वरूपस्य सुखुः सादे । कथं च 'वर्षि-विषयो धमैविषयो द्वार्य १ प्रत्यक्षतिव्वस्य प्रदादि प्रकृते स्वयं प्रत्यक्षत्य । स्वयं निराकुर्यात् । कथं च 'वर्षि-विषयो धमैविषयो द्वार्य इत्यादि प्रकृत्यक्षत्य । प्रसादार प्रत्यक्षया । त्वयाभावाद्वा ? त्वत्राधः प्रत्योऽपुक्तः; तदुत्यादककारणस्य सद्भावात्, स्वयाप्यस्व । स्वयाप्यस्व त्वत्यक्षत्र । स्वयाप्यस्व त्वत्यक्षत्र । स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व स्वयाप्यस्व सद्भावात् ।

चाहे धर्म हो चाहे धर्मी, सत हो चाहे असत, इतने विकल्पोंसे संशयका बालाम भी खण्डित नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रकार आप प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुका भी प्रभाव करने लगोगे तो सख द:खादिका भी अभाव करना चाहिये ? आश्चर्य की बात है कि आप प्रभाकर स्वयं ही इस संजयका विषय धर्म है कि धर्मी, सत है कि असत ? इस प्रकार के संशयरूपी भूलेमें भूल रहे हो और फिर भी उसीका निराकरण करते हो ? सो अस्वस्थ हो क्या ? कि च ग्राप उत्पादक कारणका ग्रभाव होनेसे संशयको नहीं मानते हैं या उसमें असाधारण रूपका श्रभाव होनेसे, श्रथवा विषयका श्रभाव होनेसे संशयको नहीं मानते हैं ? प्रथम पक्ष अयुक्त है, देखो ! संशयका उत्पादक कारएा मोजद है। किस कारणसे संशय पैदा होता है सो बताते हैं - प्राप्त किया है स्थाणुत्व ग्रीर पुरुषत्वके संस्कारको जिसने ऐसा व्यक्ति जब ग्रसमान विशेष धर्म जो मस्तक, हस्तादिक है तथा वक, कोटरत्वादि है उसका प्रत्यक्ष तो नहीं कर रहा और समान धर्म जो ऊर्ध्वता ( ऊंचाई ) है उसको देख रहा है तब उस व्यक्तिको अंतरंगमें मिथ्यात्वके उदय होनेपर संगय ज्ञान पैदा होता है। संशयमें ग्रसाधारण स्वरूपका मभाव भी नहीं है, देखो ! चलित प्रतिभास होना यही संशयका मसाधारए। स्वरूप है। विषयका अभाव भी दरसे ही समाप्त होता है स्थाणत्व विशिष्टसे अथवा पुरुष विशिष्टसे जिसका श्रवधारण नहीं हथा है ऐसा ऊर्ध्वता सामान्य ही संशयका विषय माना गया है, और वह मौजद ही है। संशयकी सिद्धिसे विपर्ययकी भी सिद्धि होती है, क्योंकि उसको उत्पादक सामग्री भी मौजद है।

#### संशयस्वरूपसिद्धि प्रकरण समाप्त \*

# विपर्ययज्ञाने श्रख्यात्यादिविचारः

(

एतेन विपर्ययनिरासोपि निराकृतः । तत्राप्युत्पादककारलादेः सद्भावविशेषात् । किंव, प्रयं विषयंगोऽस्थातिम्, प्रसत्स्थातिम्, प्रसिद्धार्थस्थातिम्, धारमस्थातिम्, सदसस्वाद्यनिर्वंचनीयार्थस्थातिम्, विपरीतार्थस्थातिम्, स्मृतिप्रमोवं वाभित्रोत्यनिराक्ष्यित प्रकारान्तराऽसम्भवात् ?

म्रस्याति चेत्; तथा हि-जलावभामिनि ज्ञाने तावन्न जलसत्तालम्बनीभूतास्ति म्रभान्तत्वप्र-सञ्जात् । जलाभावस्त्वत्र न प्रतिभारयेव; तिश्विषिपरत्वेनास्य प्रवृत्तेः । म्रत एव मरीचयोऽपि नालम्ब-नम्;तत्त्वे वा तद्ववृहणस्याभ्रान्तत्वप्रसञ्जः । तोयाकारेण मरीचिग्रहणमित्यप्ययुक्तम्; तदन्यत्वात् । न स्वसु घटाकारेण तदन्यस्य पटादेग्रंहुणं दृष्म् । ततो निरालम्बनं जलादिविपर्ययज्ञानम्; इत्यप्यविचा-

रितरमणीयम्; विशेषतो व्यपदेशाभावप्रसङ्कात् । यत्र हि न किन्बिदपि प्रतिभाति तत्केन विशेषेण जनजानं रजतज्ञानमिति वा व्यपदिव्येतः?भ्रान्तिसुषुप्रावस्थयोरिवशेषप्रसङ्कश्च । न ह्यत्र प्रतिभासमाना-र्षेथ्यतिरेकेणान्योऽस्ति विशेषः । प्रतिभासमानश्च तज्ज्ञानस्यालम्बनमित्युच्यते । तम्रास्यातिरेव विपर्ययः।

सत्यमेतत्; तथापि प्रतिभासमानोऽषं:सद्गूपो विचार्यमाखो नास्तीत्यस्थ्यातिरेवासो । शुक्ति-काशकले हि न श्रुक्तिकादिप्रतिभासः, कि तर्हि ? रजतप्रतिभासः । स च रजताकारस्तत्र नास्तीति ;

उस जानका विषय वह होती तो सत्य विषयको ग्रहण करनेके कारण विषयंयज्ञान सत्य हो जाता । यदि कहो कि जलाकाररूपसे ग्रथींत् जलरूपसे मरीनिका ग्रहण होता है इसलिये वह जान सत्य नहीं है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जलसे वह मरीनि भिन्न है, अर्थात् जलाकार रूपसे परिएएत ज्ञान मरीनिका से भिन्न है। ऐसा नहीं देखा जाता है कि घटाकार परिणत ज्ञान ग्रन्थ पट ग्रादि का ग्रहण करने वाला होता हो। ग्रंतमें यही निष्कषं निकलता है कि यह विषयंय ज्ञान बिल्कुल निरालंब है [विषय रहित है]।

जैन—यह कथन अविचार रूप है, त्यों कि यदि विषयंय ज्ञान निरालंब होता तो उसमें 'यह विषयंय ज्ञान है' ऐसा विशेष व्यपदेश (नाम) होता है वह नहीं होता । जिस ज्ञानमें कुछ भी नहीं फलकता है तो फिर किस विशेषण द्वारा यह रजत ज्ञान है या जल ज्ञान है इत्यादि रूपसे उसका कथन कैसे हो सकता है ? तथा भ्रांत भीर निद्रित इन दोनों अवस्थाभ्रोंमें, विषयंय ज्ञानके निरालंब मानने पर कुछ भेद नहीं रहेगा। जैसे—भ्रांत ज्ञानमें प्रतिभासमान अर्थको छोड़कर और कोई विशेषता नहीं है, उसी प्रकार विषयंय ज्ञानको अस्याति रूप [ कुछ भी नहीं कह सकना रूप ] नहीं मानना चाहिये।

भावार्य — चार्बाक विषयंय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं है ऐसा कहता है, इस पर श्राचार्य समफाते हैं कि विषयंयका विषय अख्याति अर्थात् मात्र अभाव स्व-रूप है तो उस विपरीत ज्ञानके रजतज्ञान, जलज्ञान, इत्यादि भेद कैसे हो सकते ? अर्थात् नहीं हो सकते हैं। विषयंय ज्ञानका विषय कुछ भी नही है ऐसा माननेसे दूसरा दोष यह भी प्राता है कि ज्ञान्त और सुमावस्थामें कोई अन्तर नहीं रह जाता तदयुक्तम्; इत्यपरा । कस्मात् ? प्रसतः खपुष्पादिवरप्रतिष्मसासम्भवात् । भ्रान्तिवैविश्या-भावप्रतक्षम्भः न स्थसस्थातिवादिनोऽयंगतं ज्ञानगतं वा वैचित्र्यमस्ति येनानेकप्रकारा भ्रान्तिः स्यात् । तस्मात्प्रमास्प्रसिद्ध एवार्थो विचित्रस्तत्र प्रतिभाति । न वास्य विवायमास्यस्यसस्वम्; विचारस्य प्रतीतिव्यतिरेकेस्पाऽन्यस्यासम्भवात् । प्रतीस्यवाधितत्वाचः, करतलादेरपि हि प्रतिभासवलेनैव सरवम्, स व प्रतिभासोऽन्यवाप्यस्ति । यद्यपुत्तरकाल तथा सोऽर्थो नास्ति, तथापि पदा प्रतिभाति तदा तावद-

है क्योंकि स्वप्नावस्थाके ज्ञानमें फलके हुए पदार्थ जिस प्रकार श्रवास्तविक हैं, इसी प्रकार विषयें ज्ञानमें झलका हुआ पदार्थ भी आपकी सान्यतानुसार अवास्तविक है, अतः इन दोनों अवस्थाओं में अंतरका अभाव नहीं हो इसके लिये ऐसा मानना चाहिये कि आन्तज्ञानभी निविषय नहीं है।

माध्यमिक—आप जैनने ठीक कहा है किन्तु एक बात यह है कि विपयंय ज्ञानमें प्रतिभासमान भ्रयंका जब विचार किया जाता है तब वह सदूप नहीं है किन्तु असदूप है ऐसा ही दिखायी देता है। ग्रतः विपयंय ज्ञानका विषय भ्रसत स्यातिरूप— नास्तिरूप ही मानना चाहिये। सीपके टुकड़ेमें सीप आदिका प्रतिभास तो होता नहीं, प्रतिभास तो रजतका होता है किन्तु रजत ( चांदी ) वहां सत रूपसे है नहीं।

सांख्य — माध्यमिकका यह कथन अयुक्त है, क्योंकि विषयंय जानका विषय असत होता तो आकाशके फूल के समान उसे प्रतिभासित नहीं होना चाहिये, तथा आनितकी विविज्ञता अर्थात् अनेक तरहका भूम भी नहीं होना चाहिये, कारण कि असत स्थातिको माननेवाले आपके यहां पदार्थोकी विभिन्नता तथा जानोंकी विचित्रता मानी नहीं पई है कि जिससे अनेक प्रकारको आनित हो सके। इसीलिए तो प्रमाण प्रसिद्ध ही पदार्थं विचित्र रूपसे अर्थात् लिप अर्थात् होता है ऐसा हम मानते हैं। इस जानके विषय जो सीप आदि हैं उनका विचार करे तो उनमें असत मानी नहीं मानुम होता है, त्योंकि प्रतीति रूप ही विचार होता है, प्रतीतिसे न्यारा कोई विचार है नहीं, अतः इस जानका विषय प्रतीतिसे अवाधित होते हैं। हाथमें रखी हुई वस्तुका भी प्रतिभासके बलसे ही सव जाना जाता है, वह प्रतिभास विपयंय जानमें है ही। यथि उत्तर कालमें वह प्रतिभासित पदार्थं वैसा दिखाई नहीं देता प्रयोत जैसा प्रतित नहीं होता तो भी अब तक प्रतिभासित होता है तब तक तो वह है ही। यदि ऐसा नहीं माने तो विजली

ह्स्येव, ग्रन्यथा त्रिचु दादेरिप सत्त्वसिद्धिर्न स्यात् । तस्मात्प्रसिद्धार्थस्यातिरेव युक्ता;

इत्यप्यसाम्प्रतम्; यथावस्थितार्थगृहीतित्वाविशेषे हि भ्रान्ताऽभ्रान्तव्यवहाराभावः स्यात् । प्रिपं चोत्तरकालमुदकादेरभावेऽपि तश्चिल्लस्य भूस्निग्यतादेश्यलम्भः स्यात् । न खलु विख्दादिवदुदका-देरप्याशुभावी निरम्वयो विनाशः क्षत्रविद्युपलम्मते । सर्वतहेशद्रहण्यामित्रवादेनोपलम्भश्च विख्-दःदिवदेव स्यात् । बाध्यवाधकभावश्च न प्राग्नोति, सर्वज्ञानामवितथार्थविषयस्वाविशेषात् ।

आदिका भी ग्रसत्व मानना होगा, क्योंकि वह भी उत्तर कालमें प्रतीत नहीं होती है, इसिलये विपर्यय ज्ञानका मतलब प्रसिद्ध। यें स्थाति ही करना चाहिये ! श्रयति विपर्यय ज्ञानका जो विषय है वह प्रतिभासमान होनेसे सत्यभूत है ऐसा मानना चाहिये ।

जैन-यह कथन भी ग्रयुक्त है, यदि ऐसा माना जाय अर्थात् सभी जानोंको यथावस्थित पदार्थका ग्राहक माना जाय तब तो भ्रान्त श्रीर श्रभान्त ज्ञानका जो व्यवहार देखा जाता है वह समाप्त हो जायगा । दूसरी बात यह है कि तुमने कहा कि जब तक वह ज्ञान [ सीपमें चांदीका प्रतिमासरूप विपरीत ज्ञान ] उत्तर कालमें बाधित नहीं होना तब तक उस विपयंपका विषय सत्य ही है ? सो यदि ऐसी बात है तो मरीचिकामें जलका ज्ञान होने पर पीछे उत्तर कालमें जलका श्रमाव भले ही हो जाय किन्त उसके चिह्न स्वरूप जमीनका गीला रहना भादि कुछ तो दिखायी देना चाहिये ? जलका स्वभाव बिजलीके समान तत्काल समूल नष्ट होनेका तो है नहीं, तथा सभी व्यक्तियोंको उस मरीचिकामें बिचा विवादके जलकी उपलब्धि होनी चाहिये? जैसे कि बिजली सबको दिखती है? तथा उस मरीचि जानमें पीछे जो बाध्य-बाधकपना आता है वह भी नहीं बाचा चाहिये ? क्योंकि आपकी मान्यतानसार सभी ज्ञान समान रूपसे सत्य विषयको ही जानने वाले माने गये हैं। भावार्थ-विषयंय ज्ञानका विषय क्या है ? इस पर विचार चल रहा है, माध्यमिक बौद्धने विपर्यय ज्ञानका विषय नास्तिरूप सिद्ध करना चाहा तब बीचमें ही सांख्यने अपना मन्तव्य प्रदक्षित करते हुए कहा कि विषयंय ज्ञानका विषय बिल्कूल सत्य-मौजद पदार्थ ही है, जैसे कि सत्य ज्ञानोंका विषय वर्त्तमानमें मौजद रहता है अन्तर इतना ही है कि उत्तर कालमें वह प्रतीत नहीं होता [तिरोभाव होनेसे ] है। ग्राचार्यने समभाया है कि विपर्यय ज्ञानका विषय शसत् स्याति की तरह प्रसिद्धार्थ स्यातिरूप भी नहीं है अर्थात् इस जानका विषय सद्भ भी नहीं है। यदि कहा जाय कि इस जानका

यदप्युच्यते-कानस्यैवायमाकारोऽनाचिविद्योपस्वसामध्यदिविहिरिव प्रतिभासते । यनाविदि-चित्रवासनाभ्र कमिथाकदयः पुःसां सन्ति तेनानेकाकाराणि ज्ञानानि स्वाकारमात्रसंवेद्यानि कमेण भवन्तीत्यात्मस्यातिरेवेति; तदप्युक्तिमात्रम्; यतः स्वात्ममात्रसंवित्तिनृष्टुःवे ध्रयोकारस्ये च ज्ञान-स्यात्मस्यातिः सिद्धपेत । न च तिस्सद्धम्, उत्तरत्रोभयस्यापि प्रतियेवात् । सर्वज्ञानानां स्वाकारस्राहित्वे च भ्रान्ताऽभ्रान्तविवेको बाध्यवाषकभावदच न प्राप्नोति, तत्र व्यभिचाराभाव।विशेषात् । स्वात्म

विषय तो विजली की तरह उत्तर कालमें नष्ट होता है सो यह कथन गलत है, सभी पदार्थ विजली की तरह तस्काल विलीन नहीं होते है। घतः सांख्यने विपयंय ज्ञानका विषय सस्यभूत माना है वह ठीक नहीं है।

विज्ञानाह तैवादी — सीपादिमें रजतादिका जो प्रतिभासरूप विषयंय ज्ञान है वह मात्र ज्ञानका ही आकार है, किन्तु अनादि कालीन अविद्याके कारण ज्ञानसे बाहर हुए के समान प्रतीत होता है। अनादि अविद्याकी जो वासनायें हैं वे पुरुषोमें कम — कमसे प्रगट होती हैं, इस कारण स्वाकार मात्रसे जिनका संवेदन होता है वे ज्ञान कमशः अनेक आकारवाले होते हैं अर्थात् ग्राह्य-प्राहक रूपमें उद्भूत होते हैं। अतः विषयंयमें आत्मस्यात अर्थात् ज्ञानका हो आकार है, बाह्य वस्तुका नहीं क्योंकि ज्ञानके सिवाय बाह्य वस्तु है नहीं?

जैन — यह कथन भी अगुक्त है, ज्ञान अपनेमें ही निष्ठ है और वही अर्थाकार होता है यह बात सिद्ध होनेपर ही इस विपयंय ज्ञानकी आत्मस्याति रूपसे
सिद्धि होगी. किन्तु ये दोनों अर्थात् ज्ञानमें अपना ही आकार है तथा वह खुद ही
बाह्य पदार्थीके आकारोंको धारण करता है ये दोनों बाते ही सिद्ध नहीं हैं, क्योंकि
आगे इन दोनों बातोंका खण्डन होनेवाला है। यदि सारे ही ज्ञान अपना आकार मात्र
वहण करते हैं तो समस्त ज्ञानोंका यह आगन्त ज्ञान है, और यह अआगन्त है, ऐसा
विकेत और बाध्य—बाधकभाव बनेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञानोंका अपने स्वरूप मात्रमें
तो कोई व्यक्तियार होता नहीं, अर्थात् आत्मस्वरूपको जाननेकी अपेक्षा समस्त ज्ञान
प्रमाण भूत ही माने गये हैं। आकार सिर्फ ज्ञानमें ही निष्ठ है बाहरमें रजतादि
नामकी कोई वस्तु नहीं है, तो फिर रजत संवेदन द्वारा वह रजत रूप आकार सुख
संवेदनके समान अन्दर ही प्रतीतिमें आयेगा, बाहरमें स्थित होने रूपसे प्रतीतिमें नहीं
आयेगा। तथा जाननेवाला व्यक्ति भी उस पदार्थको ग्रहण करने के लिये प्रवृत्ति क्यों

स्थितत्वेन रजताद्याकारस्य संवेदनेन च मुलायाकारवदविष्ठवया प्रतीतिनं स्यात् । प्रतिपत्ता च ततुपादानार्यं न प्रवर्तेत, भविष्ठ्याऽस्थिरस्वेन प्रवृत्यविषयस्वात् । भ्रथाविद्योपस्वववधादबहिष्ठ-स्थिरत्वेनाध्यवसायः; कथमेवं विपरीतस्थातिरेव नेष्टा, ज्ञानादिभिन्नस्यास्थिरस्य चार्थाकारस्या स्थयाध्यवसायाभ्युरगमादिति ?

यथोच्यते-न ज्ञानस्य विषय उपदेशगम्योऽनुमानसाध्यो वा येन विपरीतोऽर्थः कल्येत । किं तींह् ? यो यस्मिन् ज्ञाने प्रतिभाति स तस्य विषय इत्युच्यते । जलादिज्ञाने च जलाद्ययं एव प्रतिभाति न तिद्वपरीतः, जलादिज्ञानव्यपदेशाभावप्रसङ्गात् स च जलाद्ययः सन्न सवितः तद्बुद्धे रभ्रान्तस्व-प्रसङ्गात् । नाप्यसन् ; खपुष्पादिवस्त्रतिभासप्रनृत्योरविषयत्वानुषङ्गात् । नापि सदसद्भाः, जभय-दोषानुषङ्गात्, सदसतोरैकात्म्यविरोधाश्च । तस्मादयं बुद्धिसन्दिश्वतीऽर्थः सत्त्वेनासत्त्वेनाग्येन वा धर्मा-

करेगा ? क्योंकि ज्ञानके प्रन्दर ही तो वह प्राकार ( वस्तु ) है ? तथा वह धाकार ज्ञानके प्रस्थिर होनेसे अस्थिर है, अतः उसमें उठाना, रखना प्रादिरूप ज्ञाता मनुष्यकी प्रवृत्ति होती है वह कैसे होगी ? प्रर्थात् नही हो सकती। तुम कहो कि अनादि प्रविद्याके कारण उस ज्ञानाकारकी बाहरी वस्तुरूपसे एवं स्थिर रूपसे प्रमुभव होता है, सो ऐसा मानवेसे तो विपरीतार्थ स्थाति ही तुम्हारे द्वारा मान्य हुई ? क्योंकि ज्ञानसे प्रभिन्न अस्थिर (अणिक) ग्रीर वाहरमें स्थित रूपसे अध्यवसाय हुगा, सो ऐसा ग्रम्थवसाय ही तो विपरीतार्थ स्थाति है और इसे ग्रापने यान लिया है ?

शंकर मतवाले कहते हैं कि इस विषयंय ज्ञानका जो विषय है वह उपदेषा गम्य या अनुमान गम्य तो है नहीं, जिससे कि उसको जैन लोग विषयो मानते हैं, बात तो यह है कि जो जिस जानमें अलकता है वह उसीका विषय माना जाता है। जलाविक ज्ञानमें जलाविक ही प्रतित होते हैं इससे विपरीत श्रोर कोई नहीं। यदि दूसरा विषय होता तो ''जलका ज्ञान'' यह नाम कैसे आता ? वह जलादि विषय सत्त तो है नहीं यदि होता तो उसको जाननेवाला ज्ञाव सत्य हो जाता, तथा उस विपयंयज्ञानका विषय सस्त भी वहीं है, क्योंकि असत होता तो वह धाकाशके पुष्प की तरह प्रति-मासित नहीं होता। सत-ध्यस्त दोनों रूप मानों तो दोनों पक्षके प्रदत्त दूषण धार्यो । तथा सत असत दोनों रूप मानों तो दोनों पक्षके प्रदत्त दूषण धार्यो । तथा सत असतका वावारम्य भी नहीं है। इसलिए यह बुद्धिक द्वारा प्रहण किया गया जो विषय है वह सत-धस्त प्रादि किसी भी स्वभावसे कहा नहीं जा सकता, मतः यह ज्ञात तो अनिवंचनीयार्ष स्थाति रूप है पैसा मानना चाहिये ?

स्तरेख निवंकतुं न शक्यत इत्यनिवंचनीयार्थस्यातिः सिद्धाः, इत्यपि मनोरयमात्रम्; अर्द्धतिस्द्री ह्यंतिसिद्धपेत्, तथार्द्धतं निराकरिष्यामः । यथोक्तम्-न शानस्य विषय उपवेषामम्य इत्यादिः, तद्भवत्योवेष प्राप्तम्, तथा हि—जवादिशान्तौ नियतदेशकालस्वमातः सदास्मकत्वेनैन जलायार्थः प्रति-भाति तद्यहणेप्सोस्तत्रैन प्रवृत्तिदर्शनात् तत्कव्यमसावनिवंचनीयः स्यात् ? न ह्यंबंभूते प्रतिमास-प्रवृत्ती प्रनिवंचनीयेऽयं सम्भवतः । प्रय विचार्यमात् एवालौ सदसस्वादिभिरनिवंचनीयः सम्पवते न तु भ्रात्तिकाले तथा प्रतिभातीतिः, नन्वेवमन्यवाप्रतिभावादिणरीतस्थातियं स्थात् ।

जैन— यह वर्णन भी मनोरथ मात्र है, जब ग्रद्धैतपना सिद्ध हो तब यह कथन भी ठीक हो किन्तु हम तो उस ग्रद्धैतका आगे निराकरण करनेवाले हैं। ग्रापने कहा कि ज्ञानका विषय उपदेशगम्य नहीं इत्यादि, सो यह दोष तो आपको ही लगेगा, देखिये! जलके भ्रान्त ज्ञानमें जलादि पदार्थ भलकता है वह नियत देश, काल, स्वभाववाला है, अर्थात् सामने एक निश्चित् स्थान पर ग्रीर वर्त्तमान समयवाला है तथा सत रूपसे प्रतीति में प्राता है, उसको ग्रहण करनेके इच्छुक व्यक्तिको वहों पर प्रवृत्ति भी देखी जाती है, ऐसी हालतमें उसे ग्रानिवंचनीय कसे माने ? ग्रानिवंचनीयतामें इसतरहका प्रतिभास तथा प्रवृत्ति नहीं होती। तुम कही कि इसकी सत—ग्रस्त क्वने विचार करने पर तत्तदुरूपसे प्रतीति नहीं होती है, इसलिये हम लोग इसे ग्रानिवंचनीय कहते हैं, निकं भ्रानिवं के समय अनिवंचनीय कहते हैं, व्योंकि भ्रांति कालमें वह वैसा भलकता है ? सो ऐसा मानते हो तब तो उस ज्ञानको ग्रन्थया प्रतिभासरूप होनेसे विपरीतस्थाति रूप हो वसों नहीं कहते हो ?

शंका—"यह विपरीत है" ऐसा प्रतिभास न होनेके कारण इसे विपरीतार्थ स्थाति रूप भी नहीं मान सकते ?

समाबान—हम जैन भी ऐसा नहीं कहते हैं कि "यह विपरीत पदार्थ है" इस तरहके कथनको विपरीतार्थ कहते हैं। तुम पूछो कि विपरीतार्थ स्थाति किसे कहना ? सो बनाते हैं—पुरुषसे विपरीत जो पदार्थ स्थाणु है उसमें "यह पुरुष है" ऐसी स्थाति ही विपरीतार्थ स्थाति कहलाती है।

श्रंका—पुरुषको फलकानेवाला जो ज्ञान है उसमें स्थाणुका प्रतिभास तो है नहीं श्रतः उसको पुरुषको फलकानेवाले ज्ञानका विषय मानना श्रयुक्त है, अन्यया सब जगह श्रव्यवस्था हो जायगी श्रर्थात् घट–पट श्रादि पदार्थोको प्रतिभासित करनेवाले ज्ञानोंमें नहीं प्रतिभासित हुए पुरुषका विषयंय मानना पड़ेगा ? ननु विपरीतस्थातिरिप प्रतिभासिकरोधान्न युक्ति । क एवमाह्-'विपरीतोऽयमधंः' इति स्थातिः? कि तिह् ? पुरुषविपरीते स्थालो 'पुरुषोऽयम्' इति स्थातिविपरीतस्थातिः । ननु पुरुषाव-भासिनि ज्ञाने स्थालोरप्रतिभासमानस्य विषयस्वमयुक्तं सर्वेत्राप्यव्यवस्थाप्रसङ्गात्; तदयुक्तम्; यतः स्थालुरेवात्र ज्ञाने तद्रूपस्यानवधारलादधर्मीदवशाच पुरुषाद्याकारेलाध्यवसीयते । बाधोत्तरकाल हि प्रतिसन्यत्ते स्थालुरयं मे 'पुरुष' इत्येवं प्रतिभात इति, कथमेव विषयंयनिरासः तस्या एव तद्रूप-

समाधान—यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि स्थाणु ही उस विपर्यय ज्ञानमें उसके स्वरूपका प्रवासरए न होनेसे काच कामलादि दोषके प्रभावसे पुरुषाकार रूप प्रतीत होता है, पीछे उत्तर कालमें बाधित होता है कि यह तो स्थाणु [ठूट] है मेरे को पुरुष रूपसे मालुम पड़ा था इत्यादि । इसलिये इस ज्ञानको विपरीतपना कैसे नहीं? है ही, यही तो विपरीतार्थ रूपाति है। मतलब जैन दार्शानिकोने विपर्यय ज्ञानको विपरीत विषय बाला माना है, विपर्यय ज्ञानको लक्षण यही है कि दूरवर्ती होने आदि के कारण स्थाणु और पुरुषके कुछ समान धर्मोंको लेकर स्थाणुमें पुरुषाकारका प्रतिभास होना । इसीतरह सीपमें चांटीका भान, मरीचिकामें जलको प्रतीति, रस्सीमें सर्पका ज्ञान ये सभी विपर्यय ज्ञान है। प्रभाकर मतने माना गया जो स्भृति प्रमोष है उसके द्वारा इस विपर्यय ज्ञानका खण्डन होना श्रशक्य है, बर्योंक स्मृति प्रमोष ही प्रसिद्ध है।

भावार्थ:-शंकर मतवाले विषयंय ज्ञानको सदसत्-प्रनिवंचनीयार्थं स्थाति रूप मानते हैं, उनका कहना है कि विषयंय ज्ञानके विषयको ग्रसत नहीं कह सकते, वयों कि उसका प्रतिभास होता है, तथा सत भी नहीं कह सकते क्यों कि उस ज्ञानमें आगे जाकर बाधा धाती है। शंकर मतवालेको विज्ञानाई तवादी ने कहा था कि विषयंय ज्ञानका विषय भारम स्थाति है पर्थात ज्ञानका ही आकार है। विषयंय हो चाहे भीर कोई ज्ञान हो, सभी ज्ञानों में भ्रपना ही आकार रहता है, व्यों कि ज्ञानको छोड़कर दूसरा पदार्थ ही नहीं है। जनादि प्रविद्याके कारण बाहर में भ्रनेक आकार या पदार्थ दिखायो देते हैं? जैनावायंने विज्ञानाई तवादीको इतना ही कहकर छोड़ दिया है कि भ्रभी भ्रापका विज्ञानाई ते सिद्ध नहीं है, और भ्रागे हम उसका भनी प्रकारसे निरसन करेंने, भ्रतः आरमख्यातिको विषयंय ज्ञान मानना भ्रसिद्ध है। भ्रनिवंचवीयार्थ स्थाति भी ग्रसत्य है, क्योंकि यदि विषयंय ज्ञानका विषय अनिवंचनीय [ बचन के द्वारा नहीं कह सकना ] होता तो "इदं जलं" यह जल है, इत्यादि प्रतिभास तथा तवनु-

स्वादिति ? स्मृतिश्रमोषाभ्युपगमेन तु विपर्ययप्रत्याख्यानमयुक्तम्; तस्यासिद्धरूपत्वात् ।

सार प्रवृत्ति नहीं होती, अतः अनिवंबनीयार्थं स्थाति भी घसत्य है। विपयंय ज्ञानका विषय विपरीत स्थाति ही है, धर्षात् पुरुषसे विपरीत जो स्थागु है उसमें "यह पुरुष है" ऐसी ऋलक आना विपयंय ज्ञान है, इस ज्ञानका विषय स्थाणु ही है किन्तु उसका धवधारण नहीं होनेसे पुरुषका आकार प्रतीत होता है।

विपर्ययज्ञान ग्रह्यात्यादिविचार समाप्त



# स्मृतिप्रमोषविचारः

\*\*\*

\*\*\*\*

ननु शुक्तिकायाम् 'इद रजतम्' इति प्रतिमासो विषयेयः, न नासौ विचायैमाणो घटते । निह् 'इदं रजतम्' इत्येकमेवेद ज्ञानं कारणाभावात्; तथाहि-न दोषेश्वकुरादीनां शक्तः प्रतिबन्धः कियते, कार्योनुत्पत्तिप्रतिक्रात् । न हि दुष्टा यवा विषरौतं कार्यमाविभवियत्ति । प्रत एव प्रव्वंसोऽपि । किन्ध, ''सम्बद्ध वर्तमान च गृह्यते चक्षुरादिना" । [ मी० श्लो० प्रत्यक्ष० श्लो० ५४] रजतस्य नासम्बद्ध-

प्रभाकर — सीपमें "यह रजत है" इसप्रकारका प्रतिभास होना विपर्यंय जान कहलाता है, किन्तु इसपर विचार करे तो घटित नहीं होता, "यह रजत है" इस प्रकारका जो जान है वह एक नहीं है क्योंकि ऐसा एकत्वरूपसे प्रतिभास होनेमें कोई कारएा नहीं दिखता है। चक्षु झादि इन्दियोंकी शक्तिका [काच कामलादि] दोषों द्वारा प्रतिवन्ध होता नहीं, यदि होता तो उनसे देखने झादि रूप कार्य जो "यह चांदी है" इत्यादिरूप उत्पन्न नहीं हो पाते, क्या जो नामा धान्य खराब होनेपर भी विपरीत कार्य जो गेहूं झादिक अंकुरोंको उत्पन्न करेंगे? अर्थात् नहीं करेंगे। विशेषार्थ—जैन दार्श्वमिक विपर्यंय जान होना मानते हैं वह ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञानमें विपरीतता का कोई भी कारण दिखायी नहीं देता है। चक्षु झादि इन्द्रियोंके सदोख होनेसे ज्ञान विपरीत हो जाय सो भी बात बनती नहीं, दोष तो कारणोंकी [इन्द्रियोंके ] शक्ति नष्ट करते हैं न कि विपरीत ज्ञानको पैदा करते हैं। देखो! जौ का बीज पुराणा हुआ तो क्या वह गेहूंके अंकुरकी पैदा करेगा? अर्थात् नहीं करेगा, उसीप्रकार इन्द्रियके दोष विपरीत ज्ञानको पैदा नहीं कर सकते हैं।

तथावे कीज नष्ट होनेपर भी म्रंकुररूप कार्य उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि कारणका ग्रभाव हुम्रा है। तथा यह भी बात है कि चक्षु ग्रादि इन्द्रियां सम्बन्धित एवं वर्त्तमान पदार्थीको ग्रहण करती हैं, यहां जो सीपमें रजतका प्रतिभास हो रहा त्वादवर्तमानन्वाच्च चक्षुषा कथं वर्तमानरजताकारावभामः स्यात् ? ज्ञाने च कस्यायमाकारः प्रथते ? न ताबद्वजतस्य; प्रवर्तमानत्वात् । नापि ज्ञानस्येव; स्वतिद्धान्तविरोधात् । किन्तु, प्रगृष्टीतरजतस्येद विज्ञानं नोपजायते, प्रतिप्रसङ्गात् । गृहीतरजतस्य च 'तद्वजतमिदम्' इति स्यात्, इन्द्रियसंस्कारका-इध्यदोषेजन्यमानत्वात् । किन्तु, सुक्तिकायां रजतसंसर्गा न ताबदसन् प्रतिभासते, खे लयुष्यससर्गवत् प्रसत्स्वातित्वप्रसङ्गात् । नापि सत्; रजतस्य तत्रासत्वात् । ततो ज्ञानद्वयमेतन् 'इदम्'इति हि

है वह रजत न वत्तंमानमें मौजूद है न सीपसे सम्बन्धित है, फिर चक्षु द्वारा वर्त्तमानमें मौजूद सीपमें रजतका ग्राकार कैसे प्रतिभासित हो रहा है ? यह जो ज्ञात हुआ है उसमें किसका आकार भलकता है ? यदि कहा जाय कि चांदीका आकार भलकता है. तो यह उत्तर ठीक नहीं, क्योंकि वह वर्त्तमानमें है ही नही । यदि कहा जावे कि ज्ञानका ही ग्राकार प्रतिभासित होता है तो यह भी युक्तियुक्त नही, क्योंकि जैन सिद्धा-न्तसे यह कथन विरुद्ध पड़ता है। ज्ञानमें ज्ञानका ही आकार फलकता है ऐसा जैन मत में माना ही नही। और एक बात यह है कि यदि बिना रजतके ग्रहण किये यह विषयंय ज्ञान होता है ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि ऐसा कहने पर मतिपसंग दोष माता है, अर्थात् फिर तो तलघर मादिमें पले हए व्यक्तिको भी बाहर ब्राते ही "यह चांदी है" ऐसा ज्ञान होना चाहिये। यदि कही कि रजतको जाननेवाले व्यक्तिको "यह रजत है" ऐसा ज्ञान होता है तो फिर उसको "वह रजत यह है" ऐसी भलक आनी चाहिये ? हम प्रभाकर तो इन्द्रिय संस्कार, साहर्य, दोष इत्यादि कारणोंसे "यह रजत है" ऐसा ज्ञान होता है, इसप्रकार मानते हैं। विपर्यय ज्ञानके बारेमें हम प्रभाकरका कहना है कि सीपमें रजतका संसर्ग असत होकर प्रतिभासित नहीं होता यदि होता तो वह आकाशमें आकाश पूष्पके संसर्गकी तरह ग्रसत रुयाति रूप होता ! अर्थात् फिर इस विपर्यय ज्ञानको ग्रसत रुयाति रूप मानते किन्तू यह मान्यता हम प्रभाकरको इष्ट नहीं है। तथा वह रजतका संसर्ग सत होकर भी प्रतिभासित नहीं होता, क्योंकि वहां रजतका ग्रभाव है ग्रत: 'इदं रजतं' इस ज्ञानको दो रूप मानना चाहिये "इदं" यह एक ज्ञान है, और "रजतं" यह दसरा ज्ञान है, इनमें जो इद अंश है वह तो सामने रखे हए अर्थका प्रतिभासरूप प्रत्यक्ष ज्ञान है, भीर "रजतं" ऐसी जो भलक है वह पहले देखें गये रजतका स्मरण रूप ज्ञान है। सो ऐसा यह प्रतिभास साहत्य ग्रादि किसी दोषके निमित्तसे होता है। ग्रत: "इदं रजत" ऐसा ज्ञान स्मरण रूपसे वहां फलकता नहीं है बस ! इसीलिये हम प्रभाकर

पुरोक्यवस्थिताभंप्रतिभासनम् 'रजतम्' इति च पुर्वावगतरजतस्मरस्य साहश्यादेः कुर्ताश्चरिमस्तात् । तज्ज स्मरस्यमिष स्वरूपेस्य नावभावत इति स्मृतिप्रमोगीऽभिभीयते । यत्र हि 'स्मराणि' इति प्रस्यस्तत स्मृतेप्रमोग न पुराने स्मृतिप्रमोग न प्राने स्मृतिप्रमोग न पुराने स्मृतिप्रमाग न प्राने स्मृतिप्रमाग न प्राने स्मृतिप्रमाग न प्रमृतिप्रमाग न प्रमृतिप्रमाग न प्रमृतिप्रम्भ स्मृतिप्रमाग न प्रमृतिप्रमाग न प्रमृतिप्रमाग न प्रमृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य सम्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्वतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्ति स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रम्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्रमृत्य स्मृतिप्य स्मृतिप्य स्मृतिप्य स्मृतिप्रम्य स्मृतिप्य स्मृतिप्य स्मृतिप्य स्मृतिप्य स्मृतिप्य स्मृतिप्य स्मृतिप्य स्मृतिप्य स्मृतिप्

उसे स्मृति प्रमोष कहते हैं। जहां "स्मरण करता हूं" ऐसी फलक हो वहां तो स्मृति प्रमोष नहीं है, किन्तु जहां स्मृतिरूपता होते हुए भी "स्मरण करता हूं" ऐसी फलक न हो वह तो स्मृतिरूपता होते हुए प्री "स्मरण करता हूं" ऐसी फलक न हो वह तो स्मृतिका प्रमोष हो है "यह रजत है" ऐसे ज्ञानके होनेपर जो प्रवृत्ति होती है वह तो भेदको न जाननेसे धर्यात् भेदक ध्रप्रहण होना यह भेद अग्रहण है, सो ऐसा मानना इसिलये ठीक नहीं कि वह विपरीत ख्याति रूप कहलायेगा। भेद प्रहण्जे प्रागमावका भेदका ध्रप्रहण कहना भी संगत नहीं वैठता क्योंकि प्रागमाव प्रवृत्तिका कारण नहीं हुधा करता। कोई कहे कि प्रवृत्ति और निवृत्ति कराना तो प्रमाणका फल है प्रागमावका यह फल नहीं है। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं कारण कि भेदका ध्रप्रहण है सहायक जिसका ऐसा रजत ज्ञान ही प्रवृत्तिका हेनु होता है। इस प्रकार भेदक ध्रप्रहणमें कारण जो स्मृति प्रमोष है उसके निमित्तसे हुआ रजत प्रतिभास ही प्रवृत्तिका अर्थात् "यह चांदी है" ऐसा भान होते हो उसमें ग्रहण्यकी जो प्रवृत्ति होती है उसका कारण है। इसप्रकार "इदं रजतं" इत्यादि ज्ञान स्मृति प्रमोष क्षर्ता होती है उसका कारण है। इसप्रकार "इदं रजतं" इत्यादि ज्ञान स्मृति प्रमोष क्षरण वाले हैं।

विशेषार्थ — "इदं रजतं" यह प्रतिभास दो ज्ञानरूप है, "इदं" यह प्रत्यक्षरूप है, भौर "रजतं" यह स्मरणरूप है। यह स्मरण अपने स्वरूपसे प्रतीत नहीं होता है, अर्थात् रजतका स्मरण करता हूं ऐसी प्रतीति नहीं आनेसे वह स्मृति प्रमोष कहलाता है। इस ज्ञानमें वस्तुको ग्रहण करनेकी जो प्रवृत्ति होती है वह तो विवेक वहीं होनेसे अर्थात् धीप और वांदी का स्मर्थाव न होने से होती है "इदं रजतं" यह ज्ञान यद्यपि सत्य रजत ज्ञानसे मिन्न है, तथापि दोनोंका भेद मानूम न होने ऐसा होने लग जाता है। "इदं रजतं" "इदं जलं" अर्थात् सीपमें यह बांदी है ऐसा प्रतिभास होना, मरीचिमें यह जल है ऐसा प्रतीत होना विपर्णय ज्ञान है, और इसका दो वस्तुओंकी समानता, पदार्थका दूरवर्ती रहना, कुछ इन्द्रियोंकी सदीवता झादि है ऐसा जैन कहते

श्रत्र प्रतिविधीयते-न दोषै: शन्तेः प्रतिबन्धः प्रध्वमो वा विधीयते, किन्तु दोधसमत्रधाने चश्रुरादिभिरिद विश्वानं विधीयते । दोषाणां चेदमेव सामध्यं यत्तत्सिन्नियानिऽविध्यमानैप्यमें ज्ञानमुत्पा-वयन्ति चश्रुरादीनि । न न्वेवमसत्स्थातिः स्यात् ; सादृद्धस्यापि तद्धेतुत्वात् । श्रवत्स्यातिस्तु न तद्धे -पुका, खपुष्पज्ञानवत् । रजताकारश्च प्रतिभासमानो न ज्ञानस्य ; संस्कारस्यापि तद्धेतुत्वात् । दोषाद्धि संस्कारसद्दायादनुभूतस्येव रजतस्यायमाकारः पुरोवतिन्ययं प्रतिभासते । न चैवं 'तद्रजतम्' इति

हैं, िकन्तु हम प्रभाकर मतवाले तो इस ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप मानते हैं। इस ज्ञानका कारण दो ज्ञानोंका एकत्रित होना है, प्रर्थात् "इद" वर्तमान ज्ञान है, स्प्रीर "रजतं" यह भूतकालीन ज्ञान है, िकन्तु उसमें "स्मरग्ग करता हूं" ऐसा प्रतिभास नहीं होता बस ! इसीलिये इसका नाम स्मृति प्रमोष रखा गया है।

जैन-यहां पर प्रभाकरके उपर्युक्त कथनका खण्डन किया जाता है शुरूमें उन्होंने पूछा था कि दोषोंके द्वारा इन्द्रिय शक्तिका प्रतिबन्ध होता है या नाश होता है। इत्यादि सो इसका जवाब हम देते हैं कि काच कामलादि दोषों द्वारा नेत्रादिकी शक्तिका प्रतिबंध नहीं होता है भीर न उसका नाश होता है, किन्तू दोषके कारण चक्ष श्चादि इन्द्रियोंके द्वारा ऐसा ज्ञान होने लग जाता है। दोषोंका यही सामर्थ्य है कि उनके निमित्तसे पदार्थके न होनेपर भी उस विषयका वे चक्षुरादि इन्द्रियां ज्ञान पैदा करा देती हैं। ऐसी मान्यता से ग्रसतख्यातिका प्रसंग भी नहीं ग्राता है, ग्रथात ग्रविद्य-मान वस्तुको जाने तो असतवाद आवे सो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस ज्ञानमें पहले देखे गये रजतादिकी सदृशता भी कारए है, ग्रसत ख्यातिमें ऐसा सादृश्य हेत नहीं है वह तो सर्वथा माकाश पूष्पके ज्ञान सदृश है। तथा सीपमें रजताकार जो प्रतिभास हो रहा है वह ज्ञानका श्राकार नहीं है किन्तु संस्कारके निमित्तसे ऐसा प्रतिभास होता है. मतलब काच कामला भादि दोष और बार बार सफेद चीजका देखना रूप संस्कार ये सब ऐसे प्रतिभासके हेत् हैं, पूर्वमें जाना गया रजतका आकार सामनेमें स्थित सीपमें भलकता है, ऐसा माननेपर "वह रजत है" इस तरह भलक आनेका प्रसंग जो भ्रापने कहा या वह भी नहीं आयेगा, क्योंकि दौषके कारण सामने स्थित सीपमें रजतका माकार फलकता है मन्यया मापको भी "वह रजत है" ऐसी फलक होनेका प्रसंग क्यों नहीं प्राप्त होगा ? इसलिये जैसे तुम्हारी मान्यताके अनुसार यहां स्मृतिका प्रमोध है वैसे ही दोषोंके कारण समानता का अर्थात् सफेदीका ग्रधिकरण होनेसे सामने स्थित सीपमें रजताकारका भवभास होता है ऐसा क्यों नहीं मानते ? इस कथवसे भ्रापके-

स्यात्; दोषवधात्पुरोश्वविध्वतार्थं रजताकारस्य प्रतिमासनात् । कथमन्यया भवतोऽपि तद्वजतिर्मात प्रतिमासो न स्यात् ? ततो यथा तव स्मृतिप्रमोषस्तथा दोषेस्यः सामानाधिकरण्येन पुरोवित्तस्य-वर्तमानरजताकारावभातः किन्न स्यात् ? अनेन 'तत्ससगैः सन्नसन्या प्रतिभासते' इत्यपि निरस्तम् । न च विवेकाऽख्यातिसहायाद्वजतज्ञानात् प्रवृत्तिर्घटते; 'घटोयम्' इत्याद्यभेदज्ञानात्प्रवृत्तिप्रतितेः । विवेकाख्यातिस्य मेदे सिद्धे निद्ध्येत् । न चात्र ज्ञानभेदः कृतिस्यत् सिद्धः, तथापि तस्कल्पने 'घटोयम्'

द्वारा किये गये सत प्रतिभासित होता है या असत प्रतिभासित होता है ? इत्यादि पूर्व प्रश्नोंका निरसन स्वयमेव हो जाता है। प्रभाकर ने कहा था कि विवेक का ग्रहण न होनेसे अर्थात "यह रजत है" इसतरह की भलकमें दो जान हैं किन्तु उसका भेद माल्म न पड़नेसे जो ज्ञान होता है कि "यह रजत है" सो इस ज्ञानक कारण सीपर्में चांदी समक्तकर उसे ग्रहए। करने के लिए प्रवृत्ति होती है। सो प्रभाकर का यह कहना गलत है. देखो ! "यह घट है" इत्यादि जो ज्ञान हैं वे भी अभेद को लिए हए हैं उन ज्ञानोंसे घटादि को ग्रहण करने के लिए मनुष्य की प्रवृत्ति हुआ ही करती है, आप प्रभाकरकी यह विवेक ग्रख्याति-ग्रर्थात् भेदोंका अग्रहण तब सिद्ध होगा जब यह रजत है, इस ज्ञानमें भेद सिद्ध हो ! मतलब "यह" इसप्रकारका प्रत्यक्षज्ञान, भीर "रजत है" इस प्रकारका स्मरण ज्ञान ऐसे ये दो भेद यहां सिद्ध होते हों तब तो भेदोंका यहाँ अग्रहण है, इस प्रकार कह सकते हैं, किन्तू किसी भी प्रमाण से "यह रजत है" इस ज्ञानमें दो ज्ञानोंकी अलक सिद्ध नहीं होती है यदि ज्ञानोंमें भेद सिद्ध नहीं होनेपर भी जबरदस्ती भेदकी कल्पना करो तो ''यह घट है'' इस ज्ञानमें भी भेद मानना पड़ेगा ? क्यों कि पूर्व मान्यता में और इस मान्यतामें कोई विशेषता नहीं है. जिससे कि "यह घट है "इस ज्ञानमें तो भेद न माना जाय और "यह चांदी है" इस ज्ञानमें भेद न माना जाय।

प्रभाकर--- "यह घट है" इस ज्ञानमें तो सत्य घटका ग्रहण होता है अतः यहांपर ज्ञानमें भेद नहीं माना गया है ?

जैन — तो फिर घन्य जगह भी घर्षात् "यह रजत है" इस झानमें भी घसत्य वस्तुका [ चांदीका ] ग्रहण हुआ है इसलिये यहांपर भी झानके भेदकी कल्पना नहीं होनी चाहिये। एक बात यह सिद्ध करना है कि घ्राप प्रभाकर निर्मलता आदि घुर्णोसे युक्त नेत्र घ्रादि इन्द्रियों द्वारा बर्लामान वस्तुमें एक ज्ञान पैदा होता है ऐसा मानते हैं, इत्यादाविष ज्ञानभेदः कल्पतामिवशेषात् । प्रयात्र सती घटस्य प्रह्मान्त्रामी कल्प्यते; ति इ अन्यत्रा-प्यस्तो प्रह्मात्तरकल्पना माभूत् । यथैव हि गुणान्तितेश्वष्ठुरादिभिः सति वस्तुन्येकं ज्ञानं जन्यते, तथा दोषान्त्रितैः सादृश्यवज्ञादसस्येकं ज्ञानं जन्यते । गुणादोषाणां च सद्भावं ज्ञानजनकस्यं च स्वतः-प्रामाण्यप्रतिषेषप्रस्तावे प्रतिपादिष्यामः । न च प्रभावस्मते विवेकास्यातिः सम्भवति, तत्र हि 'इदम्' इति प्रत्यक्षं 'रजतम्' इति च स्मर्त्णार्थितं संवितिद्वयं प्रसिद्धम्, तथाऽऽस्मप्राकट्यं नैवोरपर्यते । भ्रास्म-प्राकट्यं चान्योग्यमद्रप्रहणेनैव संविद्यते घटपटादिसंवितिवत् । किञ्च, विवेकस्यातेः प्रामायावो विवेकसस्यातिः । न चामावः प्रमाकरमतेऽस्ति ।

उसीप्रकार काच कामलादि दोष युक्त नेत्र ग्रादि इन्द्रियों द्वारा वस्तुग्रीमें समानता होनेके कारएा प्रविद्यमान वस्तुमें भी एक ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए।

गुण ग्रीर दोष दोनोंका ही सद्भाव है, दोनों ही जानको उत्पन्न करनेमें [ या नहीं करनेमें ] समर्थ हैं, इस बातको हम स्वतः प्रामाण्यवाद—का खण्डन करते समय कहनेवाले हैं। ग्राप प्रभाकरके मतमें विवेक अख्याति संभव नहीं है आप लोग "इद" इस अलकको प्रत्यक्ष ग्रीर "रजत" इस अलकको स्मृति नाम देते हैं तथा यह भी कहते हैं कि वे दोनों ही अपने स्वरूपकी प्रगटतासे ही उत्पन्न होते हैं, यह स्वरूप प्रगटता सो ग्रापसमें एक दूसरेके भेदोंके यहणके बाद ही अनुभवमें आती है, जैसे घट पट ग्रादिके जानोंमें ग्रपना प्रपत्ता भिन्न भिन्न रूप एक दूसरेके भेदकी विशेषताको जाननेके बाद ही अनुभवमें ग्राता है। तथा विवेकके ख्यातिका ग्रागमाव [ ग्रभाव ] होना विवेक प्रस्थाति कहलावी है किन्तु विवेकके ख्यातिका ग्रागमाव [ ग्रभाव ] होना सिद्ध नहीं होती। प्रभाकर यह वतानेका कष्ट करे कि स्मृतिप्रमोष कहते किसे हैं? स्मृतिके ग्रभावको, या ग्रप्यमें ग्रप्यमें ग्रत्यक्ष तिभासको, या विपरीताकार रूप जाननेको, या प्रतीत कालका वर्तमान रूपसे ग्रहण होनेको, या प्रत्यक्षके साथ दूध पानीके समान स्मृतिका ग्रभेद रूपसे उत्पाद होनेको ? इन पांच विकल्पोंको छोड़कर ग्रन्स कोई विकल्पसे तो स्मृति प्रमोषका लक्षण हो नहीं सकता।

प्रथम विकल्प-स्मृतिके प्रभावको स्मृतिप्रभोषकहते हैं तो वह है नहीं,क्योंकियदिस्मृति-का ग्रभाव होता तो पहले देखे हुए रजतको प्रतीति सीपमें कैसे होती ? अर्थात् नहीं होती । तथा स्मृतिके ग्रभाव को यदि स्मृति प्रमोष कहा जायगा तो मूच्छित ग्रादि श्रवस्थामें जो भी ज्ञान होते हैं उनको भी स्मृति प्रमोषताका प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि वहां भी स्मृतिका ग्रभाव है ? यदि कहा जाय कि स्वप्त मुख्यों ग्रादि श्रवस्थामें तो ''इदं'' यह करकाथं समृतैः प्रमोषः—िक समृतैरभावः, ध्रन्यावभासो वा स्यात्, विपरीक्षाकारवेदिस्वं वा, ध्रतीतकालस्य वर्तमानतया प्रह्णं वा, अनुभवेन सह क्षीरीदकवदिववेकेनोत्पादो वा प्रकारास्त्ररा-सम्भवात् ? तम न तावदावः पक्षः; स्मृतैरभावे हि कथं पूर्वंदष्टरजतप्रतीतिः स्यात् ? प्रमुख्धव-वस्त्रयां च स्मृतिप्रमोवश्यपदेवः स्यात् तदभावविवेषात् । प्रचात्र 'ददम्' इत मासाभावान्नासी; नतु 'ददम्' इत्यत्रापि कि प्रतिभातित वक्तव्यम् ? पुरोव्यवस्थितं शुक्तिकशावकामितं चेत्, ननु स्वधमंविशिवश्येन तस्त्र प्रतिभाति, रजतसिष्ठीहतस्येन वा ? प्रयम्पये कुतः स्मृतिप्रमोषः ? शुक्त-काशकले हि स्वगतधमंविशिष्टे प्रतिभासमानं कुतो रजतस्मरणसम्भवा यतोऽस्य प्रमोषः स्यात् ? न खलु षटे एहीते पटस्मरणसम्भवः । ध्रय शुक्तिकारजतयोः सादस्याच्युक्तिकाप्रतिभासे रजतस्मरणस्

भलकता ही नहीं अतः वहां स्मृति प्रमोषताका प्रसंग प्राप्त नहीं होता है। तो प्रश्न होता है कि "इदं" इसमें क्या भलकता है ? यदि सामने रखा हुआ सीपका टुकड़ा भलकता है ऐसा कहो तो वह भी श्रपने धर्मसे युक्त हुआ प्रतीत होता है कि रजतसे संबद्ध होकर प्रतीत होता है ? यदि वह अपने धर्मसे युक्त-त्रिकोण आदि रूपसे भलकोगा तो स्मृति प्रमोष कहां रहा ? ध्रयांत् नहीं रहा, क्योंकि सीपके टुकड़ेमें उसीके धर्मकी प्रतीति ग्रा रही है। इसप्रकार सीपमें सीपका धर्म भलका है तो रजतका स्मरण क्यों होगा धौर क्यों उसका प्रमोष होगा ? ऐसा तो होता नहीं कि घटके ग्रहण करनेपर पटका स्मरण होता हो ?

प्रभाकर — सीप भीर चांदीमें सहशता है इस कारण सीपके प्रतिभास होनेपर रजतका स्मरण हो जाता है।

जैन — यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि साहश्यको हेतु बताना बेकार है, देखो ! यदि अपने असाधारण धमंसे सिहत सीपका स्वरूप प्रतीत हो रहा है तो वहां सहस्र वस्तुके स्मरणकी क्या आवश्यकता है ? हां ऐसा हो सकता है कि जब वस्तुका सामान्य रूपसे ग्रहण होता है तब कदाचित स्मरण भी हो जाय किन्तु असाधारण धमंसे ग्रुक्त वस्तु जब ग्रहण हो जाती है तब तो सहश वस्तुका स्मरण नहीं होता। जन्मसे जो नेत्र रोगी है उस व्यक्तिको एक ही चन्द्र में जो दो चन्द्रोंका प्रतिभास होता है उसमें सहश वस्तुका प्रतिभास तो है नहीं फिर उस विचारको वहां स्मृति कैसे होगी, और उसका प्रमोध भी वहां कैसे कहलायेगा?

भावार्थ-प्रभाकरने विषयंय ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप माना है उसका कहना है कि इस ज्ञानमें दो रूप फलकते हैं एक वर्तमान रूप ग्रीर दूसरा ग्रतीत रूप, ग्रतीत तः प्रस्याऽकिश्वरकरस्वात् । यदा ह्यसावारण्यभांव्यासितं शुक्तिकास्वक्षपं प्रतिभाति तदा कथं सहस्वक्स्तुस्मरण् १ प्रत्यवा सर्वत्र स्यात् । सामान्यमात्रप्रहृणे हि तत् कदाचित्स्यादिष नाऽसाधारणस्वक्षपप्रतिभासे । द्विचन्द्रादिषु च जातितीमिरिकप्रतिभासिवये सहस्वस्तुप्रतिभासाभावात् कर्षं स्मृतेक्त्यस्त्रियः प्रमोषः स्यात् ? नापि तत्यिविहतत्वेन प्रतिभासः; रजतस्य तत्रासत्त्वेन तस्यक्तिधानायोगात् । इन्द्रियसम्बद्धानां च तद्देशवितनां परमाण्यादीनामिष प्रतिभासः स्यात् तदिवेषयात् । नाष्यन्यावमासोऽसी; स हि कि तत्कालभावी, उत्तरकालमावी वा स्यात् ? तत्कालभावी चेत्; तिहि

बस्तुका स्मरण सहशताको लेकर होता है—सो इस मान्यतामें प्रभावन्द्राचार्य दूषण दे रहे हैं कि विपरीत ज्ञानका कारण् यदि अतीत बस्तुकी सहशताको माना जावे तो जन्म जात नेत्र रोगसे युक्त व्यक्तिको आकाशमें एक ही चन्द्रमामें दो चन्द्रमाओंका प्रतिभास होता है वह विपर्यय ज्ञान है सो इस ज्ञानमें श्रापक कथनानुसार वर्त्तमानमें प्रत्यक्ष और अतीतका स्मरण् होना चाहिये ? किन्तु वह संभव नही है, क्योंकि उस तिमिर रोगी को सहस बस्तुका प्रतिभास ही नही है तो स्मृति कैसे आयेगी ? अर्थात् नहीं आ सकती अतः विपर्यय ज्ञानका लक्षण् स्मृति प्रमोष करना व्यभिचरित है।

स्मृति प्रमोषके लक्षणमें दूसरा पक्ष यह या कि "इदं" इस जानमें रजतसे संबद्ध सीपका टुकड़ा प्रतीत होता है सो यह कथन भी जमता नहीं, कारएा कि वहां रजतका ही जब अभाव है तो उसकी सिविध कैसे हो सकती है अर्थात् नहीं हो सकती। दूसरी बात यह भी होगी कि रजत नहीं है तो भी उसकी सिविध मानी जाय तो इन्द्रियसे संबद्ध उस सीपके देशमें जो परमाणु आदि रहते हैं उनका भी प्रतिभास होने लग जायगा? क्योंकि निकटता तो उनकी भी है, इसप्रकार स्मृतिक धमावको स्मृति प्रमोष कहते हैं ऐसा पांच प्रकारों भेरे प्रथम प्रका कम्म समाप्त हुमा। अब दूसरा प्रक्त या पक्ष देखिये! प्रत्यका ध्रवभास होना स्मृति प्रमोष है ऐसा माने तो भी ठीक कहीं है, यह अन्यावभास कब होता है तत्कालमें या उत्तर कालमें अर्थात् रजत के स्मरण कालमें प्रयवा अग्निम कालमें? तत्कालमें होता है ऐसा कहों तो घट धादि का जान भी तत्काल भावी अर्थात् रजत स्मरणके समयमें हो सकता है प्रतः उसे भी स्मृति प्रमोष रूप मानना होगा। उत्तरकाल मावी अन्यावभासको भी स्मृति प्रमोष कह नहीं सकते, ध्रतिप्रसंग आयेगा, उसी ध्रति प्रसंगको बताते हैं कि यदि उत्तरकाल में अन्यावभास प्रगट हो गया अर्थात् सीपमें वांदीका प्रतिभास होनेक बाद सीपकी प्रतीति धागई तो वह पूर्व जान [ रजत जान ] स्मृति प्रमोष रूप नहीं कहलायेगा? नहीं तो

षटादिज्ञानं तत्कालमानि तत्याः प्रमोषः स्यात् । नाप्युशरकालघाव्यन्यावमासोऽस्याः प्रमोषः; मित्रम् क्षात्र मात्र । यदि ह उत्तरकालमाव्यन्यावमासः समुर्यन्तरतिष्ठं पूर्वज्ञानस्य स्मृतिप्रमोषदेवनाषौ नाम्युर्यमनीयः, प्रनया सकलपूर्वज्ञानानां स्मृतिप्रमोषदेवनायुर्यमनीयः स्यात् । किन्तं, प्रम्यावमासस्य सद्भावे परिस्फुटवपुः स एव प्रतिमातीति कयं रजते स्मृतिप्रमोषः निक्षितान्यावनामान्तः
स्मृतिप्रमोषतापत्ते । प्रष्य विपरीताकारवेदित्वं तस्याः प्रमोषः; तिष्ठं विपरीतस्यातिरेव कद्वासौ
विपरीत प्राकारः ? परिस्कुटार्यावभासित्वं चेत्; कथ तस्य स्मृतिसयनित्यं प्रयक्षाकारस्वात् ?
तस्यस्यन्वित्यं व प्रत्यक्षस्यरोवास्याः स्यान्त स्मृतिक्षता । नाप्यतीतकालस्य वर्तमानतया प्रहेणं तस्याः
प्रमोषः; ग्रन्यस्मृतिवत्तस्याः स्पय्वेदनाभावानुवङ्गात्, न जैवम् । ग्रतीतकालस्य स्पाष्टपे नाषिकस्य

जितने भी पूर्वके ज्ञान हैं वे सब स्मृति प्रमोषरूप मानने पड़ेंगे। तथा ग्रन्यावभासका मतलव सीपका प्रतिभास है तो वह सीप मौजूद ही है, वहो स्पष्ट फलकेगी तो फिर रजतमें स्मृतिप्रमोष काहेका हुआ ? नहीं तो ग्रापको सारे ग्रन्य-प्रम्य प्रत्येक वस्तुक्षों के ग्रवभासोंको स्मृति प्रमोषरूप स्वीकार करना होगा ? तीसरा पक्ष विपरीत बाकार से फलकना स्मृति प्रमोष है तब तो साक्षात हो हम जंनकी विपरीत ख्याति हो जाती है। यह बताना भी जरूरी है कि विपरीत बाकार क्या चीज है ? स्पष्ट रूपये ग्रयंका फलकना है ऐसा कहो तो वह ज्ञान स्मृति संवंधी नहीं रहा, क्योंकि स्पष्टाकारका अवभास होनेसे वह प्रत्यक्ष ही वन जायगा, यदि उस स्पष्टाकार फलकको स्मृतिका संवंधी माना जाय तो उस स्मृतिकों प्रत्यक्ष रूपता ही होगी, फिर उस विपरीताकारमें स्मृति रूपता नहीं रह सकती है।

चौथा पक्ष-अतीत कालका वर्तमान रूपसे ग्रहण होना स्मृति प्रमोध है ऐसा मानते हो तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसा मानने पर यहांपर "यह रजत है" इस ज्ञानमें जो स्पष्टपना फलकता है वह नहीं रहेगा, जैसे कि ग्रन्य देवदत्त ग्रादिके स्मरण रूप ज्ञानोंमें स्पष्टता नहीं रहती है, किन्तु यहां रजत ज्ञानमें स्पष्टता है।

प्रभाकर — ध्रतीत कालको स्पष्टताके साथ ध्रधिक रूपसे संवेदन होना स्मृति प्रमोष है ?

जैन — ऐसा कहना आपको इष्ट नहीं रहेगा क्योंकि यदि रजत स्मृतिमें बास्तविक स्पष्टता है तो आप सर्वज्ञका निषेष नहीं कर सकेंगे, जैसे यहां रजतके स्मृति ज्ञानमें विना इन्द्रियोंके स्पष्टता आयी है, वैसे ही अन्य सर्वज्ञ आदिके ज्ञानोंमें भी बिना इन्द्रियोंके स्पष्टता संभव है ऐसा सिद्ध हो सकता है। स्वेदनं स इति चेत्; न; तत्र परमार्थंत स्वाब्द्यसङ्ग्रावे अतीन्द्रयाथेवेदिनो निवेधो न स्यात्, तस्मृतिवत् भ्रम्यस्यापीन्द्रयमन्तरेण वैद्यद्यसम्भवात् । ध्रषात्र पारम्पर्येणीन्द्रयादेव वैद्यद्यम्; न; त्रविविवेदास्ववेद्यास्तरप्रशङ्कात् । भ्रषानुभवेत सह श्रीरोदकवदिवेदेकोत्पादोऽस्याः प्रमीधः; ननु क्रोममविवेदको नामस्योः सतीरभवेदन ग्रहणम् सव्वेदवेदा प्रमानन्तर्येण उत्पादो वा ? प्रथमपक्षे विपरीतस्यातिरेव । संक्ष्वपद्यु ज्ञानयानं सम्भवत्येव, प्रस्य मूर्लद्रव्येव्व प्रतीदेः । भ्रानन्तर्येणोत्पादस्य स्मृतिप्रमोद्यादेव प्रमुतेप्रयदावदार्षेषु देवदत्तादिज्ञानानां स्मरणानन्तरभाविनां स्मृतिप्रमोदता-प्रसङ्गः स्मात्।

भावार्थ — प्रभाकर मतवाले श्रतीन्द्रिय ज्ञानीको नहीं मानते हैं, उनके लिये आचार्य कहते हैं कि "यह रजत है" इस प्रकारके ज्ञानमें श्राप लोग ध्रतीतकालका प्रधिक स्पष्ट रूपसे प्रहण मानते हो सो जैसे बिना इन्द्रियके इस ज्ञानमें स्पष्टता श्रायो ऐसा कहते हो वैसे ही सर्वज्ञके ज्ञानमें इन्द्रियों बिना स्पष्टता होनेमें क्या बाधा है? अर्थात् कुछ भी नहीं।

प्रभाकर कहें कि इस रजत की स्मृतिमें परंपरा से इन्द्रियके द्वारा ही विशवता आती है किन्तु इन्द्रियोंके प्रभावमें सर्वेजके ज्ञानमें विशवता नहीं ग्रा सकती, सो ऐसा नहीं कह सकते। ऐसी इन्द्रिय परंपरा सभी ज्ञानोंमें मौजूद होनेसे सभी ज्ञानोंको विशव माननेका प्रसंग प्राप्त होगा।

पांचवा पक्ष--- प्रनुभव [प्रत्यक्ष] के साथ दूध पानीकी तरह स्मृतिका अभेद रूपसे उत्पन्न होना स्मृति-- प्रमोष है ऐसा कहो तो वह क्या है ? दो भिन्न वस्तुर्मोका अभेद रूपसे ग्रहण होना, कि संक्लेष होना, श्रथवा अनंतर रूपसे उत्पन्न होना ?

प्रथम पक्षमें वही विपरीत ख्याति हुयी। संदलेष तो ज्ञानोंमें होता ही नहीं वह तो मूर्तिक द्रव्योंमें होता है। अनंतर रूपसे ज्ञान उत्पन्न होनेको स्मृति प्रमोष माने तो मनुमेय आदि पदार्थोंमें तथा शब्द—आगम विषयक, ग्रथवा ग्रन्य उपमेयादि विषयोंमें जो देवदत्तादि व्यक्तियोंको ज्ञान होते हैं व ज्ञान भी तो स्मरणके बाद ही उत्पन्न होते हैं, अतः उनको भी स्मृति प्रमोष रूप मानना पड़ेगा।

भावार्थ — प्रभाकर सतवाले पांचवे पक्षके धनुसार स्मृतिप्रमोधका इस प्रकारसे नक्षण करते हैं कि दूध और पानीकी तरह अविवेक-अभेद रूपसे ज्ञान पैदा होना स्मृति प्रमोध है, इस कथन पर प्रश्न होता है कि अविवेक किसको कहना ? यदि च द्विचन्द्रादिवेदनं स्मरण्म्, तर्हीन्द्रियान्वयव्यतिरेकानृतिधायि न स्यात्, ग्रन्यत्र स्मरणे तददृष्टैः। तदनृतिधायि चेदम्, ग्रन्यया न किश्वित्तादनृतिधायि स्यात् । तद्विकारित्वकारित्वं चात एव दुलैभ स्यात् । किश्व, स्मृतिप्रमोषपक्षै वाधकप्रत्ययो न स्यात्, स हि पुरोवत्तिन्यर्थे तत्प्रतिभासस्यासद्विषयतामादर्धयन् 'नेद रजतम्' इत्युल्लेखेन प्रवत्तंते, न तु 'रजतप्रतिभासः स्मृति' इत्युल्लेखेन । स्मृतिप्रमोषाभ्युपगमे च स्वतःप्रामाध्यव्यायातः, सम्यग्रजतप्रतिभासेऽपि ह्याशङ्कोत्यद्यते 'किमेष स्मृताविप स्मृतिश्रमोषः, कि वा

भिस्न दो वस्तुर्झोका अभेद से ग्रहण करने को अविवेक कहते हैं तब तो जैन की विपरीत स्थाति ही स्मृति प्रमोष कहलाया । संश्लेषको स्मृति प्रमोष इसलिये नहीं कहते कि जानोंमें सश्लेष होता नहीं सश्लेष तो मूर्त द्रव्योंमें पाया जाता है । अनस्तर अर्थात् प्रत्यक्षके बाद होना अविवेक है ऐसा कहो तो अनुमान आदि आगेके सभी जान स्मृति-प्रमोष बन जायेगे, क्योंकि अनुमान आदि जान प्रत्यक्षादि पूर्व-पूर्व जानोंके प्रवृत्त होनेपर पैदा होते है । प्रत्यक्षसे अगिन और धूमका संबंध जानकर फिर पर्वतादिमें धूमको देखकर अग्निका जान होता है आगामोत्त शब्दोंको आवण प्रत्यक्षसे ग्रहण कर आगमजान पैदा होता है, इत्यादि, इसलिये प्रत्यक्षके बाद होना अविवेक है और उससे स्मृति प्रमोष होता है ऐसा मानना असस्य है।

प्रभाकर की मान्यतानुसार यदि "यह रजत है" इस विपरीत ज्ञानको स्मरण रूप माना जाय तो एक चन्द्रमें तिमिर रोगीको जो द्वि चन्द्र का ज्ञान होता है वह स्मरण रूप हो जायगा, तथा जितने भी विपरीत ज्ञान हैं वे सब स्मरण रूप वन जायंगे, जैसे मरीचिकामें जल का ज्ञान, रस्सीमें सर्पका प्रतिभास, आदि ज्ञान स्मृतिज्ञान कहलाने लगेंगे, फिर इन द्वि चन्द्रादि ज्ञानोंका इन्द्रियोंके साथ ध्रन्वय व्यतिरेक नहीं बनेगा, किन्तु इन ज्ञानोंमें बराबर इन्द्रियोंके साथ ध्रन्वय व्यतिरेक पाया जाता है अर्थात् यदि नेत्रेन्द्रिय है तो ये द्वि चन्द्रादि ज्ञान होते हैं और नेत्र नहीं होते तो ये ज्ञान भी उत्पन्न नहीं होते हैं, इस प्रकार इनका इन्द्रियोंके साथ ध्रन्वय व्यतिरेक देखा ज्ञाता है। स्मरणमें तो ऐसा अन्वयव्यतिरेक घटित नहीं होता है। द्वि चन्द्रादि ज्ञानों में इन्द्रियोंका अन्वय व्यतिरेक होते हुए भी नहीं मानों तो कोई भी ज्ञान इन्द्रियोंके साथ प्रन्वय व्यतिरेक वाला नहीं रहेगा, तथा इन्द्रियोंके विकृत हो जानेसे ज्ञानोंमें जो विकारता पायो जाती है बह भी नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान इन्द्रियोंसे हुए ही नहीं हैं।

दूसरी बात यह है कि यदि विपरीत जानको स्मृति प्रमोष रूप माना जाय तो उस ज्ञानमें पीछेसे जो बाधा देनेवाला ज्ञान उत्पन्न होता है वह नहीं हो सकेगा, सत्यप्रतिमाधे' इति, बाधकाभावापेक्षणात्-यत्र हि स्मृतिप्रमोषस्तत्रोत्तरकालमवश्यं वाधकप्रत्ययो यत्र तु तद्भावस्तत्र स्मृतेः प्रमोषासम्भवः । बाधकाभावापेक्षायां चानवस्या । तस्मात् 'इदं रजतम्' इत्यत्र ज्ञानद्वयक्ल्पनाऽसम्भवात्स्मृतिश्रमोषाभावः । ततः सूक्तम्-विपर्ययज्ञानस्य व्यवसायात्मकस्वविशेषणेनेव निरास इति ।

किन्त वह इस प्रकारसे जरूर उत्पन्न होता है कि सामने रखे हए सीपमें जो रजत ज्ञान हमा है वह असत है प्रर्थात यह रजत-चांदी नहीं है सीप है, इस प्रकारसे पूर्वके विपरीत ज्ञानमें बाधा देनेवाला ज्ञान भ्राता है। "रजत प्रतिभास स्मृति है" ऐसा उल्लेख तो वह ज्ञान करता नही, श्रीर एक बात यह होगी कि विपर्यय ज्ञानको स्मिति प्रमोष रूप मानेंगे तो प्रभाकरके स्वतः प्रामाण्यवादका सिद्धांत समाप्त हो जायगा अर्थात् प्रभाकर जितने भी प्रमाण है उन सबको स्वतः प्रमाण भूत मानते हैं, यहां पर जो उन्होंने इस विपरीत ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप माना है सो उससे सिद्ध होता है कि प्रमाणोंमें प्रामाण्यको लानेके लिये अन्य प्रमाणोंकी भ्रावश्यकता पडती है, देखिये-सत्य भूत चांदीके प्रतिभासित होनेपर भी "यह जो प्रतिभास हो रहा है" वह क्या स्मृति प्रमोष रूप है अथवा सत्य चांदीका ही प्रतिभास है ? इस प्रकार की शंकाके मा जानेसे वहांपर बाधकके अभाव की खोज करनी पड़ेगी कि जहां स्मति प्रमोष है वहां उत्तरकालमें भ्रवश्य ही बाधक ज्ञान ग्राजाता है और जहां बाधा देने वाला ज्ञान नहीं रहता वहां पर स्मृति प्रमोष संभव नहीं है। इस प्रकार ज्ञानोंमें बाधकके श्रभावकी अपेक्षा रखनेसे प्रमाणोंमें प्रामाण्य तो परसे ही ग्राया तथा बाधकके ग्रभाव की अपेक्षा होनेपर भी अनवस्था दोष नही आया ! इसलिये "इदं रजतं" इस प्रति-भासमें दो ज्ञानोंकी कल्पना करना बेकार है। जब विपर्यय ज्ञान दो रूप नहीं है तो उसको स्मृति प्रमोष रूप कैसे कह सकते हैं ? अर्थात् नही, म्रांतमें यह सिद्ध हम्रा कि भ्राचार्य ने जो प्रमाणका लक्षण करते हुए [ स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाणम् ] व्यवसायात्मक विशेषण द्वारा विपर्यय ज्ञानका निरसन किया है वह निर्दोष है।

## \* विपर्ययज्ञानके स्वरूपके विवादका प्रकरण समाप्त \*

## विपर्ययज्ञानके विवादका सारांश

विपर्यय ज्ञानका क्या स्वरूप है इस पर चार्वाक ग्रादि वादियोंका विवाद है. चार्वाक ग्रह्याति-अर्थात विपर्यय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं मानते । बौद्ध के चार भेदों में से जो माध्यमिक भीर सौत्रांतिक हैं वे भ्रसत् रूयाति अर्थात् श्राकाश कुसुम सहश प्रतिभासका स्रभाव होना इसीको विषयंय कहते हैं। सांख्यादिक प्रसिद्धार्थ ख्याति-अर्थात् सत्य पदार्थकी भलकको विपर्यय ज्ञान कहते हैं। योगाचार विज्ञानाद त वादी ग्रादि आत्म स्थातिको ग्रर्थात जानके ग्राकार को विपर्यय मानते हैं। भ्रनिर्वचनीयार्थस्याति-अर्थातु सत ग्रसत कुछ कहनेमें न ग्राना विपर्यय है ऐसा वेदान्ति श्रादि मानते हैं। स्मृतिप्रमोषको विषयंय प्रभाकर (मीमांसक) मानते हैं। श्रव यहां पर सर्व प्रथम चार्वाककी अख्यातिका विचार करते हैं-उनका कहना है कि जलादिका जो विपरीत ज्ञान होता है उसका विषय न जल है और न जलका अभाव है तथा मरीचि ही है, इसलिये यह ज्ञान निविषय निरालंब है। मतलब इस ज्ञानका विषय जल है ऐसा माने तो वह है नहीं, जलका श्रभाव विषय है ऐसा माने तो वह प्रतीतिमें क्यों नहीं माता ? यदि कोई कहे कि जलाकारसे मरीचिका ग्रहण होना यही इस विपर्ययका विषय है, सो यह गलत है। जलसे तो मरीचि भिन्न है, उसके द्वारा मरीचिका का ग्रहण कैसे होगा ? यदि होगा तो घटाकारसे पटका ग्रहरण हो जाना चाहिये ? ग्राचार्यने चार्वाक के इस मतका एक ही बात कहकर खण्डन कर दिया है कि यदि विपर्यय ज्ञानका विषय कुछ भी नहीं होता तो "जल ज्ञान" इत्यादि विशेष व्यपदेश नहीं होता भ्रान्त श्रीर निद्रित इन दोनों श्रवस्थाओं में समानताका प्रसंग भी भाता है।

बौद्ध—इस विपयंय ज्ञानमें प्रतिभासित अर्थ विचार करनेपर सत रूप नहीं दिखता, अतः यह असत् स्थाति ही है। सीपमें सीपका प्रतिभास होता नहीं और रजतका प्रतिभास होता है किन्तु वह है नहीं बस! यहा असत् स्थाति हुयी?

सांख्य — यह प्रसत ख्याति ही असत है, यदि विपयंग ज्ञानका विषय असत होता तो आकाश पुष्प की तरह उसका प्रतिभास ही नहीं होता, बौद्ध के यहां ब्रद्ध त-वाद मान्य होनेसे इस विपयंग को ग्रनेकाकार रूप भ्रान्त ज्ञान भी नहीं मान सकते। इस प्रकार सांख्यने बीचमें ही बौद्धका खण्डन किया है, ग्रीर ग्रपनी प्रसिद्धार्थ रूपाति का समर्थन किया है। आचार्यने कहा है कि बौद्ध के समान सांस्थके प्रभिमतकी भी सिद्धि नहीं होती, सांस्थमतके अनुसार विषयंय के विषयको यदि सत्य मानते हैं तो आग्नत ज्ञान और अआ्रान्त ज्ञान ऐसा जगत प्रसिद्ध व्यवहार समाप्त होता है। बिजली के समान जलका स्वभाव तत्काल निरन्वय नष्ट होनेका नहीं है, जिससे कि विषयंय ज्ञानमें जल प्रतीत होकर नष्ट होता है ऐसा कहना सिद्ध होवे ?

विज्ञानाई तवादीका कहना है कि विपरीत ज्ञानमें ज्ञानका ही ग्राकार है, अविद्या के कारण वह बाह्य देशमें प्रतीत होता है, ग्रतः इस ज्ञानको आत्मस्थाति रूप माना है। किन्तु यह कथन तब सिद्ध हो जब ग्राईतवादीके यहां ज्ञानका श्राकार सिद्ध हो। ग्राकार वाला ज्ञान किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नही है, तथा प्रत्येक ज्ञानमें ग्रापना निजी ग्राकार है तो सभी ज्ञान सत्यभूत कहलायेंगे। ज्ञानमें ज्ञानका ही ग्राकार है तो वह बाहर क्यों प्रतीत होता है? ग्रीर यदि अविद्याके कारण होता है तो यह भी एक विपरीत स्थाति हुयी कि जो अंदर प्रतीत होना था वह बाहर में प्रतीत होने लगता है।

वेदांती इस विपरीत जानको अनिवंचनीयार्थं स्थाति रूप मानते हैं, उनका कहता है कि इस ज्ञानको सत कहे तो वैसा पदार्थ है नहीं और ग्रसत कहे तो भलक किसकी होगी ? अतः इसको वचनसे नहीं कह सकने रूप अनिवंचनीयार्थं स्थाति कहते हैं। यह वेदांतीका कथन भी असत है, इस विपर्यय ज्ञानमें वस्तंमानमें तो जलादि पदार्थं सत रूप ही भलकते हैं तथा इस ज्ञानसे वस्तुको ग्रहण करने आदिकी प्रवृत्ति भी होती है, ग्रतः यह ज्ञान अनिवंचनीयार्थं रूप भी नहीं है। विपर्यय ज्ञान तो वस्तुका विपरीत — उलटा प्रतिभास करता है, उसका विषय तो मौजूद है किन्तु वह भलकता विपरीत है, ग्रतः स्याद्वादीकी विपरीत स्थाति ही सिद्ध होती है।

# स्मृति प्रमोषवाद के खण्डनका सारांश

स्मृति प्रमोषवादी प्रभाकर ने अपना लंबा चौड़ा पक्ष रखकर यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया है कि स्मरण का प्रमोष—ग्रभाव होना हो विषयंय ज्ञान है, इसमें दो भलक हैं एक तो "इदं" यह प्रत्यक्ष ज्ञान है, "रजतं" यह ज्ञान स्मरख ख्प है, इन्द्रिय संस्कार प्रादिक कारण ऐसा ज्ञान पैदा होता है ? जैनाचार्यने इस मंतव्य का खण्डन इस प्रकार किया है कि सर्व प्रथम यह सोचना है कि "स्मृति प्रमोष" इस पदका क्या अर्थ है ? स्मृतिका अभाव अन्य की भलक, विपरीताकार वेदन, अतीतका वर्तमानसे प्रहुण, अनुभवके साथ क्षीर नीरवत अविवेक से उत्पाद, क्या ये स्मृतिप्रभोष पदके अर्थ है ? स्मृतिका अभाव स्मृतिप्रमोष है ऐसा प्रथम पक्ष का कहना गलत है, क्योंकि रजतकी स्मृति तो विपर्यय ज्ञानी को है ही । अन्यावभासको स्मृति प्रमोष कहे तो सारे ज्ञान स्मृति प्रमोष होंगे । विपरीताकार वेदनको स्मृति प्रमोष कहो तो जैनकी विपरीत क्याति ही प्रसिद्ध होती है । इसी प्रकार प्रापेके विषयमें भी समभना चाहिये, प्रभाकर यदि इस ज्ञानको स्मृति प्रमोष कर मानवे हैं तो उनक स्वत्यः प्रमाणयवाद खण्डित होता है । अंतमें "इदं रजतं" इत्यादि ज्ञान विपरीत क्याति क्या है । अंतमें "इदं रजतं" इत्यादि ज्ञान विपरीत क्याति क्या है । अत्यादि कारणों से विपरीत ज्ञान पदा होता है । इसी अस्तय ज्ञानका व्यवच्छेद करने के लिये प्रमाणके लक्षण में "व्यवसायारमकं" यह विशेषण दिया गया है ।

स्मृतिप्रमोष खण्डनका सारांश समाप्त \*



# म्रपूर्वार्थ-विचार का पूर्वपक्ष

\*

मीमांसकों का ऐसा कहना है कि जो सर्वथा ध्रपूर्व वस्तु का ग्राहक होगा वहीं प्रमास्य कोटि में स्थापित होना चाहिये, क्योंकि पिष्टपेषण की तरह जाने हुए पदार्थ का पुनः जानना वेकार है, घारावाहिक ज्ञानको हमने इसीलिये प्रमाण नहीं माना है, घाराप्रवाहरूप से जो ध्रनेक ज्ञान एक ही वस्तु के जानने में प्रवृत्त होते हैं वे द्यपूर्वीर्थ के ग्राहक नहीं हो सकते, ग्रतः वे प्रमाणभूत भी नहीं हो सकते, प्रमाण भें प्रमाणता तभी ठीक मानो जाती है कि जब वह किसी भी प्रमास्य के द्वारा जाने हुए विषयमें प्रवृत्त न हो, कहा भी है—

तत्रा पूर्वार्थं विज्ञानं निश्चितं बाधवर्जितम् । अदृष्टकारणारब्धं प्रमाणं लोकसंमतम् ।।

जो सर्वथा भ्रपूर्व श्रयंका—नवीन वस्तु का ग्राहक हो, निश्चित, बाधारहित भ्रौर निर्दोष कारण से उत्पन्न हुभा हो और लोकमान्य हो वही प्रमारण होता है, भ्रत: प्रमाणमात्र अपूर्व भ्रयं का ग्राहक होता है यह निश्चय हुग्रा ।

\* पूर्वपक्ष—समाप्त \*

# 

\*=======

\*\*\*\*

तेनापुर्वार्थविद्येषणेन घारावाहित्वज्ञानं निरस्यते नन्वेयमपि प्रमाणसम्प्लववादिताव्याघातः प्रमाणप्रतिपन्नेऽर्षे प्रमाणान्तरा प्रतिपत्तिः; इत्यचोद्यम्; प्रयंपरिच्छित्तिविद्येषसद्भावे तत्प्रवृत्तेर-प्यभ्युगगमान् । प्रयमप्रमाण् प्रतिपन्ने हि वस्तुन्याकारिवद्येषं प्रतिपद्यमान प्रमाणान्तरम् अपूर्वा-षंमेव वृक्षो न्यग्रोध इत्यादिवत् । एतदेवाह—

#### अनिश्चितोऽपूर्वार्थः ॥ ४ ॥

भाट्ट का ऐसा कहना है कि ग्रापने जो अपूर्वार्थ विशेषण के द्वारा घारा-वाहिक ज्ञान का निरसन किया है सो उससे आपके मान्य प्रमाणसंप्लवबाद का व्याघात होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा जाने हुए विषय में दूसरे अनुमान ग्राव्हि प्रमाणों की प्रवृत्ति होना इसका नाम प्रमाणसंप्लव है, प्रमाणसंप्लव ग्रहण हुए पदार्थको ही ग्रहण करता है, अपूर्वार्थ को नहीं, ग्रतः इसका आप ग्रव निर्वाह कैसे कर सकेंगे?

जैन—यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहां फ्रयं-परिच्छित्ति की विशेषता होती है वहां उसी एक विषय में प्रवृत्त होने पर भी ज्ञान में हमने प्रमाणता मानी है, देखों—प्रथम प्रमाण के द्वारा जाने गये पदार्थ को यदि विशेषाकार रूप से जानने के लिये वहां दूसरा प्रमाण प्रवृत्त होता है तो वह विषय उसके लिये अपूर्वार्थ ही है, जैसे—प्रथम प्रमाण ने इतना ही जाना कि यह बृक्ष है, फिर दूसरे प्रमाण ने उसे यह वृक्ष वट का है ऐसा विशेषरूप से जाना तो वह ज्ञान प्रमाण ही कहा जायगा, क्योंकि द्वितीय ज्ञान के विषय को प्रथम ज्ञान ने नहीं जाना था, श्रतः वृक्ष सामान्य को जानने वाले ज्ञान की प्रयेक्षा वट वृक्ष को जानने वाले ज्ञान के लिये वह वट वृक्ष अपूर्वार्थ ही है। यही वात—

अनिश्चितो ऽपूर्वार्थः ॥ ४ ॥

### स्वरूपेणाकारविशेषरूपतया वानवगतोऽखिलोप्यपूर्वार्थः।

## दृष्टोपि समारोपात्तादक् ॥ ५ ॥

न केवलमञ्जिपन्न एवापूर्वार्थः, भ्रपि तु हच्टोऽपि प्रतिपन्नीपि समारोपात् संत्रायादिसङ्गावात् ताहनपूर्वार्थोऽधीतान-भस्तत्रास्त्रवत् । एवविषार्थस्य यन्निरुचयास्मनं विज्ञानं तस्सकलं प्रमाराम् ।

त्तस्य धनिष्ठगतार्थाधिगग्तृत्वमैव प्रमाणस्य लक्षरम् । तद्धि वस्तुन्यधिगतेऽनिधगते वाऽव्य-भिचारादिविधिष्टां प्रमां अनयन्तोपालम्भविषयः । न चाधिगतैऽर्थे कि कुवैत्तप्रमारातां प्राप्नो-तीति वक्तन्यम् ? विधिष्टप्रमां जनयतस्तस्य प्रमाराताप्रतिपादनात् । यत्र तु ता नास्ति तन्न प्रमाराम् ।

इस सूत्र द्वारा स्पष्ट की गई है, स्वरूप से अथवा विशेषरूप से जो निश्चित नहीं है वह अखिल पदार्थ अपूर्वार्थ है।

### हप्टो Sपि समारोपात्ताहक् ॥ ४ ॥

देखे जाने हुए पदार्थ में भी यदि समारोप ग्रा जाता है तो वह पदार्थ भी अपूर्वार्थ बन जाता है। जैसा कि पढ़ा हुआ भी शास्त्र अभ्यास न करने से नहीं पढ़ा हुआ जैसा हो जाता है, ऐसे अपूर्वार्थ का निश्चय करानेवाले सभी जान प्रमाण कहे गये हैं। इसलिये प्रभाकर की "अनिधगतार्थाधिगःनृत्वमैवप्रमाण" यह प्रमाण विषयक मान्यता गलत है, वस्तु चोहे जानी हुई हो चाहे नहीं जानी हुई हो उसमें यदि ज्ञान अध्याभिचार रूप से विशेष प्रमा को उत्पन्न करता है तो वह ज्ञान प्रमाण ही माना जायगा।

## शंका-जाने हुए विषय में यह क्या प्रमाणता लायेगा ?

समाधान—ऐसी शका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उसमें विशिष्ट अंश का ग्रहण करके वह विशेषता लाता है, अतः उसमें प्रमाणता आती है, हां, जहां जानके हारा कुछ भी विशेषरूप से जानना नहीं होता है वहां उसमें प्रमाणता नहीं होती। विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करने पर भी जाने हुए विषय में प्रवृत्ति करने के कारण उस दूसरे प्रमाण को प्रकिञ्चत्कर नहीं मानना चाहिये, प्रन्यथा ग्रतिप्रसङ्ग की ग्रापत्ति ग्राती है, अर्थात् विशिष्ट ज्ञानको उत्पन्न करने पर भी यदि उसे प्रमाण भूत नहीं माना जाता है तो सर्वथा नहीं जाने हुए पदार्थ में प्रवृत्त हुए ज्ञान में भी ग्राकिञ्चिक्करता-प्रमाणभूतता नहीं ग्रानी चाहिये, ग्रतः जिस प्रकार सर्वथा नहीं जाने हुए

न च विधिष्टप्रमोत्पादकत्वेप्यधिगतविषयेऽस्याऽकिञ्चिकरत्वम् ; ग्रांतप्रसङ्गात् । न चैकान्ततोऽनिध-गतार्षाधिगन्तृत्वे प्रामाण्यं प्रमाणस्यावसातुं सन्यम् ; तद्वध्यंतषाभावित्वलक्षणं संवादादवसीयते, स च तदर्षोत्तरज्ञानवृत्तिः । न चानधिगतार्थोधिगन्तुरेव प्रामाण्ये संवादप्रत्ययस्य तद् घटते । न च तेनाप्रमाणभूतेन प्रवमस्य प्रामाण्यं व्यवस्यापयितुं शन्यम् ; अतिप्रसङ्गान् । न च सामान्यविशेषयो-स्तादारम्याप्रभुपमे तस्यैकान्ततोऽनिधगतार्थोधिगन्तृत्वं सम्भवति । इदानीतन्नानाश्तित्व ( इदानी-न्तनास्तित्व)स्य पूर्वोस्तित्वादमेदात् तस्य च पूर्वमप्यविगतत्वात् । कथञ्चिदनिधातार्थाधिगनतृत्वे

पदार्थ में विशिष्ट प्रमाजनक होने से ज्ञान में श्रिकिटिवत्करता नहीं आती है उसी प्रकार अधिगत ग्रर्थ में विशिष्ट प्रमाजनक होने से ज्ञानमें ग्राकिञ्चित्करता नहीं ग्राती है ऐसा स्वीकार करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि यदि एकान्तत: ग्रन-धिगत अर्थ को ही प्रमासका विषय माना जावे तो उस प्रमाण में प्रमाणता का निश्चय करना शक्य नहीं हो सकेगा, क्योंकि वह प्रमाणता तो वस्तु को जैसी की तैसी जानने से ज्ञान में ग्रातो है, अर्थात् इस ज्ञान का विषयभूत पदार्थ वास्तविक-ऐसा ही है ऐसा निश्चय होनेरूप ही प्रमाणता है; भ्रौर वह संवादक प्रमाण से जानी जाती है, सवादक ज्ञान उस प्रथम ज्ञान के अनन्तर प्रवृत्त होता है, ग्रब देखिये-सर्वथा धनिधगत पदार्थ ही प्रमाण का विषय है ऐसा ही एकान्तरूप से माना जावे तो संवादकज्ञान में यह बात घटित नहीं होती क्योंकि वह उस प्रथम प्रमाण की सत्यता को बतानेवाला होने से उसी के विषय का ग्राहक होता है। संवादक-ज्ञान के ग्रप्रमाए।भूत होने पर उसके द्वारा प्रथम ज्ञान की प्रमाणता व्यवस्थित नहीं हो सकती। यदि स्वतः अप्रमाणभूत ऐसे संवादक से प्रमाणता प्रावे तो संशयादि धप्रमाण से भी वह धानी चाहिये। तथा सामान्य और विशेष का जब तादातम्य सम्बन्ध है-तब किसी वस्त का सामान्य धर्म जान लेने पर वह वस्तु विशेष घर्म के लिये भी धपूर्व कहाँ रही। तात्पर्य कहने का यही है कि जब बस्तु का सामान्य धर्म जान लिया तो विशेष घर्मभी जान लिया गया-अब वह वस्तु उस विशेषकी अपेक्षा अनिधगत कहां रही-वह तो अधिगत ही हो गई । मतः प्रमारा एकान्ततः मनधिगत को ही जानता है यह बात सिद्ध नहीं होती । तथा-इस समय का अस्तित्व पहिले अस्तित्व से तो अभिन्न ही है, और वह अस्तित्व प्रथम ही ग्रहण हो चुका है। मतलब-बुक्ष सामान्यरूप है उसीमें बटत्बादि विशेष हैं, सामान्य वृक्ष की जानते ही श्रविनाभावरूप से वर्तमान उसके वटत्वादि विशेष ृत्वस्मम्मतप्रवेशः । निश्चितं विषये किश्विश्वयान्तरेश् ध्रप्रेक्षावस्वप्रसङ्गात् ; इत्यप्यवाच्यम् ; भ्रूयो निश्चये सुव्वादिसाधकस्विवेषप्रतीते । प्रथमतो हि वस्तुमात्रं निश्चीयते, पुना 'सुलसाधवं द्वुःखसाधनं वा' इति निश्चत्योपार्येयते त्यज्यते वा, ध्रम्यषा विषयेशान्युवावानत्यागम्बज्ञः स्यात् । केषाञ्चित्वस्कृत्वसेनेषि तनिश्चयो भवति प्रभ्यासादिति एकविषयाशामप्यागमानुवानान्ध्यक्षाशौ प्रमाण्यप्रपन्न प्रतिविश्विषसद्भावात् ; सामान्याकारेशा हि वचनात्यतेयते बह्निः, प्रमुप्तानाङ्शादिविशेषविशिष्ट , प्रम्यक्षास्वाकारानियतः इति । ततोऽयुक्तमुक्तम् —

का ग्रहण हो ही जाता है इस तरह उस वृक्ष की विशेषता को जानने वाले सारे ही क्षान अप्रमाणभूत हो जायेंगे। हां; यदि कथंचित् ग्रनिधिगतार्थगन्तृत्व में प्रमाणता मानो तो जैन मान्य अनेकास्त मत में ग्राप प्रभाकर का प्रवेश हो जावेगा।

शंका — निश्चित किये हुए विषय में निश्चयान्तर की आवश्यकता क्या है, इस तरह से कहने वाला तो मूखं कहलाता है तात्पर्य कहने का यह है कि जो विषय निश्चित हो चुका उसे पुन: निश्चय करने की क्या आवश्यकता है, उससे कोई प्रयोजन तो निकलता नहीं है, पिष्ट को पेषण करना ही तो मूखंपने की बात है।

समाधान — ऐसा नहीं कहना चाहिये — वयों कि बार बार निरुचय कराने वाले जानमें मुखादिसाधकता विशेष अच्छी तरह से प्रतीति हो जाती है, देखो पहिले तो जान से सामान्यवस्तु का निरुचय होता है, फिर यह वस्तु मुखसाधनरूप है या दुःख-साधनरूप है ऐसा जानकर जाताजन सुख साधन को ग्रहण करता है ग्रीर दुःख साधन को छोड़ देता है। यदि ऐसा निरुचय न हो तो विपरीतरूप से भी ग्रहण करना और छोड़ना हो सकता है, प्रयांत दुःखसाधन का ग्रहण ग्रीर सुखसाधन का छोड़ना ऐसा उल्टा भी हो सकता है, हां; कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो एकबार के निरुचय से ही वस्तु का निर्णय कर लिया करते हैं क्योंकि उनका ऐसा अभ्यास विशेष होता है, इस तरह विषयवाले भी ग्रामा ग्रनुमानादि ग्रनेक प्रमाणों में प्रमाणता इसीलिय होता है कि वे उसी एक विषय की ग्रामे—ग्रामे विशेष जानकारी कराते रहते हैं। जैसे कि—ग्रान इस वचन के द्वारा सामान्य ग्रीनि का जानना होता है। फिर वही वेशादि विशेष विशिष्टरूप से ग्रनुमान द्वारा जानी जाती है। युनः उस स्थान पर जाकर प्रस्थक से देखने पर वह धीर भी विशेषरूप से जान ली जाती है, ग्रतः ग्रापने जो इस स्थाक द्वारा ऐसा कहा है कि—

ं तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं बाधवजितम् ।

धदुष्टकारएगरब्बं प्रमाणं लोकसम्मतम् ॥" [ ] इति । प्रत्यभिक्रान-स्यानुभूतार्थग्राहिएगोऽप्रामाण्यप्रसङ्गात्, तथा च कथमतः शब्दास्मादेनित्यत्यसिद्धिः? न चानुभू-तार्थग्रिहत्वमस्यासिद्धम्; स्मृतिप्रत्यक्षप्रतिपन्नेऽर्थे तत्प्रवृत्तः । न ह्यप्रत्यक्षेप्रसर्यमाएगे चार्थे प्रत्यभिक्रानं नामः; श्रतिप्रसङ्गात् । पूर्वोत्तरावस्थाध्याप्येकत्वे तस्य प्रवृत्तेरयमदोषः; इति चेत्; कि ताभ्यामेकत्वस्य भेदः; श्रभेदो वा ? भेदे तत्र तस्याप्रवृत्तिः । न हि पूर्वोत्तरावस्थाभ्यां भिन्ने सर्व-थैकत्वे तत्परिच्छेदिजानाभ्यां जन्यमानं प्रत्यभिक्षानं प्रवर्त्तते ग्रयान्तरैकत्ववत्, मतान्तद-

> तत्रापूर्वार्थविज्ञानं निश्चितं बाधविजितम् । अदुष्टकारस्मारक्यं प्रमाणं लोकसमतम् ॥ १॥

जो ज्ञान सर्वेषा प्रपूर्व धर्यका निश्नायक हो, बाधा रहिल हो, निर्दोष कारणों से उत्पन्न हो वही लोक संमत प्रमाख है वह गलत है।

तथा—प्रमाएा सर्वथा प्रपूर्व प्रयं को ही जानता है वो ऐसी मान्यता में प्रत्यभिजान प्रप्रमाएा होगा, क्यों कि वह भी प्रमुक्त विषय को ही जानता है, यदि प्रत्यभिजान प्रप्रमाण्यूत हो जाय तो उस अप्रमाण्यूत ज्ञान से जाना गया प्रात्मादि पदार्थ नित्य सिद्ध कैसे हो सकेगा, प्रत्यभिज्ञान अनुभूत पदार्थ को जानता है यह बात प्रत्यभिज्ञान में असिद्ध तो है नहीं, क्यों कि उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष और स्मृति के द्वारा जाने हुए विषय में ही होती है, विस्मृत हुए तथा अप्रत्यक्ष विषय में प्रत्यभिज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, यदि वह बिना देखी और बिना स्मरण् हुई वस्तु में प्रवृत्त होता हो तो फिर जो अतिपरोक्ष मेरु आदि पदार्थ हैं उनमें उसकी उत्पत्ति होने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, तात्पर्य इसका यही है कि वर्तमान काल का प्रत्यक्ष और पूर्वदृष्ट वस्तु का स्मरण—इन दोनों का जोड़रूप जो ज्ञान होता है वही प्रत्यभिज्ञान है, प्रत्य-भिज्ञान और प्रकार से नहीं होता।

यदि कहा जावे कि पूर्वोत्तर धवस्था में व्याप्त जो एकत्व है उसमें प्रत्य-भिज्ञान प्रवृत्त होता है, इसलिये वह एकत्व ध्रपूर्व होनेसे प्रत्यभिज्ञान ध्रपूर्वार्थ का ही ग्राहक सिद्ध होता है, तो इस पर हम धाप से यह पूछते हैं कि उन पूर्वोत्तर अव-स्थाधों में वह एकत्व भिन्न है कि ध्रमिन्न है? यदि भिन्न है तो उसमें प्रत्यभिज्ञान प्रवृत्त नहीं होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर धवस्था से सर्वथा क्षिन्न ऐसे एकत्व में उन पूर्वोत्तर प्रवेशकः । ताभ्यामेकत्वस्य सर्वथाऽभेदे अनुभूताग्रंहात्वं प्रत्यभिज्ञानस्य स्थात् । ताभ्यां तस्य कथ-क्रिन्वदभेदे सिद्धं तस्य (कथन्विद्) अनुभूताग्रंबाहित्वम् । न चैवंवादिनः प्रत्यभिज्ञानप्रतिपन्ने शब्दादि-नित्यत्वे प्रवर्तमानस्य "वर्धनस्य परार्थत्वात्" [जीमिनिस् १११=] इत्थादेः प्रमाराता घटते । सर्वेषां चानुमानानां व्याप्तिज्ञानप्रतिपन्ने विषये प्रवृत्ते रप्रमाराता स्यात् । प्रत्यभिज्ञानाभित्यशब्दादिसिद्धाविप क्रुतिस्वत्समारोपस्य प्रयुतेस्त ५ व्यवच्छेदार्थत्वादस्य प्रामाण्ये च एकान्तत्यागः । स्मृत्युहादेश्चाभिमत-प्रमारात्संस्थाव्याघातकृत्यमाराान्तरत्वप्रसङ्गः स्यात् ; प्रत्यभिज्ञानवत्कयपिदपूर्वार्थत्वसिद्धेः। किञ्च,

श्रवस्था को जानने वाले स्मृति भीर प्रत्यक्ष से जन्यमान वह प्रत्यभिज्ञान प्रवृत्त नहीं होता है, जैसे कि श्रीर दूसरे नहीं आने हुए पदायों के एकत्व में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, तथा—उन पूर्वोत्तर श्रवस्थाओं से एकत्व को सर्वथा भिन्न माना जाता है तो ऐसी मान्यता आपका मतान्तर—नैयायिकके मत में प्रवेश होने की सूचना देती है। यदि उन पूर्व और उत्तर कार्या पर्यायों के प्रत्यभिज्ञान का विषय जो एकत्व है वह सर्वथा श्रभिन्न है ऐसा माना जावे तो वह प्रत्यभिज्ञान जाने हुए को ही जानने वाला हो जाता है। यदि आप पूर्वोत्तर श्रवस्थाओं से एकत्व का कथंचित् श्रभेद है ऐसा स्थीकार करते हैं तो वह प्रत्यभिज्ञान कथंचित् श्रहीतग्राही (ग्रनुभूतग्राही) सिद्ध हो जाता है।

दूसरी बात यह भी है कि सर्वधा अपूर्वार्थ को प्रमाण विषय करता है अर्थात् प्रमाण का विषय सर्वथा अपूर्वार्थ ही होता है ऐसा मानने वाले आपके यहां प्रस्यभिज्ञान से जाने हुए शब्द आदि का धर्म जो नित्यत्व आदि है उसमें प्रवृत्त हुए ज्ञान में सत्यता कैसे रहेगी? और कैसे आपका "दर्शनस्य परार्थत्वात्" यह कथन सत्य सिद्ध होगा?

मार्वाय — शब्द को नित्य सिद्ध करने के लिये प्रभाकर जैमिनि ने अनेक हेतु दिये हैं, उनमेंसे "नित्यस्तु स्यादु दर्शनस्य परार्थत्वात्" शिष्य को समक्ताने के लिये बार बार उच्चारण में आने से भी शब्द नित्य है ऐसा कहा गया है, सूत्रस्य दर्शन शब्द का अर्थ "शब्द" है, सो यदि प्रभाकर प्रमाण का विषय सर्वधा प्रपूर्व ही मान रहे हैं तो आचार्य कह रहे हैं कि जब शब्द की नित्यता बार २ उच्चारण से सिद्ध होती है तब वह अपूर्व कहां रहा, मतलब कर्णेन्द्रिय से जब वह प्रथम बार यहण किया गया तब तो वह अपूर्व ही है, किन्तु बार २ ग्रहण किये जाने पर उसमें

क्षपूर्वार्थप्रत्यस्य प्रामाण्ये द्विचन्द्रादिप्रत्ययोऽपि प्रमास्य स्यात् । निश्चितत्यं तु परीक्षण्ञानवादिनो न सम्बद्धतीत्रये वदयाय:।

ननु द्विचन्द्रादिप्रत्ययस्य सबाधकत्वान्न प्रमाणुता, यत्र हि बाधाविरहस्तत्प्रमाणुम्; इत्यप्य-सञ्जतम्; बाधाविरहो हि तत्कालभावी, उत्तरकालभावी वा विज्ञानप्रमाणुताहेतुः? न तावत्तत्का-लभावी; क्ष्यचिन्मिथ्याज्ञानेऽपि तत्प भावात् । ग्रथोत्तरकालमावी; स कि ज्ञातः, ग्रज्ञातो वा? न तावदज्ञातः; ग्रस्य सत्त्वेनाप्यसिद्धेः। ज्ञातश्चेत्-कि पूर्वज्ञानेन, उत्तरज्ञानेन वा? न तावत्पूर्व-

अपूर्वता नहीं रहती, और बहुर २ ग्रहण किये बिना उसमें नित्यता सिद्ध नहीं होती, तथा किसी को ऐसा जोड़रूप ज्ञान होता है कि यह वही देवदत्त है कि जिसे मैंने १० वर्ष पहिले देखा था. ऐसा ज्ञान ही प्रत्यभिज्ञान है धौर इस ज्ञानसे वस्त में नित्यता सिद्ध होती है, तथा-प्रत्यभिज्ञान की सहायता से अर्थापत्ति आदि ज्ञान होते हैं वे सभी ज्ञान पूर्वार्थ को ग्रहण करते हैं, सर्वथा भ्रपूर्वार्थ को नहीं, भ्रतः जो सर्वथा अपूर्व ग्रर्थ हो वही प्रमाण का विषय है ऐसा जो प्रभाकर का मान्य प्रमाण लक्षण है वह घटित नहीं होता है। क्योंकि ऐसा मानने से अर्थापत्तिज्ञान में प्रमाणता नहीं बन सकती। तथा जितने भी अनुमानज्ञान हैं वे सब व्याप्तिज्ञान के द्वारा जाने गये विषय में ही प्रवृत्त होते हैं, अत: उनमें प्रमाणता का निर्वाह कैसे हो सकेगा ? प्रत्यभिज्ञान के द्वारा शब्दादि में नित्यता सिद्ध होने पर भी उसमें यदि किसी को संशयादि हो जाते हैं तब उस समारोप को दुर करने के लिये अनुमानादि प्रमाण धाने गये हैं, यदि ऐसा कहा जावे तो फिर यह एकान्त कहां रहा कि अपूर्वार्थ ही प्रमाण का विषय होता है। तथा स्मृति, तर्क भ्रादि और भी प्रमाएगों का सदुभाव होने से प्रापके द्वारा स्वीकृत प्रमास संख्या का व्याघात होता है, क्योंकि इन स्मृति म्नादि प्रमार्गों के विषयों में भी प्रत्यभिज्ञान की तरह कथंचित् अपूर्वार्थपना मौजूद ही है। किन्द-यदि अपूर्वार्थ ही प्रमाण का विषय है तो द्विचन्द्रादि ज्ञान भी सत्य होने चाहिये, क्योंकि एक चन्द्र में द्विचन्द्र का ज्ञान तो बहुत ही प्रधिक प्रपूर्व विषय वाला है। एक बात भीर है कि भाप सर्वथा ज्ञान को परोक्ष मानते हो सो ऐसे ज्ञानों में निश्चायकपना ही नहीं हो सकता. ऐसा हम आगे कहने वाले हैं।

श्चेका — द्विचन्द्रादिज्ञान बाषायुक्त हैं, ग्रतः उनमें प्रमाणता नहीं है। जिस प्रमारा के विषयमें बाषा नहीं प्राती है वही प्रमारा होता है। क्षानेनोत्तरकालमावी बाधाविरहो जातुं शक्यः; ति स्वसमानकालं नीलादिकं प्रतिवचमानं कचम् 'उत्तरकालमप्यत्र बाधकं नोदेष्यति' इति प्रतीयात् ? शूवंमनुत्पन्नवाधकानामप्युत्तरकालं बाध्यमानत्व-दर्शनात् । नाप्युत्तरक्षानेनासौ बायते; तदा प्रमाणात्वाभिमतज्ञानस्य नाशात् । नष्टस्य च बाधाविरह-चिन्ता गत्तसर्पस्य पृष्टिकुटुनन्यायमनुकरोति । कषं च बाधाविरहस्य ज्ञायमानत्वेपि सत्यत्वम्; ज्ञाय-मानस्यापि केशोण्डुकादेरसत्यत्वदर्शनात् ? तज्जानस्य सत्यत्वाचत् तं; तस्यापि कृतः सत्यता ? प्रमेयसत्यत्वाचत्, प्रस्योन्यामयः । प्रपरबाधाभावज्ञानाच्चेत्; प्रनवस्या । प्रय संवादादुत्तरकाल-

समाधान-यह भी ग्रसंगत है, यहां बाधा के ग्रभावको आपने प्रमाण माना है और इस कथन में क्या बाघा आती है सो देखिये-यदि बाधा का स्रभाव, प्रमाण में प्रमाणता का कारण है तो वह कब होता है? तत्काल में या उत्तरकाल में? तत्काल में कही तो ऐसा बाधा का अभाव तो मिथ्याज्ञान में भी है, अर्थात् ज्ञान सत्य हो या मिथ्या हो सभी ज्ञानों में वस्तू को जानते ही तत्काल जो उसकी भलक होती है उसमें उस समय तो कोई बाधा नहीं रहती । उत्तरकाल में कही तो क्या वह बाधा का ग्रभाव जाना हुआ रहता है या नहीं ? यदि जाना हुग्रा नहीं रहता है तो "वह वहां है" ऐसा कैसे कहा जा सकता है ? यदि बाधा का ग्रमाव ज्ञात है तो उसे किस ज्ञान ने जाना, उस पूर्वज्ञान ने कि उत्तरज्ञान ने ? पूर्वज्ञान ने जाना ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि श्रागे होनेवाला बाधा का श्रभाव उससे कैसे जाना जायगा, वह प्रबंकालीन ज्ञान तो भ्रपने समान काल वाले नीलादि वस्त का ही ग्राहक होगा. वह विचारायह कैसे कह सकेगाकि आगे इसमें बाधानहीं ग्रावेगी ? क्योंकि पहिले जिसमें बाधा नहीं ग्राई है ऐसे जानों में भी भागे के समय में बाधा ग्राती हुई देखी जाती है। यदि कहा जाय कि उत्तरकाल के ज्ञान के द्वारा बाघा का ग्रभाव जाना जाता है तो प्रमागारूप से माना गया वह पहिला ज्ञान तो ग्रब नष्ट हो चका, (उत्तर-काल में ) नष्ट होने पर उसमें बाधा के ग्रमाव की क्या चिन्ता करना ? सर्प निकल-जाने के बाद उसकी लकीर को पीटने के समान नष्ट हुए ज्ञानमें बाधाविरह की चिन्ता व्यर्थ होगी। तथा - यह ज्ञान बाधारहित है अतः सत्य है यह भी कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि पूर्वकाल में अनुभूत हुआ केशों में मच्छर आदि का ज्ञान असत्य हो जाता है।

> माहू — बाघारहित होने से उस पूर्वज्ञान में सत्यता मानी जाती है ? जैन — ग्रच्छा, तो यह बताइये कि वह सत्यता किस कारए। से ग्राई है।

भावी बाघावरहः सत्यत्वेन ज्ञायते; तहि संवादस्याप्यपरसंवादात्सत्यत्वस्विद्धिस्तस्याप्यपरसंवादा-वित्यनवस्या । किञ्च, व्यविष्कदाचित्कस्यचिद् वाघाविरहो विज्ञानप्रमाणता हेतुः, सर्वेत्र सर्वेदा सर्वेस्य वा ? प्रथमपक्षे कस्यचिन्मिष्याज्ञानस्यापि प्रमाणताप्रसञ्चः, व्यविस्कदाचित्कस्यविद्याधा-विरहसञ्जावात् । सर्वेत्र सर्वेदा सर्वेस्य वाघाविरहस्तु नासर्वेविदां विषयः ।

भ्रदुष्टकारणारब्वत्वमप्यज्ञातम्, ज्ञातं वा तद्धेतुः ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; भ्रज्ञातस्य सत्त्व-

भाइ—उस ज्ञान का विषय सत्य है—अर्थात् वह पूर्वज्ञान सत्य वस्तु को ग्रहरा करता है, ग्रतः वह सन्य कहलाता है।

जैन — ऐसा मानने से भ्रन्योन्याश्रय दोष आता है अर्थात् उस पूर्वज्ञान में वाधारहितपने को लेकर सत्य विषय की सिद्धि होगी भीर विषय की सत्यता को लेकर वाधारहितपना ज्ञान में सिद्ध होगा, इस प्रकार इन ज्ञानों की सिद्धि परस्पर भ्रवलंबित होने से एक की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी।

माट्ट—ग्रन्योन्याश्रय दोष नहीं आवेगा, क्योंकि उस पूर्वज्ञान की सत्यता तो दूसरे बाधकाभाववाले प्रमाण के द्वारा जानी जाती है।

जैन — ऐसा कहोगे तो अनवस्था दोष आवेगा — अर्थात् पूर्वज्ञान में बाधका-भाववाले ज्ञान से सत्यता आई और उस बाधकाभाववाले ज्ञान में सत्यता अन्य तीसरे बाधकाभाववाले ज्ञान से आई, इस प्रकार ऊपर ऊपर बाधा के अभावको सत्यता के लिये ऊपर ऊपर बाधकाभाव वाले ज्ञानों की उपस्थिति होते रहने से कहीं पर भी बाधकाभाव की स्थित स्वयं सिद्ध नहीं हो सकने से अनवस्था पसर जावेगी।

भाट्ट — पूर्वकाल भावी ज्ञान के बाद जो बाधकपने का उसमें श्रमाव होता है उसकी सत्यता तो संबादकप्रमारण से ग्रहण हो जावेगी।

त्रैन — इस तरह से भी अनवस्थाद्रषण से ग्राप छूट नहीं सकते, क्योंकि उस संवादक की सत्यता दूसरे संवादक की सत्यता तीसरे संवादक की सत्यता तीसरे संवादक का सत्यता दोष तो अवस्थित ही रहेगा।

अच्छा, यह तो बताब्रो कि किसी एक स्थान पर किसी समय किसी एक व्यक्ति को ज्ञान में बाधारिहतपना उस ज्ञान की प्रमाणता में हेतु होता है, कि सभी स्थान पर हमेशा सभी पुरुषों को बाधारिहतपना उसी विवक्षित प्रमाण की प्रमाणवा सन्देहात् । नापि ज्ञातम्; करराकुशलादेश्तीन्द्रयस्य ज्ञारसम्भवात् । श्रस्तु वा तज्ज्ञातः; तथाप्यसौ प्रदुष्टकारस्य राज्ञः ज्ञानान्तरात्, संवादप्रस्थयाद्वाः ? प्राद्यविकस्ये प्रनवस्याः । द्वितीयविकस्येषि सवाद-प्रस्ययस्यापि स्रदुष्टकारस्यारस्थस्यं तथाविधादन्यतो ज्ञातस्यं तस्याप्यन्यत इति । न चानेकान्त-वादिनामप्युपालम्भः समानोऽद्यम्; यथावदर्यनिष्ट्यायकप्रस्ययस्याम्यासद्यायां वाधवेषुर्यस्यादुष्ट कारस्यारस्थस्यस्य व स्वयं संवेदनात्; प्रनभ्यासदशायां तु परतोऽभ्यस्तविषयात् । न चेवमनवस्या;

का हेतु होता है ? प्रथम पक्ष यदि स्वोकार किया जावे तो ऐसा क्वचित् कदाचित् बाधकाभाव तो मिथ्याजानों में भी रहता है; धतः उन्हें भी प्रमाण मानना पड़ेगा, धौर दूसरा पक्ष—सर्वत्र सभी व्यक्तियों को उसमें बाधारहितपना हो तब वह प्रामा-णिक होता है ऐसा कहा जावे तो वनता नहीं, क्योंकि हम तुम जैसे अल्पज्ञानी के सर्वत्र सर्वदा सभी को बाधक का स्रभाव है ऐसा जानना वस को बात नहीं है।

भाट्ट ने प्रमाण का एक विशेषण यह भी दिया है कि अदुष्ट-निर्दोष-कारणों से उत्पन्न होना प्रमाणता का हेतु है सो यह अदुष्टकारणारव्यत्य भी ज्ञात होकर प्रमाणता का हेतु होता है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि मज्ञात में सत्त्व की णंका ही रहेगी—कि इसमें कैसी कारणता है पता नहीं ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि मज्ञात में सत्त्व की णंका ही रहेगी—कि इसमें कैसी कारणता है पता नहीं ? यदि वह अदुष्टकारणारव्यत्व जाना हुआ है—प्रयांत् यह प्रमाण निर्दोष हेतु से उत्पन्न हुमा है ऐसा जाना हुआ है—ऐसा कही तो उसको कैसे जाना ? क्योंकि चलुरादि इन्द्रियों की निर्मलता तो झतीन्द्रिय है, उसका ज्ञान होना ससंभव है।

भावार्थ — अबुष्टकारणारब्बत्व का अर्थ है कि जिन कारएों से प्रमाण उत्पन्न होता है उन कारएों का निर्दोष होना, प्रमाण ज्ञान इन्द्रियावरण के क्षयोपद्यम से अर्थात् ज्ञानावरए। के क्षयोपश्यम से उत्पन्न होता है जो कि भावेन्द्रिय स्वरूप है, वह क्षयोपद्यम अतीन्द्रिय होता है, हम जैसों के ज्ञानगम्य नहीं है, अत: यह प्रमाण-ज्ञान निर्दोष कारणों से उत्पन्न हुआ है ऐसा निस्चय हम लोग नहीं कर सकते हैं।

भ्रच्छा दुर्जन संतोष न्याय से मान लिया जाय कि यह भ्रदुष्टकारणारब्धत्व जाना हुवा है तो भी उसे किस ज्ञान से जाना ? ज्ञानान्तर से कि संवादक प्रत्यय से ? ज्ञानान्तर से मानो तो भ्रनवस्था भाती है और संवादक प्रत्यय से मानो तो वही भ्रनवस्था है, क्योंकि संवादक हो चाहे भ्रन्य झान हो वह भी एक प्रमाणभूत वस्तु है क्वचिरकस्यचिदभ्यासोपपसेरित्यलं विस्तरेण परतः प्रामाण्यविचारे विचारणात् । नोकसम्मतत्वं च ययाबद्वस्तुस्वरूपनिश्चयात्रापरम् ।

ग्रीर उसे भी अदुष्टकारण से उत्पन्न होना चाहिये, उनका अदुष्टकारणारव्यत्व किसी अन्य ज्ञान और सवादक से और वहां भी वह किसी अन्य ज्ञान और संवादक से जाना जायगा, इस तरह से अनवस्था आवेगी ही, हम अनेकान्तवादी के यहां पर ये दोष नहीं आते हैं, क्योंकि जैसी की तैसी वस्तु को जानने वाले जो ज्ञान हैं उनमें अभ्यासदक्षा में तो बाधा का प्रभाव और अदुष्टकारणों से उत्पन्न होना ये दोनों ही अपने आप जाने जाते हैं, सिर्फ-अनभ्यासदक्षा में तो यह जानकारी दूसरे स्वतः अभ्यस्त ऐसे किसी जान से ही होती है ऐसा मानने से अनवस्था भी नहीं आती, वर्योंकि किसी स्थान में किसी विषय में किसी न किसी जान का प्रभाव रहता ही है, इस वात का आगे विस्तारते परतः प्रमाण्य के प्रकरण में विचार करेंगे, प्रमाण का 'लोकसंमतं' विशेषण तो बस्तु का जैसा स्वरूप है उसका वेसा हो निश्चय करने रूप है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है, इस प्रकार प्रभाकर माट्ट के द्वारा माना गया सर्वथा अपूर्वायं का निरसन किया।

### म्रपूर्वार्थं का प्रकरण समाप्त #

## श्रपूर्वार्थं के खंडन का सारांश

ध्रपना घ्रीर अपूर्वार्थं का निरुचयं करानेवाला जो जान है वही प्रमाण है, प्रमाण के लक्षण में ध्रागत ज्ञान के स्व, अपूर्वार्थं घ्रीर व्यवसायात्मक इतने विशेषण हैं, इनमें से व्यवसायात्मक ज्ञान ही प्रमाण होता है इसका स्पष्टीकरण बौद्ध संमत निर्विकल्पक ज्ञान में प्रमाणता का खंडन करते समय किया जा चुका है, ज्ञान रूप विशेषण की सार्थंकता कारक साकल्यादि प्रकरण में की है, घब प्रपूर्वार्थंविशेषण का खुलासा ध्राचार्यं करते हैं—किसी दूसरे प्रमाण के द्वारा जिसका निष्चय नहीं हुआ है वह तथा निष्वय होने के बाद भी उसमें संशयादिरूप समारोप उत्पन्न हो गया है तो वह वस्तु प्रपूर्वार्थंरूप ही है, तथा एक ही वस्तु में जो ध्रनेक सामान्य विशेषात्मक

गुए। या धर्म होते हैं उनमें से किसी गुण या धर्म का किसी प्रमाण से निश्चय होने पर भी दूसरे गुण की अपेक्षा वह वस्तु दूसरे प्रमाण के लिये अपर्वार्थ हो जाती है, जैसे पहिले धुम के द्वारा परोक्षरूप से ग्रग्नि के विषय में दो प्रमाण प्रवृत्त हुए तो भी उनका विषय अपूर्वार्थ ही रहा, ऐसे ही वृक्षत्व सामान्यको जानकर पीछे उसका वटत्वादि विशेष धर्म जाना जाता है और वह वस्तु धपूर्वार्थ-ग्रर्थात् जिसका ग्रहण श्रभी तक न हुमा हो ऐसी मानी जाती है, "अनिधगतार्थाधिगन्तुत्वमेव प्रमाराम्" ऐसी प्रभाकर की मान्यता है, किन्तू यह गलत है, क्योंकि ऐसा एकान्त ग्रहण करने पर प्रमाण में प्रमाणता जो सवाद से झाती है वह नहीं रहेगी, क्योंकि प्रमाण के द्वारा ज्ञात हुए विषय में ही संवादप्रत्यय प्रवृत्त होता है, प्रत्यभिज्ञान भी इसके श्रनुसार प्रमाण नहीं रहेगा, क्योंकि वह भी स्मृति और प्रत्यक्ष से जाने हुए विषय में ही प्रवृत्ति करता है, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान के ग्रप्रमाण टहरने पर उसी प्रभाकर के यहां पर म्रात्मा, शब्द म्रादि में नित्यपना कैसे सिद्ध होगा, क्योंकि नित्यता सिद्ध करनेवाला प्रत्यभिज्ञान ही है, इस पर प्रभाकरने युक्ति दी है कि पूर्वोत्तर अवस्था में व्यापि ऐसा एकत्व प्रत्यभिज्ञान का विषय नवीन ही है सो यह युक्ति भी छिन्नभिन्न हो जाती है क्योंकि वह एकत्व उन दो अवस्थाओं से भिन्न तो है नहीं, तथा स्मृति तक आदि भी प्रत्यभिज्ञान के समान प्रमाण सिद्ध होने से प्रभाकर की मान्य प्रमाणसंख्या का व्याघात होता है। उनके प्रमाण के विषय में दिये गये भदुष्टकारणारब्धत्व, लोक-संमत भादि विशेषणों का भी विचार किया गया है, अन्त में यही प्रकट किया गया है कि प्रमास का विषय सर्वेषा अपूर्वार्थ न मानकर कथंचित अपूर्वार्थ मानना चाहिये, प्रमागासंप्लव भी जैन दर्शन की तरह सबने किसी न किसी रूप से माना ही है, श्रीर यदि उसे न माना जावे तो इष्टतत्त्व की सिद्धि नहीं होती है। प्रमाणसंप्लव ध्रमेक विषयों में देखा जाता है, धनुमान के द्वारा जानी हुई म्रग्नि पुन: प्रत्यक्षज्ञान से जानी जाती है। म्रागम या गुरु आदि से किसी विषय को समक्रकर या ज्ञातकर पुनः उसीकी प्रत्यक्षादि प्रमास से प्रतीति होती है, अतः प्रमाण का विषय कथंचित् अपूर्वार्थ है, यह सिद्ध होता है।

# \* सर्वया ग्रयूर्वार्थ के खण्डन का सारांश समान्त #

### ब्रह्माद्वे तवाद पूर्वपक्ष

आगे ग्राचार्य ब्रह्माद्वैतवाद का खण्डन करेंगे अतः उस ब्रह्माद्वैतवाद का वर्णन उन्हींकी मान्यता के अनुसार किया जाता है जिससे कि पाठकगए। ब्रह्माद्वैतवादके मत को सुगमता से समफ सकें।

ब्रह्माद्वैतवाद शब्द का प्रर्थ-

ब्रह्म-मद्वेत-वाद इस प्रकार ये तीन पर हैं। "ब्रह्म च तत् अर्द्वतं च ब्रह्माद्वैतं" यह कमंघारय समास है। "ब्रह्माद्वैतस्यवादः" "ब्रह्माद्वेतवादः" ग्रद्धते—अखण्ड
एक ब्रह्म ही है, ग्रन्य कुछ भी नहीं है—अर्थात् जगत् के चेतन भचेतन सब ही पदार्थ
ब्रह्म स्वरूप ही हैं ऐसी जो मान्यता है वही ब्रह्माद्वेतवाद है, ग्रद्धते का ग्रयं है भीर
दूसरा कोई नहीं—केवल एक वही, इसी तरह विज्ञानाद्वेत, चित्राद्वेत, जून्याद्वेत,
शब्दाद्वेत श्रादि शब्दों का भी मतलब—ग्रयं—सर्वत्र समक्तना चाहिये, ये सब ही प्रवादीगण एक रूप चेतन या अचेतनरूप या जून्यरूप ही समस्त विश्व को मानते हैं, ये
भेदों को-घट, पट, जीव भादि किसी प्रकार के भेद-दित्वको स्वीकार नहीं करते हैं,
इन्हें अभेदवादी भी कहा जाता है, ग्रस्तु।

सर्वं खल्विदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन । भारामंतस्य पश्यन्ति न तंपश्यति कश्चन ॥१॥

जगत् के दृश्यमान या ग्राइश्यमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब एक मात्र ब्रह्मस्वरूप हैं, संसार में अनेक या नानारूप कुछ भी वहीं है, उस ग्राखण्ड परमब्रह्म को जो कि एक ही है कोई भी नहीं देख सकता है, हाँ; उस ब्रह्म की ये जो चेतन ग्राचेतन पर्यायें हैं उन्हें ही हम देख सकते हैं एवं देख रहे हैं।

श्रव यहां पर अनेक प्रश्न होते हैं कि जब एक ब्रह्मस्वरूप ही पदार्थ है, ग्रन्य कुछ नहीं है तो यह सारा साक्षात् दिखायी दे रहा पदार्थ समुदाय क्यों प्रतीत होता ? (१) जब ये पदार्थ ब्रह्मकी विवतं रूप हैं तो किस कारण से ये विवतं या नाना पर्यायें उत्पन्न हुई हैं ? (२) ये सब विवर्त्या चेतन श्रचेतन पदार्थ किस कम से उत्पन्न होते हैं? (३) हदयमान या अहरयमान इन पदार्थों का कभी पूर्ण रूप से भ्रभाव होता है क्या? (४) हम जो चेतन जीव हैं सो किस प्रकार दुःखों से मुक्त हो सकते हैं या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? (४) मोक्ष का स्वरूप क्या है? (६)।

इस प्रकार के इन सब प्रश्नों का ब्रह्माईतमतानुसार समाधान किया जाता है—

प्रथम प्रश्ने का समाधान---

विश्व में जो ग्रनेकता—विविधता, घट, पट, जीव, पशु, मनुष्य आदि पदार्थ रूप से भिन्नता दिखाई देती है उसका कारण ग्रविद्यावासना है, प्रथित् ग्रविद्यावासना के कारण ही हमको ग्रखंड बहा में खंड व भेद मालूम पड़ता है, श्रविद्यावासना के नाश होने पर एक परमन्नहा ही ग्रनुभव में श्राता है।

द्वितीय प्रश्न का समाधान-

इन चेतन श्रचेतन पदार्थों के उत्पन्न होने में कारण स्वभाव ही है, इस जगत् या सृष्टि का उपादान कारए। तथा विभिन्त कारण भी ब्रह्म ही है, कहा भी है...

"कार्यमाकाशादिकं बहुप्रपञ्चजगत्, कारणं परमञ्जद्यः शक्तिद्वयवदज्ञानी-पहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं, स्वोषाधिप्रधानतयोषादानं च भवति"—

परमजहा का कार्य जो आकाश, वायु, जल आदि है वह सब बहुविस्तार वाला बहा ही है, भीर कारण बहा है ही, श्रजान की दो शक्तियां हैं—आवरण और विशेष, इन दो से जब चंतन्य सहित होता है तब अपनी प्रधानता से उपादान कारण और अपनी उपाधि की प्रधानता से निमित्त कारण बनता है, जैसे—"यथा लूता तन्तुकार्य प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वश्रीरप्रधानतयोगादानं च भवति"। जिस प्रकार मकड़ी रेशम धागे का निमित्त और उपादान दोनों कारणस्य स्वयं है, अपनी प्रधानता से तो निमित्त कारण है प्रौर स्वश्रीर की प्रधानता से उपादान कारण है, अपनी अस्वन्य भी तहा है—

उर्णनाभ इवाञ्चनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम् । प्ररोहाणामिव प्लक्षः स हेतुः सर्वजन्मिनाम् ॥ १ ॥ जैसे — मकड़ी धाने का, चन्द्र कान्तमणि जल का, वट वृक्ष जटाओं का कारए। है, वैसे ही वह परमक्द्रा सक जीवों का कारए। है, वर्षात् धकड़ी से स्वभावतः जैसे धागा निकलता है धयवा—रेशम कीड़ा से जैसे रेशम की निष्पत्ति होती है, चन्द्रकान्त-मिए से जैसे स्वभावतः जल उत्पन्न होता है वैसे ही ब्रह्म से स्वभाव से जगत्—चेतन धवेतन पदार्थ उत्पन्न होते हैं।

तीसरे प्रश्न का उत्तर---

यह परमब्रह्म स्वभाव से ही जब कभी श्रज्ञानरूप हो जाता है, तब उसके द्वारा सृष्टि की रचना का कम प्रारम्भ होता है, ''श्रज्ञानस्यावरएाविक्षेपनामकमस्ति-शक्तिद्वयम्'' सच्चिदानन्द स्वरूपमावृग्गोत्यावरएाशक्तिः, तथा ब्रह्मादिस्थावरान्तं जगत् जलबुदबुदवत् नामरूपात्मकं विक्षिपति, सृखतीति विक्षेपशक्तिः ॥

श्रज्ञान की दो शक्तियां हैं—श्रावरणशक्ति और विक्षेपशक्ति, चिदानन्दस्वरूप को ढकनेवाली श्रावरए।शक्ति है, और व्यक्तबह्य से लेकर—श्रपांत् व्यक्तबह्य, श्राकाश, वागु प्रादि से लेकर स्थावर पर्यन्त सम्पूर्ण मृष्टि की रचना को करनेवाली विक्षेपशक्ति है, "अन्यवावरुए। श्रवस्याविष्ठश्रस्यात्मनः कर्तृंत्व, भोक्तृत्व, सुख-टुःख-मोहात्मकतुच्छ संसार मावनाऽिष संभाव्यते" पूर्वोक्त श्रावरणशक्ति से ग्रुक्त श्रात्मा के अन्दर कर्तृत्व-बृद्धि, भोक्तृत्व, सुख दुःख मोह प्रादिक विकारभाव या तुच्छ संसारभावना उत्पष्त होती है, "तयः श्रधानविक्षेपश्रक्तिभदशानाएवत्वैतन्यादाकाश आकाशाद्वाग्रुवीयोर-चित्रम्यः पृथिवी वोत्यवते । तस्माद्वा एतस्मादात्मनः श्राकाशः संभूति निरम्पापोऽदम्यः पृथिवी वोत्यवते । तस्माद्वा एतस्मादात्मनः श्राकाशः संभूतः स्थादिश्वतेः"—तमोगुण है प्रधान विक्षमें ऐसे विक्षेपशक्तिक प्रकान से जब यह चैतन्य या बह्य उपहत हो जाता है, तब उससे आकाश उत्पन्न होता है, श्राकाश से वागु वाग्नु से श्रिन, ग्रुनि से जल, और जल से पृथिवी उत्पन्न होती है, श्रुतिग्रन्थ में भी कहा है कि "इस श्रद्धा जात्मा से आकाश हुश्चा है इत्यादि ।

"तेषु जाडचाधिकयदर्शनात्तमः प्राधान्यं तत्कारणस्य । तदानीं सत्त्वरजस्तमांसि कारणमुणप्रक्रमेण तेष्वाकाशादिषूत्पद्यन्ते । एतान्येव सूक्ष्म भूतानि तन्मात्राण्यपञ्ची-कृतानि चोच्यते ।। एतेष्यः सूक्ष्मश्रारीराणि स्यूलभूतानि चोत्पद्यन्ते" ।। उन आकाश आदि पृथिवीपर्यन्त के पदार्थों में जड़ता ब्राधिकरूप से दिखाई देती है, अतः तमोगुण प्रधानविक्षेपशक्तियुक्त चैतन्य उनका कारण है, यह सिद्ध होता है, जब वे स्राकाश

धादिक उत्पन्न होते हैं, तब उनमें कारणगुण के अनुसार सस्य, रज और तम ये तीन धुण पैदा हो जाया करते हैं, इन्हीं धाकाश धादि को सुक्ष्मभूत, तन्मात्रा और अपञ्ची-कृत इन नामों से कहा जाता है, इन्हीं धाकाश, वायु धादि से सुक्ष्मणरीर तथा स्यूल-भूत पैदा होते हैं। सुक्ष्मणरीर के १७ भेव हैं। "अवयवास्तु जानेन्द्रियपंचकं, बुद्धि-मनती, कर्मेन्द्रियपंचकं, वायुपंचकं च"।।—पांच जानेन्द्रियां-स्पर्णन, रसता, न्नाण, चलु और कर्ण-, वचन, हाथ, पाद, पायु और उपस्य थे पांच कर्मेन्द्रियां तथा—बुद्धि, मन, पांच वायु—प्राणवायु, धपानवायु, उदानवायु, ज्यानवायु और समानवायु—थे १७ अवयवय या भेद सुक्ष्म शरीर कहलाते हैं। दिलाई देवेवाले जो पृथिवी आदि पदार्थ हैं वे स्थूलभूत हैं, इस प्रकार यह समस्त संसार एक ब्रह्म का कार्यक्ष्म है, प्रयत् उसका भेदरूप है, सुक्ष्मशरीर के प्रवयत स्वरूप जो बुद्धि और मन हैं, वे जीव स्वरूप हैं। ऐसे सुक्ष्म शरीरादि तथा स्थूलभूतादिरूप विश्व की रचना है।

वौथे प्रश्न का समाधान-

इन दृश्यमान पदार्थों का बिनाश या ग्रमाव होता है, इसी का नाम प्रलय या लय है, यह प्रलय भी स्वभाव से हुआ करता है, सृष्टि की उत्पत्ति के बाद प्रलय और प्रलय के बाद सृष्टि-रचना होने में युगानुयुग-मनिगनतीकाल-व्यतीत हो जाता है, जिस कम से सृष्टिको रचना-उत्पत्ति हुई थी उसी कम से उसका प्रलय भी होता है, कहा भी है—"(तानि सस्वादिगुणसिहतान्यपश्चीकृतान्युत्तिच्युलक्रमेण तत्कारणभूताकानोपहित-चैतन्यव्यवस्य प्रतिक्रमेतदाधारभूतानुपहित-चैतन्यवस्य तुरीयं ब्रह्ममात्रं भवित"—सस्वादिगुण जो सृक्ष्म भूतादिक हैं उत्पत्ति के विपरीतकम से प्रपने कार्रामों में विलीन हो जाते हैं। प्रयांत् पृथिवी जल में विलीन हो जाती हैं। अर्थात् प्रतिक्रम से प्रपने कार्यों में विलीन हो जाती हैं। अर्थात् प्रतिक्रम से प्रपने कार्यों में विलीन हो जाती हैं। अर्थात प्रतिक्रम से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्रतिकर से प्यतिकर से प्रतिकर से

पांचवें प्रश्न का समाधान-

मोक्ष-प्रयात् दुःखों से छूटने के लिए साधन इस प्रकार से बतलाये गये हैं... "साधनानि-नित्यानित्यवस्तुविवेकेहामुत्रफलभोगविरागणभादिषट्कषंपित्तमुक्तुत्वानि"-नित्य और प्रनित्य वस्तु का विवेक, इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी भोगों को इच्छान होना, शम दम भ्रादि छह कर्त्तच्य, और मोक्ष की इच्छा ये सब मोक्ष प्राप्तिके उपाय हैं। "शमादयस्तु—शमदमोपरतितितिक्षासमाभानश्वद्धास्थाः" शम, दम, उपरित, तितिक्षा समाधान और श्रद्धान ये छह शमादिक हैं, इन शमादिरूप कर्त्तव्यों के साथ ध्यान श्रादि की सिद्धि होने पर मोक्ष प्राप्त होता है।

### छठवें प्रश्त का समाधान

"न तस्य प्राणा उत्कामंति, प्रतैव समवलीयन्ते" शमादि षट्-संपत्ति से युक्त तथा ध्यान समाधि के अभ्यासक जीवकी जीवन्मुक्त अवस्था होती है, उस अवस्था में ग्रज्ञान किया समाप्त होती है अर्थात् ग्रागामी कर्मका नाश होता है आनंद भीर कैवल्य की प्राप्ति होती है. अन्त में प्रारब्ध कर्म भोगते २ समाप्त हो जाते हैं तब उस जीव-न्मुक्त व्यक्ति के प्राण वहीं विलीत हो जाते हैं-अर्थात परलोक में-ब्रह्मलोक में-जन्म लेने के लिए गमन नहीं करते हैं। यही मुक्ति कहलाती है अर्थात जीवन्मुक्त व्यक्ति का चैतन्य परमब्रह्म में लीन हो जाता है, इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष होने पर उसके प्राण वहीं विलीन होते हैं; क्योंकि सर्वत्र ब्रह्म है ही, उसीमें उसके प्राण समा जाते हैं। यहां तक जगत की व्यवस्था, परमब्रह्म, उसकी प्राप्ति आदि का कथन किया, इससे सिद्ध होता है कि सारा विश्व, विश्व के कार्यकार एभेद, मोक्ष, मोक्ष के साधन आदि सब ही ब्रह्मस्वरूप हैं, ये दिखाई पड़ने वाले भिन्न भिन्न देश, या श्राकार सभी एक बह्म के विवर्त हैं, श्रविद्या के समाप्त होने पर भेदभावना नहीं रहती इस प्रकार अभेद या अद्वेतका ज्ञान होना विद्या है, सृष्टिकम, ज्ञानेन्द्रिय ग्रादि पूर्वोक्त १७ अवयव भेदवाले सुक्ष्म शरीरका पृथिवी आदि स्थलभूतका वास्तविक ज्ञान होना तथा ईश्वर अर्थात ब्रह्म ग्रीर आत्मा जिसका कि लक्षण "तत्तवभासकं नित्यं-शृद्ध-बृद्ध-मृक्त-सत्यस्व-भावं प्रत्यक् चैतन्यमेवात्म वस्तु, इति वेदान्तविद्वदनुभवः" ॥ तत्तद्वस्तुभ्यों का प्रकाश करता है, और नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्यस्वभाव मान्तरिक चैतन्यस्वरूप है, इन सबके तत्त्वज्ञान से परमबहा प्राप्त होता है। इस प्रकार सारा विश्व ब्रह्ममय है, अतः ब्रह्माद्वेतवाद ही सिद्ध होता है।

### \* बढाइतवादका पूर्वपक्ष समाप्त \*

# ब्रह्माद्वैतवादः

\*=======

\*\*\*\*\*\*\*\*

नतु चोक्तलक्षणाऽपूर्वीर्थव्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाण्यमत्ययुक्तमुक्तम्; प्रार्थव्यवसायात्मकज्ञानस्य मिष्याक्ष्यतया प्रमाण्यवायोगात्, परमात्मस्वरूपप्राहकरयैव ज्ञानस्य सत्यत्वप्रसिद्धः। प्रक्षसित्रपा-तानन्तरोत्वाऽविकल्पकप्रत्यक्षेण् हि सर्वत्रैकत्वमेवाऽन्यानपेक्षतया फ्रांगिति प्रतीयते इति तदेव बस्तुत्वस्वरूपम् । भेदा पुनरविद्यासंकेतस्मरण्यनितविकत्पप्रतीत्याऽन्याऽपेक्षतया प्रतीयते इत्यसी नार्यस्वरूपम् । तथा, यत्प्रतिभासते तत्प्रतिभासान्तः प्रविष्टमेव यथा प्रतिभासस्वरूपम् । प्रतिभासते

बह्या हैं त-जो जैन के कहे हुए ध्रपूर्वांधं धीर व्यवसायारमक प्रमाण के विशेषण हैं वे ध्रयुक्त हैं, क्योंकि पदार्थ का व्यवसाय करनेवाला ज्ञान मिध्यारूप होता है, इसिलये उसमें प्रमाराता का योग नहीं बेठता है, को ज्ञान परमारमस्वरूप का-परमज्ञ्ञ का प्राहक-निश्चय करनेवाला होता है उसीमें सत्यता की प्रसिद्धि है, आंख के लोलते ही-प्रमाद दृष्टि विषय पर पड़ते ही निविकत्पक प्रत्यक्ष होता है, उस निविकत्प प्रत्यक्ष के द्वारा सर्वेष एकत्व का मान, विना किसी भेदमतीति के बीझातिश्रीध्र जो होता है वही वस्तुका स्वरूप है, भेद जो प्रतीत होता है वह तो अविद्या, संकेत, स्मरण ध्रावि से उत्पन्न होता है और उससे विकत्प (भेद) उत्पन्न होकर घर पर आदि सिन्न प्रताय के बारा सर्वेष एकत्व के स्वरूप के स्वरूप कही है, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अवंद परम बहा सिद्ध होता है. ध्रमुमानप्रमाण के द्वारा भी अवद्ध ब्रह्म की सिद्ध इस प्रकार से होती है—''जो प्रतिभक्ति होता है वह प्रतिभास के भीतर सामिल है प्रतिभासित होते से जैसा कि प्रतिभासका स्वरूप प्रतिभासित होता है गतः वह प्रतिभास के भीतर सामिल है प्रतिभास के भीतर सामिल है, इसीत्यह वैतन ध्रम्वेतन सभी वस्तु प्रतिभासित होती है जतः वह प्रतिभास के भीतर सामिल है, इसीत्यह है। इस अनुमानके द्वारा धारमाई ते—ब्रह्माई ते सिद्ध होता है। इस अनुमानके द्वारा धारमाई ते—ब्रह्माई ते सिद्ध होता है। इस अनुमान में प्रयुक्त प्रतिभासमानत्व हेत ग्रसिद्ध होता है

चाशेषं चेतनाचेतनरूप वस्तुं इत्यनुमानादप्यात्माऽद्वैतप्रसिद्धिः । न चात्राऽसिद्धो हेतुः; साक्षादसाक्षाचाशेषवस्तुनोऽप्रतिभासमानत्वे सकलशब्दविकल्पगोचरातिकान्तया वक्तुमशक्तोः । तथागमोऽप्यस्य प्रतिपादकोऽस्ति ।

"सर्वं वे खल्वदं ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन ।

ग्नारामं तस्य पदयन्ति न तं पदयति कश्चना।" [ ] इति । तथा 'पुरुष एवैतस्सवं यदभूतं यत्र भाव्यं स एव हि सकललोकसर्गस्थितिप्रलयहेतुः।" [ऋक्सं∘ मण्ड॰ १०स्० १० ऋ०२] उक्तल्य—

"ऊर्णनाभ इवांशुनां चन्द्रकान्त इवाम्भसाम् ।

प्ररोहारणामिव प्लला स हेतुः सर्वजिम्मनाम् ।।" [ ] भेदद्शिनो निन्दा च श्रूयते— "भृत्योः स भृत्युमान्नोति य इह नानेव पश्यति ।" [ बृहदा• उ० ४/४/१६ ] इति । न चाभेदप्रति-पादकाम्नायस्याऽध्यक्षवाधाः; तस्याप्यभेदप्राहकत्वेनैव प्रवृत्तः । तदुक्तम्—

भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष से या परोक्ष से किसी भी प्रकार से वस्तु को प्रतिभासमान स्वरूप नहीं मानोगे तो संपूर्ण शब्दों के ग्रगोचर हो जाने से वस्तु को कहा ही नहीं जा सकेगा। प्रागम भी अनुमान की तरह बृह्म का प्रतिपादक है। श्लोकार्थ— "यह सारा विदव बृह्म ए है, कोई भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, दुनिया के जीव उस बृह्म के विवत्तीं को—पर्यायों को—देखते हैं किन्तु उसे कोई नहीं देख सकता"। १।।

जगत पुरुषमय है, जो हुमा मथवा होनेवाला है वह सब बृह्य ही है, वही सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति भीर विनाश का कारण है, कहा भी है, श्लोकार्थ—

जैसे रेशमी कीड़ा रेशम के धागे को बनाता है, चन्द्रकान्तमिए। जैसे जल को भराता है और वटबुक्ष जैसे जटाश्रों को अपने में से स्वयं निकालता है अतः वह उनका कारए। होता है वैसे ही बृह्म समस्त जीवों का कारण होता है।। १।।

शास्त्र में भेद-द्वैत माननेवाले की निन्दा भी की गई है—जैसे—जो भेद को देखता है वह यमराज का घतिथि बनता है, अभेद-प्रतिपादक ग्रागममें प्रत्यक्ष से बाधा नहीं घाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष भी स्वय ग्रभेद का ग्राहक है। कहा भी है—

क्लोकार्य -बुद्धिमान् लोक प्रत्यक्ष को विधिरूप ही मानते हैं निषेधरूप नहीं मानते, इसलिये स्रभेद प्रतिपादक सागम में प्रत्यक्ष के द्वारा बाधा नहीं स्राती है ॥१॥ २४

### "ब्राहुविद्यातृ प्रत्यक्षं न निषेद्घृ विपश्चितः । नैकत्वे ग्रागमस्तेन प्रत्यक्षेण प्रवाध्यते ॥" [ ]

किन्त, प्रयानां भेदो देशभेदात्, कालभेदात्, प्राकारमैदादा स्यात् ? न तावर् शभेदात्; स्व-तोऽभिमस्याज्यभेदेऽपि भेदानुपपतेः । नहान्यभेदोऽम्यत्र संकामित । कद्य च देशस्य भेदः ? म्रन्यदेश-भेदाच दनवस्या । स्वतुश्चेत्; तर्हि भावभेदोऽपि स्वत एवास्तु कि देशभेदाद्भे देकस्पनया ? तम्र देश-भेदाद्वस्तुभेदः । नापि कालभेदात्; तद्भोदस्यअवोऽप्रसिद्धः । तद्धि सम्बिहतं वस्तुमात्रमेवाधि-गच्छित नातीतादिकालभेदं तदनतार्यभेद वा प्राकारभेदोऽप्यर्थानां भेदको व्यतिरिक्तप्रमासारिकालात्रि, स्वतो वा ? न तावद् व्यतिरिक्तप्रमासात्; तस्य नीलसुखादिव्यतिरिक्तप्रसम्प्रातिभासमानस्वाद् ।

भेदवादी-द्वंतवादी पदार्थों में भेद क्यों मानते हैं ? क्या देशभेद होने से या कालभेद होने से या कि आकारभेद होने से ? यदि ऐसा माना जाय कि देशभेद होने से अवीं में (पदार्थों में ) भेद है तो वह बनता नहीं है, क्योंकि जो स्वतः स्वरूप से अपन्त हैं उत्तमें अप्य के द्वारा भेद नहीं हो सकता, क्योंकि अप्य का भेद अप्य में संकामित नहीं होता है, तथा-भेद नहीं हो सकता, क्योंकि अप्य का भेद अप्य में संकामित नहीं होता है, तथा-भेद सभेद सी सिद्ध होगा ? अप्य किसी देशभेद के हो तो अपना होगी, यदि देशभेद स्वतः ही सिद्ध है ऐसा कहो तो बैसा ही पदार्थों में भी स्वतः भेद मान लेना चाहिये, देशभेद से भेद की कल्पना करने से क्या लाभ-अप्यांत् देशभेद से पदार्थों में भेद होता है ऐसा मानने की क्या आवश्यकता है, अतः देशभेद से वस्तुओं में भेद होता है ऐसा मानने की क्या आवश्यकता है, अतः देशभेद से वस्तुओं में भेद होता है यह बात सिद्ध नहीं होती है।

यदि कही कि कालभेद से वस्तुयों में भेद होता है, सो ऐसा कहना भी नहीं बनता, क्योंकि कालभेद ही स्वतः प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता, कारण-प्रत्यक्ष तो निकटवर्ती वस्तुमात्र को ही ग्रहण करता है, वह तो ग्रतीत काल आदि के भेद को ग्रीर उसके निमित्त से हुए ग्रर्थ भेद को नही जानता है।

यदि कही कि भिन्न-भिन्न संस्थानों के मेद से पदार्थों में भेद होता है, सो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम ग्राप ( जैन ) से पूछते हैं कि आकार भेद किसी भिन्न प्रमाण से प्रतिभासित होता है ? कि स्वतः प्रतिभासित होता है ? यदि कहा जावे कि आकारभेद किसी ग्रन्य प्रमाण से प्रतीत होता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि नीजादिरूप बहिरंग वस्तु एवं सुखादिरूप ग्रन्तरंग वस्तु के सिवाय ग्रन्य कोई प्रमाणस्प वस्तु प्रतीत होता है तो ऐसा कहें कि

श्रयाहंप्रत्यये बोधात्मा तद्याहकोऽवसीयते; न; तत्रापि शुद्धबोधस्याप्रतिमासनात् । स खलु 'श्रह सुक्षी दुःसी स्वूलः कृश्नी वा' इत्यादिरूपतया सुखादि शरीरं चावलम्बमानोऽनुभूयते न पुनस्तदृश्यतिरक्ति बोधस्वरूपम् । स्वतश्र्याकाराणां भेदसंवेदने स्वप्रकाशनियतःश्वप्रसङ्गः, तथा चान्योऽन्यासंवेदनाःकृतः स्वतोऽन्याकारभेदसंवित्ताः ।

अयैकरूपब्रह्मणो विद्यास्वभावत्वे तदर्थानां शास्त्राणां प्रवत्तीनां च वैयर्थ्यं निवर्यप्राप्तव्यस्व-भावाभावात् । विद्यास्वभावत्वे चासत्यत्वप्रसङ्घः; तथाच "सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म" [तेत्त ० २/१ ] इत्यस्य विरोधः; तदय्यसञ्जतम्; विद्यास्वभावत्वेऽध्यस्य शास्त्रादीनां वैयर्थ्यासभवात् प्रविद्याव्यापार-निवत्तं नफलत्वारोषाम । यत एव चाविद्या ब्रह्मणोऽर्थान्तरभूता तस्वतो नास्त्यत एवासौ निवर्यते. अहं प्रत्यय में आकाररूप भेदग्राहक बोधारमा प्रतोति में भाता है सो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रहं प्रत्यय में भी शृद्ध बोध का प्रतिभास होता, क्योंकि वह अहं प्रत्यय भी "मैं सुखी हूं, मैं दु:खी हूं, मैं स्थूल हूं, मैं कुश हूं, इत्यादिरूप से सुखादि का या शरीर का अवलम्बनवाला हुआ ही अनुभव में आता है, इससे ग्रतिरिक्त अकेला बोधस्वरूप ग्रनुभव में नहीं ग्राता, यदि कहा जावे कि भले ही किसी भी प्रमाण से आकार-भेद अनुभवित नहीं होता हो तो मत हो आ परन्तु वह आकार भेद स्वतः तो अनुभव में आता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे तो पदार्थ स्वतः प्रकाशमान-अपने ग्रापको जाननेवाले हो जावेंगे, ऐसी दशा में भ्रन्य का भ्रन्य के द्वारा संवेदन न होने से (ज्ञान के द्वारा वस्तु का संवेदन प्रतिभास न होने से ) ग्राकारों का भेद जान में स्वतः प्रतीत होता है" यह बात सिद्ध नहीं होती है। यदि कोई ( जैन म्नादि ) इस प्रकार की शंका करें ' कि बह्मा तो एक स्वभाव वाला है-अर्थात बिद्या (ज्ञान ) स्वभाव वाला है-तो उसके लिये शास्त्रों एवं धनुष्ठान भादिकों का करना व्यर्थ है, क्योंकि त्यागने योग्य भविद्या रूप भौर प्राप्त करने योग्य विद्यारूप स्वभाव का उस बहा में ग्रभाव है।

यदि बृह्या को घविद्यास्वरूप माना जाय तो उस वृह्यामें प्रसत्यरूपता हो जाने से "सत्य जानमनन्त बृह्य"—इस सूत्र की जो तैस्तरीयोपनिषद में कहा गया है— कि परमबृह्य सत्यस्वरूप है प्रस्तरहित है एव ज्ञान (विद्या) स्वभाववाला है"— संगति नहीं बैठती है प्रयत् यह कथन गलत हो जाता है," सो इस प्रकार की यह जैन आदिकों की ग्राक्षेपरूप शंका ग्रसंगत है, क्योंकि हम बृह्याई तवादी ने बृह्य को विद्यास्वभाववाला माना है, ऐसे स्वभाव वाला मानने पर शास्त्रादिक व्यथं नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रवुष्टान आदिक प्रविद्या के व्यापार को हटाते हैं, यही उनका फल है।

तस्वतस्तस्याः सद्भावे हि न कश्चित्रिवसंयितुं शक्नुयाद् ब्रह्मवत् । सर्वेरेव वातास्विकानाविवाचेच्छेः दायां मुमुभूर्णा प्रयत्नोऽस्युपनतः । न चानादित्वेनाविद्योच्छेदासम्भवः; प्रागभावेनाऽनेकान्तात् । तस्व-ज्ञानवागभावरूपेव चाविद्या तस्वज्ञानलक्षण्यविद्योस्तर्ता व्यावतंत एव घटोत्पत्तौ तस्प्रागभाववत् । विक्षाऽभिन्नादिविकरपस्य च वस्तुविदयत्वात् श्रवस्तुभूताऽविद्यायामप्रवृत्तिरेव सैवेयमविद्या माया मिन्याप्रतिभास इति ।

न चारमश्रवण्यमनन्यानादीनां भेदरूपतयाऽविद्यास्वभावत्वात्रकथं विद्याप्राधिहेतुःविमस्यभि-धातव्यम् ? यथैव हि रजः संपर्ककलुपोदके द्वश्यविद्यायुर्णं रजःप्रक्षिप्तं रजोऽन्तराणि प्रधमयस्वय-मि प्रद्यम्यमानं स्वच्छां स्वरूपावस्थामुपनयति, यथावा विवं विद्यान्तर शमयति स्वयं च शाम्यति, एवमास्मयवणादिविभेदाभिनिवेतीच्छेदात्, स्वयतैऽपि भेदे समुच्छिन्ने स्वरूपे ससारी समवतिहते ।

प्रविद्या ब्रह्म से वास्तविकरूप में पृथक् होती तो उसका हटाना सर्वथा प्रश्नवय हो जाता, जैसा कि वृह्मा का हटाना सर्वथा प्रश्नवय है, परन्तु देखने में भाता है कि मोक्षार्थीजन ध्रतास्वक अविद्या को हटाने-विनष्ट करने के लिये ही प्रयस्त करते हैं ऐसी वात चाहे वादी हो चाहे प्रतिवादी हो सभी ने स्वीकार की है । यदि कोई ऐसी बाग करे कि प्रविद्या तो भ्रनादि को है भ्रतः उसका विनाश नहीं हो सकेगा—सो ऐसी आशंका ठीक नहीं है नयोंकि इस प्रकार का यह कथन प्राग्नाव के साथ अनेकान्तिक हो जाता है, प्रश्माव ग्रनादि है फिर भी उसका विनाश होता है, प्रविद्या, तत्त्वज्ञान का प्राग्नाव है वह तत्त्वज्ञान का प्राग्नाव होते ही हट जाती है, जैसे—घट के उत्पन्न होने पर उसका प्राग्नाव समान्त हो जाता है, वह भ्रविद्या स्थित है या प्रमिन्न है ? ऐसे प्रश्न तो वस्तुस्वरूप में होते हैं, भ्रवस्तुरूप ध्रविद्या में नहीं, इस प्रकार इस प्रविद्या को माया एवं मिथ्याप्रतिभास ऐसे नाम से भी धामोहित किया गया है।

यहाँ ऐसी यंका नहीं करनी चाहिये कि ग्रात्मतस्य का श्रवण, श्रद्धान, ध्यान ग्रांति ये सब भेदरूप होने से भविद्या स्वभाववाले हैं, अतः इनसे विद्या की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? क्योंकि देखिये-जिस प्रकार चूलि कीचड़ ग्रांदि से गंदले हुए पानी में फिटकरी चूर्ण ग्रादिरूप एक तरह की चूलि डालने पर वह उसमें की ग्रन्य मिट्टी ग्रांदि रूप एक तरह की चूलि डालने पर वह उसमें की ग्रन्य मिट्टी ग्रांदि रूप एक तरह की चूलि कीचड़ आदि को शान्त करनेवाली होती है ग्रीर स्वयं भी स्वच्छ ग्रवस्था को प्राप्त हो जाता है, इस तरह जल बिलकुल स्वच्छ हो जाता है, ग्रयवा विद्य विद्य को दवा देता है ग्रीर उसके साथ ग्रांप भी स्वयं शमित हो जाता

भ्रवच्छेदक्यविचाध्यावृत्ती हि परमात्मैकस्वरूपतावस्थितेः घटाद्यवच्छेकभेदव्यावृत्ती व्योम्नः शुद्धाका-शतावत् ।

न चार्ड ते सुखदु खबन्धमोक्षादिभेदव्यवस्थानुषपन्ना; समारोपितादपि भेदात्तदभेदव्यवस्था-पपतः; यथा द्वं तिनां 'शिरसि मे वेदना पादे मे वेदना' इत्यात्मन समारोपितभेदनिमित्ता दु खादिभेद-व्यवस्था । पादादीनामेव तद्वेदनाधिकर्एात्वात्तेषां च भेदात्तद् व्यवस्था युक्तत्यप्यमुक्तम्, यतस्तेषा-मज्ञस्वेन भोकतृत्वायोगात् । भोकतृत्वे वा चार्वाकमतानुषङ्गः । तदेवमेकत्वस्य प्रत्यक्षानुवानागमप्रमित-रूपत्वात्तिद्धं ब्रह्माऽद्वेतं तत्त्वमिति ।

म्रत्र प्रतिविधीयते । कि भेदस्य प्रमाणवाधितत्वादभेदः साध्यते, म्रभेदे साधकप्रमाणसङ्का-वाद्वा ? तत्राद्यविकस्पोऽयुक्त ; प्रत्यक्षादेर्भेदानुकूलतया तद्वाधकत्वायोगात् । न खलु भेदमन्तरेण

है—खतम हो जाता है, बिलकुल यही प्रक्रिया प्रविद्या के बारे में है, प्रथांत श्रवण, श्रद्धान ध्यानादिरूप ग्रविद्या के द्वारा भेद का हटाग्रह नष्ट होकर प्रपने में होनेवाले भेद भी नष्ट हो जाते हैं। एवं संसारी जीव एकत्व में (ब्रह्मा में) स्थिर हो जाते हैं, भेद को करने वाली ग्रविद्या व्यावृत्त होते ही परमात्मरूप एकत्व में जीव की स्थित हो जाती है, जैसे कि घट ग्रादि के भेदों की व्यावृत्ति होते ही ग्राकाश ग्रुद्धता को प्राप्त हो जाता है। हमारे प्रवृत्त में सुख दुख बन्ध मोक्षादि की भेदव्यवस्था नहीं है, ऐसा भी नहीं कहना, हमारे यहां तो काल्यिनक भेदों से भेदव्यवस्था वन जाती है। जैसे प्राप्त द्वादा के यहां अपनी एक हो ग्रात्मा में काल्यिनक भेद करके कहा जाता है, कि मेरे मस्तक में दर्द है, मेरे पैर में पोड़ा है, इत्यादि दुःख के भेद की व्यवस्था होती है या नहीं ? अर्थात् होती ही है, कहो कि उन पैर आदि वेदना के ग्राधारभूत ग्रववा में भेद है अतः दुःखों में भेद पड़ जाता है, सो हि होने नहीं , क्योंक हो पेर प्रादि तो जड़ हैं वे क्या मोक्ता बनेंगे। यदि पैर ग्रादि शरीरावयव मोक्ता हो गेतो वार्वाक मत आवेगा। इस प्रकार एकत्व ग्रव्ह त ही प्रत्यक्ष प्रमाण ग्रनुमान तथा ग्रागम प्रमाणों के द्वारा सिद्ध होता है, ग्रतः ब्रह्माई त मात्र तत्त्व है ऐसा मानना चाहिये।

जैन-अब यहां पर ऊपर लिखे ब्रह्माद्वैत का निरसन किया जाता है-आप ग्रद्वैतवादी भेद का खण्डन करते हो सो क्यों? क्या भेद प्रमाण से बाधित है अथवा अभेद को सिद्ध करनेवाला प्रमाण है, इसलिये? प्रथम पक्ष ठीक नहीं-क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाए भेद के प्रनुकूल ही हैं, वे भेदों भी बाधा नहीं दे सकते। तथा भेद के बिना प्रमाणेतरव्यवस्थापि सम्भाव्यते । द्वितीयपक्षोऽप्यमुकः; भेदमन्तरेण साध्यसाधकभावस्यैवासम्भवात् । न चाथेदसाधकं किच्छिप्रमाणमस्ति ।

यबोक्तम्-"ग्रविकत्यकाष्यवैर्ण्कत्वभेवावसीयते" तत्र किमेकव्यक्तिगतम्, ग्रनेकव्यक्तिगतम्, ग्रनेकव्यक्तिगतम्, श्रनेकव्यक्तिगतम्, श्रनेकव्यक्तिगतम्, श्रमाधारस्यं वा ? न ताव-स्वाधारस्यम्, ग्रमाधारस्यं वा ? न ताव-स्वाधारस्यम्, 'एकव्यक्तिगतं साधारस्य वं ? ति विश्वतिषेषात् । ग्रमाधारस्यं चेत्; क्यं नातो भेदिखिढः ग्रमाधारस्यक्ष्यक्षस्यक्षस्य । ग्रमाधारस्यक्ष्यकेत्वं प्रत्यक्षप्राह्मास्युच्यते; तिक्तं व्यक्तप्राह्मास्युच्यते; तिक्तं व्यक्तप्राह्मास्युच्यते; तिक्तं व्यक्तप्राह्मास्युच्यते; तिक्तं व्यक्तप्राह्मास्युच्यते; तिक्तं व्यक्तप्राह्मास्युच्यते; विद्वतिष्यक्षस्यष्टिकरस्यात्वया प्रतिभाति, ग्रनिष्करस्यात्वया वा ? प्रथमपक्षे भेदप्रसङ्घः 'व्यक्तिर्यक्षकरस्य विद्वतिष्ठयस्य विद्वतिष्ठयस्य विद्वतिष्ठस्य विद्वतिष्य 
प्रमाण और ग्रप्रमाण की व्यवस्था भी कहाँ रहेगी। दूसरा पक्ष ग्रर्थात् मभेद को सिद्ध करनेवाला प्रमाण है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं क्योंकि भेद के बिना साध्य धीर साधन का भाव कैसे बन सकता है, खतः अभेद को सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमारण नहीं है। ग्राप (ब्रह्माइ तवादी) ने जो कहा था कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष से एकत्व जाना जाता है सो एक ही व्यक्ति का एकत्व जाना जाता है कि भ्रनेकव्यक्तियों का एकत्व जाना जाता है या कि व्यक्तिमात्र का एकत्व जाना जाता है, यदि एक व्यक्तिगत एकत्व निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा जाना जाता है ऐसा कही तो वह साधा-रण है या ग्रसाधारण ? साधारण तो उसे कह नहीं सकते क्योंकि वह व्यक्तिगत हो ग्रीर साधारण हो ऐसा कथन तो आपस में निषिद्ध है अर्थात जो साधारण होता है वह अनेक व्यक्तिगत होता है एक व्यक्तिगत नहीं होता । असाधारए कहो तो उससे भेद सिद्ध क्यों नहीं होगा। क्योंकि ग्रसाधारणरूपवाला ही भेद होता है। यदि कही कि अनेकव्यक्तिगत एकत्व सत्ता सामान्य को ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्ष से ग्राह्म होता है, तो प्रश्न होता है कि अनेक व्यक्तियां जिसके माधारभूत हैं उन माधारों के साथ सला सामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ? कि आधार रहित सत्तासामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ? यदि कहा जावे कि अपने श्राधारभूत अनेक व्यक्तियों के साथ सत्ता-सामान्यरूप एकत्व का ग्रह्ण होता है तो इससे भेद मालूम पड़ता है-ग्रथित भेद का प्रसङ्ग प्राप्त होता है-देखिये-व्यक्ति सत्तासामान्यरूप एकत्व का अधिकरणरूप एक पदार्थ हुआ भीर आधेयरूप सत्तासामान्य एक पदार्थ हुआ, यही तो भेद है। दूसरे पक्ष मिं—अर्थात व्यक्तिभूत भाधार के ग्रहण किये बिना सत्तासामान्यरूप एकत्व का ग्रहण होता है ऐसा मानो तो व्यक्ति (विशेष) जहां नहीं ऐसे स्थान पर भी सामान्य की भासप्रसङ्गः। तथा किमैकव्यक्तिप्रहृणद्वारेण् तत्प्रतीयते, सकलव्यक्तिप्रहृणद्वारेण् वा? प्रथमपक्षे विद्योवः, एकाकारता ह्यनेकव्यक्तिगतमेकं रूपम्, तन्त्र्वेकिष्मम् व्यक्तिस्वरूपे प्रतिभातेऽप्यनेकव्यक्त्यनुयायितया कथं प्रतिभाशेत ? प्रथ सकलव्यक्तिप्रतिपत्तिद्वारेण् तत्प्रतीयते; तदा तस्याऽप्रति निर्देशखिलव्यक्तीनां प्रहृणासम्भवात् । प्रदेशिद्धप्रसङ्गश्च-प्रखिलव्यक्तीनां विशेषणत्या एकत्वस्य च विशेष्यत्या तासां च विशेष्यत्वेन प्रतिभाशनात् । तथा तद्वश्यक्तिस्यस्तद्भित्रम्,
अभिन्नं वा ? यद्यभिन्नम्; तर्हि व्यक्तिष्यतातुविद्यक्तिस्य । न च व्यक्तिव्यवस्यत्यम्वतेतित कथं सकलव्यवस्यनुयायिवसेकत्वस्य । प्रयाधनित्यम् ; कथं नानात्वाऽप्रसद्धिः ? यथा वानुवत्रप्रययजनकत्वेनैकत्वं व्यक्तिष्ट कल्प्यते तथा व्यावन्तप्रययजनकत्वेनीनोकत्वभप्यविशेषात् । तन्नैकत्वं नानात्वभन्तरे

प्रतीति होने लग जायगी, क्योंकि ग्राधार को जानना जरूरी नहीं है, तथा-वह सत्ता-सामान्यभूत एकत्व एक व्यक्ति के ग्रहण से प्रतीत होता है ? या समस्त व्यक्तियों के ग्रहरा करने से प्रतीत होता है ? पहिले पक्ष में विरोध भ्राता है, एकाकारता उसे कहते हैं कि भनेक व्यक्तियों में पायी जानेवाली समानता-ग्रर्थात भनेक व्यक्तियों में-विशेषों में जो सहशता है उसीका नाम एकाकारता है वह यदि एक व्यक्ति के प्रति-भासित होने से प्रतीति में ग्राती है तो उसमें ग्रनेक व्यक्तियों का अनुयायीपना कैसे मालुम होगा अर्थात नहीं मालुम होगा । सारे व्यक्तियों के ग्रहण होने पर उनका सत्ता-सामान्यरूप एकत्व जाना जाता है. ऐसा कहो तो उस एकत्व का ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि ग्रखिल व्यक्तियों का ग्रहण होना ग्रसम्भव है। इस प्रकार मानने से भेद का प्रसङ्घ भी भ्राता है – देखिये – ग्रखिल व्यक्तियां विशेषगरूप से और एकत्व विशेष्यरूप से प्रतीत होगा, अथवा-एकत्व विशेषणरूप श्रीर सम्पूर्ण व्यक्तियां प्रतीत हए। यही तो विशेष्य ग्रीर विशेषगरूप दो भेद हो गये, तथा यह सत्ता-सामान्यरूप एकत्व व्यक्तियों से भिन्न है या ग्रमिन्न है ? यदि ग्रभिन्न है तो सत्तासामा-न्यरूप एकत्व व्यक्तिरूप हो ही गया अब देखो ऐसा होने पर और क्या होता है-सामान्यभूत एकत्व जो कि एक संख्यारूप है वह जब एक व्यक्ति में चला गया तब धन्य अनेक व्यक्तियों में सामान्य कहां से भावेगा, व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति में जाता बहीं. फिर समस्त व्यक्तियों का अनुयायी एकत्व होता है यह बात कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती । यदि कहो कि व्यक्तियों से सत्तासामान्यरूप एकत्व भिन्न है तो उसमें नानापना कैसे सिद्ध नहीं होगा-प्रवश्य सिद्ध होगा। तथा एक बात भीर यह है कि जैसे प्रनुगत प्रत्ययों को करनेवाला एकत्व व्यक्तियों में घटित करते हैं वैसे ही व्यावसप्रत्यय को करने वाला अनेकत्व भी उन्हीं नानाव्यक्तियों में मानने में क्या शाबकाशं लमते । प्रयोगः विवादाध्यासितमेकत्वं परमार्थसम्नानात्वाविनाभावि एकान्तैकत्वरूपतया-अनुपसन्यवानत्वात्, घटादिभेदाविनाभूतमृदृद्वयोकत्ववत् । एतेन व्यक्तिमात्रगतमप्येकत्वं प्रत्युक्तम्, एकानेकव्यक्तिव्यत्तिरेकेश् व्यक्तिमात्रस्यानुपपत्तेः ।

यज्ञोक्तम्-'भेदस्यान्यापेक्षतया कल्पनाविषयत्वम्''तदप्युक्तिमात्रम्; एकत्वस्यैवान्यापेक्षतया कल्पनाविषयत्तमम्भवात् । तद्वयनेकव्यक्स्याध्यतम्, भेदस्तु प्रतिनियतव्यक्तित्वरूपोक्तस्य स्वावसेयः । भर्यकत्वं प्रस्यक्षेर्याव प्रतिपत्रम्, भ्रन्यापेक्षया तु कल्पनाज्ञानेनानुवायिक्ष्यतया व्यवह्रियते, तिह् भेदोऽप्यध्यक्षेरा प्रतिपत्रोऽन्यापेक्षया विकल्पज्ञानेन व्यावृत्तिरूपतया व्यवह्रियते इत्थप्यस्तु ।

का चेय कल्पना नाम-ज्ञानस्य स्मरणानन्तरमावित्वम्, शब्दाकारानुविद्धत्वं वा स्यात्, जास्या-ग्रुन्लेखो वा, ग्रसदर्थविषयत्व वा, ग्रन्यापेक्षतयाऽर्थस्वरूपावधारण् वा, उपचारमात्र वा प्रकारान्तरा-

बाधा आयेगी ? कुछ भी नहीं, इसलिये यह सिद्ध हुआ कि अनेकत्व के विना एकत्व नहीं बनता, इसी बातको अनुमान से सिद्ध करके बताते हैं—"विवाद में आया हुआ श्रद्धे ती का एकत्व भी वास्तविक अनेकत्व का अविनाभावी है क्योंकि सर्वथा एकान्त-पने से एकत्व की उपलब्धि ही नहीं होती है, जैसे कि घटादि भेदों में अविनाभावी सम्बन्ध से मिट्टी एकत्वरूप से रहती है, इसीप्रकार सामान्य व्यक्तिमात्रगत होता है इसका खण्डन समक्ष लेना चाहिये, क्योंकि एक और अनेक को छोड़कर और भिन्न कोई व्यक्तिमात्र होता नहीं है।

जो ब्रह्मवादी ने कहा था कि भेद ग्रन्थ की अपेक्षा रखता है, इसलिये वह काल्पनिक है सो यह गलत है, उल्टा एकत्व ही भेदरूप अनेकों की अपेक्षा रखता है, अतः वही काल्पनिक है। वयों कि एकत्व ग्रनेक व्यक्तियों के आद्रित रहता है और भेद तो प्रतिनियत व्यक्तिरूप होता है, जो कि प्रत्यक्ष से जाना जाता है। कहो कि एकत्व प्रत्यक्ष से प्रतीत ते उसमें अन्य ग्रपेक्षा जो दिखती है वह काल्पनिक ज्ञान के द्वारा मनुग्रायीपने से व्यवहार में लाई गई है। तो फिर भेद भी प्रत्यक्ष से जाना हुआ है, किन्तु ग्रन्थ क्षय की प्रयेक्षा लेकर विकल्पज्ञान के द्वारा मनुग्रायीपने से व्यवहार में लाद गर्म कर काल्पनिक ज्ञान है स्वय्य क्षय की प्रयेक्षा लेकर विकल्पज्ञान के द्वारा वह व्यावृत्तिरूप से अ्यवहार में लाया जाता है ऐसा मानो।

ब्रह्मवादी यह बतावे कि कल्पना कहते किसे हैं ? स्मरण के बाद क्रान का होना ? शब्दाकारानुविद्धत्व होना ? जात्याशुल्लेख का होना ? ग्रसन् ग्रर्थ का ऽसम्भवात् ? न तावदाविकत्त्यः; भ्रमेदज्ञानस्यापि स्मरणानस्तरमुपलस्मेन कल्पनात्वप्रसङ्गात् । शब्दाकाशनुविद्धत्वं च ज्ञाने प्राप्तेव प्रतिविद्धितम् । ननु सम्लो मेदप्रतिभाक्षोऽभिलापपूर्वकस्तदमावे मेदप्रतिमासस्याप्त्रमावः स्वात्; तक्ष्णः विकल्पाभिलापयोः कार्यकारणभावस्य कृतोत्तरत्वात् । प्रस्तु वासी, तक्षापि कि सब्दलिततो मेदप्रतिभासः, तज्जितितो वा स्वयः ? प्रयमपद्धे कि शब्दादेव मेदप्रतिभासः, तज्जिति वा स्वयः ? प्रयमपद्धे कि शब्दादेव मेदप्रतिभासः, याप्त्रम्यमास्त्रमुप्तमे प्रयमास्त्रम्ति स्वयः चित्र-पर्वादिक पर्वादिक स्वयः प्रयम् । स्वयः स्वयः स्वयः पर्वादिक स्वयः प्रयम्ति स्वयः प्रयम्ति स्वयः प्रयम्ति स्वयः प्रयम्ति स्वयः प्रयम्ति स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः स्वयः

जानना ? प्रथवा ग्रन्य की ग्रपेक्षा से अर्थ के स्वरूप का ग्रवधारण करना ? या कि उपधारमात्र होना ? इतने कल्पना शब्द के ग्रथं हो सकते हैं, इनसे ग्रतिरिक्त ग्रीर कोई कल्पना का ग्रथं संभावित नहीं है, जानका स्मरण के बाद होनाकल्पना कहलाती है तो यह प्रथम पक्ष ठीक नहीं है—क्योंकि इस प्रकार मानने से अभेदज्ञान भी स्मरण के बाद होता है, ग्रतः उसमें काल्पनिकल्व ग्रायेगा, दूसरा पक्ष जो ज्ञान में शब्दाकारान्तृविद्धत्व है उसका खंडन तो पहिले ही हम कर चुके हैं।

यदि कोई बीच में ऐसा कहे कि "सारा भेदप्रतिभास तो शब्द पूर्वक होता है फिर उसके प्रभाव में वह भेदप्रतिभास भी प्रभावक्प होगा" सो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि विकल्प अर्थात् भेद प्रतिभास और शब्द में कार्यकारणभाव का खंडन पहिले कर आंखे हैं। प्रच्छा-मान भी लेवें कि शब्द प्रीर भेदप्रतिभास में कार्यकारणभाव है तो भी यह बताओं कि शब्द से भेदप्रतिभास उत्पन्न हुआ है ? या भेदप्रतिभास से शब्द उत्पन्न हुआ है ? प्रथम पक्ष में २ प्रश्त हैं — भेदप्रतिभास ग्रकेले शब्द से ही होता है या उससे भेद प्रतिभास होता ही है, ( प्रधात् शब्द से ही भेद प्रतिभास होता है यह प्रश्त प्रक्ष्मयोगण्यवच्छेदकरूप है, तथा उससे भेद प्रतिभास होता ही है यह प्रश्न कियासंगत एवकारबाला होने से वह प्रीर तिसी से भी हो सकता है ऐसा भाव अपकरता है ), प्रात्र शब्द से ही भेद होता है ऐसा माना जावे तो शब्द के प्रभाव में भी भाव खालते ही जो विनयट ग्रांदि प्रनेक स्थानों पर भेदों का प्रहुण होता है वह नहीं होना चाहिये था ? क्योंकि निवकत्व प्रमुक्त के ग्रनत्तर अनेक प्रवृत्तियों हुमा करती हैं—जेसे वेक्यो—वंकेत का स्परण, विवक्षा, प्रयत्त, तालु ग्रादिका परिस्पन्द फिर इनके बाद कम से उत्पन्न होनेवाला शब्द होता है सो वह शब्द विचारा उस प्रथम निविकत्य अवस्था में होता नहीं। शब्द से अनेकत्य का प्रतिभास होता ही है ऐसा दूसरी तरह अवस्था में होता नहीं। शब्द से अनेकत्य का प्रतिभास होता ही है ऐसा दूसरी तरह

भवस्येवेत्यप्ययुक्तमुक्तम् ; 'एकं ब्रह्मण् रूप' इत्यादिशस्दस्य भेदशत्ययजनकत्वे सित धागमास्तस्यैक-त्वश्रतिपत्तेरभावानुषङ्गात् । भेदश्रतिभासान्छस्दे(स्दोऽ)स्तीत्यम्पुपगते चन्ध्रम्योग्याश्रयत्वम् —श्वस्वा-दृभेदश्रतिभासः, भेदश्रतिभासान्छस्द इति । 'षटोयं पटोयम्' इत्यादिभेदश्रतिभासस्य जात्याष्ट्र रूलिक-त्वास्करूपनात्वेन्धभेदज्ञानस्यापि कत्पनात्वानुषङ्गः; तस्यापि सत्तादिसामान्योरूलिक्तित्वात् । प्रसदर्ष-विवयत्व च भेदश्रतिभासस्याधिद्धम्; धर्याक्रमाकारित्यो वस्तुभूतायस्य तत्र श्रतिभासनात् । विसंवात् । दित्यं वाध्यमानत्व च करूपनातक्षण्योतेन प्रत्युक्तम्; तत्यासदर्यविवयत्वादर्यान्तरत्वाऽसमभवात् । सन्यापेक्षत्यार्थस्वरूपावाराण् वानन्तरमेव प्रत्यास्यात्वात् ; यतो स्यवस्यपिद्यत्वात्यापेक्षत्वा प्रवर्तते न स्वस्यायद्यारत्मम् । नापि भेदश्रतिभासस्योषचाररूपं कत्यनात्वा; मुख्यासम्यवे तस्याध्यदर्शनाम्मात्वके विहाद्युचारवत् । न वाभेदवादिना गुरूषं भेदास्युगमोन्त्यप्रसिद्धान्तरसङ्गात् ।

से प्रवधारण करो तो भी अयुक्त है, क्योंकि-"एक ब्रह्मणो रूप" इत्यादि ब्रह्माद्वैत प्रतिपादक जो भ्रापके यहां णब्द है वे भी भेद का प्रतिभास उत्पन्न कराते हैं ऐसा सिद्ध होगा, कारण कि शब्द से भेद होता ही है, ऐसा अवधारण धापने मान लिया है, ग्रतः ग्रागमप्रमाण से जो ब्रह्मा के एकत्व का निश्चय होता था वह सिद्ध नहीं हो सकेगा। भेदप्रतिभास से शब्द होता है, ऐसा मानने पर तो अन्योन्याश्रय दोष आता है, शब्द से भेदप्रतिभास की सिद्धि होगी ग्रीर भेदप्रतिभाससे शब्द की सिद्धि होगी; इसप्रकार दोनों ही सिद्ध न हो सकेंगे। यह घट है, यह पट है इत्यादि भेदों को करने वाले ज्ञानको जात्याद्यहलेखरूप कल्पना माना जाये तो अभेदज्ञान भी काल्पनिक होगा, क्योंकि वह भी सत्तासामान्यरूप जातिका उल्लेखी है। जो ग्रसत ग्रर्थको विषय करती है वह कल्पना है, ऐसा माना जाये सो भी ठीक नहीं, क्योंकि भेद प्रतिभास श्रसत् वस्तु में होता ही नहीं है, अर्थिकया को करनेवाला जो सत्य पदार्थ है, वही भेदज्ञान में भलकता है, इसीप्रकार विसंवादित्व ग्रीर बाध्यमानत्व कल्पना कालक्षराकिया जाय तो उसके – सम्बन्धमें – प्रश्न उत्तर ऊपरके कथन में ही हो गये हैं, क्योंकि ग्रसदर्थ से विसंवादित्व भ्रौर बाध्यमानत्व भिन्न नहीं हैं एक ही हैं, "भ्रन्य की ग्रपेक्षासे मर्थस्वरूप का भवधारमा करना कल्पना है" इस पक्षका भी खण्डन ग्रामी ही कियाजाचुका है, क्यों कि व्यवहार ही ग्रन्थ की ग्रापेक्षा रखता है न कि स्वरूपावधारण, वह स्वरूप तो स्वतः ही प्रतिभासित होता है। उपचारमात्र को यदि कल्पना कहा जावे सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि भेद का प्रतिभास उपचारमात्र नहीं है, देखो ... मुख्य भेदके बिना उपचार भेद भी नहीं बनता है, जैसे कि बालक में सिंह यचानुमानादप्यात्माई तीसिद्धिरियुक्तम्; तत्र स्वतःप्रतिभासमानस्वं हेतुः, परतो वा । स्वत-अत् तुः प्रसिद्धिः । परतभ्रं तुः विरुद्धोऽद्धे ते साध्ये द्वं तप्रसावनात् । 'षटः प्रतिभासते' दृत्यादिप्रतिभासन सामानाधिकरण्य तु निवये विषयिषमंत्योगवारीप्यते, न पुनः प्रतिभासात्मकत्वात् । प्रतिभासनि हि विवयिग्गो सानस्य धर्मः स विषये घटावावध्यारीप्यते । तदस्यशितमित्ततः व प्रतिभासनित्रयाधिकरणु-तम् । तथा व 'सर्प्यमहं वेषि' दृत्यन्तः प्रकाशमानानन्तपर्यायाञ्चतनद्रय्यवृद्वहिःप्रकाशमानानन्तपर्या-याज्वननद्रयमपि प्रतिसत्वन्यम् । 'सर्वं वे चिल्वर ब्रह्मः' दृत्याद्यागानिप नाद्वं तप्रसाधकः; प्रमदे प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावस्यवासम्भवात् । न चागमश्रमाण्यवादिनाः प्रवंबादस्य प्रामाण्यमिषप्रतेतमित-

का उपचार मुख्य सिंह के बिना नहीं होता है, मतलब-सिंह न हो तो उसका उपचार बालक में नहीं होता है; उसी प्रकार मुख्यभेद न हो तो उपचार भेद भी नहीं रहता है। अभेदवादीके यहां मुख्यभेद तो है ही नहीं यदि वह माना जावे तो भ्रद्धैतसिद्धान्त गलत होगा।

श्रापने जो अनुमान से श्रद्ध तवाद की सिद्धि कही थी कि-"यत् प्रतिभासते तत्प्रतिभासान्तः प्रविष्टं प्रतिभासमानत्वात् यथा प्रतिभासस्वरूपं प्रतिभासते च चेतना-चेतनारूप वस्त तस्मात्प्रतिभासान्तः प्रविष्टमिति" को प्रतिभासित होता है. वह प्रतिभास के अन्दर शामिल है, क्योंकि वह प्रतिभासित हो रहा है जैसा कि प्रतिभास का स्वरूप अशेष चेतन, अचेतन पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, अतः वे प्रतिभास के अन्दर शामिल हैं। सो भी भ्रयुक्त है, इस भनुमान में जो प्रतिभासमानत्व हेत् है वह स्वतः प्रतिभासमानत्व है कि परतः प्रतिभासमानत्व है ? स्वतः कहो तो वह हेत् प्रतिवादी की अपेक्षा असिद्ध होगा, क्योंकि वे पदार्थों को स्वतः प्रतिभासमान नहीं मानते हैं, परसे कहो तो विरुद्ध होगा, क्योंकि भद्दीत में साध्य और हेतू ऐसा द्वीत होनेसे वह दैत को ही सिद्ध कर देगा, यदि कोई कहे कि घट प्रतिभासित होता है इत्यादि प्रतिभास का समानाधिकरण्य जो वस्तु के साथ देखा जाता है वह कैसे देखा जाता है ? तो बताते हैं कि विषय में विषयी जो ज्ञान है उसके धर्मका उपचार करके ऐसा कहा जाता है; न कि वहां स्वतः प्रतिभासमानता है इसलिये कहा जाता है, क्योंकि प्रतिभासनज्ञान का धर्म है उसे घटादि विषयमें भारोपित करते हैं, वह आरोप भी इसलिये है कि प्रतिभासन किया के घटादि पदार्थ अधिकरण हैं, तथा-जिस प्रकार "मैं पदार्थको जानता हं" इस प्रकार के ज्ञान में जो "मैं" ग्रह है वह अंत: प्रकाशमान ग्रनन्तपर्याययुक्त चेतन द्रव्य है, उसी प्रकार बहि:प्रकाशमान अनन्त

प्रसङ्गात् । धारमेव हि सकललोकसर्गस्थितिप्रलयहेतुरित्यप्यसम्बाध्यम् ; ग्रद्धैतैकान्ते कार्यकाररणमाव-विरोधात्, तस्य द्वैताविनामावित्वात् । निराकृतं च नित्यस्य कार्यकारित्वं शब्दार्द्वतिवचारप्रकमे ।

किममं चासी जगद्वं चित्र्य विद्याति ? न तावद्य्यसनितया; स्रप्रेसाकारित्वप्रसङ्गात्, प्रेष्ताकारित्वप्रसङ्गात्, प्रेष्ताकारित्वप्तं प्रयोजनवत्तया व्यावत्यात् । कृप्या परोपकारायं तत् करोतीति चेत्; न; तद्य्यतिरेकेण् परस्याऽसस्यात् । सस्ये वा-नारकादिदुःखितप्राणिविधानं न स्यात्, एकान्तमुखितमेवाखिलं जगज्जन्येत् । किन्तु, सृष्टे प्रागनुकस्प्यप्राण्यभावात् किमालस्य तस्यानुकस्पा प्रवत्ते येनानुकस्पावधादयं स्रष्टा करूपेत ? प्रमुकस्पावधाद्यास्य प्रवृत्ती देवमनुष्याणां सदास्युद्ययोगिना प्रलयविधानविरोधः, दुःखितपाणिनामेव प्रलयविधानानृषङ्गान् । प्राण्यदृष्टापेक्षोऽसी सुखदुःखसमन्वितं जगत् जनयतीस्य-

पर्यावयुक्त अचेतन द्रव्य को भी मानना चाहिये। "सर्व खिल्वद" इत्यादिरूप आपका आगम भी अद्वैत सिद्ध नहीं करता है, देखो-अभेदपक्ष में तो प्रतिपाद्य (शिष्य) प्रतिपादक (गुरु) यह भेद ही असम्भव है। आगम प्रमाणवादी को आगमक स्तुतिरूप या प्रथसारूप वचनों को सत्य नहीं मानना चाहिये, अन्यथा अतिप्रसग आवेगा, (पत्यर पानी में तैरता है, बन्धा मणि को पिरोता है इत्यादि अतिशयोक्तिपूर्ण वचनों को सत्य यानने का अविप्रसंग आता है। ब्रह्मा ही सभी लोगों की ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति, स्थिति और नाश का कारएा है यह मानना भी गलत है, क्योंकि अद्वैत में कांकारणभाव का विरोध है, वह कार्यकारणभाव तो द्वैत का अविनाभावी है; अर्थात् एक कारण और एक कार्य इस प्रकार दो पदार्थ तो हो हो जाते हैं, तथा नित्य स्वभावी ब्रह्मा कार्य को कर नहीं सकता यह वात शब्दादित के प्रकरण में वता चके हैं।

ग्रच्छा-यह बताग्रो कि यह ब्रह्मा जगत् को विचित्र-नानाक्कप क्यों रचता है? ग्रादत के कारण वह ऐसा होकर रचता है तो वह अप्रेक्षावान होगा, क्यों कि बुद्धिमान तो प्रयोजनवध ही कार्य में प्रवृत्ति करते हैं न कि ग्रादत से लाचार होकर करते हैं । कृपा के वश हो परोपकार करने के लिये ब्रह्मा जगत् को रचता है यदि ऐसा कहो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को छोड़कर और कोई दूसरा है ही नहीं, फिर वह किसका उपकार करे ? ग्रच्छा तो ब्रह्मा जगत रचना करता है तो फिर उसे नारक आदि दुःसी प्राण्यों को नहीं बनाना चाहिये था सभो सुझी ही जीव बनाना चाहिये था, दूसरी बात यह है कि सृष्टि के पहिने ग्रनुकम्प्य-ग्रनुकम्पा योग्य प्राण्यों ही नहीं था तो किसकी ग्रपक्षा लेकर उस ब्रह्मा को ग्रनुकम्पा उपपन्न हुई ? जिससे कि ब्रह्मा द्या

प्यसङ्गतम् ; स्वातन्त्र्यव्याघातानुषङ्गात् । समर्थस्वभावस्यासमर्थस्वभावस्य वा नित्यैकरूपस्य वस्तुनो-ऽन्यापेक्षाऽयोगाच । ग्रदृष्टवशाच जगदै वित्र्यसम्भवे-किमनेनान्तर्गंडुना पोडाकारिएा ? प्रदृष्टिपेक्षा चास्यानुषपन्ना, किं त्ववधीरएामेवोपपन्नम्, ग्रन्यचा कृपालुत्वव्याघातप्रसङ्गः । न हि कृपालवः परदुःस्वं तद्वे तुं वाऽन्विच्छन्ति, परदुःस्वतःकारएावियोगवाञ्छयेव प्रवृत्तेः।

ननु यथोर्णनाभो बालादिविधाने स्वभावतः प्रवत्तंते, तथात्मा जगद्विधाने इत्यय्यसत्; उर्णनाभो हि न स्वभावतः प्रवत्तंते । कि तहि ? प्राणिभक्षर्णलाम्पट्यात्प्रतिनियतहेतुसम्भूतत्या कादा-चित्कात् । 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति' इति निन्दावादोप्यनुपपन्नः; सकलप्राणिनां भेदप्राहकत्वेनैवाखिलप्रमाणानां प्रवृत्तिप्रतितेः ।

के वश होकर जगत की रचना करे। मान लिया जावे कि अनुकम्पा से वह जगत की रचना करता है, तो देव, मनुष्यादि सुखी प्राणी का नाश क्यों करता है? दु खी प्राणी का ही उसे नाश करता था, कही कि प्रत्येक प्राणी के भाग्य की अपेक्षा लेकर सुख और दु:खमय जगन् की वह रचना करता है सो ऐसा कथन भी असगत है, क्योंकि ऐसे तो ब्रह्माजी की स्वतन्त्रता का व्याघात हो जावेगा। व्यक्ति समर्थ हो चाहे असमर्थ हो, जो नित्य एक स्वरूप है वह अन्य की अपेक्षा रखता ही नहीं, यदि रखता है तो वह नित्य और एक रूप नहीं कहलावेगा। तथा यदि अहण्ट के वशसे ही जगन् भें विचित्रता आती है तो फिर यह बीच भें दु.खदायी शरीर के भीतर के फोड़े के समान बहाा को क्यों मानते हो, तथा अहण्ट की अपेक्षा बृह्मा के बन ही नहीं सकती है, क्योंकि यदि बृह्मा को किसी का भला करना है और अहण्ट उसका ठीक नहीं है तो बह उसका भला नहीं कर सकता, इस तरह अहण्टाधीन बृह्मा को कहने पर उसकी अवज्ञा—अपमान करना है, बृह्मा स्विद स्वतन्त्र होता तो मला करता, स्वतन्त्र रहकर ही यदि बहू दया नहीं करे तो उसमें कृपालुता खतम हो जाती है, क्योंकि ययावान् व्यक्ति दूसरों के दु:ख अथवा दु:ख के कारणों को तो चाहते नहीं, उनकी तो दूसरे के दु:ख दूर करने में ही अवृत्ति होती है।

श्रंका—जैसे मकड़ी स्वभाव से जाल बनाती है वैसे ही बृह्या जगत् की रचना करने में स्वभावतः प्रवृत्त होता है ?

समाधान — यह कथन गलत है, क्योंकि मकड़ी स्वभावतः जाल नहीं बनाती, किन्तु प्रतिनियत भूख घादि के कारण वह कभी कभी प्राणी भक्षण की आसक्तिरूप कारण को लेकर जाल बनाती है। सभोक्तम्—'म्राहुर्विषातृप्रत्यक्षम्' इत्यादि; तत्र किमिदं प्रत्यक्षस्य विषातृत्वं नाम-सत्तामात्रा-वयोषः, म्रसामारत्यवस्तुस्वरूपरिच्छेदो वा? प्रथमपक्षोऽपुक्तः, नित्यनिरंशव्यापिनो विशेषनिर-पेक्षस्य सत्तामात्रस्य स्वप्नेप्यक्षतेतेः लरविषात्गवत् । द्वितोयपक्षे तु-कथं नादं तप्रतिपादकागमस्याष्य-क्षवाभा? भावभेदबाहुकत्वनैवास्य प्रवृत्तोः, ग्रन्थयाऽसाधारत्यवस्तुस्वरूपपरिच्छेदकत्वविरोगः ।

यच्च भेदो देशभेदास्स्यादित्याधुक्तम्; तदप्यसङ्गतम्; सर्वत्राकारभेदस्यवाधभेदकस्वोपपत्ते । यत्रापि देशकालभेदस्तत्रापि तद्रूपतयाऽऽकारभेद एवोपलक्यते । स चाकारभेदः स्वसामभीतो जातोऽह-महीमकमा प्रतीयमानेनात्मना प्रतीयते । प्रसामिषध्यते चात्मा सुखश्चरीरादिक्यतिरिक्तो जोवसिद्धि-प्रपट्टके । कथ चाभेदसिद्धस्तस्त्रतिपत्तावयस्य समानस्वात्; तथाहि – प्रभेदोऽर्थानां देशामेदात्,

"जो व्यक्ति बृह्या में नाना भेदों को देखता है वह यम से मृत्यु को प्राप्त करता है"ऐसा जो निन्दा वाक्य कहा है वह भी ठीक नही है, क्यों कि समस्त प्राणियों के प्रमाणभूत ज्ञान पदार्थों को भिन्न भिन्न रूप से ही ग्रहण करते है यह बात प्रतीति-सिद्ध है।

बहावादी ने कहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण विधिरूप ही होता है इत्यादि-सो उसमें यह बताइये कि प्रत्यक्ष में विधानत्व है क्या ? सत्तामात्र को जानना विधानत्व है ग्रथवा असाधारण वस्तूस्वरूप को जानना विधातृत्व है ? प्रथम पक्ष श्रयुक्त है, क्योंकि नित्य, निरंश व्यापी भीर विशेष से रहित ऐसा सत्तामात्र तत्त्व स्वय्न में भी दिखायी नहीं देता है, जैसे कि गधे के सींग दिखाई नहीं देते । द्वितीय पक्ष में अद्वैत प्रति-पादक ग्रागम में बाधा आवेगी, क्योंकि ग्रसाधारण वस्तुस्वरूप का ग्रहण तो वस्तुम्रों के भेदों को ग्रहण करके ही प्रवृत्त होता है, नहीं तो उसे ग्रसाघारण वस्तुस्वरूप का परिच्छेदक ही नही मानेंगे। पहिले जो महैतवादी ने पूछा था कि "देशभेद से म्रथवा कालभेद से भेद का ग्रहण होता है इत्यादि" सो यह कथन भी ग्रसंगत है, क्योंकि सभी चेतन ग्रचेतन वस्तुओं में ग्राकारों के भेदों से ही भेद माना गया है। जहां भी देशभेद या कालभेद है, वहां भी उस रूप से ग्राकारभेद हो दिखाई देता है, यह भ्राकारभेद तो अपनी सामग्री के निमित्त से हुआ है, और वह "मैं ऐसा हूं या मेरा यह स्वरूप है" इस प्रकार से प्रतीत होता है, ग्रात्मा शरीर ग्रादि से भिन्न है यह बात हम जीवसिद्ध-प्रकरण में सिद्ध करने वाले हैं। तथा—ग्रभेदिसिद्धि में यही ऊपर के प्रश्न समानरूप से ही ग्राते हैं ग्रर्थात् –हम पूछते हैं कि -ग्राप पदार्थ में अभेद मानते हो सो क्यों ? देश का अभेद होने से या काल का अथवा ग्राकार का ग्रभेद होने से ? देश ग्रभेद से

कालाभेदात्, श्राकाराभेदाद्वा स्थात् ? यदि देशाभेदात्; तदा देशस्यापि कृतोऽभेदः ? श्रम्यदेशाभेदा-च्वेदनवस्या । स्वतश्चे दर्यानामिप स्वत एवाभेदोऽस्तु कि देशाभेदादभेदकरुपनया ? इत्यादिसर्वेमत्रापि योजनीयम् । तस्मात्सामान्यस्य विशेषस्य वा स्वभावतोऽभेदो भेदो वास्यूपगन्तव्यः ।

यज्वेदमुक्तम्-'यत एवाविद्या ब्रह्माग्रोऽयांन्तरभूता तत्त्वतो नास्त्यत एवाकी निवस्येते' इत्यादिः तदस्यसारम्; यतो यद्यवस्तुसत्वा कथमेषा प्रयत्ननिवर्तनीया स्थात् ? न ह्यवस्तुसत्वः शवशृङ्गादयो यत्ननिवर्त्तनीयत्वमनुभवन्तो हृष्टाः । न वास्यास्तत्त्वतः सद्भावे निवृत्त्यसम्भवः; घटादीनां सतामेव निवृत्तिप्रतीतेः । न वाविद्यानिमितत्वेन घटग्रामारामादीनामपि तत्त्वतोऽसत्त्वम्; घत्योऽन्याश्रयानु- पङ्गात्-प्रविद्यानिमितत्वे हि घटादोनां तत्त्वतोऽसत्त्वम्, तस्माञ्चाविद्यानिमितत्वमिति । ग्रभेदस्य-

कहो तो वह देश अभेद भी कहां से हुआ ? अन्य देश के घ्रभेद से कहो तो अनवस्था दोष आता है, स्वतः घ्रभेद कहो तो पदार्थ में भी स्वतः ग्रभेद मानो, देश अभेद से पदार्थ में अभेद मानने की क्या ध्रावश्यकता है ? इत्यादि सारे हमें दिये गये दूषण घ्रभेद पक्ष में भी समान हैं, इसलिये सामान्य हो चाहे विशेष-दोनों में भी स्वभाव से ही अभेद ग्रथवा भेद मानना चाहिये।

बृह्मवादी ने जो कहा था-कि "भ्रविद्या बृह्मा से भिन्न कोई वास्तविक पदार्थं नहीं है, इसलिये वह नष्ट होती है इत्यादि"-सो यह कथन भी असार है, क्योंकि यदि ग्रविद्या भ्रवस्तुरूप असत् है तो उसे प्रयत्न पूर्वक क्यों हटानी पड़ती हैं? भ्रवस्तुरूप खरगोशश्रृङ्ग भ्रादि क्या प्रयत्न पूर्वक हटाये जाते हुए देखे गये हैं ? या देखे जाते हैं?

शंका-श्रविद्या वास्तविक होगी तो उसे कैसे समाप्त किया जा सकेगा?

समाधान — यह कथन — ऐसी शका ठीक नहीं है। देखिये — घटादि सत् होकर भी समाप्त किये जाते हैं कि नहीं ? वैसे ही अविद्या सत् होवे तो भी हटायी जा सकती है, आप ऐसा भी नहीं कहना घट, प्राम, बगीचादि प्रविद्या से निर्मित हैं। मतः असत् हैं और इसी कारण से उन्हें भी हटा सकते हैं सो ऐसे तो अन्योग्याश्रय दोष म्रातः असत् हैं प्रोर इसी कारण से उन्हें भी हटा सकते हैं सो ऐसे तो अन्योग्याश्रय दोष म्राता है म्रवांत् पटादिकों में म्रविद्या से निर्मितपना सिद्ध हो तब उनमें म्रसत्व सिद्ध हो भीर असत्व सिद्ध हो तब उनमें प्रसत्व सिद्ध हो भीर असत्व सिद्ध हो प्राचा वहा स्वांत की स्वांत प्रस्ता है, मतः वह वास्तविक हैं" इस पक्ष में भी वही म्रन्योन्याश्रय दोष म्राता है, म्रवांत् पहिले विद्या परमार्थभूत है यह वात सिद्ध हो तब म्रभेद विद्या के द्वारा पैदा है यह कथन सिद्ध होने पर विद्या में

विद्यानिर्मितत्वेन परमार्थेसस्वेपि श्रन्योन्याश्रयोः द्रष्टश्यः । न चानाद्यऽविद्योच्छेदे प्रागमायो दृशन्तः; वस्तुत्र्यतिरिक्तस्यानादेस्तुच्छस्वभावस्याःसद्धेः ।

यदिष-'तत्वज्ञानप्रागमावरूपैवाविद्या' इत्याद्यमिहितम्; तवत्यभिधानमात्रम्; प्रागमावरूपत्वे तस्या भेदज्ञानलक्षर्यकायांत्वादकत्वामावानुषङ्गात्, प्रागमावस्य कार्योत्पत्ती सामध्यसिम्भवात् । न हि चटप्रागमावः कार्यमुत्पादयन्दृष्टः । केवलं घटवत् प्रागमाविनाशमन्तरेर्ण तत्त्वज्ञानलक्षर्णं कार्य-भेव नोत्पद्यते । भ्रय न भेदज्ञानं तस्याः कार्यम्, किर्ताहृ भेदज्ञानस्वमावैवासी, तलः, एवं सित प्रागमावस्य भावान्तरस्वमावतानुषङ्गात् । न च ज्ञानस्य भेदाभेदग्रहुणकृता विद्यतरुव्यवस्या,

परमार्थता सिद्ध हो, इस तरह श्रभेद विद्यानिर्मित है यह बात सिद्ध नहीं होती है। अनादि अविद्या का नाश होने में आपने प्रापभाव का हष्टान्त दिया है सो वह गलत है, क्योंकि वस्तु से भिन्न सर्वथा अनादि तुच्छामावरूप इस प्रापभाव की असिद्धि है।

तथा — झापने जो ऐसा कहा है कि "तत्वज्ञान का प्रागभाव ही स्रविद्या है" सो केवल कथन मात्र है, यदि स्रविद्या को प्रागभावरूप माने तो उससे भेदज्ञान लक्ष्मण कार्य की उत्पन्ति नहीं होगी, क्यों कि प्रागभाव में कार्य को उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं है, प्रागमाव के नाश हुए बिना जैसे घटरूप कार्य नहीं होता वैसे ही स्रविद्यारूप प्रागमाव का नाश हुए बिना उत्पन्न कार्य उत्पन्न ही नहीं होता है।

भावार्य — जैसे घट का प्रागमाव घटरूप कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती है, उसी प्रकार विद्या का प्रागमावरूप अविद्या विद्यारूप कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती, मतलब — वस्तु का जो प्रागमाव है उसका नाश हुए बिना ग्रागमाने कार्य नहीं होता है, जैसे कि घट का प्रागमाव जो स्थास कोश, कुशूल है उनका नाश हुए बिना घट नहीं बन सकता, उसी प्रकार प्रविद्या का नाश हुए बिना विद्या उत्पन्न नहीं हो सकती, ग्रीर एक बात यह है कि घटादि वस्सु का जो प्रागमाव है उसका नाश होने मात्र से ग्रागमी घटादि पर्यायरूप कार्य हो ऐसी भी बात नहीं है, अर्थात् घट का प्रागमाव को कोशकुशूल है उसे यों हो बिगाड़ कर खतम कर दिया घटाकर नहीं बना ऐसा तो हो सकता है, पर इतना जरूर है कि प्रागमाव के नाश हुए बिना ग्रागमान को कोशकुशूल है उसे यों हो बिगाड़ कर खतम कर दिया घटाकर नहीं बना ऐसा तो हो सकता है, पर इतना जरूर है कि प्रागमाव के हाश हुए बिना ग्रागमाने कार्य नहीं होता है, ग्रतः तत्त्वज्ञान का प्रागमान श्रविद्या है पैसा कहना गलत है।

भाप यदि कहें कि भेदज्ञान भ्रविद्या का कार्य नहीं है, किन्तु भेदज्ञान स्वभावरूप अविद्या है, सो ऐसा कहना ठोक नहीं न्ययोंकि ऐसी मान्यता में भ्रापको संवादविसंवादकृतस्वात्तस्य सत्येतरस्वध्यवस्थायाः । सवादश्चः भेदाभेदञ्चानयोवस्तुभूतार्थप्राहकत्वात्तुत्यः इत्युक्तम् ।

यदण्डुक्तम्-भिन्नाभिन्नादिविचारस्य च वस्तुविषयस्वात्' इत्यादिः तत्राविद्यायाः किमवस्तु-त्वाद्विचारागोचरत्वम्, विचारागोचरत्वाद्वाऽवस्तुत्वं स्थात् ? न तावद्यदवस्तु तत्तद्विचारियतुमधा-वयम्; इतरेतराभावादेरवस्तुत्वेऽपि 'इदमित्वम्' इत्यादिबाब्दशतिभासलक्षस्पविचारविषयत्वात् । नापि विचारागोचरत्वेनावस्तुत्वद्; इक्षुसीरादिमाधुर्यतारतम्यस्य तज्जनितसुक्षादितारतम्यस्य वा

हमारे समान प्रागभाव को भावान्तर स्वभावरूप मानना पडेगा। तथा ज्ञान में भेद-ग्रहण और अभेदग्रहण के द्वारा विद्या और भविद्या की व्यवस्था नहीं होती अर्थात जो ज्ञानभेद को ग्रहरा करे वह अविद्यारूप है और जो ज्ञान ग्रभेद का ग्राहक है वह विद्यास्वरूप है ऐसा नियम नहीं है; किन्तू संवाद और विसंवाद के द्वारा ही ज्ञान में सत्यता ग्रीर ग्रसत्यता की व्यवस्था बनती है, मतलब-जिस ज्ञान का समर्थक ग्रन्य ज्ञान है वह सत्य है और जिसमें विसंवाद है वह ग्रसत्य है, यह संवादकपना भेदज्ञान श्रीर श्रभेदज्ञान दोनों में भी संभव है, क्यों कि दोनों ज्ञान वास्तविक वस्तू के ग्राहक हैं। जो कहा है कि भिन्न और ग्रमिन्नादि विचार वस्तु में होते हैं, अविद्या ग्रवस्तु है, ग्रतः उसमें भिन्नादि की शंका नही करना इत्यादि-सो उस विषय में-हम प्रश्न करते हैं कि ग्रविद्या श्रवस्तु होने से विचार के अगोचर है या विचार के अगोचर होने से श्रविद्या अवस्तु है ? अविद्या विचार के अगोचर है क्योंकि वह अवस्तु है ऐसा तो कह नहीं सकते क्योंकि जो जो ग्रवस्तूरूप है वह वह विचार के ग्रगोचर है ऐसा नियम नहीं है, देखिये-इतरेतराभाव म्रादि म्रवस्तूरूप हैं तो भी "यह इस प्रकार है" इत्यादिरूप से वे षाब्दिक प्रतिभास रूप विचार के गोचर होते ही हैं, मतलब — इतरेतराभाव का लक्षण तो होता हो है, जैसे-एक में दूसरी वस्तु का स्रभाव वह इतरेतराभाव है इत्यादिरूप से अभाव का विचार किया ही जाता है। विचार के ग्रगोचर होने से अविद्या ग्रवस्तू है ऐसे दूसरे पक्षवाली बात भी नहीं बनती देखी-गन्ना दूध श्रादिकी मिठास की तरतमता भाषवा उनके चलने से उत्पन्न हुए मूख की तरतमता 'यह इतनी ऐसी है' इस प्रकारसे दूसरे व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती है, तब भी वे हैं तो वस्तुरूप ही, वैसे ही वह श्रविद्या विचार के अगोचर होने मात्र से भ्रवस्तुरूप वहीं हो सकती है। तथा-यह जो भिन्ना-भिन्न का विचार किया जाता है वह प्रमाण है कि अप्रमाण है ? यदि प्रमाण है तो उस प्रमाणभूत विचार की बो विषय नहीं है ऐसी प्रविद्या का सत्व कैसे हो सकता है,

'इदिमिरवाम्' इति परस्मै 'निर्वेष्ट्रमशस्यत्वेषि वस्तुरूपत्वप्रसिद्धः । किन्ता, प्रयं पिन्नाभिन्नादिविचारः प्रमारणम्, द्रप्रमारण् वा ? यदि प्रमारणम्; तेनाविषयोक्ततायाः कवमविद्यायाः सत्त्वम् ? तदसत्त्वे च कवं मुमुकोस्तद्युष्टिद्धत्त्वे प्रयासः फलवान् ? प्रयाप्रमारणम्; कवं तहि तस्य वस्तुविषयस्वम् ? यतो 'भिन्नाभिन्नादिविचारस्य वस्तुविषयस्वान्' इत्यभिषान गोभेत ।

यशोक्तम्-'प्रथा रजोरजोन्तराणि' इत्यादि; तदप्यसमीचीनम्; यतो बाध्यबाघकमावाभावे कथं अवल्यमननादिलक्षणाऽिवद्याऽविद्याः प्रथमयेत् ? बाध्यबाधकभावश्च सतोरेव प्रहिनकुलवत्, न रवसतोः शशास्वविदाख्यवत् । दैवरक्ता हि किशुकाः केन रज्यन्ते नाम । विद्यमानमेव हि रजो रजो-नतरस्य स्वकार्यं कुर्वतः सामध्यपिनयनद्वारेल् बाधकं प्रसिद्धम्, विषद्वस्यं वा उपयुक्तविषद्वयसामध्यी-

ग्रीर वह ग्रसत है तो उसका नाग करने के लिये मुमुक्ष जीवों का प्रयत्न सफल कैसे होगा ? यदि भिन्न ग्रादि का विचार ग्रथमाण है ऐसा कहो तो स्वतः ग्रथमाणभूत विचार वस्तुको विषय करने वाला कैसे हो सकता है, जिससे ग्रापका वह कथन गोभित हो कि भिन्नाभिन्न विचार तो वस्तु विषयक होता है; ग्रविद्या वास्तविक है नहीं, इत्यादि ।

आपने अविद्या से अविद्या का नाश होता है इस बात को समक्ताने के लिये चूलि आदि का हष्टान्त दिया है सो असत् है, क्योंकि बाध्यवाधकमाव हुए विना श्रवणमननादिरूप अविषा अनादि अविद्या का नाण कैसे करेगी ? प्रथित श्रवणमननादिरूप अविद्या और अनादि अविद्या का नाण कैसे करेगी ? प्रथित श्रवणमननादिरूप अविद्या और अनादि अविद्या का का प्रथम में सर्प नोले की तरह वेर है कि जिससे यह उसे खतम करती है, तथा ऐसा वैररूप वाध्य वाधकभाव भी मौजूद वस्तु में ही होता है असत् में नहीं । वया खरगोश के सींग और घोड़ के सींग में बाध्य वाधकभाव होता है। देव से रंगे कि कुकों को कौन रंगाता है अर्थात् के हिं रहीं रंगाता है, वेसे ही असत्वरूप दोनों अविद्या—एक अनादि की अविद्या और इसरी तत्वश्रवणादिरूप अविद्या के बीच में बाध्य वाधकभाव कौन उपस्थित कर सकता है ? अर्थात् नहीं कर सकता है। विद्यमान रज ही कलुपता कार्य को करती हुई भिन्न रज के सामध्यं को दूर करके बाधकरूप से प्रसिद्ध होती है, एक विष भी दूसरे विष के सामध्यं को खतम करने में उपयोगी नहीं है।

किञ्च — भेद का नाश नहीं हो सकता है, क्योंकि ग्रभेद की तरह वह भी वस्तुस्वभाववाला है, ग्रतः उसका नाश करना ग्रसम्भव है। पनयने चरितार्थंत्वादस्रमलादिसदृश्यतमा न कार्यान्तरकरणे तत्प्रभवतीति । न च भेदस्योच्छेदो घटते; वस्तुस्वभावतयाऽभेदवत्तस्योच्छेत्नुमलक्ते:।

भावार्य — बह्याई तवादी ने सारा विश्व एक ब्रह्मस्वरूप है इस प्रकार के ब्रद्ध त को सिद्ध करते समय सबसे पहिले प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित किया था—कि प्रत्येक व्यक्ति को आंख खोलते ही एक प्रखण्ड प्रभेदरूप जो कुछ प्रतीत होता है वह ब्रह्म का स्वरूप है, सभी पदार्थ प्रतिभासित होते हैं ब्रीर प्रतिभास ही ब्रह्म का लक्षण है, ग्रतः श्रनुमान से भी बृह्मतत्त्व सिद्ध होता है। श्रागम में तो प्रसिद्ध है ही कि —

"सर्व खल्विदं बृह्य नेह नानास्ति किंचन । श्राराम तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन ।।

इस प्रकार प्रत्यक्ष, अनुमान और ग्रागम से बह्याद्वैत को सिद्ध कर तर्क-यक्तियों के द्वारा भी सिद्ध करना चाहा है, इसमें उन्होंने पदार्थों में दिखाई देने वाले प्रत्यक्ष भेदों का-प्रत्यक्ष प्रमाण से पदार्थों में दिखाई देने वाले भेदों का-ग्रसत्य ग्रर्थात प्रतीति से विरुद्ध तरीके से प्रभाव किया है। बह्या जगत् रचना को किस कारण से करता है, इस बात को समफाने के लिये-समर्थन करने के लिये-मकड़ी श्रादि का उदाहरण दिया है, विद्या ग्रीर ग्रविद्या की भी चर्चा की है जो कि मनोरंजक है, ग्रन्त में अविद्या से ही भविद्या का नाश कैसे होता है इसके लिये रज भीर विष का उदाहरए। देकर बह्माद्वैत सिद्ध किया है, इन सभी प्रमाण और युक्तियों का जैनाचार्य ने श्रपनी स्याद्वादवाणी से यथास्थान सुयुक्तिक खण्डन किया है। प्रत्यक्षप्रमाण साक्षात ही यह घट है यह पट है इत्यादि भेदरूप कथन करता है, न कि अभेदरूप। धनुमान से अभेद सिद्ध करना तो दूर रहा किन्तु उसी अनुमान से ही साध्य भीर हेत रूप द्वीत-भेद दिखायी देता है, आगम में जहां कहीं ब्रह्म के एकत्व का वर्णन है वह मात्र ग्रतिशयोक्ति रूप है. वास्तविक नहीं है. बहा को तर्क से सिद्ध करना तो नितरां प्रसंभव बताया है। जब पदार्थों में भेद स्वतः ही है अर्थात प्रत्येक वस्तु स्वतः धन्य वस्तु से भपना पृथक धस्तित्व रखती है तब उनको हम धभेद रूप कैसे कह सकते हैं... सिद्ध कर सकते हैं। मकडी धादि प्रांगी स्वभाव से जाल नहीं बनाते हैं, किन्तु माहारसंज्ञा के कारण ही उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, मतः इस उदाहरण से

ंतृ स्वजावस्थायां भेषाभावेऽपि भेदमितमासो दृष्टस्तती न पारमाधिको भेवस्तत्मितिमासो वा; इत्यभेदेपि समानम् । न सनु तदा विशेषस्थैवाभावो न पुनस्तदृब्धापकसामान्यस्य; धन्यया कूर्य-रोमादीनामसस्विपि तद्व्यापकस्य सामान्यस्य सस्वप्रसङ्गः । कयं च स्वप्नावस्थायां भेदस्यासस्वम् ? बाध्यमानस्वाच्चेद्; द्वीहि त्राप्यवस्थायां तस्याबाध्यमानस्वात् सस्वमस्तु । एकत्रास्य बाध्यमानस्वो-पसम्भास्तवंत्रासम्वे त्र,स्थाश्वादो पुरुषप्रस्थयस्य बाध्यमानस्वेनासस्यतोपसम्भात् धारमन्यप्यसस्यस्व-प्रसङ्गः। ततो बाध्यवस्थायां स्वप्नावस्थायां वा यत्र बाधकोदयस्तदसस्यम्, यत्र तु तदभावस्तसस्यम-मृषुप्रगनत्रथ्यम् ।

"ब्रह्मा सृष्टि रचना करता है" यह सिद्ध नहीं होता है, प्रविद्या को प्रविद्या तभी नाश कर सकती है जब दोनों सद्भावरूप हों, किन्तु प्रदेतवादी अनेक वस्तुओं को मान नहीं सकते, प्रतः विष या रज का दृष्टान्त देकर अविद्या का प्रभाव करना सिद्ध नहीं होता है, इस प्रकार ब्रह्मवादी के प्रखंड ब्रह्मतत्त्व के स्याद्वादकपी वज्र के द्वारा सहस्रवः खंड हो जाते हैं।

शंका—स्वप्न अवस्था में घट पट ग्रादि भिन्न भिन्न वस्तु नहीं रहती है फिर भी भेद दिलाई देता है, इसलिये पदार्थों में भेद ग्रौर उन भेदों को ग्रहण करने वाला ज्ञान इन दोनों को हम पारमार्थिक नहीं मानते हैं।

समाधान—इस प्रकार का कथन तो इम ग्रभेद के विषय में भी कर सकते हैं। ग्रथीत् कहीं स्वप्नावस्था में ग्रभेद दिखाई देता है, अतः ग्रभेद वास्तविक नहीं है, स्वप्नावस्था में विशेष अर्थात्—भेद का ही अभाव है ऐसी तो बात नहीं है, वहां तो उस विशेष रूप भेद-च्याप्य का ज्यापक जो सामान्य प्रभेद है उसका भी अभाव है, यदि विशेष के ग्रभाव में सामान्य का अभाव नहीं माना जायगा तो बढ़ा भावरो दोष घावेगा, देखिये—कछुवे में रोम (केशों) का ग्रभाव होनेपर भी उसका ज्यापक रोम सामान्य वहां है ऐसा कहना पड़ेगा, स्वप्न प्रवस्था में भेद का ग्रभाव है यह कैसे जाना जाता है यह ग्राप ग्रवेतवादी को बताना चाहिये—यदि कही कि स्वप्नका भेद वाधित होता है अतः उसे प्रभावरूप मानते हैं, तब लो जाग्रत भवस्था में विखाई देनेवाला भेद प्रवाधित होते है सस्य मान सीजिये, बात्र स्वप्नावस्था में विखाई देनेवाला भेद प्रवाधित होते है सस्य मान सीजिये, बात्र स्वप्नावस्था में भेद वाधित होते है सत्य उसका अभाव करोगे—तो ठीक नहीं होगा। फिर तो स्व-

ननु बायकेन ज्ञानमपहिबते, विषयो वा,फलंवा ? न तावद ज्ञानस्यापहारो युक्तः; तस्य प्रतिभातस्यात् । नापि विषयस्य; धत एव । विषयापहारध्य राज्ञां धर्मो न ज्ञानानाम् । फल्क्स्यापि स्नानपानावगाहनादैः प्रतिभातस्यात्रापहारः । वायकमपि ज्ञानम्, धर्मो वा ? ज्ञामं चेत् तस्किर्सज्ञान-

चित् स्थाणु आदि में पुरुषज्ञान बाधित होने से झसत्य है तो स्वयं झपने में होने वाला पुरुषत्व का ज्ञान प्रसत्य कहलावेगा । इसिलये निष्कर्ष यह निकला कि जाग्रत अवस्था हो चाहे निद्रित अवस्था हो जिसमें बाधा ग्राती है वह ज्ञान या वस्तु असत्यरूप कहलावेगी तथा जिसमें बाधा उपस्थित नहीं होती है वह बस्तु वास्तविक हो होगी ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिये।

भावार्ष — ब्रह्मवादी का कहना है कि स्वप्न में देखे गये पदार्थ के समान ही ये प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले पदार्थ काल्पनिक हैं किन्तु यह उनका कहना सर्वथा गलत है, निद्रित श्रवस्था में देखे गये पदार्थ श्रयंक्रिया रहित होते हैं, श्रतः वाधित होने से वे श्रयस्य माने जाते हैं, किन्तु जाग्रत श्रवस्था में दिखाई देने वाले पदार्थ ऐसे नहीं होते हैं—उनसे श्रयंक्रिया भी होती है श्रयांतु जाग्रत श्रवस्था में जल रहता है उससे पिपासा शांत होती है अतः वह जल वास्तविक ही है, इसलिये वस्तुभों को हथ श्रनेक भेद रूप मानते हैं।

प्रव धागे कोई परवादी धपना लंबा चौड़ा पक्ष रखता है—कहता है कि जैन ने जो ऐसा कहा है कि जहांपर बाधा आती है उसे सत्य नहीं मानना चाहिये धौर जहां पर बाधा नहीं आती है उसे सत्य हो मानना चाहिये—सो इस पर प्रश्न होता है कि बाधक प्रमाण के द्वारा किस बस्तु को बाधित किया जाता है—जान को या विषय को या कि फल को ? अर्थात् प्रथम ओ बस्तु का प्रतिभास हुआ है उसमें दूसरे जान से बाधा धाई सो उस द्वितीयज्ञान ने प्रथमजान को बसत्य ठहराया या उसके द्वारा जाने गये पदार्थ को ध्रयवा उस जान के फल को ? प्रथमजानको दूसरे बाधकज्ञान ने बाधित किया सो ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि बह तो प्रतिआसित हो चुका अब उसमें बाधा देना हो व्यथं है। उस प्रथम जान के विषय को बाधित करना भी शक्य नहीं है क्योंकि वह भी जान में फलक ही चुका है। एक बात यह भी है कि विषय सर्थात्व परार्थ में बाधा देना उस का ध्रपहार करना ये तो काम

विषयम्, भिन्नविषयं वा ? तत्र समानविषयस्य संवादकत्वमेव न वाधकत्वम् । न खनु प्राक्तनं घट-झानभुत्तरेस्य तद्विषयज्ञानेन बाध्यते । भिन्नविषयस्य वाधकत्वे चातिप्रसङ्गः । अर्थोऽपि प्रतिभातः, अन्नविभातो वा वाधकः स्यात् । तत्राद्यविकत्योऽभुक्तः; प्रतिभातो ह्ययंः स्वज्ञानस्य सत्यतामेवाव-स्थापयति, यथा पटः पटजानस्य । द्वितीयविकत्येऽपि 'श्रप्रतिभातो वाधकश्च' इत्यन्योन्यविरोधः । न हि स्रतिवास्त्रमञ्जतिभात कस्यचिद्वाधकम् । किन्य, क्वचित्रकट्याचित्रकस्यचिद्वाध्यवाधकभावाभावाभ्यो

राजा का है, ज्ञानों का ऐसा कार्य नहीं है। प्रथमज्ञान का फल भी बाधित नहीं होगा, वह स्नान, पान, भवगाहन भ्रादि रूप से प्रतिभासित हो चुका है, भच्छा यह भी सोचना होगा कि बाधक कौन है-ज्ञान है अथवा पदार्थ है ? यदि ज्ञान बाधा देने बाला है तो वह कौन सा ज्ञान है ? क्या वह पूर्वज्ञान के समान ही विषय वाला ज्ञान है. अथवा अन्य कोई विषय वाला ज्ञान है ? यदि वह पूर्वज्ञान के समान ही विषय बाला ज्ञान है तो वह अपने पूर्ववर्ती ज्ञान का समर्थक ही रहेगा बाधक नहीं, देखा जाता है कि पूर्वज्ञान घर को जानता है तो उत्तरवर्ती ज्ञान उसीको ग्रहण करने से बाधक नहीं होता है। द्वितीय पक्ष यदि स्वीकार करो कि उत्तर ज्ञान विभिन्न विषय बाला है तब तो वह प्रथम ज्ञान को बिलकूल बाधित नहीं कर सकेगा, वरना तो अति-प्रसंग उपस्थित होगा. फिर तो घट विषयक ज्ञान पट विषयक ज्ञान को भी बाधा देने लगेगा। यदि मर्थ बाधक है तो वह प्रतिभासित है या ग्रप्रतिभासित है ? प्रथम विकल्प कही तो वह ठीक नहीं, क्योंकि प्रतीत हम्रा पदार्थ तो अपने ज्ञान की सत्यता को ही बतलावेगा, जैसे पट पटजान की सत्यता को सिद्ध करता है। द्वितीय विकल्प मानो कि बाधा देनेवाला पदार्थ प्रप्रतिभासित है तो परस्पर विरुद्ध बात होगी, अप्रतिभासित है और फिर बाधक है, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान में नहीं फलका— प्रतिभासित नहीं हुआ। खर विषाण किसी ज्ञान में बाधा देता हुआ। नहीं देखा जाता है। तथा किसी विवक्षित ज्ञान में बाधक प्रमाण नहीं है मतः वह सत्य है और जिस ज्ञान में बाषा आती है वह असत्य है ऐसा विशिष्ट ज्ञान किसी एक व्यक्ति की किसी एक समय किसी स्थान पर होता है भीर उतने मात्र से ज्ञान में सत्य भीर भ्रसत्य व्यवस्था हो जाती है, अथवा-ऐसा विशिष्ट ज्ञान सभी व्यक्तियों को सर्वत्र सर्वकाल में होवे तब सत्य ग्रसत्य ज्ञान श्रिद्ध होते हैं ? प्रथम विकल्प को मानेंगे तो सत्य ग्रीर बसत्य ज्ञानों में संकर हो जावेगा बर्यात् सत्य ज्ञान तो असत्य सिद्ध होगा ग्रीर असत्य ज्ञान सत्य बन वैठेगा, देखिये—िकसी को मरीचिका में जल मालूम हुन्ना उ**समें** 

सत्येतरस्वव्यवस्था, सर्वत्र सर्वदा सर्वस्य वा ? प्रथमपक्षे-सत्येतरस्वव्यवस्थासङ्करः; सत्येविकाचकादो जलादिसंवेदनस्याणि कवित्रक्षाणिकस्यानिद्वाधकस्यानुत्पत्तेः सत्यसंवेदने तृत्पत्तेः प्रतीयमानस्वात् । द्वितीयपक्षे तु-सकलदेशकालपुरुषाएगं वाधकानुत्पत्त्युरुपस्योः कथमसर्वविदा वेदनं तत्प्रतिपत्तुः सर्ववेदिस्वप्रसङ्कात् ?

इत्यप्यनल्पतमीविलसितम्; रजतप्रत्ययस्य शुक्तिकाप्रत्ययोत्तारकालभाविनैकविषयत्या बाध्यत्वोपलम्भात् । ज्ञानमेव हि विपरोतार्थस्थापकं बाधकमभिधीयते, प्रतिपादितासदर्थस्थापनं तु बाध्यम् । ननु चेतदगतसर्पस्य घृष्टि प्रति यष्टघभिष्टननिष्वाभासते, यतो रजतज्ञानं चेदुरपत्तिमात्रेस् चरितार्थं कि तस्याऽतीतस्य मिथ्यात्वापादनलक्षसुम्यापि बाध्या ? तदसत्; एतदेव हि मिथ्याज्ञान-

कदाचित् किसी जगह बाधा नहीं भी आती है और अन्य ध्यक्ति को वास्तविक जल भें हो जल की प्रतीति आई तो भी उसमें शका—विवाद पैदा हो जाता है, सभी व्यक्तियों को सर्वत्र बाधा नही हो तब जान में सत्यता होती है ऐसा माने तो संपूर्ण देश कालों में और सभी पुरुषों को प्रमुक जान में बाधा है और धमुक में नहीं है ऐसा जान छदास्य—अल्पन्नानियों को नहीं हो सकता है, वैसा बोध होवे तो वह सर्वज ही कह-लावेगा।

जैन—इस प्रकार से तत्त्वों का उपप्लव करने वाला यह कथव अत्यंत अज्ञान-मय है। देखो—सीधी सादी प्रतीनिसिद्ध बात है कि सीप में "यह चांदी है" इस प्रकार का ज्ञान उत्तर समयवर्ती एक विषय वाले ज्ञान के द्वारा बाधित होता है, कि यह चांदी नहीं है सीप है, ज्ञान में ही ऐसी सामर्थ्य है कि वह पूर्वजान के विषय को विषरीत सिद्ध कर देता है और इसीलिये उसे बाधक कहते हैं। तथा असत्य वस्तुको ग्रहण करने वाला पूर्वजान ही बाष्य है, यहां भीर तो कोई वस्तु है नहीं।

श्वंका—यह बाध्य बाधक का कथन तो सर्प के चले जाने पर उसकी लकीर को लकड़ी से पीटने के जैसा मालूम पड़ता है, क्योंकि वह ग्रतीत काल का रजत ज्ञान उत्पन्न होने मात्र का प्रयोजन रखकर समाप्त भी हो चुका है, ग्रव उस ग्रतीत को मिष्यारूप बताने वाली बाधा क्या करेगी?

समाधान—यह बात प्रसत्य है, उस बीते हुए मिथ्याज्ञान में बाध्यता यही है कि इस ज्ञान में मिथ्यापन है यह बताना तथा उस ज्ञावके विषय में प्रवृत्ति वहीं होने देना वह बाधक ज्ञान का फल है। यदि उस पूर्ववर्त्ती रजतज्ञान को मिथ्या व स्थातीतस्यापि बाध्यस्वम्–यदस्मिन् मिथ्यास्वापादनम्; नवचित्पुनः प्रवृत्तिप्रतिवेद्योऽपि फल**न्, सन्यया** र*चतज्ञानस्य बाध्यस्वासम्भवे युक्तिकादौ प्रवृ*त्तिरविरता प्राप्नोति । कयं चैवं वादिनोऽविद्याविद्ययो-वाध्यवाषकमावः स्यात् तत्राप्युक्तविकस्पजालस्य समानस्यात् ?

यच्च समारोपितादिष भेदादित्याद्युक्तम्; तदय्ययुक्तम्; घात्मनः सांशत्वे सत्येव भेदश्यव-स्थोपपत्ते निरंशस्यान्तर्वहिर्वा वस्तुनः सर्वयाय्यप्रसिद्धे रित्यात्माद्धे ताभिनिवेशं परित्यज्यान्तर्वहि-भ्रानेकप्रकारं वस्तु वास्तवं प्रमाराप्रसिद्धमूररीकर्ताव्यम् ।

बताया जावे तो सीप में प्रहण करनेकी प्रवृत्ति न रुक सकेगी। ग्रद्धैतवादी इस प्रकार यदि बाध्यबाधकभाव का ग्रभाव करेंगे तो फिर ग्रापके यहां विद्या ग्रीर ग्रविद्या में भी बाध्य बाधक भाव कैसे बनेगा, क्योंकि वहां पर भी हम ऐसे ही प्रश्न करेंगे कि ग्रविद्या के द्वारा ज्ञान का ग्रवहार होता है कि विषय का या कि फल का इत्यादि, अतः विपरीत ग्रादि ज्ञान बाधक प्रमाण के द्वारा बाधित होने हैं यह कथन ग्रव्संडित हो है।

स्रदेतबादी ने जो ऐसा कहा है कि सुख, दुःख, वघ और मोक्ष प्रादि सेद सर्दं में भी समारोप भेद से बन जावेगे इत्यादि—सो यह कथन प्रयुक्त है, क्यों कि खब तक भ्रात्मा में सांश्रता नहीं मानी जाती है तब तक मात्र कल्पना से भेद व्यवस्था होना सर्वेषा भ्रयक्य है। वस्तु चाहे चेतन हो चाहे भ्रचेतन हो वह कोई भी निरंश नहीं है, अतः बह्याद्वेतवादी को भ्रयने बह्या देंत मनका जो हटाग्रह है उसे छोड़ देना चाहिये भौर सभी चेतन अचेतन पदार्थों को वे वास्तविक रूप से भ्रनेक प्रकार वाले हैं ऐसी प्रामाणिक बात स्वीकार कर लेना चाहिये।

### ब्रह्माद्वेतबाद का खंडन समाप्त

寄

## ब्रह्माद्वेतके खंडनका सारांश

बह्माई तवादी का कहना है कि एक भविकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण सभी को एकत्व रूप से सिद्ध करता है, मतलब-सारा विश्व एकमात्र ब्रह्ममय है भ्रोर वह भांख खोलते ही प्रतीति में भ्राता है, हां पीछे से जो कुछ भेद दिखाई देता है वह तो भविद्या का विलास है, अनुमान से भी एक ब्रह्म सिद्ध होता है, जो प्रतिभासित होता है वह प्रतिभास के स्वरूप की तरह प्रतिभास के ग्रन्दर शामिल है, सारे जगत के पदार्थ प्रतिभासित तो होते ही हैं, ग्रत वे प्रतिभास के ग्रन्दर शामिल हैं। प्रतिभास ही तो ब्रह्म है।

आगम में तो जगह त्रगह पर उस परम बहा को ही सिद्ध किया गया है, आतः आईत की सवंत्र सिद्धि है किन्तु जो भेद अर्थांच ईत को मानता है उसकी वहां खूब निन्दा की गई है, इँतवादी पदार्थ को भिन्न भिन्न मानते हैं सो क्या वे उन्हें देश-भेद से भिन्न मानते हैं? या काल भेद से भिन्न मानते हैं? या कि आकार भेद से भिन्न मानते हैं? या कि आकार भेद से भिन्न मानते हैं? या कि आकार भेद से भिन्न मानते हैं? देश भेद कैसे मालूम पड़े क्योंकि वस्तु अभिन्न है तो उसका देश की अपेक्षा भेद सच्चा नहीं रहेगा, काल भेद को कौन जाने, प्रत्यक्ष तो वर्तमान के पदार्थ को जानता है, वह उसके भेद को कैसे ग्रहण करे। ऐसे ही आकार भेद मानना व्यर्थ है, सच बात तो यह है कि भेद तो है ही नहीं, सिर्फ अविद्या के कारण वह भूठभूठ ही मालूम पड़ता है, यह अनदि अविद्या तत्त्वश्रवण मननादिरूप अविद्या के द्वारा प्रलीन हो जाती है, प्रविद्या से अविद्या कैसे नष्ट हो ऐसी शका भी गलत है, क्योंकि विष विष का मारक देखा गया है?

जैंन — उपरोक्त ब्रह्मवादी का कथन उन्मत्त की तरह प्रतीत होता है, प्रत्यक्ष से अभेद न दिखकर उल्टे थ्रांख खोलते ही नील पीत घट पट आदि अनेक विकल्प भेद ढें तरूप जान ही पैदा होता है न कि अभेद । अढें तरूप, यदि जबदंस्ती मान लेवें कि अभेद ग्राहक प्रत्यक्ष है तो भी वह अनेकों के अभेद को जानता है या एक के अभेद को जानता है या सामान्यरूप से अभेद को जानता है? यदि अनेकों के अभेद को जानता है या सामान्यरूप से अभेद को जानता है? यदि अनेकों के अभेद को कैसे प्रहुण करना है तो अनेक तो उसने जान ही लिया, नहीं तो वह उनके अभेद को कैसे प्रहुण करना है एक व्यक्ति में तो अभेद क्या और भेद क्या कुछ भी नहीं बनता, अर्ढ तवादी कहते हैं कि भेद तो कल्पनारूढ़ है वास्तविक नहीं सो कल्पना का क्या स्वरूप है; इस पर विचार करें—स्मरण के बाद ज्ञान का होना कल्पना है, या शब्दाकारानुविद्धत्व कल्पना है, अथवा असत् अर्थ को विषय करना, जात्यायुललेक एप होना, अन्य की अपेका लेकर वस्तु को विषय करना या उपचार मात्र होना कल्पना है? स्मरण के बाद होने वाला ज्ञान यदि कल्पनारूप माना जावे तो अभेद ज्ञान भी स्मरणानन्तर होने से कल्पना रूप माना जायगा, ज्ञान में शब्दाकारानुविद्धता तो है ही नहीं, इसका स्पष्टीकरण शब्दाई ते के प्रकरण में हो चुका है। जात्यायु-

ल्लेलीज्ञान को कल्पना कहा जावे तो प्रभेदज्ञान में सत्तासामान्यरूप आर्ति का उल्लेली होने से कल्पनारूपता का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, असत् अर्थ का ग्राहक ज्ञान कल्पना है तो ऐसी कल्पना भेद ज्ञान में है नहीं, ग्रन्य को ग्रपेक्षा ज्ञान में है नहीं वह प्रपेक्षा व्यवहार में होती है; न कि ज्ञान में। उपचार मात्र कल्पना भी ज्ञान में तभी बने जब कि कहीं मुख्य हो तो, जैसे कि सच्चा सिंह है तभो उसका बालक में उपचार करते हैं, वैसे ही भेद सच्चा हो तो उसका कही उपचार होकर कल्पना होगी।

इसी प्रकार ध्रद्वैतग्राहक ध्रमुमानादि प्रमाण भी विचार करने पर गलत ठहरते हैं, क्योंक ध्रमुमान में दिया गया प्रतिमासमानत्व हेतु द्वैत को सिद्ध करता है, ध्रीर कुछ नही तो साध्य ध्रीर साधन हेतु—या प्रतिगाय तथा प्रतिपादक द्वैत तो मानना ही होगा, ग्रागम में जो बहाा को अद्वैतरूप दिखाया है सो वह एक ग्राति- ध्रयोक्ति या स्तुति है, ऐसे स्तुतिपरक वाक्य को सर्वथा सब मानो तो फिर पत्थर तैरता है, ग्रम्बा माला पिरोता है ऐसे प्रतिवायपरक बाक्य भी सत्य होंगे, बहुगा जगत रचना काहे को करता है यह तो समक्ष में ग्राता ही नहीं है, यदि वह दया से करता तो नारकी आदि दुःखी प्रागियों को क्यों बनाता, यदि प्रागी हो नहीं थे तो उसे दया किसके ऊपर उत्पन्न हुई, हत्यादि कथन कुछ भी सत्य नहीं जचता, ग्रविव्या भी बड़ी विचित्र बला है, वह बहुग से पुरक् है तो द्वैत होता है ग्रीर ग्रपृथक् है तो वह कैसे नष्ट होगी, इसलिये विश्व को बहुग स्वातादि अनेक रूप मानना चाहिये।

### विज्ञानाद्वैतवाद-पूर्वपक्ष

बौद्ध के चार भेदों में से एक योगाचार नामका जो बौद्ध है वह बाह्य पदार्घों की सत्ता स्वीकार नहीं करता है, वह विक्रिप्तमात्र तस्व मानता है, इसी-लिये इसे विक्रानाई तवादी भी कहा जाता है, उसी के यत का यहां पूर्वपक्ष उपस्थित किया जा रहा है—

दृश्यं न विद्यते बाह्यं चित्तं चित्रं तु दृश्यते । देहभोग प्रतिष्ठानं चित्तसात्रं वदाम्यहम् ॥

--लंकावतार सूत्र ३/३२

ये बाह्य में दिखाई देने वाले पदार्थ वास्तिबक नहीं हैं, मात्र काल्पिनक हैं, सिर्फ वित्त प्रयात् ज्ञान ही अनुभव में ध्राता है, जो स्वयं अनेक रूपता को धारण किये हुए है, वही देह और भोगों का आधार है, प्रयात् ज्ञान ही सब कुछ है, इसलिये में जानमात्र तत्त्व का कथन करता हूं। यद्यपि बाह्य में पदार्थों की सत्ता नहीं है तो भी ध्रनादि से चली धाई अविद्या की वासना के कारण विज्ञान का बाह्यपदार्थरूप से प्रतिभास होता है, जैसे बाह्य आकाश में दो चन्द्र नहीं होते हुए भी तिमिर रोगी को दो चन्द्र दिखाई देते हैं, उसी प्रकार बाह्य पदार्थ की प्रतिकि अविद्या के कारण होती है, ग्रतः वह भ्रान्त ससत्य है, ग्राह्य भर्यात् ग्रहण करने योग्य धौर ग्राहक ग्रयांत् ग्रहण करने वाला ये दोनों ही बुद्धि या ज्ञान रूप ही हैं। कहा भी है—

चित्तमात्रं न दृश्योऽस्ति द्विषा चित्तं हि दृश्यते । ग्राह्य-ग्राहकभावेन शाश्वतोच्छेदवर्जितम् ॥

— सकावतार सूत्र ३/६३

ज्ञान मात्र ही तत्व है, अन्य कोई इत्यमान पदार्थ नही है, ज्ञान ही दो भेदों में प्रतिभासित होने लग जाता है, ग्राह्म घीर ग्राहक ज्ञान ही है, वही शास्त्रत, उच्छेद से रहित है, यद्यपि वह ज्ञान या बुद्धि एक या घविभागी है, फिर भी विपरीत दृष्टि वालों को घर्षात् ग्रत्यबुद्धिवाले संसारी प्राणियों को अनेक ग्राह्य-घट पट-गृह ग्रादि रूप 147

तथा ग्राहक-ग्रहण करने वाले पुरुष या वृद्धि रूप भेद दिखायी देता है। जैसा कि कहा है –

> "अविभौगो उपि बुद्धधारमा विषयौसितदर्शनैः । ग्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदानिव दश्यते ॥"

भास्त्रभारुभतायातामयाग्य ८२२० । —प्रमासावार्तिक ३/३४४

भाग रहित एक जानमात्र ही वस्तु है, किन्तु विषयासबुद्धिवालों को ग्रनिक अंश-भागरूप जगत् प्रतीत होने लगता है— यह प्राह्म है यह प्राह्म है इत्यादि भेद प्रतिभासित होते है, इससे सिख होता है कि यह दृश्यमान जगत् मात्र काल्पनिक है, क्योंकि अब प्राह्म जो प्रहृए। 'करने योग्य पदार्थ है वह ही कही है—जान ही स्वयं प्राह्म हुम्रा करता है—तो उसके सिवाय ग्रम्य की बात रहती ही कहा है, ज्ञान के द्वारा कोई जानने योग्य या ग्रमुभव करने योग्य पदार्थ ही नहीं है। यही बात हमारे प्रमाग्य-वार्तिक नामक ग्रन्थ में ३।३४४ पर लिखा है।

"नान्यो ऽनुभाव्यो बुद्धचास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । ग्राह्मग्राहकवैधुर्यात् स्वय सैव प्रकाशते ।। ३४४ ॥"

बृद्धि-जान के द्वारा अनुभव करने योग्य कोई पदार्थ नहीं है तथा . छस बृद्धि को जानने वाला भी कोई ग्रन्थ नहीं है, इस प्रकार ग्राह्य-ग्राहक भाव का श्रिभाव होने से मात्र एक बृद्धि ही स्वय प्रकाशित हो रही हैं। जब हमारे भाई सीत्रान्तिक बाह्य पवार्थ को प्रत्यक्ष होना नहीं मानते तब उन पदार्थों की सक्ता ही काहे को मानना, कव बाह्य पदार्थों के विषय में विचार करते हैं तब प्रतिभाक्ष तो अनुभव में माता है, किन्तु पदार्थ तो उससे सिद्ध नहीं हो पाते हैं, बत: एक ज्ञान ही सव-कुछ है। बास्तव में देखा जाय तो जानमें ये प्रतीत होनेवाल नील पीत ग्रथवा घट पट प्रादि ग्राकार हैं, वे सब के सब ग्रसत्य हैं, हां, हमारे समे भाई जो चित्राह्वतवादी है उन्होंने तो ज्ञा के इन नील ग्रादि आकारों को सत्य माना है, किन्तु—बाह्य पदार्थों को स्ता हम लोग मानते ही नहीं हैं। याह्य ग्राहक का ग्रभाव होने से घट पट आदि बहिरग पदार्थ तथा ग्राहक जाता पुरुष ग्राह्म पदार्थों का ग्रभाव हो सिद्ध होता है और ग्रन्त में एक ज्ञानमात्र तस्व ग्रवाधितपने से सिद्ध होता है।

बीढ, का चौथा भेद माध्यमिक है, यह शून्यवादी है, यह घपना मन्तव्य द्वस प्रकार से प्रकट-करता है— जब हमारे तीनों भाईयों ने-वैभाषिक, सौत्रान्तिक धौर योगाचार नेक्रमशः पृदार्थों को क्षणिक माना है धौर धागे उन्हें प्रत्यक्षगम्य धनुमानगम्य कहते हुए
योगाचार ने उन दृश्य पदार्थों को सत्ता ही नहीं मानो, तब हमें तो लगताहि कि ज्ञान
भी पदार्थ नहीं है, जब जानिनेयोग्य बंस्तु नहीं है तो जाननेवाले ज्ञानको भी त्रया आवश्यकता है, यही बात हुमारे प्रमुख धावार्य नागार्जुन ने कही है।

"न सन् नासन् न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम् । ज्ञान्यतुकोटिविनिर्मुकः तत्त्वं माध्यमिका विदुः" ॥ १ ॥

जो भी कुछ ज्ञान या घटपटादिरूप तत्त्व है वह सत् नहीं है, ग्रसत् नहीं है, उभयरूप नहीं है ग्रौर न अनुभयरूप ही है, वह तो सर्वया चारों ही विकल्पों से ग्रतीत है, इससे सर्वशृत्यरूप वाद ही प्रतीत होता है।

> "ग्रवरप्रत्ययं शांतं प्रपंचैरप्रपंचितम् । निविकल्पमनानार्थमेतत् तत्त्वस्य लक्षगाम् ॥ १८ ॥

तत्त्व अपर प्रत्यय है-एक के द्वारा दूसरे को उसका उपदेश नहीं दे सकते हैं, शान्त है-नि:स्वभाव है, शब्दके प्रपंच से रहित है, निर्विकल्प है-चित्त इसे जान नहीं सकता है, तथा यह नाना अर्थों से रहित है।

> ''ब्रनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम् । श्रनेकार्थमनानार्थमनागम**य**निर्गमम् ॥ १ ॥

परमार्थतत्व घनिरोध, घनुत्पाद, घनुच्छेद, घशाष्टवत, घनेकार्थ, धनानार्थ, घनागम और प्रनिर्गम है। इस प्रकार इन अतिरोध आदि पदों से निश्चित होता है कि तत्त्व के विषयमें कुछ भी नहीं कह सकने से-वह है ही या नहीं है-व्यसा नहीं कह सकने के कारण सून्यवाद सिद्ध होता है।

# पूर्वपक्ष समाप्त \*

# विज्ञानाद्वैतवादः

\*======

\*\*\*\*

नतु चाविभागबुद्धिस्वरूपथितरेकेणार्थस्याप्रतीतितोऽसत्वाद्धिप्रक्षिमात्रमेव तत्त्वमध्युपगन्तव्यं तद्माहुकं च ज्ञानं प्रमाणमिति; तत्रः, यतोऽविभागस्वरूपविदक्षभाणसद्भावतो विज्ञविमात्र तत्त्व-सम्भुपगम्यते, बहिरर्थसद्भाववाधकप्रमाणावष्टम्मेन वा ? यद्याद्यः पक्षस्तत्रापि तथाभूतिवज्ञविमात्रं प्राहुक (मात्रवाहकं) प्रत्यक्षम्, प्रनुमानं वा ? प्रमाणान्तरस्य सौगतैरनम्पुपगमात् । तत्र न ताब-स्प्रत्यक्ष बहिरर्थसंस्पर्यारहितं विज्ञविमात्रमेवेत्यिधगन्तुं समर्थम्; प्रथीभावनिश्चयमन्तरेण विज्ञविमात्रमेवेत्यवधारणानुपपत्तेः।

विद्यानाई तवादी — ऊपर जो जैन ने अईत का निरसन कर ग्रनेक प्रकारके पदार्थों को सिद्ध किया है वह ठीक नहीं है, क्योंकि विभाग रहित एक मात्र बुद्धि प्रयांत् ज्ञान को छोड़कर अन्य वस्तु की प्रतीति नहीं होती है, ग्रतः उन ग्रन्य वस्तु को प्रतीति नहीं होती है, ग्रतः उन ग्रन्य वस्तु को प्रतीत नहीं होती है, अप जैन को तो एक विज्ञानमात्र तत्त्व है और उसे ग्रह्ण करने वाला क्षान ही प्रमाणभूत है ऐसा मानना चाहिये।

जैन — यह घापका कथन हमें मान्य नहीं है, क्योंकि घाप लोग जो जानमात्र तस्त्व को मानते हो सो उस प्रविभागरूप तस्त्व को ग्रहण करनेवाले प्रमाण का सद्भाव है इसलिये मानते हो या बाह्य ध्रनेक प्रकारकी वस्तुषों को बाद्या देनेवाला प्रमाण है इसलिये उस ज्ञानाईत को मानते हो? विज्ञानमात्र एक तस्त्व को जानने वाला प्रमाण है इसलिए विज्ञानमात्र एक तस्त्व मानते हैं सो इस प्रथम पक्ष में प्रश्न है कि विज्ञानाईत को सिद्ध करनेवाला वह प्रमाण कौनसा है? प्रस्थक प्रमाण है अथवा धनुमान प्रमाण है? इन दोनों को छोड़कर धन्य प्रमाणों को छाप बौडोंने माना नही है, प्रस्थक प्रमाण बाह्य पद थोंसे सर्वया रहित ऐसा एक विज्ञानमात्र ही तस्त्व है ऐसा जानने के लिये तो समर्थ है नहीं, क्योंकि जब तक पदार्थों

### "ध्ययमेवेति यो ह्योष भावे भवति निर्णय:। नैष वस्त्वन्तराभावसंवित्त्यनुगमाहते ॥"

[मी• इलो० ग्रभावपरि० इलो• २०]

इत्यभिषानात् । न चार्याभावः प्रत्यक्षाधिगम्यः; बाह्यार्थप्रकाशकत्वनेवास्योत्पत्तः । न च प्रत्यक्षै प्रतिभासमानस्याप्यर्थस्याभावो विज्ञप्तिमात्रस्याप्यभावानुषङ्गात् । न च तैमिरिकप्रतिभासे प्रतिभासमानेन्दुद्वयत्रज्ञिमंलमनोऽक्षप्रभवप्रतिभासित्रषयस्याप्यसत्त्वमित्यभिषात्रव्यम्; यतस्तैमिरिक-प्रतिभासित्रवयस्यार्थस्य बाध्यमानप्रत्ययविषयत्वादसत्त्व गुक्तम्, न पुनः सत्यप्रतिभासित्वयस्याऽबाध्य-

का ग्रभाव सिद्ध नहीं होता है तब तक विज्ञानाद्वेत ही एक तत्व है ऐसा निण्चय नहीं हो सकता है। ग्रन्यत्र भी लिखा है—

"विज्ञानमात्र ही तत्व है" इस प्रकार का जो निर्णय होता है वह अन्य बाह्य वस्तुओं के अभाव का ज्ञान हुए विना नहीं हो सकता है।। १।। इत्यादि, सो इससे यही मतलब निकलता है कि बाह्य वस्तुतत्त्व का ग्रभाव जाने विना ग्राप विज्ञाना-

विज्ञानाद्वे तवादी बाह्यपदार्थों का जो ग्रभाव करते हैं वह किस प्रमाण के द्वारा करते हैं? प्रत्यक्षप्रमारा के द्वारा बाह्यपदार्थों का ग्रभाव कर नहीं सकते, क्योंकि वह तो बाह्य पदार्थों को प्रकाणित करता हुन्ना ही उत्पन्न होता है, प्रत्यक्षज्ञान में बाह्यपदार्थं प्रतीत होते हैं तो उनका ग्रभाव कर नहीं सकते हो, ग्रन्यथा ग्रापके विज्ञानमात्र तस्व का भी अभाव हो जायेगा, प्रर्थात्—प्रत्यक्ष में पदार्थ भलकते हैं तो भी उनको नहीं मानते हो तो धापके प्रत्यक्ष में भलकते वाला विज्ञानमात्र तस्व भी ग्रमान्य हो जावेगा, यदि कहा जावे कि नेत्र रोगोको नेत्रज्ञान में एक हो चन्द्रमा में दो चन्द्र का जान होता है; किन्तु दो चन्द्र तो रहते नहीं, उसी प्रकार नेत्रादि हिन्द्रयां और मन इस सभी सामग्रो के ठीक रहते हुए भी जो ज्ञान होता है उसके विषय भूत पदार्थ भी ग्रभाव रूप रहते हैं सो ऐसा कहना भी शब्य नहीं है, देखिये—नेत्र रोगी को जो दो चन्द्र का प्रतिभास होता है वह तो वाधित है ग्रधीत् दो चन्द्र हैं नहीं, प्रतः द्विचन्द्रज्ञान असत्य कहलाता है, किन्तु; जिसका प्रतिभास सत्य है, जिषमें किसी प्रमारा से बाधा नहीं है वह पदार्थ तो सदुमाव रूप ही है बाध्य क्या है धोर बाधक क्या है इस बात का निर्णय तो ग्रभी बह्मार्द्वित के प्रकरणमें कर ही आये हैं अर्थात् विपरीत पूर्वज्ञान को ससत्य बतानेवाला उत्तरक्षात तो बाधक भाव है ग्रीर उस

मानप्रत्ययनिषयत्वेन सस्वसम्भवात् । बाध्यबाधकमावश्चानन्तरमेव ब्रह्माई तप्रषट्टके प्रपश्चितः । तन्ना-र्याभावोऽध्यक्षेतामिगम्यः ।

नाध्यनुमानेन; अध्यक्षविरोधेऽनुमानस्याप्रामाण्यात् । "प्रस्यक्षविराकृतो न पक्षः" [ ] इत्यिभधानात् । न च बाह्यायविदकाध्यक्षस्य आन्तत्वाम्न तेनानुमानबाधेरयभिधातस्यम्; प्रन्योऽन्या-श्रयात्-सिद्धे हार्याभावे तद्याद्यध्यक्षं भ्राग्तं सिद्धये त्, तिस्तिद्धौ चार्याभावानुमानस्य तेनाऽवाधेति । किञ्च, तदनुमानं कार्यानङ्गवभवम्, स्वभावहेतुसमुत्य वा, अनुपलव्यिप्रसूतं वा ? न तावत्प्रयमद्वितीय-विकल्पी; कार्यस्वभावहेत्वोविधिसाधकत्वाध्युपगमात् । "अत्र द्वौ वस्तुवाधनी" [न्यायवि० पृ० ३६]

पूर्वज्ञान का जो विषय है वह बाध्यभाव है, इस प्रकार यह सिद्ध होना है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा परार्थों का अभाव जाना नहीं जाता है। अनुमान प्रमाण के द्वारा भी पदार्थों का अभाव सिद्ध करना ठोक नहीं होगा, क्यों कि प्रत्यक्षप्रमाण के विरोधी विषय में अनुमान प्रवृत्त होगा तो वह अनुमानाभास कहलावेगा, सर्वसम्मत और विशेष करके आपके लिये सम्मत यह बात है कि प्रत्यक्ष से जिसका निराकरण होवे वह पक्ष या साध्य नहीं बन सकता है। भावार्थ— 'स्वरूपेणव स्वयमिष्टी उनिराक्तः एकः.'' बीद्ध के न्यायिवन्द ग्रन्थों लिखा है कि जो स्वरूप से स्वयं इष्ट हो. प्रत्यक्षप्रमाण से बाधिय हो वही अनुमान के द्वारा सिद्ध किया जाता है, उसीको पक्ष वनाते हैं, प्रत्यक्ष के द्वारा बाधिन नहीं होने पर भी अपने को सिद्ध करना इष्ट हो बही साध्य होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रतीति और स्ववचन इनके द्वारा जिनका निराकरण न हो सके वही पक्ष है, इस प्रकार का पक्ष के विषय में कथन है, अतः यहां पर प्रत्यक्ष वाधित जी विज्ञाना- द्वेत है उसे यदि अनुमान के द्वारा सिद्ध करोगे तो वह अनुमान सत्य नहीं कहलावेगा।

विक्कानवादी – बाह्य पदार्थों की सत्ता सिद्ध करने वाला प्रत्यक्षत्रान सत्य नहीं है. प्रतः उसके द्वारा ग्रद्धैतसिद्ध करने वाला श्रनुमान बाधित नहीं होता है।

जैन—यह कथन गलत है, क्योंकि इस तरह से तो अन्योग्याश्रय दीव आयेगा, देखिये—पहिले बाह्य वस्तुर्घों का ग्रभाव सिद्ध हो तब बाह्य पर्याहाँ प्रत्यक्ष में असत्यता सिद्ध होने पर बाह्य पदार्थों का ग्रभाव सिद्ध होने पर बाह्य पदार्थों का ग्रभाव सिद्ध करने वाले प्रनुमान की सिद्धि होगी, इस प्रकार दोनों ही सिद्ध न हो सकेंगे। दूसरी बात यह है कि बाह्यपदार्थोंका अभाव सिद्ध करने वाले अनुमानमें हेतु कौनसा रहेगा—कार्य हेतु या स्वभाव हेतु अथवा ग्रनुपतब्धि हेतु, इनमें को कार्य हेतु

इत्यभिषानात् । तृतीबिकल्पोप्ययुक्ताः अनुपलब्धेरसिद्धत्वाद्वाह्यार्थस्याच्यक्षादिनोपलम्भात् । किञ्च, अहद्यानुपलब्धित्तदाक्षादिनोपलम्भात् । किञ्च, अहद्यानुपलब्धित्तदाक्ष्मः । दितीयपक्षे तु सर्वेत्र सर्वेदार्थाभावाऽप्रसिद्धः, प्रतिनियतदेशादावेबास्यास्तदभावसाधकत्वसम्भवात ।

एतेन बहिरर्यसद्भाववाधकप्रमासाविष्टम्भेन विज्ञक्षिमात्र तत्त्वमध्युपगम्यत इत्येतिषरस्तम्; तत्सद्भाववाधकप्रमासस्योक्तप्रकारेसासम्भवात ।

वाला एवं स्वभाव हेतु वाला अनुमान होता है, वह ग्रापने विधिसाधक (सद्भाव को सिद्ध करने वाला ) होता है, ऐसा माना है, न्यायबिन्दु ग्रन्थ के पृष्ठ ३६ पर लिखा है कि ''म्रत्र द्वी वस्तु साधनी'' बौद्धाभिमत तीन हेतुत्रों में से दो हेतु–कार्य हेतु और स्वभाव हेतु विधि-ग्रस्तित्व को सिद्ध करते हैं, ग्रौर तीसरा ग्रनुपलब्धि हेतु निषेध-नास्तित्व-श्रभाव-को सिद्ध करता है, इसलिये कार्य भौर स्वभाव दोनों हेतु यहां बाह्य-पदार्थों का अभाव सिद्ध नहीं कर सकने से अनुमान में अनुपयोगी ठहरते हैं। तीसरा श्रनुपलब्धि हेतुवाला अनुमान भी अयुक्त है, क्योंकि उनकी श्रनुपलब्धि ही असिद्ध है, मर्थात् बाह्मपदार्थ प्रत्यक्षप्रमारा से उपलब्ध हो रहे हैं, यह भी देखना चाहिये कि म्रनु-पलब्धि किस जाति की है अर्थात् अनुपलब्धि दो प्रकार की होती है, एक अहश्यानुप-लब्धि ग्रीर दूसरी दृश्यानुपलब्धि, इनमें से कौन सी अनुपलब्धि बाह्य पदार्थों के ग्रभाव को सिद्ध करती है-यदि ग्रहण्यानुपलब्धि बाह्यपदार्थों का ग्रभाव सिद्ध करे-तो ग्रति प्रसंग दोष माता है-मर्यात् अहरय-जो दिखने योग्य नहीं हैं उनका भ्रभाव है, ऐसा माना जाये तो परमाणु पिशाच भ्रादि बहुत से पदार्थ मौजूद तो हैं, पर वे उपलब्ध नहीं होते-दिखाई नहीं देते हैं तो क्यों इतने मात्र से उनका ग्रभाव माना जा सकता है-ग्रयात् नहीं माना जा सकता, उसी प्रकार अनुपलब्धि हेतु से-अनुपलब्धिजन्य ग्रनुमान से-पदार्थों का अभाव होना तो मान नहीं सकते-ग्रर्थात् ग्रनुपलब्धि हेतुजन्य अनुमान बाह्यपदार्थों का ग्रभाव सिद्ध नहीं कर सकता है, दृश्यानुपलब्धि हेतुजन्य जो अनुमान है उससे यदि बाह्यवस्तुग्रों का अभाव सिद्ध करना चाहो अर्थात् "न सन्ति बाह्यपदार्थाः ट्रयत्वे सित ग्रप्यनुपलंभात्" बाह्यपदार्थनहीं है (प्रतिज्ञा) क्यों कि वे दिखने योग्य होने पर भी उपलब्ध नहीं हो रहे हैं (हेत्) सो इस अनुमान के द्वारा सभी जगह सर्वदा सर्व प्रकार से पदार्थों का ग्रभाव सिद्ध नहीं होगा, किन्तु किसी जगह किसी समय ही उनका अभाव सिद्ध होगा, विज्ञानाद्वैतवादी ने कहा था कि बाह्यपदार्थी का श्रस्तित्व बाधक प्रमाण से खण्डित होता है मतः विज्ञानमात्र एक तत्त्व हमारे द्वारा स्वीकार

नतु नार्याभावद्वारेणः विज्ञक्षिमात्रं साध्यते, श्रपितु श्रवंसंविदोः सहोपलम्भनियमादमेदो हिचन्द्रदर्शनवदिति विधिद्वारेणैव साध्यते; तदप्यसारम्; श्रभेदपक्षस्य प्रत्यक्षेणः वाषनाच्छव्दे श्राव-(ब्देऽश्राव)गुरवबत् । दृष्टान्तोपि साध्यविकतः; विज्ञानव्यतिरिक्तवाह्यार्थमन्तरेण हिचन्द्रदर्शनस्याप्य-सम्प्रवात् । कारणदोषववात् खनु वहि स्थितमेकमपीन्दुं हिरूपतया प्रतिपद्यमानं ज्ञानमुत्पद्यते.

किया गया है सो ऐसा यह उसका कथन उपर्युक्त प्रकार से निरस्त हो जाता है, क्योंकि बाह्यपदार्थों के सद्भाव में बाधा देने वाले कोई भी प्रत्यक्षादिक प्रमाण अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं-अर्थात् बाह्यपदार्थं ज्ञानरूप हैं इस बात की सिद्धि प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाण से नहीं होती है।

विज्ञानाई त० — हम बाह्य अर्थों का अभाव होने से विज्ञानमात्र तत्त्व को सिद्ध नहीं करते हैं; किन्तु पदार्थ और ज्ञान एक साथ उपलब्ध होते हुए दिखाई देते है, अतः उन दोनों में अभेद सिद्ध करते हैं, जैसे-दो चन्द्रों की प्रतीति करने वाले दर्शन में दो चन्द्रों भीं अभेद रहता है।

भावार्य — संवेदन जिससे ग्रभिन्न रहता है वह सवेदन रूप ही होता है, जैसे नील का प्रतिभास नील से ग्रभिन्न रहता है, अथवा नेत्ररोगी के ज्ञान में दूसरा चन्द्रमा ग्रभिन्न रहता है, जान ग्रीर पदार्थों में ग्रभेदपना सिद्ध करनेवाला—ग्रभिन्नता का साधनेवाला—विधिसाधक अनुमान इस प्रकार है—कि नीलग्राकार ग्रीर उसे जाननेवाला ज्ञान इन दोनों में ग्रभिन्नता है, व्योंकि ये एक साथ उपलब्ध होने हैं, इस प्रकार के अनुमान से विज्ञानतत्व की सिद्ध हम करते हैं।

जैन — यह अद्देतवादी का कथन ग्रसार है, क्योंकि प्रभेदपक्ष में प्रश्यक्ष वाघा ग्राती है, जैसे कि शब्दपक्ष में प्रश्नावरणस्य हेतु वाधित है—प्रथात् "शब्द प्रमित्य है क्योंकि वह कर्णेन्द्रियशाह्य नहीं हैं" इस अनुमान में शब्दरूप पक्ष में दिया गया अश्रावणस्य हेतु कर्णेन्द्रिय द्वारा प्राह्य होने से प्रत्यक्ष वाधित होता है। तथा — ग्राद्ध त साधक अनुमान में आपने जो दो चन्द्रदर्शन का हटटान्त दिया है वह भी साध्यविक्त है—साध्यव्यक्त है—साध्यव्यक्त है—साध्यव्यक्त है—साध्यव्यक्त है—साध्यव्यक्त है—साध्यव्यक्त है तथा है वह भी कि विना दो चन्द्र का देखना सदोष नंत्र के हिने से होता है, विचन्द्रमा के होते हुए भी होने से होता है, जिससे कि वाह्य में ( आकाश में) एक ही चन्द्रमा के होते हुए भी दो रूप से उसे जानने वाला—देखने वाला जान पैदा होता है, आगे जब वाषा देनेवाला जान उपस्थित होता है तब उस जान की भ्रान्तता निश्चत हो जाती है, ऐसी वाल

कारणदोषज्ञानाद्वाधकप्रस्थयाच्चास्य भ्रान्तता। भर्षाक्रयाकारिस्तम्भाद्युपकश्ची तु तदभावासस्यता। सहीपलन्मनित्वम्भाविद्धः; नीलावार्षोपलम्भमन्देरणाप्युपरतेन्द्रियव्यापारेण् सुवादिसंवेदनोपल-म्भात्। प्रनैकान्तिकभ्रायम्; रूपालोकयीभित्रयोरिष सहीपलम्भनियमस्भाव्यात्। तवा सर्वज्ञानस्य तज्ञीयस्य चेतरअनित्तस्य सहीपलम्भनियमेऽपि भेदाम्युपगमादनेकान्तः। ननु सर्वज्ञः सम्तानान्तरं वा नेप्यते तस्क्रयम्यं दोषः! इत्यसत्; सक्ललोकसाधिकस्य सन्तानान्तरस्यानभ्रयुपगमान्नेश्वाऽभावा-ऽतिद्धः। सुगतश्च सर्वजो यदि परमार्थतो नेप्यते तर्दि किमर्थं "प्रमाणभूताय" [ प्रमाणसमु-

बाह्यपदार्थों की सत्ता बताने वाले ज्ञानों में नहीं है, क्योंकि इन ज्ञानों में भलके हुए पदार्थों में—घट, स्तम्भ, पट झादि में झर्थंकिया होती है, झतः इनमें सत्यता है, बाह्य-पदार्थ के अभाव को सिद्ध करने के लिये आपने जो सहोपलम्भ हेतु दिया है— मर्थात पदार्थ और ज्ञान साथ ही उपलब्ध होते हैं, इसलिये एक ज्ञान ही है, बाह्यपदार्थ नहीं है ऐसा कहा है सो यह कथन म्रापका असिद्ध है, क्योंकि नील आदि बाह्यपदार्थ का ज्ञान जिस समय नहीं है मौर बाह्य में इन्द्रिय व्यापार को जिसने रोक लिया है ऐसे पुरुष के ज्ञान में सुखादि का संवेदन होता ही है—मर्थात् वहां बाह्यपदार्थ तो नहीं है, किन्तु मात्र सुख का सवेदन—ज्ञान मात्र ही है। सहोपलम्भ हेतु में असिद्ध हो किन्तु वे एक तो नहीं है, इसलिये जो साथ २ होवे वे एक ही होते हैं ऐसा एकान्त नहीं व तकता। बीद्ध ने सर्वंज का ज्ञान और उस ज्ञानके विषय जो अन्य पुरुषों के बित्त हैं इन दोनों का एक साथ होना स्वीकार किया है, फिर भी उनमें भेद माना है, अतः सहोपलम्भ हेतु धनैकाल्किक दोष युक्त है।

बौद्ध — हम सर्वक्र को नहीं मानते हैं और न अन्य पुरुष के चित्त को ही मानते हैं, फिर तो दोष नहीं आवेगा।

जैन — यह कथन असत्य है, क्योंकि संपूर्ण लोकों में प्रतीतिसिद्ध पाये जाने वाले जो चित्त हैं उनका सभाव सापके कहने मात्र से नहीं हो सकता है, यदि साप सुगत को परमार्थभूत सर्वंत्र नहीं मानते हैं तो प्रन्थों में उसका समर्थन क्यों किया जाता है कि "प्रमाणभूताय जगिद्धतैषिणे प्रसम्य सास्त्रे सुगताय तायिते" इस प्रकार से दिग्नाग प्रादि विद्वानों ने उस सुगत की स्तुति भी धपने सर्द्ध तवादके समर्थक ग्रन्थों में की है, सो वह सब ध्यर्थ हो जावेगी, क्योंकि सुगत तो सर्वंत्र नहीं है। पदार्थों का यदि अस्तित्व नहीं होता तो उनके सत्त्व की कल्पना बुद्धि में नहीं था सकती थी।

क्लो॰ १ ] इत्यादिनासी सर्माधतः, स्तुतश्चाई तादिप्रकरणानामादौ दिग्नाग।दिमिः सद्भिः। न खलु तेषामसति सरककल्पने बुद्धिः प्रवर्तते । विचार्यं पुनस्त्यागाददोष इत्यप्यसारम्; त्यागाङ्गत्वे हि तस्य वरं पूर्वमेव नाङ्गोकरखामीश्वरादिवत् । ग्रद्धं तमेव तथा स्तुयते इत्यपि वार्शस्; तत्र स्तोतव्यस्तोतृ-स्तुतितत्फलानामस्यन्तासम्प्रवात् ।

किन्द, सहोपलम्मा कि युगपदुश्लम्मः, क्रमेगोपलम्मामावो वास्यात्, एकोपलम्मो वा ? प्रथमपक्षै विरुद्धो हेतुः; 'सहशिष्येगागतः' इत्यादौ योगपद्यार्थस्य सहशब्दस्य भेदे सत्येवोपलम्मात् ।

शंका—सुगत या बाह्यपदार्थों का प्रथम विचार करते हैं ग्रीर फिर उन्हें ग्रसत् जानकर छोड़ देते हैं, इसलिये कोई दोष की बात नहीं है।

समाधान—यह बात गलत है, क्योंकि यदि इन वस्तुओं को छोड़ना ही है तो प्रथम ही उनका ग्रहण नहीं करना ही श्रोयस्कर होता, जैसे ईश्वरादिक को आपने पहिले से ही नहीं माना है।

रांका—हम लोग घडेंत को ही सुगत श्रादिनाम देकर स्तृत्य मानते हैं ग्रीर स्तृति करते हैं।

समाधान — यह कैसी विजित्र बात है। एक विज्ञानमात्र तत्वमें स्तृति करने योग्य सुगत, स्तृति करने वाले दिग्नाग ग्रादि ग्रन्थकत्ती स्तृतिरूप वाक्य ग्रीर उसका फल इत्यादि भेद किस प्रकार संभव हो सकता है ग्रर्थात् इन भेदों का ग्रभेदवाद में सर्वथा ग्रभाव-ग्रत्यंत ग्रभाव ही है।

किश्व — प्रद्वंत को सिद्ध करने के लिये दिया गया जो सहोपलम्भ हेतु है उसका अब विचार किया जाता है — सहोपलम्भ शब्द का अर्थ क्या है — क्या युगपद्व उपलब्ध होना, या कम से उपलब्ध होना, प्रयदा एक का उपलब्ध होना सहोपलम्भ है ? प्रथम पक्ष के स्वीकार करने पर हेतु विरुद्ध होगा, क्योंकि विपरीत — भेद के साथ हेतु रह जाता है, जैसे — वह शिष्य के साथ प्राया — इत्यादि वाक्यों में सह शब्द का धर्ष युगपत् है धौर वह भेद का ही द्योतक है, न कि ग्रभेद का, तथा ग्रभेद में एक साथपान बनेगा भी कैसे, एक गुरु के ग्राने पर "एक साथ आ गये" ऐसा तो कहा नहीं जाता है, इसलिये सहोपलम्भ का ग्रथं युगपत् होना बनता नहीं। दूसरा पक्ष स्वीकार करो तो हेतु धसिद्ध दोष युक्त होगा, ग्रर्थात् कम से उपलब्धि का ग्रभाव

न हां किस्मन् यौगपण्यमुपपण्यते । द्वितीयपक्षैप्यसिद्धो हेतुः; क्रमेलोपलम्भाभावमात्रस्य वादिश्रतिवादि-नोरसिद्धत्वात् ।

किञ्च, प्रस्मादभेदा-एकत्वं साध्येत, भेदामावो वा ? तत्राद्यविकल्पोऽसङ्गतः; भावाऽभाव-योस्तादारम्यतदुरपत्तिलक्षरासम्बन्धाभावतो गम्यगमकभावायोगात् । प्रसिद्धे हि सूमपावकयोः कार्य-कारराभावे-विकापात्ववृक्षत्वयोश्च तादात्म्ये प्रतिबन्धे गम्यगमकभावो दृष्टः । द्वितीयविकल्पेपि-स्रभाव-स्वभावत्वास्ताध्यसाधनयोः सम्बन्धाऽभावः, तादात्म्यतदुरुपस्योरर्थस्वभावप्रतिनियमात् । प्रतिष्ट-

होना सहोपलंभ है ऐसा हेतु का ग्रर्थ करते हो तो ठीक नहीं है और न वादी प्रतिवादी जो तुम बौद्ध और हम जैन हैं उन्होंने ऐसा तच्छाभाव माना ही है, दोनों ने ही प्रसज्य प्रतिषेधवाला तुच्छाभाव न मानकर पर्युदास प्रतिषेधरूप अभाव माना है।। ग्रच्छा-आप ग्रद्वैतवादी यह बताने का कष्ट करें कि अद्वैत को सिद्ध करने वाले अनु-मान से पदार्थ और ज्ञान में एकत्वसिद्ध किया जाता है कि भेद का अभाव सिद्ध किया जाता है ? प्रथम पक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि भाव ग्रौर श्रभाव ग्रर्थातु साध्य तो सद्भावरूप है ग्रीर हेतु अभावरूप है, भाव ग्रीर ग्रभाव में ग्रापके यहां पर तादातम्यसम्बन्ध या तद्त्पत्तिसम्बन्ध नहीं माना है, झतः इन भाव और ग्रभाव में साध्य साधनपना बनाना शक्य नही है, जब कहीं पर धम और अग्नि में कार्यकारराभाव तथा वक्ष भीर शिशपा में तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध होता है, तब उनमें गम्यगमक-साध्य साधनभाव देखा जाता है; अर्थात् धुम को देखकर अग्नि का ग्रीर शिशपा को देखकर वृक्ष का जान होता है, किन्त यहां भाव अभाव में सम्बन्ध न होने से वह बनता नहीं। भेद के ग्रभाव को साध्य बनाते हैं ऐसा दूसरा विकल्प मानो भ्रयति "बाह्मपदार्थों का ग्रभाव है क्योंकि वे कम से उपलब्ध नहीं होते हैं" इस प्रकार से प्रनुमान का प्रयोग किया जाय तो गलत होगा, क्योंकि साध्य साधन दोनों भी ध्रभाव स्वभाववाले हो जाते हैं। और ध्रभावों में सम्बन्ध होता नहीं, सम्बन्धमात्र चाहे तादातम्य हो चाहे तद्दत्पत्ति हो दोनों ही पदार्थों के स्वभाव हैं न कि स्रभावों के स्वभाव हैं, ग्राप बौद्ध यदि ऐसे साध्य साधन को ग्रभावरूप मानेंगे तो ग्रनिष्ट सिद्धि हो जायगी मतलब-म्रापको तुच्छाभाव मानना पड़ेगा जो कि म्रापके मत में इब्ट नहीं है, इस कम से उपलब्धि नहीं होने रूप हेतु से धापका साध्य सिद्ध भी हो जाय तो भी कोई सार नहीं निकलेगा, उस हेत् से श्रापके विज्ञानमात्रतत्त्व की सिद्धि होगी नहीं, क्योंकि वह हेत तो भेद का निषेधमात्र करता है, संपूर्ण भेदों का निषेध न

विद्धिक्षः , सिद्धेषि भेदप्रतिषेषे विज्ञान्तिमात्रस्येष्टस्यातोऽप्रसिद्धे ; भेदप्रतिषेषमात्रेऽस्य चरितायस्तात् । ततस्तिसिद्धौ वा ग्राह्मप्राह्मभावादिप्रसङ्गो बहिरर्थसिद्धे रपि प्रसाधकोऽनुषज्यते ।

ष्ठायैकोपसम्भः सहोपसम्भः । ननु किमेक्स्येनोपसम्भ एकोपसम्भः स्यात्, एकेनैव वोपसम्भः, एकलोलीभावेन चोपसम्भः, एकस्यैवोपसम्भो वा ? प्रथमपसै-साध्यसमो हेतुर्यथाऽनित्य शब्दोऽनित्य-त्वादिति । बहिरन्तमुं झाकारतया च नोतति द्वयोभेदस्य सुप्रतीतत्वात् कथं तयोरेकस्वेनोपसम्भः सिद्धच्ते त् ? एकेनैवोपसम्भोप्याय्यवेदनाऽभावे सिद्धे सिद्धच्ते । न चासी सिद्धः; नीलाद्यवेस्य तत्स-मानक्षात्र-त्यवेदनेष्ठपस्भप्रतीतिरत्येकनैवोपसम्भोऽसिद्ध । एतेनैकलोलीभावेनोपसम्भः सहोपसम्भाव्य-क्षज्ञानाकारवदश्यम्यविवेचनत्व साधनमसिद्धं प्रतिपत्ययम्; नीलतिद्वयोरशक्यविवचनत्वासिद्धेः अन्तर्वहिद्वंसत्या विवेकेनात्रयोः प्रतीते ।

होकर सिर्फ भेद का निषेध सिद्ध भी हो जाय तो उनने मात्र से अन्य जो ग्राह्म-ग्राहक ग्रादि भेद हैं वे तो अवाधित रहेंगे। तथा-बाह्यपदार्थ भी सिद्ध हो जायेंगे। क्योंकि हेत मात्र भेदसामान्य का निषेधक है, न कि ग्राह्य ग्राहक, व्याप्य व्यापक ग्रादि विशेषों का निषेधक है, अतः उसी कम से उपलम्भ के ग्रभावरूप हेत से ग्राह्म ग्राहक ग्रादिरूप द्वेत सिद्ध हो सकता है ।। यदि सहोपलभ शब्द का तृतीय ग्रर्थ एकोपलम्भरूप किया जाय तो वह एकोपलम्भ क्या है ?-एकपने से उपलम्भ होना एकोपलम्भ है, या एक से ही उपलम्भ होना एकोपलम्भ है, ग्रथवा एकलोलीभाव से उपलम्भ होना, या एक का ही उपलम्भ होना एकोपलम्भ है। प्रथम पक्ष-जो एकपने से उपलम्भ होना वह एकोपलम्भ है ऐसा है, सो ऐसा स्वीकार करने में हेत साध्य-समदोषयुक्त हो जावेगा, जैसे कि शब्द श्रनित्य है क्योंकि उसमें श्रनित्यपना है। इस धनमानमें साध्य भी अनित्य है और हेत् भी ग्रनित्य है, सो ऐसा होने से हेत साध्य के समान हो गया-मर्थात् असिद्ध हो गया,-वैसे ही पदार्थ ग्रीर ज्ञान को एक सिद्ध करने के लिए एकत्व ही हेतु दिया, श्रतः वह एकत्वहेतु साध्यसम हुआ, नोल दिक पदार्थ बाहर से भलकते हैं भीर नीलका ज्ञान भ्रन्तः प्रकाशमान है, इस तरह का जब दोनों में भेद बिलकुल ही प्रतीत हो रहा है तब उन दोनों में एकपना कैसे मान सकते हैं या कैसे माना जा सकता है, अर्थात् नहीं माना जा सकता है। एक से ही उपलग होना वह एकोपलम्भ है ऐसा दूसरा अर्थ भी सही नहीं है, क्योंकि ग्रन्य बस्त का ज्ञान न हो तब एक से हो उपलंभ होना सिद्ध हो सकता है, किन्तु वह तो सिद्ध नहीं है। नीलादि पदार्थ एक से हो उपलब्ध नहीं होते हैं, वे तो अनेक पूरुवों द्वारा

प्रयेकस्यैवोपलम्भः; कि जानस्य, ग्रयंस्य वा ? जानस्यैव वेत्; ग्रतिद्धो हेतुः। न खनु परं प्रति जानस्यैवोपलब्धः सिद्धाः प्रयंस्याप्युपलब्धः। न वायंस्याभावादनुपलब्धः; इतरेतराश्रयानु-वृष्णान्-सिद्धं ह्यायाचे जानस्यैवोपलम्भः सिद्धपेत्, ततुपलम्भाविद्धो वायाभाविद्धिरितः। प्रया-वंस्यैवैकस्योपलम्भः; नत्वेवंकथमर्थाभाविद्धिः? जानस्यैवाभाविद्धिप्रसञ्जात्। उपलम्भावित्यमन्पत्राह्मत्वय्यवस्यायाः। स्वरूपताराज्येव्याचान्योभावः, ग्राह्मत्वय्यवस्यायाः। स्वरूपताराज्येवाचान्योभावः, ग्राह्मत्वयस्य हि विज्ञानं नीलादिकं तु ग्राह्मत्वस्यन् प्रभिदे च तयोश्रीहकता ग्राह्मता वाऽविद्योवेत्। स्यात् । कारस्यभवस्तु सुप्रसिद्धः, जानस्य चलुरादिकारस्यवस्यावाद्यस्यावः । स्वर्णनेवस्तु सुप्रसिद्धः, जानस्य चलुरादिकारस्यप्रभवस्वाताहिवरीतस्याच नीलाद्ययंस्यितः।

भ्रनेक ज्ञानों से उपलब्ध होते रहते हैं, श्रर्थात नीलादिक वस्त जिस समय एक व्यक्ति के ज्ञान से जानी जा रही है उसी समय उसी वस्तू को अन्य २ पूरुष अपने २ ज्ञानों द्वारा जान रहे होते है, भ्रत: "एक ज्ञान से ही उपलब्ध होते हैं" ऐसा यह हेत् श्रसिद्ध हो जाता है. एकोपलम्भ के समान ही एकलोलीभावोपलम्भ भी खण्डित हो जाता है, ग्रर्थात् चित्रज्ञान के आकारों का जिस प्रकार से एकलोलीभाव होने से उन आकारों का पृथक पृथक विवेचन कर नहीं सकते, उसी प्रकार एकलोलीभावीपलंभ-रूप सहोपलम्भ होने से ज्ञान ग्रीर पदार्थ में अभेद है ऐसा सिद्ध करना भी श्रशक्य है. नीलादि पदार्थ ग्रौर ज्ञान इन दोनों का विवेचन-पृथक्करण ग्रशक्य नहीं है, बिलकुल शक्य बात है, देखो-नील पदार्थ बाहर में सामने दिखायी दे रहा है और उसको जानने वाला ज्ञान तो ग्रन्त:-ग्रन्दर में अनुभव में आ रहा है।। ग्रंब एको-पलम्भ शब्द का जो चतर्थ प्रकार से श्रर्थ किया है उस पर विचार किया जाता है ... एक का ही उपलम्भ होना एकोपलम्भ है ऐसा सहोपलम्भ हेतू का ग्रर्थ किया जाता है तो बताओं कि एक काही किसका? क्या एक — अकेले ज्ञान काही अथवा एक पदार्थ का ही उपलम्भ एकोपलम्भ है ? एक ज्ञान का ही यदि उपलम्भ माना जाय तो हेतू ग्रसिद्ध बन जायगा, क्योंकि हम परवादी जैन को अकेले ज्ञान की ही उप-लब्धि होती है ऐसी बात मान्य नहीं है क्योंकि पदार्थों की भी उपलब्धि होती है. यदि कहा जावे कि पदार्थों का ग्राभाव होनेसे एक ज्ञान मात्र की ही उपलब्धि होना सिद्ध होती है सो ऐसा कहने से-मानने से अन्योग्याश्रय दोष आता है, क्योंकि अथौं का जब मभाव सिद्ध हो जाय तो एक ज्ञान मात्र का उपलम्भ सिद्ध हो और उसके सिद्ध होने पर ग्रथों के ग्रभाव की सिद्धि हो, यदि द्वितीय विकल्प कि-एक अर्थ की ही उपलब्धि एकोपलब्धि है ऐसा मानो तो फिर ग्रर्थ का ग्रभाव सिद्ध न हो कर

यश्रोच्यते-'यदभा(यदवभा) सते तज्ज्ञानं यथा मुखादि, भ्रवभासते च नीलादिकम्' इति; तत्र कि स्वतोऽवभासमानत्वं हेतुः, परतो वा, स्वभा(अवभा)समानत्वमात्रं वा? तत्राधपक्षे हेतु रसिद्धः। न खलु 'परिनरपेक्षा नीलादयोऽप्रभासन्ते' इति परस्य प्रसिद्धम्। 'नीलादिकमहं वेधि' इत्यदृत्तम्बिक्या प्रतीयमानेन प्रस्ययेन नीलादिम्यो भित्रेन तत्प्रतिभासाम्युपममात्। यदि च परिनद्ध पेक्षावभासानीलादयः परस्य प्रसिद्धा स्युरतीह् किमतो हेतोस्तं प्रति साध्यम् ? ज्ञानतेति चेत्; सा यदि अकाशताताहि हेतुःविद्धौ सिद्धैव न साध्या। असिद्धौ वातस्या।—कथ नातिद्धौ हेतुः? को हि नाम स्वप्रतिभासं तत्रेच्छन् ज्ञानतां नेष्क्षेत्।

सभी को ग्रनिष्ट ऐसे ज्ञानाभाव का प्रसंग प्राप्त होगा, क्यों कि उपलिख के ग्रनुसार ही वस्तु ब्यवस्था हुआ करती है, और भी देखो-वस्तु और ज्ञानमें किस प्रकार भिन्नता है-ज्ञान का स्वरूप भिन्न है और पदार्थों का स्वरूप भिन्न है, ज्ञान का कारएा भिन्न है त्या पदार्थों का कारएा भिन्न है तथा पदार्थों का कारएा भिन्न है, पदार्थ ग्राह्मस्वरूप होते हैं और ज्ञान ग्राह्मक माने जाते हैं, यदा इनमें प्रभेद माना जावे तो दोनों-ज्ञान ग्रीर पदार्थ एक दूसरे के ग्राह्म ग्रीर प्राह्म का जावेंगे। क्यों कि दोनों का स्वरूप एक मान रहे हो, ज्ञान कीर पदार्थ में कारण भेद भी सुप्रसिद्ध है, ज्ञान ग्रपने इन्द्रिय ग्रादिरूप कारणों से उत्पन्न होता है और पदार्थ इससे विपरीत ग्रन्य अन्य (मिट्टो ग्रादि कारणों से पैदा होते है।

अर्ड तवादी ने जो अनुमान प्रयोग किया है कि जो प्रतिभामित होता है वह जान है (पक्ष साध्य), क्योंकि वह प्रतिभासमान है (हेत्), जैसे सुख दु.खादि (हष्टान्त), नीलादि पदार्थ प्रतिभासित होते हैं, मतः वे सब ज्ञानस्वरूप ही हैं, सो इस अनुमान प्रयोग में हेतु अवभासमानत्व है सो इसका आप क्या अर्थ करते हो, स्वतः अवभासमानत्व कि पर से अवभासमानत्व अथवा अवभासमानसामान्य ? यदि स्वतः अवभासमानत्व कहा जाय तो वह हेतु हम परवादियों के लिये असिद्ध है, क्योंकि देखों—ज्ञानके बिना अर्कले नीलादि पदार्थ अपने आप प्रतिभासितः नहीं होते हैं, "मैं नीलादिक को जानता हूं" इस प्रकार के अहं प्रत्यय से प्रतीत नीलादिक से भिन्न एक प्रतिभास है उससे नीलादिक प्रतीत होते हैं, न कि अपने आप, पर से निरपेक्ष अपने आप से प्रतिभासित होने वाले पदार्थ है ऐसा हम जैन ने स्वीकार किया होता तो आप बौद्ध किसालिये इस सहोपलस्म हेतु को उपस्थित करते और उसहेतु से सिद्ध करने योग्य साध्य भी क्या रहना अर्थात् कुछ भी नहीं।

ननु वाहम्प्रत्ययो पृहीतः, भगृहीतो वा, निव्योपारः, सव्यापारो वा, निराकारः साकारो वा, (भिन्नकालः, समकालो वा) नीलादेग्राहकः स्थात् ? पृहीतदश्येत्-कि स्वतः परतो वा ? स्वतःवेत्; स्वरूपमात्रप्रकाशिनमन्तरवाद्वहिरयंप्रकाशकत्वाभाव एव स्यात् । परतद्वेदनवस्याः; तस्यापि न्नानान्तरेणः ग्रह्णात् । त च पूर्वज्ञानाग्रहणेप्यर्थस्येव ज्ञानान्तरेणः ग्रह्णमित्यभिषातव्यम्; तस्यासन्नत्वेन जनकत्वेन च ग्राह्मावक्षप्राप्तत्वात् । तदाह—

### शंका-नीलादि में ज्ञानपना सिद्ध करना ही यहां साध्य माना है।

समाधान — घञ्छा तो ज्ञानपना किसरूप है सो बताईये, यदि प्रकाशता को ज्ञानता कहते हो तो वह साध्य के सिद्ध होने पर सिद्ध हो हो जायगी फिर उसे साध्य क्यों बनाते हो, यदि वह असिद्ध है तो हेतु असिद्ध क्यों नहीं हुआ, अर्थात् हुआ ही, भला ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना प्रतिभास बाह्यवस्तु में माने और उसमें ज्ञानता का प्रतिभास न माने । मतलब-ज्ञान के प्रतीत होने पर ज्ञानता भी प्रतीत होगी; उसे पृथक् रूप से सिद्ध करने की जरूरत नहीं।

श्रव बौद्ध ग्रहं प्रत्यय का नाम सुनकर उसका दूर तक-विस्तृतरूप से खण्डन करते है-

बैंद्ध — जैन द्वारा माना गया जो अहं प्रत्यय नीलादिक का ग्राहक होता है सो वह कैसा होकर उनका ग्राहक-जानने वाला-होता है ? क्या वह गृहीत हुआ उनका ग्राहक होता है ? या अगृहीत हुआ उनका ग्राहक होता है ? या अगृहीत हुआ उनका ग्राहक होता है ? या अगृहीत हुआ उनका ग्राहक होता है ? या अगुहीत हुआ उनका ग्राहक होता है ? या सिक्रकालवाला हुआ या समकालवाला हुआ उनका ग्राहक होता है ? या सिक्रकालवाला हुआ या समकालवाला हुआ उनका ग्राहक होता है ? यदि कहा जाय कि नीलादिका वह गृहीत होकर ग्राहक होता है तो यह बताओं कि वह किससे गृहीत है— ग्रापने ग्रापने ग्रापर से ? यदि वह स्वतः गृहीत है तो वह बताओं कि वह किससे गृहीत होकर करने में मग्न रहेगा, वाह्य पदायों का प्रकाशन उससे वहीं वन सकेगा, यदि कहा जाय कि अह प्रत्यय पर से गृहीत होकर नीलादि पदार्थों को जानता है तो इस पक्षमें ग्रावक्या पद से गृहीत होकर हो उस अहं प्रत्यय का ग्राहक जो परज्ञान होगा वह भी पर से गृहीत होकर ही उस अहं प्रत्यय का ग्राहक जो परज्ञान होगा वह भी पर से गृहीत होकर ही उस अहं प्रत्यय का ग्राहक होगा हुआ होकर ही उस का

### "तां ब्राह्मलक्षराप्राप्तामासन्नां जनिकां थियम् । ग्रग्रहीस्वोत्तरं ज्ञानं ग्रह्मीयादपरं कथम् ॥" [ प्रमास्सवा ० ३।५१३ ]

श्रपृहीतश्चेदपाहकोऽतिप्रसङ्गः। न च निर्ध्यापारो बोषोऽवंग्राहकः; श्रर्थस्यापि बोषं प्रति ग्राहकत्वानुषङ्गात्। व्यावारवस्त्रे चातोऽव्यतिरिक्तो व्यापारः, व्यतिरिक्तो वा ? श्राद्यविकल्पे-बोष-स्वरूपमात्रमेव नापरो व्यापारः कश्चित्। न चानयोरमेदो युक्तः; धर्मधर्मितया भेदपतीतेः। द्वितीय-

ग्राहक होगा । इस तरह से परापर ज्ञान संतान चली जाने से विश्रान्ति के ग्रभाव में मूल को क्षति पहुँचाने वाली अनवस्था उपस्थित हो ही जायगी, यदि ऐसा कहा जाय कि पूर्वज्ञानको-अहं प्रत्ययको-प्रह्ण किये विना ही ज्ञानान्तर-द्वितीयज्ञान अर्थमात्र को नीलादिको-ग्रहण कर लेता है सो ऐसा कहना भी ठीक नही क्योंकि वह पूर्ववर्तीज्ञान उत्तरवर्त्ती ज्ञान के निकट है तथा उत्तरज्ञान उससे पैदा भी हुआ है, इसलिये वह अवश्य ही पाह्य है, कहा भी है-निकटवर्ती, ग्राह्मलक्षण युक्त उस पूर्ववर्त्ती ज्ञानको विना ग्रहण किये उत्तरकालीन ज्ञान किस प्रकार ग्रन्थपदार्थ-नीलादिक-को ग्रहण करेगा-अर्थात् नही ग्रहण कर सकता, इस प्रकार प्रमाणवार्तिक ग्रन्थ में लिखा है, अहं प्रत्यय यदि अगृहीत है ऐसा माना जाय तो वह पदार्थों का ग्राहक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मानने से ग्रतिप्रसंग ग्रावेगा-फिर तो देवदत्त का ज्ञान जिनदत्त के द्वारा ग्रजात रहकर उसके अर्थ को ग्रहण करने वाला हो जावेगा। यदि ऐसा कहा जाय कि ग्रहं प्रत्यय व्यापार रहित होकर नीलादि का ग्राहक होता है सो भी ठीक नहीं, क्योंकि जो ज्ञान निर्व्यापार प्रयात निष्क्रिय होता है वह पदार्थ का ग्राहक नहीं हो सकता, भन्यया पदार्थ भी ज्ञान का ग्राहक बन जायगा, यदि अहं प्रत्ययको ज्यापार सहित मान भी लो, तो वह व्यापार उस ग्रहं प्रत्यय से पथक है कि ग्रापथक है ? यदि वह भपृथक् है तो वह बोधस्वरूप ही-ग्रहं प्रत्ययरूप ही रहा व्यापाररूप कुछ नहीं रहा, परन्तु इन ग्रहं प्रत्यय ग्रीर व्यापार में ग्रभेद मानना युक्त नही है, क्योंकि अहं प्रत्यय धर्मी ग्रीर व्यापार धर्मरूप होने से इनमें भेद प्रतीत होता है-भेद दिखाई देता है। अतः ग्रहं प्रत्यय से व्यापार पृथक् है ऐसा पक्ष लिया जावे तो भेद में सम्बन्ध न बनने के कारण उस व्यापार से महं प्रत्यय का कुछ उपकार या कार्य बन नहीं सकेगा. भ्यापार से उसका उपकार होना माना जाय तो अनवस्था दोष आवेगा क्योंकि उप-कार के लिये-जपकार करने के लिये-जस व्यापार की अपर व्यापार की और जसके लिये अन्य व्यापार की ग्रावश्यकता होती ही रहेगी, यदि अहं प्रत्यय को निराकार

विकल्पे तु सम्बन्धासिद्धिः; ततस्तस्योपकाराभावात् । उपकारे वानवस्या तन्निर्वतंने व्यापारस्यापर-व्यापारपरिकल्पनात् । निराकारत्वे वा बोधस्य; प्रतः प्रतिकर्मध्यवस्या न स्यात् । साकारत्वे वा बाह्यार्थपरिकल्पनानर्थक्यं नोलाधाकारेण बोधेनैव पर्याप्तस्वात् । तदक्तम्—

> ''घियो(योऽ)लादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः किन्निबन्धनः । घियोऽ(यो)नीलादिरूपत्वे बाह्योऽर्थः किन्निबन्धनः ।। १ ।।''

[ प्रमाणवा • ३।४३१ ]

तथा न भिन्नकालोऽसौ तद्ग्राहकः; बोधेन स्वकालेऽविद्यमानार्थस्य ग्रहणे निखिलस्य

माना जावेगा तो उस ग्रहं प्रत्ययरूप ज्ञान से—विषय-ध्यवस्था नहीं बनेगी, फिर घट ज्ञान घट को ही जानता है ग्रीर पट ज्ञान पट को ही ग्रहण करता है ऐसा विषयके प्रति प्रतिनियम नहीं रहेगा। चाहे जो ज्ञान चाहे जिस वस्तु को जानने लगेगा। यदि ग्रहं प्रत्यय को साकार माना जावे तब तो बाह्यपदार्थों की कल्पना करना ही बेकार है क्योंकि ज्ञान ही नील ग्रादि ग्राकार रूप परिएग्त हो जावेगा और उसी से सब काम भी हो जायगा। प्रमाणवातिक ग्रन्थ में लिखा है कि—

यदि बुद्धि में नील पीत आदि आकार नहीं है तो बाह्यपदार्थों का क्या प्रयोजन है— उन्हें किसलिये मानना, मौर यदि बुद्धि स्वयं नील पीत म्रादि माकार वाली है तो बाह्यपदार्थं होकर करेगे ही क्या ? अर्थात् फिर उनसे कुछ प्रयोजन ही नहीं रहता है।

ध्रव ध्रन्तिम विकल्प पर विचार करते हैं— िक वह ध्रहं प्रत्यय भिन्न काल वाला है या समकाल वाला है ? भिन्न काल में रहकर यदि वह पदार्थों को ग्रहण करता है—जानता है—तो सभी पुरुष-सभी प्रािणमात्र—सर्वेज बन जावेंगे प्रयत्ति बोध ध्रपते समय में ध्रविद्यमान पदार्थों का ग्राहक माना जायगा तो भूत और वर्तमान कालवर्ती पदार्थों को कि बोधकाल में नहीं है उनका भी वह ग्राहक—जानने वाला हो जाने से प्रािणमात्र में सर्वेजता आजाने का प्रसंग ध्राजाता है, ध्रतः भिन्न काल वाला होकर वह ग्रह प्रत्ययरूप बोध नीलादि पदार्थों का ग्राहक नहीं बनता है। यदि वह पदार्थों के समकालीन होकर उनका ग्राहक होता है ऐसा कहा जावे तो यह विकल्प भी नहीं बनता है, व्यों में उनसे उत्पन्न होना बाता है। व्यदि रूप कर प्रत्या होना स्वसम्भव

प्राणिमात्रस्याक्षेत्रक्षस्यप्रसङ्कात् । नापि समकालः; समसमयभाविनोज्ञीनकोययोः प्रतिबन्धाभावतो ग्राह्मप्राह्मकाश्वासम्भवात् । धन्ययाऽर्थोपि ज्ञानस्य ग्राह्कः । ध्रयाये ग्राह्मताप्रतीतेः स च ग्राह्मः न ज्ञानम्; न; तद्वव्यतिरेकेगुास्याः प्रतीरयमावात् । स्वरूपस्य च ग्राह्मत्वे-ज्ञानेपि तदस्तीति तत्रापि ग्राह्मता भवेत् । प्रय जङस्वान्नार्यो ज्ञानग्राहक ; ननु कुतोऽस्य जङस्वसिद्धिः ? तदग्राहकस्वा-च्यदस्योग्याश्रय-सिद्धे हि जङस्व तदग्रहकस्वसिद्धः, ततश्च जङस्वसिद्धिरित । प्रय गृहोतिकर-ग्राह्मयस्य ज्ञानं श्राहकम्, ननु साऽर्थादयन्तिरम्, ग्रनर्थान्तर वा तेन क्रियते ? ग्रय्योन्तरस्वे ग्रयंस्य न

है, यदि समान समयवर्ती ज्ञान पदार्थका ग्राहक है ऐसा माना जाय तो ज्ञान ही पदार्थका ग्राहक क्यों, पदार्थभी ज्ञान का ग्राहक हो सकता है।

भावार्ष — हम बौडों ने जान में और पदार्थ में तदुत्पत्ति संबंध माना है, जान पदार्थ से उत्पन्न होता है, फिर वह पदार्थ के आकार होता है-पदार्थ के आकार को धारए। करता है तथा उसी को जानता है ऐसा माना गया है, जैन ऐसा नहीं मानते, अतः उनके यहां पदार्थ ही जान के द्वारा ग्राह्य है ऐसा नियम नहीं बनता, वे समकालीन जान को ही पदार्थों का ग्राह्य होना बतलाते हैं, अतः उनके यहां दोष आते हैं। जैन यदि कहें कि पदार्थों को ग्राह्य ता प्रतित होती है अतः उसे ही ग्राह्य माना है जान को नहीं सो यह बात हमें जचती नहीं व्योंकि जान के बिना तो ग्राह्यात प्रतीत ही नहीं हो सकती है, यदि पदार्थ के स्वरूप को ग्राह्य मानोगे तो भी गलत होगा, क्योंकि स्वरूप तो जान में भी है, ग्रतः फिर वही दोष ग्राव्या कि जान भी ग्राह्य वन जावेगा।

शंका-पदार्थ जड़ है अतः वह ज्ञान का ग्राहक बन नहीं सकता है।

समाधान — पदार्थ जड़ है इस बात की सिद्धि ग्राप कैसे करते हैं ? यदि कहों कि ज्ञान का वह ग्राहक नहीं होता है इसी से वह जड़ है, ऐसा सिद्ध होता है सो ऐसे कहने से तो स्पष्ट रूप से ग्रन्थोन्याश्रय दोष दिख रहा है क्यों कि पदार्थ में जड़पने की सिद्धि हो तब उसमें ज्ञान की ग्राहकता नहीं है यह सिद्धि हो भीर ज्ञान का अग्राहकपना सिद्ध होने पर उसमें जड़रव है इसकी सिद्धि हो, इस प्रकार से दोनों में से एक भी सिद्ध नहीं हो सकेगा। यदि कहा जाय कि ज्ञान गृहीति किया का कारण है अतः वही पदार्थ का ग्राहक है भ्रयांच करएणज्ञान के द्वारा पदार्थ ग्रहण होता है श्रयवा "ज्ञानेन पदार्थों गृह्यन्ते" इस प्रकार से ग्रहण किया का करण ज्ञान

किन्बिरकुतिमिति कयं तेनास्य प्रहण्णम् ? तस्येयमिति सम्बन्धासिद्धिश्च । तयाय्यस्य गृहीत्यस्त-रकरणेऽनवस्या । श्रनयन्तिरत्वे तु तस्करणेऽयं एव तेन कियते इत्यस्य ज्ञानता ज्ञानकार्यस्वादुसर-ज्ञानवत् । जडार्थोपादानोत्पत्तेनं दोषश्चेत्, ननु पूर्वोऽर्थोऽप्रतिपन्नः कथमुपादानमितिप्रसङ्गात् ? प्रतिपन्नश्चेत्; किं समानकालाद्धित्रकालाद्धेत्यादिदोषानुवङ्गः । किन्त, गृहीतिरगृहीता कथमस्तीति निश्चीयते ? श्रन्थज्ञानेन चास्या यहणे स एव दोषोऽनवस्या च, ततोऽर्थो ज्ञान गृहीतिरिति त्रितयं स्वतन्त्रमाभातीति न परतः कस्यचिदवभासनिमित नासिद्धो हेतुः ।

है ग्रतः वह ग्राहक है तो इस पर हम बौद्ध पूछते हैं कि वह गृहीति किया ज्ञान के द्वारा पदार्थ से भिन्न की जाती है कि श्रभिन्न की जाती है? यदि भिन्न की जाती है तो उस ज्ञान ने पदार्थ का कुछ भी नहीं किया, तो फिर उस भिन्न किया से ज्ञान के द्वारा पदार्थ का ग्रहरा कैसे होगा, तथा यह किया उस पदार्थ की है यह संबंध भी कैसे बनेगा ? संबंध जोड़ने के लिये यदि श्रन्य गृहीति की कल्पना करते हो तो अनवस्था आती है। यदि गृहीति किया अर्थ से अभिन्न की जाती है ऐसा कहते हो तो उसका अर्थ ऐसा निकलेगा कि ज्ञान के द्वारा पदार्थ किया गया, अर्थात ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ की गुहीति की जाती है वह पदार्थ से अभिन्न की जाती है तो गृहीति से अभिन्न होने के कारण पदार्थ प्रहण हमा याने पदार्थ किया गया ऐसा मर्थ निकलेगा, इस तरह ज्ञान से उत्पन्न होने से पदार्थ ज्ञान रूप हमा, क्योंकि वह ज्ञान का कार्य है जैसा कि उत्तर ज्ञान पूर्वज्ञान से उत्पन्न होने से उसका कार्य होता है। इसलिये वह जानरूप होता है, यदि कोई कहे कि पदार्थ का उपादान तो जड होता है उससे पदार्थ उत्पन्न होते हैं अत: जान से पदार्थों के पैदा होने का प्रसंग ही नहीं आता तो यह कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि पूर्व पदार्थ भी यदि ग्रज्ञात है तो वह उपादान बन नहीं सकता अन्यथा ग्रजात घोडे के सींग आदि भी उसके उपादान बनेंगे। यदि कहा जाय कि पूर्व पदार्थ प्रज्ञात नहीं है तो कहो वह किस ज्ञान से जाना हम्रा है-क्या समकालीन ज्ञान से कि भिन्नकालीनज्ञान से इत्यादि प्रश्न और पूर्वोक्त ही दोष यहां उपस्थित होवेगे । दूसरी बात यह है कि वह गृहीति किया यदि अगृहीत है-अज्ञात है तो उसका ग्रस्तित्व-वह है ऐसा उसका सद्भाव-कैसे निश्चित होगा, यदि किसी अन्यज्ञान से गहीति का ग्रहण होना मानो तो भिन्न काल समकाल इत्यादि प्रश्न तथा अनवस्था आदि दोष उपस्थित हो जाते हैं। इसलिये यह मालुम होता है कि पदार्थ, ज्ञान और गहीतिकिया ये तीवों ही स्वतन्त्ररूप से प्रतिभासित होते हैं, ननु च 'म्राचेमहं वेचि चक्षुवा' इति कर्मकर्नृ क्रियाकरराप्रतितिर्ज्ञानमात्राध्युपममे कयम् ? इरयप्यपेखलम् ; तैमिरिकस्य क्षित्र-दर्शनवदस्या प्रप्युपपत्ते: । यदा हि तस्यार्थाभावेषि तदा-कारं ज्ञानमुदेखेखं कर्मादिव्यविद्यमानेव्यपि प्रनाद्यविद्यावासनावद्यात्तदाकारं ज्ञानमिति ।

भन प्रतिविधीयते । यताबदुक्तम्-'ग्रहंप्रत्ययो गृहीतोऽगृहीतो वा' इत्यादि; तत्र गृहीत एवार्षप्राहकोऽसी, लद्ग्रहश्च स्वत एव । न च स्वतोऽस्य प्रहणे स्वरूपमात्रप्रकाशनिमग्नत्वादवहिर्यं-प्रकाशकत्वाभावः; विज्ञानस्य प्रदीपवस्वपरप्रकाशस्यभावत्वात् ।

यश्रोक्तम्-'निर्ध्यापार। सन्ध्यापारो वेत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्; स्वपरश्रकाशस्वभावता-स्मतिरेकेश ज्ञानस्य स्वपरश्रकाशनेऽपरव्यापाराभावात्प्रदोपवत् । न खलु प्रदीपस्य स्वपरश्रकाश-

कोई भी पर से प्रतीत नहीं होता है, इस प्रकार प्रारम्भ अर्द्ध तसिद्धि में जो भवभास-मानत्व हेत् दिया है वह सिद्ध हो जाता है ग्रसिद्ध नहीं रहता।

श्रंका—"मैं ब्रांस के द्वारा पदार्थको जानता हूँ" इस प्रकार से कर्ता करण कर्म और कियाये सब भेद ज्ञान मात्र तत्त्वको मानने पर कैसे सिद्ध होंगे ?

समाधान—यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार नेत्र रोगी को द्विचन्द्र का जान होता है वैसे ही कर्ता करण श्रादि की भी प्रतीति होती है, श्रयात् कर्ता श्रादि सभी भेद काल्पनिक होते हैं, द्विचन्द्र का ज्ञान दो चन्द्र नही होते हुए भी पैदा होता है, उसी प्रकार कर्म धादिरूप पदार्थ श्रविद्यमान होने पर भी अनादिकालीन अविद्यावासना के वश उस उस श्राकार से ज्ञान पैदा होता है, इस प्रकार यहां तक विज्ञानवादी ने श्रपना लवा चौड़ा यह पूर्व पक्ष स्थापित किया।

श्रव श्राचार्य इस पूर्वपक्ष का निरसन करते हैं—सबसे पहिले बीद्ध ने पूछा था कि श्रहं प्रत्यय गृहीत होकर पदार्थ को जानता है कि श्रगृहीत होकर पदार्थ को जानता है, सो उस विषय में यह जवाव है कि वह प्रत्यय गृहीत होकर ही पदार्थ को ग्रहण करता है और उसका ग्रहण तो स्वतः, ही होता है। स्वतः ग्रहण होना मानने में जो दोष दिया था कि "श्रहं प्रत्यय श्रपने को जानता है तो फिर वह श्रपनेमें ही मग्न हो जायगा फिर इसके द्वारा बहिरयं का प्रकाशन कैसे हो सकेगा?" सो ऐसी बात नही है, क्योंकि विज्ञान दीपक की भांति स्व और पर का प्रकाशक—जाननेवाला—माना गया है। तथा—हमसे जो आपने ऐसा पूछा है कि अहं प्रत्यय व्यापार (किया) सहित है कि व्यापार रहित है—सो यह आपका वकवास मात्र है, क्योंकि

स्वभावताव्यतिरेकेशान्यस्तरभक्षश्वनव्यापारोऽस्ति । न च ज्ञानरूपत्वे नीसादेः सप्रतिषादिरूपता घडते । न च तद्वृषतयाऽध्यवसीयमानस्य नीलादेः 'ज्ञानम्' इति नामकरणे काचित्रः क्षतिः । नामकरणमात्रेश्य सप्रतिषादवबाद्यारूपत्वादेरयंधर्मस्याव्यानृतः । न च तद्वृषता ज्ञानस्येव स्वभावः; तद्विषयस्वेनानन्यवेद्यत्या चास्यान्तः प्रतिभासनात्, सप्रतिषान्यवेद्यस्यमावतया चार्षस्य बहि प्रतिभासनात् । न च प्रतिभासमन्तरेश्यार्थव्यवस्यायामन्यन्तिवन्यनं पश्यामः ।

यदप्यभिद्वितम्-निराकारः साकारो वैत्यादिः, तदप्यभिभानमात्रम्; साकारवादप्रतिक्षेपेख निराकारादेव प्रत्ययात् प्रतिकर्मेव्यवस्थोपपत्तेः प्रतिपादयिष्यमाखस्वात् ।

ग्रपने को और परवस्तुओं को जानना यही उस ज्ञानका ... ( ग्रहं प्रत्यय का ) आपार याने किया है, इससे भिन्न और किसी प्रकार की कियाएँ इसमें सम्भव नहीं हैं। जैसे दीपक में अपने और पर को प्रकाशित करना ही किया है, भीर अन्य किया नही. तथा-दीपक को प्रकाशित करने के लिये ग्रन्य दीपक की जरूरत नहीं रहती वैसे ज्ञान को जानने के लिये अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ज्ञान में जो नील ग्रादि पदार्थों का प्रतिभास है वह ज्ञानरूप ही है, उसमें जड के समान उठाने धरने आदि की किया होवे सो भी बात नहीं है, ज्ञान जब नील को जानता है तब उसे भी नील कह देते हैं अर्थात यह नील का ज्ञान है ऐसा नाम रख देते हैं, सो ऐसा नाम धर देने से हमें कुछ बाधा नहीं म्राती है, देखिये नाम करने से उस बाह्यवस्त्र के काठिन्य मादि गूग, बाह्य में रहना, छेदन मादि में मा सकना आदि सारी बातें ज्ञान में भी आ जावें सो तो बात है नहीं, ज्ञान में पदार्थाकार होना एकमात्र धर्म नहीं है, बाह्य पदार्थ तो मात्र ज्ञान का विषय है, ज्ञान ग्रनन्यवेद्य-ग्रन्य से ग्रन्भव में नहीं आने योग्य है, वह तो भ्रन्त. प्रतिभास मात्र है, तथा पदार्थ प्रतिचात के योग्य ग्रन्य से जानने योग्य एवं बाहर में प्रतिभासमान स्वरूप है, इस प्रकार पदार्थ और ज्ञान में महान् भेद है वे किसी प्रकार से भी एक रूप नहीं बन सकते हैं। ज्ञान में पदार्थों का प्रतिभास हए बिना पदार्थों की व्यवस्था प्रयत् यह घट है यह पट है यह इससे भिन्न है इत्यादि प्रथक प्रथक वस्तुस्वभाव सिद्ध नहीं होता है। महं प्रत्यय साकार है या निराकार है ऐसा पूछकर जो दोनों पक्षों का खण्डन किया है वह गलत है, क्योंकि हम स्वयं भापके द्वारा माने गये साकार वाद का निराकरण करने वाले हैं ज्ञान निराकार रहकर ही प्रत्येक वस्तु की पृथक् पृथक् व्यवस्था कर देता है, इस बात का प्रतिपादन आगे होगा। तथा आपने जो हमसे ऐसा पछा है कि वह अहं

यवात्ययुक्तम् – निम्नकालोऽसी तद्शहक इत्यादि, तदय्यसारम्; क्षिण्कस्वानभ्युपनमात् । यो हि क्षिणुकस्वं मन्यते तस्याय दोषः 'बोधकालेऽर्यस्य।भावादर्यकाले च बोधस्यासस्वे तयोग्रीह्य-ग्राह्मकभावानुपपत्तिः' इति ।

यवाविद्यमानार्थस्य ग्रहणे प्राशिमात्रस्याक्षेषत्रस्यप्रसित्तरस्युक्तम्; विद्ययुक्तम्; विन्न-कालस्य समकानस्य वा योग्यस्यवार्थस्य ग्रहणात् । दृश्यते हि पूर्वोत्तरचरादिलिङ्गप्रभवशस्ययाद्भिन्न-कालस्यापि प्रतिनियतस्यैव शक्टोदयाद्यर्थस्य ग्रहणम् ।

प्रस्यय अर्थ के समकालीन होकर प्रयं-नीलादि पदार्थ-को जानता है या भिन्नकालीन होकर उन्हें जानता है, सो इन दोनों प्रकार के विकल्पों में जो ग्रापने दोषो-द्भावन बड़े जोश के साथ किया है, सो वह सर्वथा असार है, क्योंकि हम ज्ञान और पदार्थ को क्षणिक नही मानते हैं, जो क्षणिक मानते हैं, उन्हीं पर ये दोष आते हैं। ग्रर्थात् भाप बीढ जब ज्ञान और पदार्थ दोनों को क्षणिक मानते हो सो ज्ञान क्षरिएक होने से पदार्थ के समय रहता नहीं है श्रीर पदार्थ भी क्षरिएक है सो वह भी ज्ञान के समय रह हो जाता है ग्रतः ग्रापके यहां इनमें याह्य प्राहकत्वना सिद्ध नहीं होता है। तथा पापने जो यह मजेदार दूषण दिया है कि भिन्नकालवर्ती ज्ञान यदि ग्रर्थ का ग्राहक होगा अर्थात् प्रपने समय में ग्राव्या स्वतंत्र वन जायेग इत्यादि सो यह भी ग्रयुक्त है क्योंकि पदार्थ चाहे ज्ञान के समकालीन हो ज्ञान के समुसार के वाहि मिन्नकालीन हो ज्ञान तो (क्षयोपशम के ग्रनुसार) ग्रयुने योग्य पदार्थों को ही ग्रहण करता है। देखो-पूर्वचर हेतु, उत्तरचर हेतु ग्रादि हेतुवाल ग्राप्ता का मिन्नकालीन वस्तुमों को ग्रहण करते हैं तथा अपने योग्य शकटोदय ग्रादि को ही गृहण करते है।

विशेषार्थ — 'उदेष्यित शकटं कृतकोदयात्''—एक मुहुतं के बाद रोहिणी का उदय होगा क्योंकि कृत्तिका का उदय हो रहा है-यह पूर्वचर हेतुवाला अनुमान है, इस ज्ञान का विषय जो शकट है वह तो वर्तमान ज्ञान के समय में है नहीं तो भी उसे अनुमान नान ने गृहण किया है, तथा 'उद्गात् भरणी प्राग् तत एक्''—एक सुहुतं पहिले भरणी नक्षत्र का उदय हो चुका है, क्योंकि कृतिका का उदय हो रहा है—सो इस ज्ञान में भी भरणी का उदय होना वर्तमान नहीं होते हुए भी जाना गया है, इसी प्रकार और भी बहुत से ज्ञान ऐसे होते हैं कि उनका विषय वर्तमान में नहीं

कष्यवैवंवादिनोऽनुमानोच्छेदो न स्यात्, तथा हि—निरूपाल्जङ्गाङ्गिनि ज्ञानमनुमानं प्रसिद्धम् । लिङ्गं चावभासमानत्वसम्यद्धा यदि भिन्नकालं तस्य जनकम्; तद्धां कस्यानुमानस्याधेष-मतीतमनागतं तज्जनकमित्यत एवाछेषानुभेयप्रतीतिरनुमानभेदकरूपनानयंवयम् । भ्रष्य भिन्नकालत्वा-विषेषेपि किश्वदेव निङ्गं कस्यचिज्ञनकमित्यवैषयम्; नन्वेवं तदविषेषेपि किश्वदेव ज्ञानं कस्य-विदेवार्षस्य ग्राहकं कि नेष्यते ? प्रयातीतानुत्यन्तेज्यं प्रवृत्तं ज्ञानं निविषय स्थात्, तद्दि नष्टानुत्य-न्नालङ्गादुष्वायमानमनुमान निर्हेतुकं कि न स्यात् ? यथा च स्वकाले विद्यमानं स्वरूपेष जनकम् तथा ग्राह्मपि । तन्त भिन्नकालं लिङ्गमनुमानस्य जनकम् । नापि समकालं तस्य जनकत्व-

होता तो भी वे ज्ञान के द्वारा ग्रहरण प्रवश्य किये जाते हैं, ग्रतः बौद्ध का यह कहना कि भिन्नकालीन वस्तु को ज्ञान कैसे जानेगा इत्यादि सो वह असत्य होता है।। ग्राप बौद्ध ज्ञान के विषय में भिन्न काल कि समकाल ऐसा प्रश्न करोगे तो अनुमान प्रमाण की वार्ता छिन्न भिन्न हो जावेगी। देखिये—पक्षधमं, सपक्षसत्व ग्रौर विपक्ष क्यावृत्ति वाले त्रिरूप हेतु से साध्य का ज्ञान होता है, ऐसा ग्रापके यहां माना है, सो ग्रद्धित साधक अनुमान में जो अवभासमानत्व हेतु है ग्रथवा ग्रन्थ कोई सहोपलम्म ग्रादि हेतु है उस पर भी ऐसा पूछा जा सकता है कि यह किस प्रकार का होगा ? क्या भिन्न कालीन होगा ? यदि वह भिन्न कालीन होकर श्रनुमान को उत्पन्न करता है, तब उस एक ही ग्रनुमान को हेतु से अतीत ग्रनागत सभी ग्रनुमान को उत्पन्न करता है, तब उस एक ही ग्रनुमान को हेतु से अतीत ग्रनागत सभी ग्रनुमान का पैदा हो जायंगी, फिर भिन्न कि श्रनुमान को के हतु से अतीत ग्रनागत सभी ग्रनुमान ज्ञान पैदा हो जायंगी, फिर भिन्न का प्रमुमानों को जरूरत नहीं रहेगी, यदि कहा जाय कि भिन्न कालीन होते हो तो भी कोई एक हेतु किसी एक ही ग्रनुमान ज्ञान को उत्पन्न करता है न कि सभी अनुमान ज्ञान को तब हम जैन भी कहते हैं कि—ज्ञान पदार्थ से पृथक् काल में रहकर भी किसी एक पदार्थ का ग्राहक होता है ऐसा कथन भी क्यों न माना जाय, ग्रथीं ग्राना ही चाहिये।

श्रंका—अतीत श्रीर श्रनागत सम्बंधी पदार्थों को ज्ञान जानेगातो ज्ञान निर्विषय हो जायगा?

समाधान — तो फिर नष्ट घौर धनुत्पन्न —उत्पन्न नहीं हुए हेतुओं से पैदा होने वाला अनुमानज्ञान निर्हेतुक क्यों नहीं होगा, तथा हेतु जैसे घपने काल भें स्वरूप से विद्यमान रहकर ही धनुमान को पैदा करता है, उसी प्रकार ज्ञान भिन्न काल में रहकर भी वस्तु को – घपने ग्राह्म को ग्रहण करता है ऐसा आपको मानना चाहिये, विरोधात्, प्रविरोधे वानुवानमध्यस्य जनकं भवेत्, तथा चान्योत्यावयान्नैकस्यापि सिद्धिः । प्रयानुमानमेव जन्यम्, तत्रेव जन्यताप्रतीतेः; नः अनुमानव्यितरेकेणार्थे प्राह्मतावज्ञस्यतायाः प्रतीत्यभावात् । न च स्वरूपमेव जन्यताः तिङ्कोपि तत्त्वन्द्वात्रेन जन्यताप्रसक्तः । तथा चान्योत्यज्ञस्यतालक्षणो दोषः स एवानुवज्यते । प्रयानयोः स्वरूपिवशेषेऽयनुमान एव जन्यता तिङ्कापेक्षया,
नतु लिङ्को तदपेक्षया सेत्युच्यते; तहि ज्ञानार्ययोस्तदविवोषेषि प्रयस्येव ज्ञानापेक्षया प्राह्मता न तु
ज्ञानस्यार्थिक्षया सेत्युच्यताम् । न चोत्यत्तिकरणालिवङ्गमनुमानस्योत्पादकम्, तस्यास्ततोऽर्यान्तरा-

अतः भिन्न कालीन हेतु अनुमान को पैदा करता है यह सिद्ध होना धापको इष्ट नहीं रहेगा, समकालीन हेतु भी अनुमान को पैदा नहीं करता है, क्योंकि समकालीन में जन्यजनक भाव मानने में विरोध है। विरोध नहीं है, यदि ऐसा कहो तो कोई भी किसी का जनक बन सकेगा—इस तरह चाहे जिससे चाहे जो जन्य हो सकता है, फिरतो हेतु से अनुमान पैदा न होकर कहीं अनुमान से हेतु पैदा होने लगेगा, धौर इस प्रकार अन्योग्याश्रय—एक के धाधीन दूसरा और दूसरे के आश्रय वह एक होने से एक की भी सिद्धि नहीं होवेगी।

श्रंका—अनुमान ही जन्य (पैदाकरनेयोग्य) है उसी में जन्यताकी प्रतीतिहै।

समाधान — ऐसी बात नहीं है, देखों – प्रमुमान के बिना जिस प्रकार पदार्थ की ग्राह्मता नहीं जानी जाती है उसी प्रकार उसकी जन्यता भी नहीं जानी जाती है, यदि ग्रमुमान के बिना जन्यता जानी जाती हैं तो एक दूसरे के लिये जन्य जनक होने रूप पहिले का दोष ग्राता है।

र्यका — हेतु धौर श्रनुमान का स्वरूप समान होते हुए भी हेतु की ग्रपेक्षा से ग्रनुमान में ही जन्यता स्वीकार की है, न कि श्रनुमान की ग्रपेक्षा से हेतु में ।

समाधान—विलकुल ठीक है, फिर वही बात ज्ञान फ्रीर पदार्थ में मानी जाय मर्थात् ज्ञान क्रीर पदार्थों का स्वरूप सपन्न होते हुए भी ज्ञान की क्रपेक्षा से पदार्थही ग्राह्य होते हैं न कि पदार्थकी क्रपेक्षा से ज्ञान ग्राह्य होता है ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

शंका — हेतु भ्रनुमान की उत्पत्ति का कारण है भतः वह जनक है।

समाधान—यह सिद्ध नहीं हो सकता है, उत्पत्ति अनुमान से भिन्न है कि ग्रामिन हैं ? इस प्रकार से विचार करने पर दोवों ही पक्ष बनते नहीं, क्योंकि नर्षानः रपक्षयोरसम्भवात् । सा हि यद्यनुमानादर्षान्तरम्; तदानुमानस्य न किन्तिव्हृतसित्यस्या-भावः । मनुमानस्योत्पतिरिति सम्बन्धासिद्धिश्चानुपकारात् । उपकारे वाजनस्या । म्रयानर्षान्तर-भूता क्रियते; तदानुमानमेव तेन कृतं स्यात् । तथा वानुमानं लिङ्गं लिङ्ग्अन्यस्वादुत्तरिलङ्गक्षप्रवत् । च च शाक्तनानुमानोपादानजन्यस्थान्नानुमानं लिङ्ग्भः यत्तदस्यनुमानमन्यतो लिङ्ग्भावः त्तिहिं तद्य्यनुमानं लिङ्गं तज्ञन्यस्वादुत्तरिलङ्गक्षप्णविदितं तदवस्यं चौद्यम् । उत्तरमित तदेवेति चेत्, मनवस्या स्यात् । प्रथ तयाव्रतीतेरिलङ्गक्रनस्यस्वाविषये किन्तिस्लङ्गमपरमनुमानम्; तदि ज्ञानजन्यस्वाविषयेथि किन्तिचज्ञानमपरोऽयं इति किन्न स्यात् ? तथा च 'यथां ज्ञानं ज्ञानकार्यस्वाद्वित्तर-

उत्पत्ति अनुमान से भिन्न है तो वह अनुमान को पैदा नहीं कर सकेगी, तथा ध्रभिन्न है तो दोनों एकमेक होवेंगे, तथा भिन्न पक्ष में यह भी दोष होगा कि उत्पत्ति और अनुमान का सबंध नहीं रहता है, विना सम्बन्ध के उत्पत्ति अनुमान का उपकार कर नहीं सकती, भिन्न रहकर ही उपकार करेगी तो ध्रनवस्था दोष होगा, क्योंकि उत्पत्ति के लिये फिर दूसरी उत्पत्ति चाहिये, इस प्रकार अपेक्षा आती रहेगी, उत्पत्ति अनुमान से अभिन्न की जाती है ऐसा मानो तो उस हेतु से अनुमान ही किया गया। फिर ऐसा कह सकेंगे कि अनुमान तो हेतु ही है, क्योंकि वह हेतु से पैदा हुमा है, जैसा कि उस हेतु से उत्तरक्षाण वाला हेतु पैदा होता है। यदि कहो कि अनुमान के लिये अपना पूर्ववर्ती अनुमान ही उपादान हुमा करता है, अतः हेतु ही अनुमान हो जाय ऐसा दोष नहीं धाता सो भी ठीक नहीं, देखिये वह पूर्व का अनुमान मी किसी अन्य लिंग से उत्पन्न हुमा है क्या? यदि हुमा है तो पुनः हम कहेंगे कि वह अनुमान भी लिंग है, क्योंकि वह लिंग अन्य है, जैसे उत्तरवर्ती लिंग क्षाण पूर्व लिंग अस्मान भी लिंग है, व्योंकि वह लिंग अन्य है, इसप्रकार पूर्वोक्त प्रमुप्त विसे हो बने रहते हैं। तुम कहों कि उनका उत्तर भी पहले के समान दिया जाता है ? तब तो अनवस्था दोषसे छटकारा नहीं होगा।

श्वंका—यद्यपि पूर्व हेतु से हेतु भी पैदा होता है ग्रीर श्रनुमान भी पैदा होता है, तो भी किसी एक को तो अनुमान कहते हैं और दूखरे को हेतु कहते हैं।

समाबान — तो फिर इसी प्रकार पदार्थ और ज्ञान के विषय में भी मानना पड़ेगा, म्रर्थात् ज्ञान से ज्ञान भौर पदार्थ उत्पन्न होते हैं तो भी एक को ज्ञान और दूसरे को पदार्थ ऐसा कहते हैं ऐसा मानना पड़ेगा, और ऐसा स्वीकार करने पर पदार्थ ज्ञान है क्योंकि वह ज्ञान का कार्य है ऐसी निपरीत बात बनेगी, जैसे उस ज्ञान ज्ञानबत्' इत्यपुक्तम् । न च गृहीतिविचानादर्यस्य प्राष्ट्रतेष्यतः, स्वरूपप्रतिनियमात्त्रस्युपगमात् । यचैव ह्योक्तामभ्यायीनाना रूपादीनां चक्षुरादीना समसमयेऽपि स्वरूपप्रतिनियमादुपादानेतरस्य-व्यवस्थाः तथार्यज्ञानयोषीह्योतरस्वव्यवस्था च भविष्यति ।

ननु यया प्रत्यासस्या ज्ञानमात्मानं विषयीकरोति तयैव वेदर्यं तयोरेवयम् । त ह्यों कस्वभाव-वेद्यमनेकं युक्तमन्यर्थकमेव न किव्विस्त्यात् । ग्रयान्ययाः स्वभावद्वयार्पत्तज्ञीनस्य भवेत् । तदिप स्वभावद्वयं यद्यपरेल स्वभावद्वयेनाधिगच्छति तदाऽनवस्या तद्वेदनेप्यपरस्वभावद्वयापेक्षाणात् । ततः

का उत्तरक्षग्रवर्ती ज्ञानरूप कार्य है। तथा गृहीति—जाननेका कारण होने से पदार्थ को ग्राह्म मानते हैं सो भी बात नहीं है, ग्राह्म ग्रीर ग्राहकता तो स्वरूप के प्रतिनियम से हुआ करती है ऐसा ही हमने स्वीकार किया है, देखिये—ग्राप बौद्ध के यहां पर क्षणिकवाद है, अतः पूर्व क्षणवर्ती वस्तु उत्तर क्षणवर्ती वस्तु को पैदा करती है ऐसा माना है, तथा पूर्वक्षग्र का रूप उत्तरक्षण के रूप को ग्रीर चक्षज्ञान को भी उपप्रकरता है तो भी उस पूर्ववर्ती रूप को ग्रागे के रूप के लिये तो उपादान माना है ग्रीर चक्षज्ञान के लिये सहकारो माना है, जैसे यहां पर एक सामग्री से पैदा होते हुए भी किसी के प्रति उपादान और किसी के प्रति सहकारीपना रहता है, तथा वे रूप ग्रीर चक्षज्ञान काल में उत्पन्न होते हैं तो भी उनमें स्वरूप के नियम से ही ग्राह्म ग्राह्म भाव बनता है, यही बात ज्ञान ग्रीर पदार्थ में है अर्थात् ज्ञान ग्रीर पदार्थ सममकालीन होते हैं तो भी पदार्थ ही ग्राह्म है ग्रीर ज्ञान ग्राहक है ऐसा निर्वाध सिद्ध होता है।

बैंद्ध — जान जिस शक्ति से प्रविन ध्रापको जानता है उसी शक्ति से पदार्थ को जानेगा तो दोनों में एकपना हो जायेगा, नयों कि एक ही स्वभाव से जो जाना जाता है वह अनेक नहीं हो सकता, श्रन्यथा किसी में भी एकपना नही रहेगा, तथा जान ध्रपने को किसी अन्य शक्ति से जानेगा तो उसमें दो स्वभाव मानने होंगे, वे दो स्वभाव भी किन्हीं श्रन्य दो स्वभावों से ग्रहण हो सकेंगे, इस तरह ध्रनवस्था आती है, क्यों कि स्वभावों को जानने के लिये ध्रन्य स्वभावों की जरूरत होती है, इसलिये ज्ञान तो श्रपने स्वरूप को जानता है, पदार्थों को नहीं ऐसा मानना चाहिये।

जैन — यह कथन असत् है, क्योंकि ज्ञान तो ग्रपने ग्रोर पर को जानने रूप एक स्वभाव वाला होता है, ज्ञान का यह स्वभाव किस प्रकार सत्य है, उसमें किसी प्रकारके दोष नहीं आते है इन सब वातों को हम स्व संवेदन ज्ञान की सिद्धि करते स्वरूपमात्रग्राह्ये व ज्ञानं नार्यग्राहिः; इत्यप्यसमीचीनम्ः; स्वार्यग्रह्णौकस्वभावत्वाद्वज्ञानस्य । स्वभावतद्वरपक्षोपक्षिप्तदोषपरिहारश्च स्वसंवेदनसिद्धौ भविष्यतीत्यलमतित्रसञ्जोन ।

कथन्त्रं वंवादिनो रूपादेः सजातीयेतरकर्तृः तम् तत्राप्यस्य समानत्वात् ? तथा हि-रूपादिकं लिङ्कं वा यया प्रत्यासत्त्या सजातीयक्षर्णं जनयित तयैव चेद्रसादिकमनुमानं वा; तिह् तयोरैक्य-मित्यन्यतरदेव स्यात् । अथान्यया; तिह रूपादेरेकस्य स्वभावद्वयमायातं तत्र चानवस्था परापर-स्वभावदयकत्पनात् । न खलु येन स्वभावेन रूपादिकमेकां शक्ति विभीत तेनैवापरां तयोरैक्य-प्रसङ्गात् । अथ रूपादिकमेकस्वभावस्थान् कार्यद्वयं कुर्यात्तःकरणौकस्वभावस्थान्, तिह् ज्ञानमप्योकस्वभावः स्वायंद्यं कुर्यातःकरणौकस्वभावस्थान्, तिह् ज्ञानमप्योकस्वभावः स्वायंद्यं स्वप्रत्योकस्वभावस्थान् । नमु

समय कहने वाले हैं। श्रव विज्ञानाई तवाद के विषय में श्रविक क्या कहें—इतना ही बस है।

ग्रहैनवादी ज्ञान में दो स्वभाव मानने में दोष देते हैं, पर उनके यहां पर भी ऐसे दो स्वभाव एक वस्तू में हैं, देखिये - वे कहते हैं कि रूप आदि ग्रुण उत्तरक्षणवाले सजातीयरूप को तथा विजातीय रस को पैदा करते हैं. इसलिये उसमें वही अनवस्था मादि दोष मावेगे। हम जैन मापसे पूछते हैं कि रूप हो मथना हेतू हो वह जो उत्तर क्षरावर्ती रस तथा रूप को और हेतृ तथा अनुमान को पैदा करते हैं सो जिस शक्तिस्वभाव से रूप उत्तर क्षणवर्ती रस को पैदा करता है उसी शक्तिस्वभाव से रूप ज्ञान को भी पैदा करता है क्या ? तथा जिस शक्ति से हेत् उत्तरक्षणवर्ती हेत् को पैदा करता है उसी शक्ति से अनमान को भी उत्पन्न करता है क्या ? यदि एक शक्ति से ऐसे सजातीय और विजातीय कार्य करता है तो उनमें एकमेकपना होकर दोनों में से एक ही कोई रह जायगा, वे रूपादिपूर्ववर्ती कारए। किसी अन्यशक्ति से तो रूप को भीर किसी भ्रन्य शक्ति से रस को पैदा करते हैं ऐसा कही तब उन रूप लिख आदि में दो स्वभाव ग्रागये ? फिर उन दोनों स्वभावों को किन्हीं ग्रन्य दो स्वभावों से धारण करेंगे, इस प्रकार स्वभावों की कल्पना बढ़ती जाने से अनवस्था दोष ग्राता है। रूपादि क्षण जिस एक स्वभाव से एक शक्ति को धारण करते हैं उसी से ग्रन्य शक्ति को तो धार नहीं सकेंगे क्यों कि ऐसा मानने पर उन रूप रस म्रादि में एकता हो जायगी भिन्नता नहीं रहेगी।

भ्रंका — रूप आदि पूर्ववर्ती कारए। एक स्वभाववाले भले ही होवें, किन्तु उनमें भिन्न २ स्वभाव वाले दो कार्य करने रूप ऐसा ही एक स्वभाव है। व्यवहारेण कार्यकारणामाबो न परमार्थतस्तेनायमदोषः; तहि तेनै बाइमहिमक्या प्रतीयमानेन ज्ञानेन नीलादेर्गं हणसिद्धे: कथमसिद्धः स्वतोऽनभासमानत्वलक्षणो हेतूनं स्यात् ?

न वैवंवादिन: स्वरूपस्य स्वतोऽवगतिषंटते; समकालस्यास्य प्रतिपत्तावर्यवत् प्रसङ्गात् । न च स्वरूपस्य ज्ञानतादारम्यात्रायं दोषः; तादात्म्येपि समानेतरकालविकल्पानितन्तेः । नतु ज्ञावमेव स्वरूपम्, तस्कयं तत्र भेदभावी विकल्पोऽवतरतीति चेत् ? कुत एतत् ? तथा प्रनीतेश्चेत्;

समाधान — ठीक है, ऐसी ही बात ज्ञान में भी है, ग्रथांत् ज्ञान भी एक स्वभाववाला है भीर वह संकर व्यक्तिकर किये बिना स्व श्रीर पर को ग्रहण करने बाला होता है, क्योंकि उन्हें ग्रहण करने का ऐसा ही उसका एक स्वभाव है।

श्रंका—हम बौद्धों के यहां जो कार्यकारणभाव माना गया है वह मात्र व्यवहार रूप है; पारमाधिक नहीं, इसलिये हम पर कोई दूषण नहीं स्राता है।

समाधान—तो ब्रह्महिमिका रूप से अनुभव में आने वाले ज्ञान के द्वारा ही नील पीतादि पदार्थों का ग्रहण सिद्ध हो जायगा, ग्रतः स्वतः अवभासमानत्वहेतु असिद्ध क्यों नहीं होगा अवस्य ही होगा, इस प्रकार आपने जो ब्रह्मत की सिद्ध करने के लिये "पदार्थ में स्वतः अवभासमानता है इसलिये वे ज्ञान स्वरूप हैं" ऐसा कहा है सो वह सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि पदार्थों का अवभासन स्वतः न होकर ज्ञान से ही होता है,

बौद्धों ने जो ऐसा पूछा था कि समकालीन पदार्थ ग्राह्म होते है कि भिन्न कालीन? इत्यादि, सो इस पर हमारा ऐसा कहना है कि इस प्रकार के प्रश्न प्राप्त करेंगे तो ज्ञान स्वरूप की स्वतः प्रतीति होती है इत्यादि कथन कैसे घटित होगा, क्योंकि उसमें भी प्रश्न होंगे— कि ज्ञान समकालोन उस स्वरूप को ग्रहण करता है तो भिन्न देशवर्ती स्वरूप को भी ग्रहण करेगा इत्यादि पदार्थ ग्रहण के सम्बन्ध में जो प्रश्न की उपस्थित हुए थे वे सारे के सारे यहां उपस्थित हो जावेंगे, यदि म्राप कहें कि स्वरूप ग्रीर ज्ञान का तो तादात्म्य है, ग्रतः वहां दोष नहीं ग्राते सो भी बात नहीं, क्योंकि तादात्म्य पक्ष में समानकाल ग्रीर भिन्नकाल बाले प्रश्न—विकल्प उठते ही हैं।

शंका— जब ज्ञान ही स्वरूप है तब भेद से होनेवाला विकल्प वहां पर किस प्रकार प्रवतरित हो सकता है।

समाधान-यह बताम्रो कि किस प्रमाण से म्रापने यह निश्चित किया है

इयं यद्यप्रमाणं कथमतस्तित्विदितिप्रसङ्गात ? प्रमाणं चेत्; तिंह स्वपरप्रहणस्वरूपताप्यस्य तथैवास्त्वल तत्रापि तष्टिकल्पकल्पनया प्रत्यक्षविरोषात् । तन्न स्वतोऽवभासमानस्यं हेतुरसिद्धस्वात् ।

नापि परतो बाद्यसिद्धस्वात् । न खलु सौगतः कस्यन्तिपरतोऽत्रभासमानस्विमच्छति । "नास्योऽनुभाव्यो बुद्धचास्ति तस्या नानुभवोपरः" [प्रमाखना ३ ३२७ ] इत्यभिघानात् । कवं च

कि ज्ञान ही ज्ञान का स्वरूप है ? उसी तरह से प्रतीति आती है इसलिय कहो, तो भी वह प्रतीति यदि भूठी-अप्रमाणरूप है तब तो उससे ज्ञान के स्वरूप की सिद्धि नहीं होवेगी, यदि अप्रामाणिक प्रतीति से व्यवस्था होती हो तो संस्थादि रूप प्रतीति से भी ज्ञान स्वरूप की सिद्धि होने का अतिप्रसंग ग्राता है, ज्ञान के स्वरूप को प्रहरण करनेवाली प्रतीति यदि प्रमाणभूत है तो बड़ी अच्छी बात है, फिर उसी प्रतीति के द्वारा ज्ञान में स्वपर प्रकाशक स्वरूप भी सिद्ध हो जायगा, कोई उसमें बाधा नहीं है, उस ज्ञान के पदार्थ ग्रहण करने रूप स्वभाव में किसी प्रकार के विकल्प-प्रमन् या कल्पना करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष से प्रतीति होने पर प्रश्न करना तो प्रत्यक्ष विरोधी वात कहलावेगी इस प्रकार पदार्थों का ग्रभाव सिद्ध करने के लिये दिया गया स्वत. अवभासमानत्व हेतु असिद्ध हो जाता है।

अवभासमानत्व हेतु को पर से यदि श्रवभासित होना मानते हो तो ग्राप वादी के यहां हेतु ग्रसिद्ध होगा, क्योंकि ग्राप सौगत ने किसी भी वस्तु का पर से प्रतिभासित होना नहीं माना है, लिखा भी है—कि बुद्धि द्वारा श्रनुभाव्य—श्रनुभव करने योग्य कोई पृथक् पदार्थ नहीं है, तथा उस बुद्धि को जानने वाला भी कोई नहीं है, इत्यादि । भावार्थ—

नान्योऽनुभाव्यस्तेनास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । तस्यापि तुल्यचोद्यत्वात् स्वयं सेव प्रकाशते ।। प्रमाखवाति० ३।३२७

बौद्धाभिमत प्रमाणवातिक ग्रन्थ में लिखा है कि हम बौद्ध उसी कारण से बुद्धि द्वारा अनुभव करने योग्य किसी को नहीं मानते हैं, फिर प्रश्न होता है कि उस बुद्धि को अनुभव करनेवाला कौन होगा? जो होगा उसमें फिर से ग्राह्म प्राहक माव मानना पड़ेगा, इसलिये जो भी कुछ पर है वह सब संवेदन—ज्ञान में अन्तर्भू क है, इस प्रकार से एक बुद्धि—(ज्ञान) मात्र स्वयं अपने वाप प्रकाशमान है, और कुछ भी अन्य पदार्थ नहीं है, इस प्रकार इस स्लोक द्वारा जब पर वस्तु का ही अभाव

साध्यसाधनयोध्यांसिः सिद्धाः ? यतो 'यदवभासते तज्ज्ञानम्' इत्यादि सूक्तं स्यात् । न स्रजु स्वरूपः मात्रपर्यवसितं ज्ञानं निस्तिलमवभासमानस्य ज्ञानत्वव्यासम्' इत्याधिमगनुं समर्थम् । न चास्तिल-सम्बद्धप्रतिपत्तौ सम्बन्धप्रतिपत्तौ । "डिष्ठसम्बन्धसांवित्तिः" [ ] इत्याधिभामानत् । न च विवक्षितं ज्ञानं ज्ञानत्वसम्बमासमानत्व चात्मन्येव प्रतिपद्य तयोध्यक्षिमिधगच्छतीस्यभिधातव्यम्; तत्रेवानुभानप्रवृत्तिप्रसङ्गात् । तत्र च तत्प्रवृत्तेवय्य्यं साध्यस्याध्यक्षेण् सिद्धत्वात् । प्रथ सकलं ज्ञानमात्रस्यन्यनयोध्यक्षितं प्रत्येतिस्युच्यते; ननु सकलज्ञानाज्ञाने कथमेव वादिना प्रत्येतु शक्यम् ?

सिद्ध किया है, तब जान से भिन्न प्रन्य किसी हेतु से उसकी कैसे सिद्धि होगी अर्थात् बाह्य पदार्थ कोई नहीं है इस बात को सिद्ध करने के लिये ग्रनुमान दिया था कि जो प्रतिभासित होता है वह प्रतिभास में अन्तर्भूत है क्योंकि वह प्रतिभासमान है, सो इस ग्रनुमान में प्रतिभासमान हेतु को पर से प्रतिभासित होना कहते हो—तब आवार्य कहते हैं कि यह आपका हेतु ग्रसिद्ध हेत्याभास रूप हो जाता है, क्योंकि ग्रापके यहां ज्ञान से पर ग्रीर कुछ है ही नहीं।

धाप धर्द तवादी के यहां पर साध्य और साधन की व्याप्ति सिद्ध होना भी किंठन है जिससे कि "जो अवभासित होता है वह जान है" ऐसा कथन सिद्ध होने जो मात्र स्वरूप प्रहेणा में समाप्त हुआ जान है। वह संपूर्ण वस्तु प्रतिभासमान है— जानपने से व्याप्त है ऐसा जानने के लिये कैसे समर्थ हो सकता है, संपूर्ण सर्वधित वस्तुओं को जाने विना संबंध का जान नहीं हो सकता, "द्विष्टसंबंध संवित्तः" सम्बन्ध का जान दो के जानने पर होता है—ऐसा कहा गया है। भावार्थ—जान जब अपने जावने में ही क्षीण शक्ति हो जाता है, तब वह "सभी वस्तु प्रकाशमान हैं" ऐसा निरुष्य कैसे कर सकता है, हेतु और साध्य इन दोनों की व्याप्ति तभी सिद्ध हो जब दोनों का सम्बन्ध जाना जाय।

शंका — एक विवक्षित ज्ञान प्रथम ध्रपने में ज्ञानत्व और अवभासमानत्व का निम्चय कर लेता है, फिर ध्रवभासमानत्व धौर ज्ञानत्व की व्याप्ति को जान लेता है ?

समाधान — ऐसा नहीं कहना, नयों कि इस प्रकार से तो उस व्याप्ति प्राहक ज्ञान को जानने के लिये प्रनुमान की प्रवृत्ति वहीं पर होगी। किन्तु वहां वह प्रवृत्त धनुमान भी व्ययं ही कहलावेगा, नयों कि साध्य जो ज्ञान है वह तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, प्रत्यक्षसिद्ध वस्तु में प्रनुमान की प्रवृत्ति होती नहीं है। न चासिद्धव्याप्तिकलिङ्गप्रभवादनुमानात्तवागतम्य स्वमतसिद्धाः; परस्यापि तथाभूतास्कार्या-चनुमानादीश्वराद्यिमततसाध्यसिद्धप्रसङ्गात् । न चानयोः कृतश्चित् प्रमाणाद्वपाप्तिः प्रसिद्धाः; ज्ञानवज्ञबस्यापि परतो ग्रहणसिद्धपा हेतोरनैकान्तिकत्वानुवङ्गात् ।

यदप्युक्तम्-जबस्य प्रतिभासायोगादिति, तत्राप्यप्रतिपन्नस्यास्य प्रतिभासायोगः, प्रति-पन्नस्य वा ? न तावदप्रतिपन्नस्यासौ प्रत्येतुं शक्यः, अन्यया सन्तानान्तरस्याप्रतिपन्नस्य स्वप्रति-

शंका— सभी ज्ञान अपने में श्रवभासमानत्व ग्रौर ज्ञानत्व की व्याप्ति को ज्ञाननेवाले होते हैं ऐसा हम मानते हैं।

समाधान — संपूर्ण ज्ञानों को जाने बिना इस प्रकार का निश्चय ग्राप कर नहीं सकते । जिस हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति सिद्ध नहीं हुई है उस हेतु से उत्पन्न हुए ग्रनुमान से ग्रापके मत की ( नील पीत आदि पदार्थ ज्ञान स्वरूप हैं इसी मन्तव्य की) सिद्धि कैसे हो सकती है, अर्थात् नहीं हो सकती । ग्रन्यथा परवादी जो योग ग्रादिक हैं उनके यहां भी असिद्ध कार्यस्व ग्रादि हेतुवाले ग्रनुमान के द्वारा ईश्वर ग्रीर उसके पृष्टि कर्तृंत्व की सिद्धि हो जायगी ।

भावार्थ — सौगत यदि अपने प्रसिद्ध स्वरूप वाले प्रवभासमानत्व हेतु से पदार्थों को ज्ञान रूप सिद्ध करना चाहते हैं तो सभी भतवाले अपने २ असिद्ध हेत्वा- भासों से ही ग्रपने इष्ट तत्त्व की सिद्धि करने लगेंगे। पवंत, तनु, तरु ग्रादि पदार्थं बुद्धिमान् के द्वारा निर्मित हैं क्योंकि वे कार्यरूप हैं, जो जो कार्यरूप होते हैं वे वुद्धिमान् से तिर्मित होते हैं, जैसे कि वस्त्र घट ग्रादि, इत्यादि प्रनुमान के द्वारा ईष्ट्यर कर्नुत्ववाद सिद्ध हो जावेगा, ऐसे ही ग्रन्थ २ मत के भी सिद्ध होने का प्रसङ्ग प्राप्त होगा, अवः इस ग्रापत्ति से बचने के लिये प्रत्येक वादी का कर्तव्य होता है कि वह बादी परवादी प्रसिद्ध हेनु के द्वारा ही ग्रपना इष्ट तत्त्व सिद्ध करे।

सौगताभिमत इन साध्य और साधन अर्थात् ज्ञानत्व और अवभासमानत्व की व्याप्ति किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं है, और दूबरी बात एक यह कि साध्य और साधन के ज्ञानों का व्याप्ति ज्ञान के द्वारा ग्रहण होना माना जाय तो अन्य नील आदि जड़ पदार्थ भी पर के द्वारा (ज्ञान के द्वारा) ग्रहण किये जाते हैं ऐसा सिद्ध होने से अवभासमानत्व हेतु अनैकान्तिक दोष ग्रुक्त होता है। भावार्थ—"विपक्षे उप्यविरुद्धवृत्तिरनैकान्तिकः" जो हेतु विपक्ष में भी अविरुद्धरूप से रहता है वह हेतु अर्मकान्तिक होता है, यहां पर बौद्ध संमत अवभासनत्व हेतु विपक्ष जो पर से प्रति- भाक्षायोगस्यापि प्रसिद्धं स्तस्याप्यभावः । तथा च तत्प्रतिपादनार्थं प्रकृतहेतूपन्यासी व्यर्थः । प्रस् सन्तानान्तरं स्वस्य स्वप्रतिभासयोगं स्वयमेव प्रतिपद्यते, जडस्यापि प्रतिभासयोगं तवेव प्रत्येतीति किन्नेष्यते ? प्रतीतेष्क्षयत्रापि समानत्वात् । ध्याऽप्रतिपन्नेषि जडे विचारात्त्वयोगः, ननुतेनाप्यस्या-विषयीकरणे स एव दोधो विचारस्तत्र न प्रवत्ते । 'तत एव वात्र तदयोगप्रतिपत्तिः' इति विषयी-करणे वा विचारवत्त्रत्यक्षादिनाप्यस्य विषयीकरणात्त्रतिभासायोगोऽसिद्धः । न च प्रतिपन्नस्य जडस्य

स्रासित होना है उसमें बला जाता है, ब्रतः अनैकान्तिक है, ब्रापने कहा था कि जड़ पदार्थ में प्रतिभास का अयोग है—अर्थात् जो जड़ होता है उसका प्रतिभास नहीं होता है, इत्यादि—उस पर प्रश्न होता है कि जड़ में प्रतिभास का अयोग है यह बात जानी हुई है या नहीं ? मतलब—नहीं जानी हुई जड़ वस्तु में प्रतिभास के अभाव का निश्चय करते हो कि जानी हुई जड़ वस्तु में प्रतिभास के अभाव का निश्चय करते हो शि का जानी हुई जड़ वस्तु में प्रतिभास के अभाव का निश्चय करता शवय नहीं है, झाय्या भिन्न सतान (शिष्य आदि) जो कि जाने हुए नहीं हैं उसमें भी स्वरूप प्रतिभास का अयोग सिद्ध होना मानना पड़ेगा, धीर इस तरह से प्रतिभास रहित होने से उस संतान जर्थीत् शिष्य आदि प्रतिभास मानता पड़ेगा। मतर सत्तान प्रयादि शिष्य आदि प्रतिभास के नहीं रहने से प्रतिभासमानत्व हेतु का उपन्यास व्यर्थ होगा। मतलब—जिन्हें आपको श्रद्ध तैवाद समक्षाना है वे पर—िष्यायादि पदार्थ हो नहीं है तो किसलिय अनुमान प्रयोग करना, अर्थात् प्रतिभासमानत्व हेतु देकर विज्ञानाद्व तवाद को सिद्ध करना निष्फल ही है।

**बौद्ध**—अन्य संतान–शिष्य आदि तो ग्रपने प्रतिभास को ग्राप ही जान लेते हैं।

जैन—नो वैसे ही जड़ पदार्थ का प्रतिभास संबंध भी वही संतानान्तर अपने ग्राप जान लेगा ऐसा ग्राप क्यों नहीं मानते, क्योंकि प्रतीति दोनों में-संतानान्तर के प्रतिभास में ग्रीर जड़ के प्रतिभास में समान ही है।

बौद्ध — जड़ पदार्थ प्रप्रतिपन्न हैं – यद्यपि नहीं जाने हुए हैं, फिर भी विचार से उनमें प्रतिमास का ग्रयोग सिद्ध किया जाता है।

जैन — वह विचार भी यदि पदार्थ को विषय नहीं करता है तो वहीं दोष द्वावेगा कि विचार भी प्रतिभास के ग्रयोग को नहीं जानता है, विचार से ही पदार्थों में प्रतिभास का भ्रयोग जाना जाता है-तो इसका मतलब यही निकला कि विचार के प्रतिभासायोगप्रतिपत्तिरित्यभिषातव्यम्; 'जडप्रतीतिः, प्रतिभासायोगप्रचास्य, इत्यन्योग्यविरोषात् ।
साध्यविकलश्चायं दृष्टान्तः, नैयायिकादीनां सुखादौ ज्ञानरूपत्वासिद्धः । ग्रस्मादेव हेतोस्तत्रापि ज्ञानरूपतासिद्धौ दृष्टान्तान्तरं मृग्यम् । तत्राप्येतचोद्ये तदन्तरान्वेवस्यमित्यनवस्या । नीलादेर्दं शान्तत्वे चान्योऽन्यात्रयः-सुखादौ ज्ञानरूपतासिद्धौ नीलादेस्तिन्नदर्शनात्त्रूपतासिद्धः, तस्यां च
तन्निवर्शनास्त्रवोदस्तद्रपतासिद्धिरिति । न च सुखादौ दृष्टान्तमन्तरेस्यापि तत्सिद्धः; नीलादाविष

जड़ को जाना—विषय किया, फिर विचार यदि जड़ को विषय करता है तो प्रत्यक्ष अनुमानादि भी जड़ को विषय करेंगे—जानेंगे, इस तरह उन पदार्थों में प्रतिभास का प्रयोग—प्रयात प्रभाव सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वे पदार्थ तो विचार ब्रादि के विषय-भूत हो चके है।

यदि जड़ पदार्थ प्रतिपन्न हैं – जाने हुए हैं और उनमें प्रतिभास का अयोग है ऐसा जाना जाता है, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि यह तो परस्पर सर्वथा विरुद्ध बात है कि जड़ की प्रतीति है और फिर उसमें प्रतिभास का अयोग है।

विज्ञान भ्रद्वेतसिद्ध करने के लिये दिये गये अनुमान में जो दृष्टान्त है वह भी साध्य विकल है, देखिये-परवादी जो नैयायिक ग्रादि हैं, उनके यहां सूख ग्रादि में ज्ञानपना नहीं माना है, इसलिये जैसे सूख द:ख आदि ज्ञानरूप है वैसे पदार्थ ज्ञान रूप हैं ऐसा आपका दिया हुआ यह उदाहरए। गलत होता है। यदि तुम कही कि इसी प्रतिभासमानत्व हेतु से दृष्टान्तभूत सुखादि में भी ज्ञानपने की सिद्धि हो जावेगी सो भी बात बनती नहीं-क्योंकि यदि दिये गये वे दृष्टान्तभूत सूखादि जो है उनमें मूल हेत से ज्ञानपना सिद्ध करना है तो वे साध्य कोटि में ग्रा जावेंगे ग्रत: दूसरा दृष्टान्त लाना होगा फिर उस दितीय दृष्टान्त में भी प्रश्न भीर उत्तर करने होंगे कि उनमें ज्ञानत्वसिद्ध है या नहीं इत्यादि फिर वह भी साध्य की कोटि में चला जायगा सो उसकी सिद्धि के लिये अन्य भीर दृशान्त देना होगा, इस प्रकार अनवस्था भायगी, इस झनवस्था दोष से बचने के लिये यदि नील आदि जड पदार्थ का ह्यान्त दोगे तो धन्योन्याश्रय दोष भायगा-देखो सुख दु:ख श्रादि में ज्ञानपने की सिद्धि हो तब नील भादि में ज्ञानपना सिद्ध करने के लिये वे दृष्टान्तस्वरूप बन सकेंगे और उस दृष्टान्त के द्वारा नील भ्रादि में ज्ञानत्व की सिद्धि होने पर वे नील भ्रादि पूनः सूख दुःख भ्रादि में ज्ञानत्व सिद्धि के लिये, दृष्टान्त बन सकेंगे। इस अन्योत्याश्रय दोष को हटाने के लिये सूख दु:ख आदि में विना दृष्टान्त के ही ज्ञानत्व की सिद्धि मानी जावे तौ हम कहेंगे तथैव तदापत्तेस्तत्र दृष्टान्तवचनमनर्थकमिति निग्रहाय जायेत ।

धय मुखादेरज्ञानः के ततः पीडानुग्रहाभावो भवेत् । ननु सुखाद्यं पीडानुग्रही, ततो भिन्नी वा? प्रयमपक्षे-वव ज्ञानरवेन व्याशो तो प्रतिपन्नी; यतस्तदभावं न स्याताम् । व्यापकाभावं हि नियमेन व्याप्याभावो भवित । व्यापकाभावे स्व न भवेत् ततः केवलव्यतिरोकहेल्यामकत्वप्रदर्शनमपुक्तम् । तन्नावपक्षः । नापि द्वितोयो यतो यदि नाम कि वैसे ही अर्थाद् विना दृष्टान्त के हो नील भादि पदार्थं भी ज्ञान स्वरूप सिद्ध मानो किर भापके द्वारा प्रयुक्त भनुमान में दिया गया हृष्टान्त व्ययं हो जाता है भीर विना जकरत के हृष्टान्त देने से भ्राप निम्नह स्थान के पात्र वन जावेंगे ।

भावार्ष — नैयायिकके यहां वस्तुतस्व की सिद्धि करने के लिए जो बादी और प्रतिवादी के परस्पर वाद हुआ करते हैं उसमें बाद के २४ निग्रहस्थान-दोष माने गये हैं। उन निग्रहस्थानों का उनके मतमें विस्तार से वर्णन किया गया है। वादी जब अपने मत की सिद्धिके लिये अनुमान का प्रयोग करता है तब उसमें उपयोग से अधिक बचन बोलने से निग्रह स्थान उसकी पराजयका कारए। बन जाता है इत्यादि। जैनाचार्य ने इस विषय पर आगे जय पराजय व्यवस्था प्रकरण में जूब विवेचन किया है।

श्रेका — सुख दुःख ग्रादि में इस तरह से ज्ञानपने का खण्डन करोगे तो उनसे पीडा ग्रीर श्रनुग्रह रूप उपकार नहीं हो सकेगा ?

समाधान — बिलकुल ठीक बात है – किन्तु यह बताग्रो कि सुख आदि से होने वाले पोड़ा म्रादि स्वरूप उपकार सुख आदि स्वरूप ही हैं ? प्रथवा उनसे भिन्न हैं ? यद अनुग्रह पीड़ा आदिक सुखादिरूप ही हैं ऐसा मानो तो उन पीड़ादिस्वरूप दुःख सी जानपने के साथ व्याप्ति कहां पर जानी है, जिससे कि जानत्व के प्रभाव में पीड़ा म्रादि का ग्रभाव होनेको कहते हो, क्योंकि व्यापक का जहां अभाव होता है बहां पर व्याप्य का भी अभाव माना जाता है, ऐसा नियम है, ग्रतः यहां भी जानपने के साथ पीड़ा मनुग्रह की व्याप्ति सिद्ध होवे तब तो कह सकते हैं कि जानपना नहीं है अतः पीड़ा म्रादि भी नहीं हैं, ब्याप्य व्यापक का इस प्रकार नियम नहीं मानोगे तो प्रारा आदि अर्थोत् इवासोच्छ्वास लेना म्रादि हेतु के द्वारा शरीर में आत्मा का सद्भाव किया जाता है, उस अनुमान में प्राणादिमस्व हेतु की कहीं कहीं हष्टान्त में व्याप्ति नहीं है की जाती है तो भी उस प्राणादिमस्व हेतु से यह सिद्ध होता है कि इस हेतु के न

सुखतुःखयोज्ञीनत्वामावः, प्रयान्तरभूतानुग्रहाधभावे किमायातम् ?'न खलु यज्ञवलस्य मौरत्वाभावे देवदत्तामावो हष्टः । नतु सुखादौ जैनस्य प्रकाशमानत्वं ज्ञानरूपत्या ध्यातं प्रसिद्धमेवेत्यप्यसारम्; यतः स्वतः प्रकाशमानत्वं ज्ञानरूपतया ध्यातं यत्तस्यात्र प्रसिद्धं तन्नीलाद्ययं (वं) नास्तीत्यसिद्धो हेतुः । यत्तु परतः प्रकाशमानत्वं तत्र प्रसिद्धं तन्न ज्ञानरूपतया ध्यात्रम् । प्रकाशमानत्वमात्रं च नीलादावृपलभ्यमानं जङत्वेनाविरुद्धत्वं नैकान्ततो ज्ञानरूपतया प्रसाधयेत् ।

होनेपर म्रात्मा भी नहीं होना है, इस प्रकार के केवल व्यतिरेकी हेतु को आपने म्रगमक माना है, वह अयुक्त हो जायगा।

विशेषार्थ - बौद्ध ने केवल व्यतिरेकी हेतु की अगमक-अपने साध्य को नहीं सिद्ध करनेवाला माना है। उनका कहना है कि "सात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्वात" जीवत शरीर ग्रात्मा सहित है क्योंकि श्वास आदि किया इसमें हो रही है। जिसमें श्वास ग्रादि की किया नहीं होती उसमें ग्रात्मा भी नहीं होती, जैसे मिट्टीका ढेला, इस धनुमान में जो यह प्राणादिमत्त्व हेत है वह केवलब्यतिरेकी हेत है, ऐसे अनुमान की तथा हेत को जैनाचार्य ने तो सत्य माना है क्योंकि वह अपने साध्यको अवश्य ही सिद्ध करता है, किन्त बौद्ध का कहना है कि ऐसे हेत को अनैकान्तिक मानना चाहिये, क्योंकि इस हेतु में सपक्षसत्त्व नहीं रहता है, हेतु में तीन धर्म होना जरूरी है, पक्षधर्म, सपक्ष सत्व और विपक्षव्यावृत्ति, जो केवल व्यतिरेकी होता है उसका सपक्ष नहीं होता, धतः उसे हेत्वाभासरूप वे मानते हैं अब यहां पर आचार्य कहते हैं कि आपने सुख ग्रादि में ज्ञानत्व सिद्ध करने के लिये केवल व्यतिरेकी हेतु दिया है वह कैसे ग्रापको मान्य हुआ ? भ्रथीत वह मान्य नहीं होना चाहिये था, सूख भादि ज्ञानरूप हैं क्योंकि वे आत्मा को अनुग्रह ग्रादि करनेवाले होते हैं, जो अनुग्रह ग्रादि नहीं करते वे ज्ञानरूप भी नहीं होते हैं इत्यादि अनुमान के द्वारा सुखादि में ज्ञानत्व सिद्ध किया सो वह तुम बौद्ध के मत के विरुद्ध पडता है। इस प्रकार सुखादि पीड़ा अनुप्रह रूप ही ऐसा पहिला पक्ष बनता नहीं है। दूसरा पक्ष-सूख दु:ख आदि से पीड़ा अनुग्रह आदि भिन्न है ऐसा मानो तो भी बाधा स्नाती है, देखो-सूख दुःखों में ज्ञानत्व का स्रभाव माना जाय तो उससे भिन्न स्वरूप पीडा ग्रादि में भी क्या ज्ञानस्व का अभाव सिद्ध हो जावेगा, श्रथति नहीं हो सकेगा, यदि ऐसा माना जाय तो यज्ञदत्त में गौरपने का श्रभाव होने से देवदत्त का अभाव भी सिद्ध होवेगा। किन्तू ऐसा तो होता .नहीं है।

यदप्युक्तम्-लैमिरिकस्य द्विचन्द्रादिवन्कत्विदिकमिवद्यमानमपि प्रतिभातीति, तदपि स्वमनोर-यमात्रम्; स्रत्र वाधकप्रमाणाभावात् । द्विचन्द्रादौ हि विपरीतार्थस्यापकस्य वाधकप्रमाणस्य सद्भावा-द्युक्तमसस्प्रतिभासनम्, न पुनः कत्रोदौ; तत्र तदिपरीतार्द्वतप्रसाधकप्रमाणस्य कस्यचिदसम्भवेनाऽवा-धकस्वात् । प्रतिपादितस्र वाध्यवाधकभावो बह्यार्द्वतिवचारे तदलमितप्रसङ्गेन । स्रद्वतप्रसाधकप्रमाणस्य

शंका—जैनों के यहांतो सुख दुःख ग्रादि में प्रकाशमानत्व की ज्ञानत्व के साथ क्याप्ति रहती ही है, उसीसे हम भी मानेगे।

समाधान — यह असिद्ध बात कहते हो, क्यों कि हम जैन तो जो स्वतः प्रकाशमानत्व की जानत्व के साथ व्याप्ति करते हैं वैसी व्याप्ति प्रापके दृष्टान्तरूप सुखादिकों में तो है किन्तु नील प्रादि दार्षान्त में तो जानत्व नहीं मानते हैं, प्रतः प्रतिभासमानत्व हेतु नीलादिक में असिद्ध ही रहता है, और नील ग्रादि पदार्थों में जो परतः प्रकाशमानत्व माना हुमा है उसकी जानत्व के साथ व्याप्ति हैं नहीं, इसलिये जैन के समान आप बौद्ध सुखादि में जानत्व की व्याप्ति सिद्ध नहीं कर सकते । ग्रद्ध त को सिद्ध करने में दिया गया प्रतिभासमानत्व हेतु में इस प्रकार से स्वतः और परतः दोनों ही तरह से प्रकाशमानत्व सिद्ध नहीं हुमा, तीसरा पक्ष जो प्रतिभासमानमात्र है उसे विहेतु माना जाता है तो इससे आपका मतलब सिद्ध नहीं होता है, क्यों कि प्रतिभासमान सामान्य तो नीलादि पदार्थों में उपलम्पमान है ही, उसका जड़पने के साथ कोई विरोध नहीं माता है, इससे तो यही सिद्ध होता है कि नीलादि पदार्थ प्रतिभासित होते हैं मात्र इतना ही उस प्रतिभाससामान्यक हेतु से सिद्ध होता है, यह सिद्ध नहीं होता कि वे नीलादिक ज्ञानरूप हैं। प्रथात् सर्वथा सभी पदार्थ ज्ञानरूप ही हैं ऐसी व्याप्ति प्रतिभाससामान्य हेतु सिद्ध नहीं कर सकता है।

प्राप विज्ञानाई तवादी ने कहा था कि नेत्र रोगी को द्विचन्द्र के ज्ञान की तरह अविद्यमान भी कर्ता कर्म धादि प्रतीति में आते हैं अतः वे भूठे हैं—मिध्या हैं। सो ऐसा कहना भी गलत है क्योंकि घट प्रादि पदार्थों में जो कर्ता कर्म थ्रादि का भेद दिखता है उसमें किसी प्रकार की बाघा नहीं घाती है, द्विचन्द्र प्रतिभास में तो ज्ञान के विषय को विपरीत बतलाने वाला बाघक प्रमाण आता है, ग्रतः उस प्रतिभास को असत्य मानना ठीक है, किन्तु उससे अन्य कर्ता झादि में ग्रसत्यपना कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रसिद्ध कर्ता धादि के विपरीतपने को कहनेवाला झापका ग्रद्धित किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं होता है। ग्रतः उस ग्रदीत से भेदस्वरूप कर्तादिक में बाधा झा

सःद्भावे च इतिपत्तितो नाइति मवेन् । प्रमाणाभावे चाइताप्रसिद्धिः प्रमेयप्रसिद्धेः प्रमास्त्रसिद्धिः निवन्धनत्यात्।

किश्वाद्वं तमित्यत्र प्रसज्यप्रतिषेषः, पर्युं वासो वा ? प्रसज्यपक्षे नाद्वं तसिद्धिः । प्रतिषेषमात्रपर्यव-सितत्वात्तस्य । पषानोपसर्जनभावेनाङ्गाङ्गिभावकल्पनायामपि द्वं तप्रसङ्गः। पर्युं दावपक्षेपि द्वं तप्रसक्तिरेव

नहीं सकती । बाध्यबाधक भाव किस प्रकार सत्य होता है इस बात का विवेचन ब्रह्माईत का विचार—खण्डन करते समय विस्तार पूर्वक कह आये है, इसिलये धव विशेष न कहकर विराम लेते हैं। एक आपित्त और आपके ऊपर आ पड़ती है कि अर्डत को आप सिद्ध करने जाते हो तो उसका प्रसाधक प्रमाण मानना जरूरी होता है, इस तरह तो ई तवाद होता है—एक अर्डत और दूसरा उसका प्रसाधक प्रमाण। यदि प्रमाण को नहीं मानोगे तो अर्डत सिद्ध नहीं होगा। देखो-प्रमेयको जो सिद्ध करे वहीं तो प्रमाण है, प्रमाणसिद्धिस ही प्रमेय को सिद्ध हआ करती है।

आपको यह प्रगट करना होगा कि "श्रद्धंत" में जो "न द्वंत" ऐसा नञ्समास है सो उसमें नकार का अर्थ प्रसच्य प्रतिषेधवाला है ? कि पर्युदास प्रतिषेधवाला है ? कि पर्युदास प्रतिषेधवाला है ? प्रसच्य प्रतिषेधवाला है ? प्रसच्य प्रतिषेधवाला है ? प्रसच्य प्रतिषेधवाला है एसा कहो तो अर्द्धतसिद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रसच्य प्रतिषेध तो मात्र निषेध करनेवाला है । यदि नकार का अर्थ मुख्य और गौए रूप करो तो "न द्वंत अर्द्धतं" ऐसे अर्थ में नकार मुख्यता से तो द्वंत का निषेध करता है और गोणपने से अर्द्धत की विधि भी करता है सो इस प्रकार से विशेष्य विशेषण की कल्पना करने पर भी द्वंत ही स्पष्टरूप से सिद्ध होता है। नञ्समास का अर्थ पर्युदास प्रतिषेधरूप मानो तो भो द्वंतवाद सिद्ध होता है, क्योंकि प्रमाण से निश्चित हुआ—जाना हुआ ऐसा प्रसिद्ध द्वंत का निष्ध करके ही अर्द्धत की कल्पना करते हो, ऐसा सिद्ध होगा, द्वंत से पृथक् हो कोई अर्द्धत है ऐसा कहोगे तो भी द्वंत ही का प्रसंग आता है, द्वंत भावत अभिन्न से अभिन्न से अभिन्न से अर्थेद का विरोध है अर्थात् भिन्न से प्रभिन्न में अभिद नहीं रहता है । इस प्रकार अर्द्धतवाद को आप द्वंतवाद से भिन्न नहीं कह सकते हैं। और न अभिन्न हैं इसे स्वते हैं। को साम अर्थे का हिए। इस प्रकार अर्द्धतवाद को आप द्वंतवाद से भिन्न नहीं कह सकते हैं। और न अभिन्न ही कह सकते हैं। को स्वांक प्रमन्न ही कह सकते हैं। क्योंकि प्रमन्न ही कह सकते हैं। को स्वांक प्रमन्न ही कह सकते हैं। को स्वांक प्रमन्न ही कह सकते हैं। को स्वांक प्रमन्न ही कह सकते हैं। को स्वांक प्रमन्न ही कह सकते हैं। को स्वांक प्रमन्न ही कह सकते हैं।

विशेषार्थ — "न हैतं ग्रह तं" इस प्रकार से तत्पुरुष समास का एक भेद जो नज्समास है उससे मह त शब्द बनता है, इसके विग्रह में जो नकार जुड़ा हुमा है इस पर माचार्य ने प्रश्न करके उत्तर दिये हैं कि नकार का मर्थ किस प्रकार करते प्रमाखप्रतिपन्नस्य द्वैतलक्षरावस्तुनः प्रतिवेधेनाऽद्वैतप्रसिद्धेरम्युगगमात् । द्वैतादद्वैतस्य व्यत्तिरेके च द्वैतानुषङ्ग एव । प्रव्यतिरेकेपि द्वैतप्रसक्तिरेव भिन्नादभिन्नस्याभेदे (द) विरोधात् ।

हो ? निषेध के दो भेद हैं "पर्युदास: सहन्प्राही प्रसज्यस्तु निषेध कृत्" एक पर्युदास निषेध और दूसरा प्रसज्यप्रतिषेध । इनमें पर्युदासनिषेध सहश को प्रहार करता है, इससे तो इस प्रकार सिद्ध होगा कि ढ़ित का निषेध करके प्रदेत को स्वीकार करना, किन्तु इस तरह के कथन से ढ़ेत का सर्वथा निषेध करके प्रदेत को स्वीकार करना, किन्तु इस तरह के कथन से ढ़ेत का सर्वथा निषेध नहीं होता है कि ढ़ेत कहीं पर भी नहीं है। प्रसज्य प्रतिषेध मात्र निषेध करने में शीएा शक्तिक हो जाता है, वह तो इतना ही कहता है कि ढ़ेत नहीं है, किन्तु धढ़ेत है ऐसा सिद्ध करना उसके द्वारा शब्य नहीं है, प्रतः दोनों ही प्रतिषेध प्रदैतवाद को सिद्ध करने में प्रसमर्थ हैं। इसी प्रकार ढ़ेत को प्रदौत से पृथक् कहें तो ढ़ेत की ही सिद्ध हरने हैं, क्यां बाय अभिन्न कहें तो ढ़ेत की ही सिद्ध हते हैं संसंधा अभिन्न को भी वहीं बात ढ़ेत की सिद्ध की प्राजाती है, तथा ढ़ेत से प्रदीत को ग्रामिन्न मानने में विरोध भी ग्राता है, ग्रतः किसी भी तरह से ग्रद्धितमत की सिद्ध नहीं होती है।

#### विज्ञानाद्वैतवाद का विचार समाप्त \*



# विज्ञानाद्वेतवाद के खंडन का सारांश

पूर्वपस-बौद — विज्ञानादितवादी का कहना है कि अविभागी एक बुद्धिमात्र तत्त्व को छोड़कर और कोई भी पदार्थ नहीं है, इसलिये एक विज्ञानमात्र तत्त्व ही मानना वाहिये, ऐसे ज्ञानमात्रतत्त्व को ग्रहण करनेवाला ज्ञान ही प्रमाण है, हम लोग अर्थ का ग्रभाव होनेसे एक ज्ञानमात्र तत्त्व को नहीं मानते किन्तु अर्थ और ज्ञान एकट्टे ही उपलब्ध होते हैं। बतः इनमें हम लोगों ने अभेद माना है। देखिये—"जो प्रतिलासित होता है वह ज्ञान है क्यों कि उसकी प्रतीत होती है, जैसे सुखादि नीलादि भी प्रतीत होते हैं अतः व भी ज्ञानरूप ही हैं"। इस अनुमान के द्वारा समस्त पदार्थ ज्ञानरूप सिद्ध हो जाते हैं। इतवादी जो जैन आदि हैं वे अहं प्रत्यय से नीलादिकों का ग्रहण होना धानते हैं, किन्तु यह बहं प्रत्यय क्या है सो बही सिद्ध नहीं होता, वह प्रत्यय गृहीत है

या अगृहीत है ? निर्व्यापार है कि सब्यापार है ? साकार है या कि निराकार है ? भिन्नकालवाला है या समकालवाला है ? किस रूप है—यदि गृहीत है तो स्वतः गृहीत है या परके द्वारा गृहीत है ? यदि वह स्वतः गृहीत है तो पदार्थ भी स्वतः गृहीत क्यों न माना जाय ? परसे गृहीत है ऐसा माना जाय तो अनवस्था दोष आता है, यदि अगृहीत है तो दूसरे का ग्राहक कैसे बन सकता, निर्व्यापार होकर वह कुछ नहीं कर सकता तो वह दूसरे का ग्राहक कैसे बन सकता है, ग्रधांत् नहीं बन सकता । यदि वह सव्यापार है तो वह व्यापार उस आहं प्रत्यय से भिन्न है कि अभिन्न है ऐसी कई शंकाएँ होती हैं ! निराकार यदि वह है तो वह पदार्थ का ग्राहक कैसे माना जा सकता है, साकार है तो बाह्य पदार्थ काहे को मानना । तात्पर्य यही है कि ज्ञान में ही सब कुछ है, भिन्नकाल में रहकर यदि वह ग्राहक होगा तो सारे प्राणी सर्वंज बन जावेंगे । समकाल में रहकर वह ग्राहक होता है ऐसा माना जाय तो ज्ञान और पदार्थ दोनों ही एक दूसरे के ग्राहक बन जायेंगे । इस तरह श्रह प्रत्य की सिद्धि नहीं होती है, ग्रतः वाह्यपदार्थ को ग्रहण करनेवाला कोई भी प्रमाण न होने से हम ज्ञानमात्र एकतत्व मानते हैं ।

उत्रपक्ष-जैन — यह सारा विज्ञानतत्त्व का वर्णन बन्ध्यापुत्र के सीभाग्य के वर्णन की तरह निस्सार है। ज्ञानवात्र ही एकतत्त्व है इस बात को आप किस प्रमाण से सिद्ध करते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण तो बाह्य पदार्थ के ग्रभाव को सिद्ध करता नहीं है, क्योंकि यह तो बाह्य पदार्थ का ग्रभाव को सिद्ध करता नहीं है, क्योंकि यह तो बाह्य पदार्थ का ग्रभाव सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो बात प्रत्यक्ष से बाधित हो गई है उसमें अनुमान प्रवृत्त होगा तो वह बाधित पक्षवाला अनुमान हो जावेगा। पदार्थ और ज्ञान एक साथ उपलब्ध होते हैं इसलिये दोनों एक हैं ऐसा यदि माना जाता है तो बह भी गलत है, क्योंकि यह नियम है नहीं कि पदार्थ ग्रीर ज्ञान एक साथ ही हों। देखों— नीलादि पदार्थ नहीं हैं तो भी अन्तरङ्ग में सुल्लादिल्प ज्ञानका प्रस्तित्व पाया जाते है। जो साथ हो वह एक हो ऐसी व्याप्ति भी नहीं है, देखा जाता है कि रूप भी रफ्ताश साथ हैं किन्तु वे एक तो नहीं हैं। सर्वंज का ज्ञान भीर ज्ञेय एक साथ होने से क्या वे एकमेक हो जावेंगे? ग्रथांत् नहीं । ग्रापने वड़े ही जोग में ग्राकर जो ग्रहं प्रत्ययका निराकरण किया है सो वह ठीक नहीं है, क्योंकि इस ग्रहं प्रत्यय से धाप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, "मैं ज्ञानमात्र तत्व को मानता हं" ऐसा आप मानते हैं

ग्रीर ग्रनुभव भी करते हैं तो क्या उसमें "मैं" यह अहं प्रत्यय नहीं है ? यह ग्रहं प्रत्यय स्वतः गृहीत है प्रगृहोत नहीं। अपने को ग्रीर पर को जानना यही उसका व्यापार है. इसके मतिरिक्त भीर कुछ उसका व्यापार नहीं है। वह महं प्रत्यय निराकार है, क्योंकि आगे साकारवाद का निराकरण किया जानेवाला है। यह ग्रह प्रत्यय भिन्नकाल है कि समकाल है यह प्रश्न तो आप बौद्धों पर ही लागू होता है हम पर नहीं, हमारे यहां तो ज्ञान चाहे समकाल हो चाहे धर्य के भिन्नकाल में हो वह प्रपनी योग्यता के प्रनुसार पदार्थ का ग्राहक माना गया है। ज्ञानमात्र तत्व मानने में सबसे बढ़ी भापत्ति यह होगी कि वह ज्ञान ही भाह्य ग्राहक बनेगा. तो जो बाह्य पदार्थ में धरना, जठाना, फोडना, पकडना आदि कार्य होते देखे जाते हैं वे सब उस ज्ञानतत्त्व में कैसे होंगे। अर्थात् ज्ञानमें आकार मात्र है और कुछ पदार्थ तो है नहीं तो फिर ज्ञान के माकार में उठाने घरने आदिरूप किया कैसे संभव हो सकती है, मत: मन्तरंग अहं रूप तत्त्व तो ज्ञान है भीर बहिरंग अनेक कार्य जिसमें हो रहे हैं वे बाह्यतत्त्व हैं। ऐसे वे तत्व चेतन प्रचेतन रूप हैं, इनके माने विना जगत का प्रत्यक्ष दृष्ट व्यवहार नहीं सध सकता है। अद्वैतपक्ष में अनिगनती बाघाएँ आती हैं, सबसे प्रथम अद्वेत और उसे सिद करने वाला प्रमाण यह दो रूप ढ़ैत तो हो ही जाता है। घढ़ैत में जो "नज" समास है "न दें तं अदे तं" ऐसा, सो इसमें नकार का अर्थ सर्वथा निषेधरूप है तो शुन्यवाद होगा ग्रीर दंत का निषेधरूप है तो वह निषेध विधिपूर्वक ही होगा, इससे यह फलितार्थ निकलता है कि दौत कहीं पर है तभी उसका निषेध है, इस प्रकार प्रदौत सिद्ध न होने से विज्ञान मात्र तत्व है यह बात असिद्ध हो जाती है।

### \* विज्ञानाह तवाद के खंडन का सारांश समाप्त #



# चित्राद्वं तवादः

एतेन ''नित्रप्रतिभासाप्येकैन बुद्धिर्वाद्यनित्रविलक्षएत्यात्, सक्यविवेचनं हि बाध्रं चित्र-मशक्यविवेचनास्तु बुद्धेर्नीलादय धाकाराः'' इत्यादिना चित्राद्वैतमप्युपवर्णयप्रपाकृतः; ध्रश्नस्य-विवेचनत्वस्यासिद्धेः । तद्धि बुद्धेरिभश्नस्यं वा, सहोरपन्नानां नीलादीनां बुद्धघन्तरपरिहारेण विवक्षितबुद्ध्येवानुभवो वा, भेदेन विवेचनामावमात्रं वा प्रकारान्तरासम्भवात्? तत्राद्यपक्षैसाध्य-

विज्ञानाद्वेत का निराकरण होने से ही चित्राद्वेतवाद का भी निराकरण हो जाता है-ऐसा समक्षना चाहिये।

चित्राई तवादी का ऐसा कहना है कि बुद्धि (ज्ञान) में जो नाना आकार प्रतिभासित होते है उनका विवेचन करना अशक्य है, ग्रतः वह चित्र प्रतिभासवाला ज्ञान एक ही है ग्रनेक रूप नहीं है, क्योंकि वह बाह्य ग्राकारों से विलक्षण हुग्रा करता है, बाह्य चित्र नाना ग्राकार जो हैं उनका तो विवेचन कर सकते हैं, किन्तु नील पीत ग्रादि बुद्धि के आकारों का विवेचन होना शक्य नहीं है, मतलब यह है कि यह ज्ञान या बुद्धि है ग्रीर ये नील पीत ग्रादि ग्राकार हैं ऐसा विभाग बुद्धि में होना अशक्य है, सो इस प्रकार का विज्ञानाई तवादी के भाई चित्राई तवादी का यह कथन भी गलत है, यहां इतना ग्रीर समकता चाहिये कि विज्ञानाई तवादी ज्ञान में होने वाले नील पीत या घट पट ग्रादि ग्राकारों को भ्रान्त-ग्रसस्य मानता है ग्रीर चित्राई तवादी उन ग्राकारों को सत्य मानता है।

चित्राद्वैतवादी का कथन ग्रसत्य क्यों है यह उसे अब आचार्य समक्षाते हैं कि आप जो बुद्धि के ग्राकारों का विवेचन होना ग्रशक्य मानते हैं सो यह मान्यता असिद्ध है, हम पूछते हैं कि उन ग्राकारों का विवेचन करना अशक्य क्यों है, क्या वे नील पीतादि ग्राकार बुद्धि से ग्रामिल हैं। इसलिये, अथवा बुद्धि के साथ उत्पन्न हुए नील समी हेतुः; तथाहि-यदुक्तं भवित-'बुद्धेरिभन्ना नीलादयस्ततीऽभिन्नत्वात्' तदेवोक्तं भवित 'भ्रश्वक्यविवेचनत्वात्' इति । द्वितीयपक्षैप्यनेकान्तिको हेतुः; सचराचरस्य जगतः सुगतज्ञानेन सहोत्पन्नस्य बुद्ध्यन्तरपिद्वारेण तज्ज्ञानस्यैव ग्राह्यस्य तेन सहैकत्वाभावात् । एकत्वे वा ससारी सुगतः संसारिक्षो वा सर्वे सुगता भवेषुः, संसारेतररूपता चैकस्य ब्रह्मवादं समर्थयते । ग्रथ सुगत-सत्ताकाक्षेत्रव्यस्योत्पत्तिदेव नेव्यते तत्कथमय दोवः ? नन्वेव 'प्रमाराभृताय' [प्रमारासमुः राः ] इत्यादिना केनासौ स्तूयते ? कर्य चापराधीनोऽसी येनोच्यते—

पीत भादि का दूसरी बुद्धि से अनुभव नहीं होकर उसी विवक्षित एक बुद्धि के द्वारा धन्भव होता है इसलिये, या भेदकरके उनके विवेचन होने का ग्रभाव है इसलिये उन भाकारों का विवेचन करना भशक्य है ? भीर ग्रन्थ प्रकार से तो अशक्य विवेचनता वहां हो नहीं सकती है, यदि प्रथम पक्ष की अपेक्षा वहां अशक्य विवेचनता मानी जावे तो हेतू साध्यसम हो जाता है, मर्थात्-नीलादिक बृद्धि से ग्रभिन्न हैं क्योंकि वे उससे अभिन्न हैं, इस तरह जो साध्य है वही हेतु हो गया है, ग्रतः साध्य ग्रसिद्ध होता है तो हेतु भी साध्यसम-ग्रसिद्ध हो गया, साध्य यहां बुद्धि से अभिन्नपना है ग्रीर उसे ही हेत् बनाया है सो ऐसा हेत्र साध्य का साधक नहीं होता है। द्वितीय पक्ष की ग्रपेक्षा लेकर वहां अशक्य विवेचनता मानी जावे तो हेतू में अनैकान्तिकता आती है. अर्थात ग्रशक्य विवेचन रूप हेतू का अर्थ आपने इस तरह किया है कि बृद्धि के साथ उत्पन्न हए नीलादि पदार्थ ग्रन्य बृद्धि से ग्रहण न होकर उसी एक विवक्षित बृद्धि के द्वारा अनुभव में धाते हैं सो यही अशस्य विवेचनता है-सो इस प्रकार की व्याख्यावाला यह अशक्य विवेचनरूप हेत् इस प्रकार से भ्रमीकान्तिक होता है कि यह सारा जगत् सगतज्ञान के साथ उत्पन्न हुन्ना है भौर अन्य बुद्धि का परिहार करके उसी स्गत की बृद्धि के द्वारा वह ग्राह्म भी है किन्तु वह सुगत के साथ एकरूप नहीं है, इसलिये जो बुद्धि में प्रतिभासित है वह उससे प्रभिन्न है ऐसा हेतु अनैकान्तिक होता है। तथा-यदि सुगत के साथ जगत् का एकपना मानोगे तो सुगत ससारी बन जायगा, ध्रथवा सारे संसारी जीव सुगतरूप हो जावेगे । संसार और उसका विपक्षी ग्रसंसार उन्हें एकरूप मानना तो स्गत को बृह्यस्वरूप स्वीकार करना है, पर यह तो ब्रह्मवाद का समर्थन करना हम्रा?

श्रंका — मुगत के सत्ताकाल में घ्रन्य कोई उत्पन्न ही नहीं होता है घनः सुगत को संखारी होने घादि का दोष कैसे घा सकता है ? "तिष्ठस्येव पराधीना येषां च महती कृषा" [प्रमाणवा० २।१९९ ] इत्यादि । न खलु वन्ध्यासुताधीनः काश्च्यद्भवितुमहृति । मार्गोपदेशोपि ध्यथां विनेयाऽसत्त्वात् । नापि ततः काश्चरसोगतीं गाँत गन्तुमहृति । सुगतसत्ताकानेऽन्यस्यानुस्पत्तेस्तत्कालश्चात्यन्तिक इति । बुद्ध्यन्तरपरिहारेण् विवक्षितबुद्ध्यैवानुभवश्चातिद्धः; नीलाबीना बुद्ध्यन्तरणाध्यनुमवात् । कानरूपत्वात्तिसद्धौ चान्योन्याखयः — सिद्धे हि ज्ञानरूपत्वे नीलादीनां बुद्ध्यन्तरपरिहारेण् विवक्षितबुद्ध्येवानुभवः सिद्ध्येत्, तिसद्धौ च ज्ञानरूपत्विति । भेदेन विवेचनाभावमात्रमप्यसिद्धम्; बहिरस्वदेशसम्बन्धित्वे

समाधान - यदि सूगत के काल में कोई नहीं रहता है तो फिर भ्रापके प्रमाण समुच्चय ग्रन्थ में ऐसा कैसे लिखा गया है कि "प्रमाणभुताय सगताय..." प्रमाणभत स्गत के लिये नमस्कार हो इत्यादि स्गत को छोडकर यदि ग्रन्य कोई नहीं है तो नमस्कार कौन करेगा ? किसके द्वारा उसकी स्तुति की जायगी ? तथा-जिनकी महती कृपा होती है वे पराधीन-स्गत के आधीन होते हैं इत्यादि वर्णन कैसे करते हैं ? उसी प्रमारासमुच्चय प्रन्थ में आया है कि "सुगत निर्वाण चले जाते हैं तो भी दया से ग्राई हृदयवाले उन बुद्ध भगवान् की कृपा तो यहां संसार में हमारे ऊपर रहती ही है" इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि सर्वत्र सूगत के सत्ताकाल में भ्रन्य सभी प्राशी मौजद ही थे, यदि सुगतकाल में अन्य कोई नहीं होता तो किसके आधीन सूगत कृपा रहती, क्या बंध्यापूत्र के आधीन कोई होता है ? अर्थात् नहीं होता है । उसी प्रकार पर प्राग्गी नहीं होते तो उनके आधीन सुगत की कृपा भी नही रह सकती, मोक्षमार्ग का उपदेश देना भी व्यर्थ होगा, क्योंकि विनेय-शिष्य ग्रादिक तो स्गत के सामने रहते ही नहीं हैं। मूगत का उपदेश सुनकर कोई स्गत के समान स्गति को प्राप्त भी नहीं कर सकता, क्यों कि सुगत के काल में तो अन्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती और वह सुगत काल तो आत्यन्तिक-अंत रहित है । श्रन्य बुद्धि का परिहार कर एक विवक्षित बृद्धि के द्वारा ही अनुभव में श्राना अशक्यविवेचन है ऐसा कहना इसलिये असिद्ध है कि नील पीत।दिक पदार्थ अन्य अन्य बृदिधयों (ज्ञानों) के द्वारा भी जाने जाते हैं-ग्रन्भव में ग्राते हैं।

श्रंका—नील श्रादि पदार्थं ज्ञानरूप हैं. श्रतः श्रन्य बुद्धि के परिहार से वे एक बुद्धि के द्वारा गम्य होते हैं।

समाधान—ऐसा मानोगे तो प्रन्योन्याश्रय दोष घाता है, नील घादि पदार्थ ज्ञानरूप हैं ऐसा सिख होनेपर तो उनमें प्रन्य बृद्धि का परिहार कर एक वृद्धि से नीलतज्ज्ञानयोर्षिवेचनप्रसिद्धेः। एकस्याक्रमेला नीलाद्यनेकाकारव्यापिरववत् क्रमेलाप्यनेकसुखाद्या-कारव्यापिरविसिद्धेः सिद्धः कथिवदक्षिणिको नीलाद्यनेकार्यव्यवस्थापकः प्रमातेत्यद्वैताय दत्तो जलाक्क्रालः।।

अनुभव में भ्राना सिद्ध हो भीर उसके सिद्ध होने पर पदार्थों में ज्ञानपने की सिद्धि हो, ऐसे दोनों ही भ्रत्य अन्य के आधीन होने से एक की भी सिद्ध होना शक्य नहीं है। भेद से विवेचन नहीं कर सकना अशक्य विवेचन है ऐसा जो तीसरा पक्ष है सो वह भी असिद्ध है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से बुद्ध भीर पदार्थ में भेद करके विवेचन होता है, नील प्रादि वस्तुएँ तो बाहर में स्थित है भीर ज्ञान या बुद्ध अंतरंग में स्थित है इस रूप से इन दोनों का विवेचन होता प्रसिद्ध है ? जिस प्रकार एक ज्ञान में भ्रक्रम से नील पीत आदि अनेक आकार व्याप्त होकर रहते हैं ऐसा तुम मानते हो उसी प्रकार कम से भी सुख दु:ख भाद अनेक आकार उसमें व्याप्त होकर रहते हैं ऐसा नाम चाहिये, भ्रतः नीलादि अनेक अथोंका व्यवस्थापक प्रताता है और वह कर्यवित् अक्षणिक है ऐसा सिद्ध होता है, इससे अद्धेत हो निर्वाध है—नाना आकारदाली बुद्धमात्र –िस्ताता है करने स्थान भीर प्रमेय ऐसे दो तस्य सिद्ध होता है, इससे अद्धेत हो निर्वाध है—नाना आकारदाली बुद्धमात्र —िस्ता है तह हो तह है सह वात खण्डत हो जाती है।

# चित्राद्वेत का सारांश-

विज्ञानार्द्ध तवादी के भाई चित्राद्ध तवादी हैं, इन दोनों की मान्यताय्रों में मन्तर केवल इतना ही है कि विज्ञानार्द्ध तवादी ज्ञान में होनेवाली नीलादि प्राकृतियों को-माकारों को भान्त-भूछ मानता है और चित्राद्ध तवादी उन प्राकारों को सत्य मानता है। दोनों के यहां अर्द्ध त का साम्राज्य है। चित्राद्ध तवादी का कहना है कि भ्रानेक नीलादि प्राकारवाली बृद्धि एक मात्र तत्व है, भीर कोई संसार में तत्व नहीं है। बाह्य जो अनेक भाकार हैं उनका तो विवेचन होता है पर चित्राबृद्धि का विवेचन नहीं होता, क्योंकि उसका विवेचन भशक्य है। इस प्रकार एक चित्रा बृद्धि को हो मानना चाहिये और कुछ नहीं मानना चाहिये, क्योंकि बाह्य पदार्थ मानने में भ्रानेक दोष पाते हैं।

भ्राचार्य ने इनसे पूछा है कि अशक्य विवेचन वृद्धि में क्यों है ? क्या नीलादि आकारों का उस वृद्धि से अभिन्न होना इसका कारण है ? या वे आकार उसी एक विवक्षित वृद्धि से ही अनुभव में आते हैं यह कारण है ? यथम कारण मानने पर तो हेतु साध्यसम हो जाता है, अर्थात् साध्य "बृद्धि से अभिन्न पदार्थ का होना है" और "अशक्य विवेचन होने से" ऐसा यह हेतु है, सो अशक्यविवेचन और अभिन्न का अर्थ एक ही है, अतः ऐसे साध्यसम हेतु से साध्य सिद्ध नहीं होता और उसके अभाव में चित्राद्वैत गलत ठहरता है, तथा सुगत और संसारी इनके एक होने का प्रसंग भी आता है, अतः कम और अकम से नीलादि अवैक पदार्थ के आकारवाला ज्ञानसुक्त आराम सिद्ध होते हैं।

#### चित्राद्वीतवाद का सारांश समाप्त





नतु चाक्रमेशाप्येकस्यानेकाकारव्यापित्वं नेष्यते । "कि स्यास्सा चित्रतैकस्यान स्यातस्यां मताविष । यदीदं स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम् ॥" [प्रमाराजा० ३।२१०]

अब यहां पर बौद्ध के चार भेदों में से एक माध्यमिक नामक ग्रद्धैतवादी ग्रपने शुन्याद्वैत को सिद्ध करने के लिये पूर्वपक्ष रखता है, कहता है कि हम माध्यमिक बौद्ध तो चित्राद्धैतवादी के समान बुद्धि में एकमात्र अनेक श्राकार होना भी नहीं मानते हैं-हमारे यहां प्रमाणवार्तिक (ग्रन्थ) में कहा है कि बुद्धि में नाना श्राकार वास्तविक नहीं हैं, क्योंकि यदि बुद्धि के नानाकार सत्य हैं तो पदार्थ भेद भी सत्य बन जावेंगे, इसलिये एक बुद्धि में चित्रता ग्रर्थात् नानापना वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं किया है। "एक भ्रीर नाना" यह तो परस्पर विरुद्ध बात पडती है। यदि बृद्धि को एक होते हए भी नानारूप माना जाय तब तो सारे विश्व को ही एक रूप मानना होगा, उसके लिये भी कहेंगे कि विश्व एक होकर भी नानाकार है इत्यादि, बात यह है कि ज्ञानों का ऐसा ही स्वभाव है कि वे उस रूप ग्रर्थात नाना रूप नहीं होते हैं तो भी उस रूप से वे प्रतीत होते हैं, भीर इस प्रकार के ज्ञानों के स्वभाव के विषय में हम कर भी क्या सकते है प्रर्थात यह पछ नहीं सकते हैं कि ज्ञान नानाकार वाले नहीं होते हुए भी नानाकार वाले क्यों दिखलाते हैं। क्योंकि "स्वभावोऽतर्क गोचर:" वस्तु स्वभाव तर्कके भगोचर होते हैं, इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि बुद्धि में ग्रनेक ग्राकार नहीं हैं। ग्रत: जैन ने जो सिद्ध किया था कि जैसे एक बुद्धि में युगपत् धनेक आकार होते हैं वैसे ही कम से भी धनेक आकार उसमें होते हैं इत्यादि, सो यह सब कथन उनका श्रसिद्ध हो जाता है।

हस्यमिषानात् । तस्त्रयं तददृष्टाग्तावष्टम्भेन त्रमेणाम्प्रेकस्यानेकाकारव्यापित्वं साध्येत ? तदस्यसमीचीनम्; एवमतिसूक्ष्मेक्षिकया विचारयतो माध्यमिकस्य सकलशून्यतानुषङ्गात् । तथा हि-नीले प्रवृत्तं ज्ञानं पीतादौ न प्रवर्तते इति पीतादैः सन्तानान्तरवदमावः । पीतादौ च प्रवृत्तं तक्षीले न प्रवत्तं हत्यस्याप्यभावस्तद्वत् । नीलकुवलयसूक्ष्मांको च प्रवृत्तम् कृतां नेतरांशनिरीक्षणे क्षममिति तदंशानामप्यभावः । संविदितांशस्य चावशिष्टस्य स्वयमनंशस्यप्रतिमासनास्त्रकािषाः । नीलकुवलयादिसवेदनस्य स्वयमनंशस्यप्रतिमासनास्त्रकािषाः । नीलकुवलयादिसवेदनस्य स्वयमनुभवात्सन्ते च प्रत्येरनुभवात्सन्तानान्तराणामित तदस्तु । प्रयान

कैंन — शून्यवादी का यह सब कथन—पूर्वोक्त कथन ध्रसमीचीन है। क्योंकि इस प्रकार की सुक्ष्म दृष्टि से विचार करने वाले ध्राप माध्यमिक के यहां सारे विश्व को शून्य रूप होने का प्रसंग ध्राता है, वह इस प्रकार से — वृद्धि में ध्रनेक आकार नहीं हैं तो जो ज्ञान नील को प्रहण करता है वह पीत को तो प्रहण करेगा नहीं, इसिलये पीत ध्रादि का अन्य संतान की तरह ध्रभाव हो जायगा, इसी प्रकार पीत के प्रहण में प्रवृत्त हुआ ज्ञान नील को प्रहण वहीं करता है इसिलये नील का भी पीत के समान ध्रभाव होगा, नीलकमल के सूक्ष्म ध्रंशको जानवे में प्रवृत्त हुआ ज्ञान उस कमल के अन्य ध्रन्य प्रशोंको प्रहण करने में समर्थ नहीं होने से उन अंशों का भी ध्रभाव होगा, तथा संविदित अंश वाले उस कमल के अवशिष्ट जो ध्रौर ध्रंश हैं कि जो ध्रनेशरूप—है ध्रन्य अंश जिन्हों में नहीं हैं—उनका प्रतिभास नहीं होने से उनका अभाव होगा, इस तरह सर्व का ध्रभाव हो जायगा।

शंका — नील कमल प्रादिका संवेदन तो स्वयं प्रमुभव में घाता है ग्रत: उसका ग्रस्तित्व माना जायगा।

समाधान—तो इसी तरह अन्य संतानों का संवेदन भी स्वयं अनुभव में आता ही है अतः उनका ग्रस्तित्व भी स्वीकार करना चाहिये।

श्रंका — अन्य संतानों के द्वारा अनुभूयमान जो संवेदन है उसका सद्भाव असिद्ध है, अतः उसका सत्त्व नहीं माना जाता है ?

समाधान — तो फिर उन सन्तानान्तरों के संवेदन का निषेध करने वाला कोई प्रमारा नहीं होने से उनका ग्रस्तित्व माना जायगा।

माध्यमिक—संतानान्तर के संवेदन की अर्थात् ग्रन्य व्यक्तिके ज्ञानकी सत्ता ग्रसिद्घ होने से ही उसका ग्रभाव स्वीकार किया जाता है ? स्यैरनुष्म्यमानसंबेदनस्य सङ्घावासिद्धे स्तेषाममानः, तहि तित्रवेषासिद्धे स्तेषां सङ्घावः किल स्यात् ? प्रय तरसंबेदनस्य सङ्घावासिद्धिरेवाभावसिद्धः नन्वेवं तिन्नवेषासिद्धिरेव तस्सङ्घावसिद्धिर स्तु । भावाभावाभ्यां परसंबेदनसन्वेहे चैकान्ततः सन्तानान्तरप्रतिवेषासिद्धेः । क्षं च प्रामा-रामादिप्रतिकासे प्रतीतिभूषरिक्षसराक्ष्वे सकलश्च्यताभ्युपगमः प्रेक्षावतां युक्तः प्रतीतिवाधनात् ? दृष्ट्वानेरहष्ट कल्पनायाश्चानुषङ्गात् ।

किञ्च, ग्रस्तिलशुन्यतायाः प्रमाणतः प्रसिद्धिः, प्रमाणमन्तरेण वा ? प्रथमपक्षे कथं सकल-

जैन — बिलकुल इसी प्रकार से ग्रन्य संवेदन की सिद्धि होगी, देखो — संतानान्तर के संवेदन का निषेष करने वाला कोई प्रमाण नहीं है, ग्रतः उसका ग्रस्तित्व है ऐसा मानने में क्या वाधा है। ग्रयांत् कुछ भी नहीं है।

माध्यमिक — जैन हमारी बात को नहीं समके, परके संवेदन का ग्रस्तित्व कैसे स्वीकार करें ? क्योंकि उसको सिद्ध करने वाला प्रमाण ग्रापने नहीं दिया है, और ग्रभी हमने भी उसको बाधा देने वाला प्रमाण उपस्थित नहीं किया है, अतः इस विषय में संदेह ही रह जाता है।

जैन — ठीक है, किन्तु इससे सर्वथा संतानान्तर का निषेध तो सिद्धुध नहीं हो सकता है, तथा — ग्राम, नगर, उद्यान ग्रादि अनेक पदार्थ प्रत्यक्ष से ही प्रतीतिरूप पर्वत शिखर पर ग्रास्ट हो रहे हैं, ग्रमुभव में ग्रा रहे हैं, तब किस प्रकार सकल शून्यता को माना जाय? प्रेक्षावान पुरुष शून्यवाद को कैसे स्वीकार करेंगे। ग्रयान नहीं करेंगे। वयों कि इस मान्यता में बाधा ग्राती है। प्रत्यक्ष सिद्ध बात को नहीं मानना ग्रीर जो है नहीं उसकी कल्पना करने का प्रसंग आता है। हम ग्रापसे पूछते हैं कि शून्यता को प्रमाण से सिद्ध करते हो कि बिना प्रमाण के ? प्रमाण से सिद्ध करते हो तो शून्यता कहां रही, शून्यता को सिद्ध करने वाला एक प्रमाण तो मौजूद ही है, विना प्रमाण के शून्यता को सिद्ध प्रमाणसिद्धि के निमित्त से होती है। इस प्रकार शून्यवाद का निरसन हो जाता है।

#### शून्याद्वेतवाद समाप्त

इस प्रकार से प्रभावन्द्र श्राचार्य ने ज्ञान के ग्रयं "व्यवसायात्सक" इस विशेषण का समर्थन किया, क्योंकि वह प्रतीतिसिद्ध पदार्थोंको जानता है। इस संबंध में उसमें सुनिश्चित ग्रसंभववाषकप्रमाणता है–अर्थात् ज्ञानमें प्रतीतिसिद्ध ग्रयं की व्यवसायात्मकता है इस बात में वाधक प्रमाण की ग्रसंभवता सुनिश्चित है, इतने पर शून्यता वास्तबस्य तत्सद्भावावेदकप्रमाणस्य सद्भावात् ? द्वितीयपक्षे तु कथ तस्याः सिद्धिः प्रमेयसिद्धेः प्रमाणसिद्धिः प्रमाणसिद्धिः प्रमाणसिद्धिः प्रमाणसिद्धिनवन्यनत्वात् ? तदेवं सुनिध्चितासम्भवद्वाधकप्रमाणस्वात् प्रतीतिसिद्धमर्थव्यवसायान्त्मकत्वं ज्ञानस्याभ्युपगन्तव्यम्, प्रन्यषाऽप्रामाणिकत्वप्रसङ्गः स्यात् ।

त्रथेदानी प्राक् प्रतिज्ञात स्वश्यवसायात्मकत्वं ज्ञानविज्ञेषण् व्याचित्र्यामुः स्वोग्मुखतयेत्य।द्याह— स्वोन्मुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः ॥ ६ ॥

स्वस्य विज्ञानस्वरूपस्योन्मुखतोल्लेखिता तया इतीत्यंभावे भा । प्रतिभासनं सर्वेदनमनुभवनं स्वस्य प्रमाणत्वेनाभिप्रेतविज्ञानस्वरूपस्य सम्बन्धी व्यवसायः ।

स्वव्यवसायसमर्थनाथंमर्थव्यवसायं स्वपरप्रसिद्धम् 'श्रर्थस्य' इत्यादिना हष्टान्तीकरोति । अर्थस्येव तदन्मुखतया ॥ ७ ॥

भी यदि प्रमाण-ज्ञान में प्रतीतिसिद्ध द्रार्थ की व्यवसायात्मकता नहीं मानी जाय तो स्त्रप्रामास्यिकता का प्रसंग प्राप्त होता है।

अब मारिणक्यनंदी भ्राचार्य पहिले कहे ज्ञान के स्वव्यवसायात्मक विशेषरण का व्याख्यान करते हुए कहते हैं—

#### स्त्र - स्वोन्स्रखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः ॥ ६ ॥

अर्थ — प्रपने प्रापकी तरफ संमुख होने से जो प्रतिभास होता है वही स्व-ध्यवसाय कहलाता है, "स्वोन्मुखतया" ऐसी यह नृतीया विभक्ति है, सो यह "ज्ञान को प्रपनी तरफ भुकने से प्रधात् अपने स्वरूप की तरफ संमुख होने से" इस प्रकारके धर्ष में प्रयुक्त हुई है। प्रतिभासन का प्रथं संवेदन या धनुभवन है। प्रमाण रूप से स्वीकार किया गया जो ज्ञान है उसके द्वारा अपना-ध्यवसाय निश्चय करना यह ज्ञान का प्रपना निश्चय करना कहलाता है। ध्रव ग्रन्थकार इस स्वव्यवसाय विशेषण का समर्थन प्रतिवादी तथा वादी के द्वारा मान्य प्रयं व्यवसायरूप दृष्टान्त के द्वारा करते हैं।

#### स्त्र-अर्थस्येव तदुन्मस्ततया ॥ ७ ॥

द्यप्रार्थ — जिस प्रकार पदार्थ की तरफ भुकते से शंमुख होने से पदार्थ का निश्चय होता है श्रयीत् ज्ञान होता है, उसी प्रकार श्रपनी तरफ संमुख होने से ज्ञानको अपना व्यवसाय होता है। सूत्र में "इव" शब्द यथा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। मतलब — जैसे घट ग्रादि वस्तु का उसकी तरफ उन्मुख होने पर ज्ञान के द्वारा व्यवसाय होता है वैसे ही ज्ञानको ग्रपनी तरफ उन्मुख होने पर ग्रपना निज का व्यवसाय होता है। इवशब्दो यथार्थे । यथाऽर्थस्य घटादेस्तदुन्मुखतया स्वोल्लेखितया प्रतिभासनं व्यवसाय तथा जानस्यापीति ।

विशेषार्थ — नैयायिक झादि परवादी ज्ञानको अपने आपको जाननेवाला नहीं मानते हैं, सो इस परवादीको मान्यता को निरस्त करने के लिये भ्राचार्य श्री मागिलय नंदी ने दो सूत्र रचे हैं। ज्ञान केवल परवस्तुको ही नहीं जानता है, अपितु अपने झापको भी जानता है, यदि ज्ञान स्वयं को नहीं जानेगा तो उसको जानने के लिए दूसरा कोई ज्ञान चाहिये, दूसरे को तीसरा चाहिये, इस तरह अनवस्था आवेगी तथा सर्वज्ञका भी अभाव हो जायगा, क्योंकि "सर्व जानाति इति सर्वज्ञः" व्युत्पत्ति के अनुसार सबको जाने सो सर्वज्ञ कहलाता है, अतः जिसने स्वयंको नहीं जाना तो उसका ज्ञान सबको जानेवाला नहीं कहलाता है, अतः जिसने स्वयंको नहीं जाना तो उसका ज्ञान सबको जाननेवाला नहीं कहलायेगा। इस प्रकार ज्ञानको स्वसंवेद्य नही माननेसे अनेक दूषण आते हैं। इस विषय पर ज्ञानांतर वेद्य ज्ञान बाद प्रकरण में विशेष विवेचन होने बाला है।



# ग्रचेतनज्ञानवादका पूर्वपक्ष

सांख्य जान को जड मानते हैं, उनका पूर्वपक्षक्य मे यहां पर कथन किया जाता है—पुरुष ग्रीर प्रकृति ये मूल में दो तत्त्व हैं, प्रकृति को प्रधान भी कहते हैं, प्रधान के दो भेद हैं, व्यक्त ग्रीर प्रव्यक्त, अव्यक्त प्रधान सूक्ष्म और सर्वव्यापक है, व्यक्त प्रधान से [ प्रकृति से ] सारा जगत रचा हुआ है, व्यक्त प्रधान से सबसे प्रथम महान् नामका तत्त्व उत्पन्न होता है, उसी महान् तत्त्व को बुद्धि या ज्ञान कहा गया है। कहा भी है—प्रकृतेमंहाँस्ततोऽङ्कारस्तमाद्यग्राण्य षोडशकः, तस्मादिष षोडशकारपञ्चम्या पञ्चभूतानि ॥ ( साख्यतः की पृ ० ६४, २ ) ग्रथं—व्यक्त-प्रधान से महान् प्रयत्व बुद्धि, बुद्धि संग्रहंकार, फिर उससे दश इन्द्रियां, आदि सोलह गरा, उन सोलहगणों में प्रवस्थित पांच तन्मात्रामें से पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ये ही पचीस तत्त्व हैं। क्ष्मित तत्त्व हैं। क्ष्मित तत्त्व हैं। क्ष्मित तत्त्व हैं। महान् तेत्व व्यक्त से प्रवृत्ति की प्रवृत्ति का प्रथम भेद भी महान् है वही बुद्धि या जान है, जैसा कि कहा है—''तस्याः प्रकृतिः महानुत्त्वते, प्रथम किष्वत् ( महान्-वृद्धः, प्रज्ञा मितः संवित्तिः स्यातिः, चितः, स्मृतिः, आसुरो, हिरः हरः, हिरण्यगर्भः, इति पर्यासाः)

—माठरवृत्तिः गौडपाद भाष्य ।

प्रथांत महान को ही बुद्धि स्मृति, मित, प्रज्ञा, संवित्ति घादि नामों से कहा जाता है। उस बुद्धि या जानका पुरुष अर्थात् जीवारमा के साथ—चैतन्य के साथ संसग् होता है, अतः पुरुष में प्रयांत् जीव मा अगरका में ही बुद्धि है ऐसा घाम होता है। बुद्धि प्रोर पुरुष घर्षात् जीव मा अगरका में ही बुद्धि है ऐसा घाम होता है। बुद्धि प्रोर पुरुष घर्षात् जान और धारमा का ऐसा संसग् है कि जैसे लोहे के गोले में धार्म का है। जिस प्रकार चैतन्य पुरुष में रहता है और कर्तृंत्व धन्तःकरण में रहता है फिर भी अन्तःकरण के धर्म का पुरुष में धारोप करके पुरुष को ही कर्ता मानने लग जाते हैं उसी प्रकार प्रकृति का धर्म जो बुद्धि ए है उसका पुरुष में आरोप करके पुरुष को ही जाता कह देते हैं, कहा भी है—"तस्मात्तत् संयोगादचेतनं चेतनवदिव लिज्जम्, गुणकर्तृंत्वे ऽपि तथा कर्त्तवे भवत्सुदासीनः"।। २०।। यस्माच्चेतनस्वभावः पुरुषः, तस्मात्तरसंयोगाद् अचेतनं महदादि लिज्जः, अध्यवसाय, धाममान-संकल्प-धालोचनादिषु बुत्तिषु चेतनावत् प्रवत्तंते। को दशन्तः? तद्यथा—प्रसुष्णाशोतो घटः

श्रीताभिरद्भिः संस्थः श्रीतो भवति, श्रीनना संयुक्तो (वा) उष्णो भवति, एवं महदादि लिखमचेतवमपि भूत्वा चेतनावद भवति ( माठरवृत्ति गौडपादभाष्य )"। पूरुष के संसर्ग के कारण ही महान भादि तत्त्व प्रचेतन होते हुए भी चेतन के समान मालूम पड़ते हैं। वैसे ही सत्त्व भादि गुणों में ही कर्ज़ृत्व है. तो भी पुरुष को कर्त्ता माना जाता है। प्रशांत चेतन स्वभावी पुरुष के संयोग में अपने से महान् ग्रादि लिङ्ग ग्रध्यवसाय मर्थात ज्ञान तथा अभिमान, संकल्प, विकल्प, विचार आदि कियाओं में चेतन के समान ही प्रवृत्ति किया करते हैं। जिस प्रकार घड़ा स्वतः न उष्ण है और न शीत है किस्त शीतल जलके संसर्ग से शीत और प्रग्नि की उष्णता के संसर्ग से उष्ण कहलाता है. उसी प्रकार महान बद्धि धादि तत्व स्वत. ग्रचेतन होते हए भी चेतनावान जैसे बन जाते हैं। इस विवेचन से अच्छी तरह से सिद्ध होता है कि ज्ञान जड़ प्रकृति का धर्म या विवर्त्त है, पूरुष-ग्रात्मा का नहीं है, श्रतः बुद्धि या ज्ञान श्रचेतन है। ज्ञान श्रचेतन इसलिये है कि वह अनित्य है। मृतिक-आकारवान है, श्रीर पुरुष नित्य श्रमुर्त्त का गुण धर्म बाला है। सो इस प्रकार से वह ज्ञान प्रकृति का ही धर्म हो सकता है आत्मा पुरुष का नहीं, क्योंकि पुरुष तो सर्वथा नित्य है कूटस्थ है, अमूर्तिक, श्रकत्ता है, श्रत: मनित्य ज्ञान उसका होना शक्य नहीं है, हां उसका भ्रध्यारोप पुरुष में भ्रवश्य होता है, उस प्रध्यारोपित व्यवहार से पुरुष को ज्ञाता, ज्ञानवान, बुढिमान् छादि नामों से कहा जाता है, वास्तविकरूप में पुरुष तो मात्र चैतन्यशाली है। इस प्रकार बुद्धि-ज्ञान-जड़ प्रधान से उत्पन्न होने के कारण श्रचेतन है, यह निर्वाध सिद्ध हुआ।

> इस प्रकार से झान को अचेतन मानने वाले सांख्य (तथा योग का) का पूर्वपक्षरूप कथन समाप्त





स्यान्मतम्—न ज्ञान स्वध्यवसायात्मकमवेतनत्वाद् घटादिवत् । तदवेतनं प्रधानविवत्तं-त्वात्तद्वत् । यत्त् चेतनं तन्न प्रधानविवतं:. यथात्मा, इत्यप्यसङ्गतम्; तस्यात्मविवत्तंत्वेन प्रधानविव-त्तंत्वासिद्धः; तथाहि-ज्ञानविवत्तंवानात्मा हथ्दृत्वात् । यस्तु न तथा स न द्रष्टा यथा घटादिः, द्रष्टा चात्मा तत्मात्तद्विवत्तंवानीति । प्रधानस्य ज्ञानवत्त्वे तु तस्यैव द्रष्ट्रवातुवङ्गादान्मकल्पनानर्षेक्यम् ।

अब यहां पर सांख्य कहते हैं कि ज्ञान स्वपरव्यवसायात्मक नहीं है क्योंकि वह अचेतन है, जैसे घट पट आदि पदार्थ अचेतन होने से अपने को नहीं जानते हैं। ज्ञान को हम अचेतन इसलिये मानते हैं कि वह प्रधान की पर्याय है, प्रधान स्वतः अचेतन है, अतः उसकी पर्याय भी अचेतन ही रहेगी, जो चेतन होगा वह प्रधान की पर्याय नहीं होगा, जैसे आत्मा चेतन है, अतः वह प्रधान की पर्याय नहीं है।

जैन — यह कथन असंगत है, जान तो साक्षात् झात्मा की पर्याय है, उसमें तो प्रधानपने का अंश भी नहीं है, देखिये — झात्मा जानपर्याय वाला है क्योंकि वह दृष्टा है, जो जाता नहीं होता वह दृष्टा भी नहीं हो सकता जैसे कि घट आदि जड़ पदार्थ, झात्मा दृष्टा है अतः वह अवश्य ही जान पर्याय वाला है, आप प्रधान को जानवान मानोगे तो उसीको दृष्टा भी कहना पड़ेगा, फिर तो आत्मद्रव्य की कल्पना करना क्यायें हो जावेगा। जिस प्रकार झात्मा में "मैं चेतन हैं" इस प्रकार का अनुभव होता है. खतः वह चेतन स्वभाव वाला माना गया है, उसी प्रकार "मैं जाता हूं" इस प्रकार का भी झात्मा में अनुभव होता है अतः उसे जानस्वभाव वाला भी सानना चाहिये, इसमें और उसमें कोई विशेषता नहीं है।

सांख्य — ज्ञान के संसर्ग से "में ज्ञाता हूं" इस प्रकार धारमा में प्रतिमास होता है, न कि ज्ञान स्वभाववाला होने से मैं ज्ञाता हूं ऐसा प्रतिमास होता है ? 'बेतनोऽह्न्' द्रयमुमवाच्वैतन्यस्वभावताववास्मानो 'जाताऽह्म्' द्रयमुभवाद् ज्ञानस्वभावताच्यस्तु विज्ञेषाभावात् । ज्ञानसंवभावताच्यस्तु विज्ञेषाभावात् । ज्ञानसंवभावत्याद्यसमीक्षिन् तािष्ठवामम् ; चैतन्यादिस्वभावस्याच्यभावप्रसङ्गात् । चंतन्यसंसर्गाद्धि चेतनो भोवनृत्वसंसर्गद्भिक्तौ-द्वासीन्यसंसर्गाद्ध्वसीनः शुदिसंसर्गाच्छुद्वो न तु स्वभावतः । प्रस्यक्षादिप्रमाण्वाधोभयत्र । न खलु ज्ञानस्वभावताविककोऽयं कदाचनाच्यनुभूयते, तद्विकलस्यानुभवविरोधात् ।

ग्रात्मनो ज्ञानस्वभावत्वेऽनित्यत्वापतिः प्रवानेषि समाना । तत्परिणामस्य व्यक्तस्यानित्यत्वो-पगमात् ग्रदोवे तु, श्रात्मपरिणामस्यापि ज्ञानविवोषादेरनित्यत्वे को दोष ? तस्यात्मनः कथिबद-

जैन—यह बात बिना विचारे कही गई है, वयों कि इस प्रकार के कथन से तो आत्मा में चैतन्य आदि स्वभावों का भी अभाव हो जावेगा, वहां भी ऐसा ही कहेंगे कि आत्मा चैतन्य के संसर्ग से चैतन्य है, भोक्तृत्व के संसर्ग से भोक्ता है, औदासीन्य के संसर्ग से उदासीन है और शुद्धि के संसर्ग से शुद्ध है, न कि स्वभाव से वह चेतन आदि रूप है।

सौरूय-चैतन्य श्रादि के संसर्ग से ग्रात्मा को यदि चेतन माना जायगा तो प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों से बाधा आवेगी, ग्रर्थात् हम प्रत्येक प्राग्गी जो ऐसा ग्रनुभव करते हैं कि हम चैतन्य विशिष्ट हैं-हमारी ग्रात्मा चैतन्य स्वभाववाली है इत्यादि सो इस ग्रनुभव में बाधा ग्रावेगी।

जैन—इसी प्रकार से यदि जानसंसर्ग से ग्रात्मा को ज्ञानी मानोगे तो प्रत्यक्ष प्रमाण से वहां पर भी वाधा ग्राती है, क्योंकि यह ग्रात्मा किसी भी काल में ज्ञान स्वभाव से रहित ग्रमुभव में नही ग्राती है, कारए। कि ज्ञान के विना अनुभव होना ही शक्य नहीं है।

सांस्य—-ग्रात्माको ज्ञानस्वभाव वालामानोगे तो उमे ग्रानित्य होनेकी ग्रापित ग्रावेगी।

जैन — तो फिर प्रधान के ऊपर भी यही दोष आवेगा, क्योंकि प्रधान को ज्ञान स्वभाव वाला मानते हो, तो वह भी ग्रानित्य हो जावेगा।

सौरूय---प्रधान का एक परिएाम व्यक्त नामका है वह भ्रनित्य है, श्रतः उसमें ज्ञानस्वभावता मानने में कोई भ्रापत्ति नहीं भ्राती है। व्यतिरेके भक्र गुरत्थप्रसङ्गः प्रघानेपि समानः। श्यक्ताव्यक्तयो रव्यतिरेकेपि व्यक्तमेवानित्यं परिणामत्वान्न पुनरव्यक्तं परिणामित्वादित्यम्युपगमे, मत एव ज्ञानात्मनो रव्यतिरेकेपि ज्ञानमेवानित्यमस्तु विद्येषा-भावात् । म्रात्मनोऽपरिणामित्वे तु प्रधानेपि तदस्तु । व्यक्तायेक्षया परिणामि प्रधानं न शक्त्ययेक्षया सर्वेदा स्यास्तुत्वादित्यभिषाने तु म्रात्मापि नयास्तु सर्वेषा विद्येषाभावात्, प्रपरिणामिनोऽर्थक्रिया-कारित्वासम्भवेनाग्रेऽसस्वप्रतिपादनाच । स्वसवेदनप्रत्यक्षाविषयत्वे वास्याः प्रतिनियतार्षव्यवस्थापकत्वं

जैन — तो इसी प्रकार आत्मा के परिणाम ज्ञानविशेष ग्रादि हैं भीर वे ही श्रवित्य हैं ऐसा मानने में भी कोई दोष नहीं आता है।

मांख्य — प्राप जैन कथंचित् वादी हो, ग्रतः ग्राप ग्रात्मा से ज्ञान का कथंचित् अभेद स्वीकार करते हो, इसलिये ज्ञान के निमित्त से ग्रात्मा में ग्रनित्यपने का प्रसंग आता है।

जैन - यही दोष प्रधान पर भी लागू होगा, ग्रथात प्रधान की पुरिणाम प्रधान से ग्रभिन्न होने के कारण प्रधान में भी परिणाम के समान अनित्यता ग्रा जावेगी।

सांख्य-व्यक्त प्रधान और ग्रव्यक्त प्रधान दोनों अभिन्न हैं तो भी परिणाम इप होने से महदादि व्यक्त ही अनित्य हैं और खब्यक्त प्रधान परिणामवाला होने से ग्रानित्य नहीं है।

, जैन \_ इसी प्रकार झाइझा धीर ज्ञात, अभिन्न तो हैं परन्तु ज्ञान धनित्य है भीर आहमा, नित्य है। ऐसा झह्य स्वीकार कहना ज्ञाहिये, दोनों सन्तुव्यों में कोई विशेषता नही है। यदि धाप आहमा को सबना क्रुटस्थ अपिरणामी मानते हो तो प्रधान को भी सबस्य अपरिष्णामी मानता होया।

सांस्य – व्यक्त की घपेक्षा से तह प्रवास परिणामी है, किन्तु शन्ति की कपेक्षा से जो प्रवास अपरिशामी-जी है कि इस्टोर्कि वाक्ति की प्रपेक्षा तो वह कुटस्य सित्य है।

ा े पेंत- देशी तरह आत्मा में भी स्वीकार करना वाहिये। जानकी प्रपेक्षा वह परिणामी हैं। घोर शिक्ति की प्रपेक्षा वह क्ष्टर्स्य है, कोई विशेषता नहीं है। यह बात भी ध्यानमें रिखये कि भारमा हो बाहे प्रधान हो किसी की भी यदि सर्वया प्रपरिणामी मनते हैं तो उसमें धर्य किया नहीं ही सकती हैं। जिसमें घर्य किया (उपयोगता) नहीं है वह क्षमयं ही नहीं है। ऐसा हम जैन बागे प्रतिपदिन ही करने वाले हैं। बुद्धि या जान को अदि स्वसंवेदनं का विषय नहीं माना जाय तो वह जान प्रतिनियत वस्तुमीं न स्यात् । तद्भ्यवस्थापकत्लं हि तदनुभवनम्, तत्क्य बुद्धेष्प्रत्यक्षत्वे घटेन् ? आत्मान्तरबुद्धितीषि तत्प्रसङ्गात्, न चैवम् । तती बुद्धिः स्वस्थवसायात्मिका कारत्यान्तरनिरपेक्षतयाऽस्थ्यवस्यापकत्वात्, यत्पुनः स्वस्थवसायात्मकं न भविन न तत्त्वाऽर्धश्यक्ष्यापक यथाऽऽद्यशिति । प्रयंध्यवस्थिती तस्याः पुरुषभागोपेक्षत्वात् 'वृद्धप्रध्यवस्थिती तस्याः पुरुषभागोपेक्षत्वात् 'वृद्धप्रध्यवस्थिती तस्याः पुरुषभागोपेक्षत्वात् 'वृद्धप्रध्यवस्थिती तस्याः वृद्धप्रभागोपेक्षत्वात् । हत्यप्रध्यनात् । ततोऽसिद्धो हेतुरित्यपि श्रद्धानात्रम् भेदेनानयोरनुष्यक्षभात् । एकमेव ह्यनुभवसिद्धं सविद्रूपं हर्षविषादाद्यनेका-कार्यवस्थवस्थापकमनुभूयते, तस्यंशेते 'चैतन्यं बुद्धिरुध्यवसायो ज्ञानम्' इति पर्यायाः । न च सध्य-भेदमाश्रद्धात्वते अभैभोऽतिसमङ्गात् ।

की व्यवस्था कर नहीं सकता है। क्योंकि वस्तु व्यवस्था तो जानानुभव पर निर्भर है। जब बुद्धि ही अन्नत्यक्ष रहेगी तो उसके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थ किस प्रकार प्रत्यक्ष हो सकते हैं। तथा आत्माका ज्ञान यदि अपने को नहीं जानता है तो उसको अन्य पुरुष का ज्ञान जानेगा, किन्तु ऐसा देखा गया नहीं है। अतः यह अनुमान सिद्ध बात है कि बुद्धि (ज्ञान) स्वव्यवसायात्मक (प्रपने को जाननेवालो) है। क्योंकि वह अन्य कारएण की अपेक्षा के विना ही पदार्थों को ग्रहण् करनी है—जानती है। जो स्वव्यवसायी नहीं होता है वह पदार्थ की पर निरपेक्षता से व्यवस्था भी नही करता है। जैसे दर्पण आदि कारणान्तर की अपेक्षा के विना वस्तु व्यवस्था नहीं करते हैं। इसीलिये उन्हें स्वव्यवसायी नहीं माना है।

सांस्य — पदार्थों की व्यवस्था जो बृद्धि करती है वह इसलिये करती है कि वे पदार्थ पुरुष-स्रात्मा के उपभोग्य हुमा करते हैं। कहा भी है—बृद्धि से जाने हुए पदार्थ का पुरुष अनुभव करता है इसलिये ''ग्रन्थ कारण की ग्रपेक्षा के विना बृद्धि पदार्थ को जानती है' ऐसा कहा हुआ ग्रापका हेनु ग्रसिद्ध दोष युक्त हो जाना है, क्योंकि वह कारस्मान्तर सापेक्ष होकर ही पदार्थ व्यवस्था करती है।

जैन—यह श्रद्धामात्र कथन है, क्योंकि वृद्धि ग्रीर ग्रनुभव इनकी भेदरूप से उपलब्धि नहीं देखी जाती है। ग्रनुभव सिद्ध एक ही जानरूप वस्तु है जो कि हुएँ, विषाद आदि अनेक ग्राकाररूप से विषय व्यवस्था करती हुई ग्रनुभव में ग्रा रही है, उसी के वृद्धि, चैतन्य, ग्रद्धवसाय, ज्ञान ये सव पर्यायवाची शब्द हैं। इस प्रकार का शब्दमात्र का भेद होनेसे ग्रंथ में भेद नहीं हुमा करता है। ग्रन्थमा ग्राविग्रसंग आवेगा।

सांस्य—बृद्धि प्रौर चैतन्य में भेद विद्यमान है, सो भी संबंध विशेष को देखकर विप्रलब्ध हुए व्यक्ति उस भेद को जान नहीं पाते हैं, जैसे अग्नि के संबंध संसर्गेविशेषवणाद्विप्रलब्धो बुद्धिचैतन्ययोः सन्तमिप भेदं नाष्ट्रघारयत्ययोगोलकादिवानैः। न चात्रापि भेदो नास्तीत्यभिष्ठातथ्यम्; उमयत्र रूपस्पर्ययोगोर्वेप्रतीतेः। प्रयोगोलकस्य हि वृत्तसित्रवेषः किनस्पर्वाद्योग्योऽप्ति ( ग्ते ) भीषुररूपोष्णस्पर्याभ्या प्रमाणतः प्रतीयते । ततो ययात्राऽप्योऽप्यानु-प्रवेशलक्षणसंसर्गोद्विप्रागत्रतिपरयभावस्तया प्रकृतेपीरयप्यसाम्प्रतम्; बह्रघयोगोलकयोरप्यभेदात् । प्रयोगोलकद्वयं हि पूर्वाकारपरिस्थानेनाप्तिष्वानाद्विशिष्टरूपस्पर्याप्यायाधारमेकमेवोत्पन्नमनुभूयते स्रामाकारपरित्यागेन पाकाकाराधारषटद्वय्यवत् । कथं तिहि तस्योतरकालं तत्पर्यायाधारताया विनाझ-

विशेष के कारण लोहे का गोला अभिन्न दिखाई देता है, लोहा और अग्निमें भेद नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उन दोनों में रूप तथा स्पर्ध का पृथवपना स्पष्ट ही दिखता है, अर्थात् लोहे का गोला गोल गोल वहा होता है, कठोर स्पर्शवाला भी होता है, और अग्नि चमकीले रूपवाली तथा उच्ण स्पर्ध युक्त होती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष से ही प्रतीत होता है। इसलिये जैसे लोहा और प्रग्नि इन दोनों में अन्योग्यप्रवेशानु प्रवेशलक्षण संबंध हो जाने से विभाग का ज्ञान नहीं होता है, वैसे ही बुद्धि और चैतन्य में परस्पर अनुप्रवेश होने से भेद नहीं दिखता।

जैन—यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि घरिन घीर लोहे के गोले में भी भेद नहीं रहता, लोहे का गोला अग्नि के संसर्ग से घ्रपने पूर्व आकार का त्यागकर विशिष्ट पर्यायवाला एवं भिन्न ही स्पर्श तथा रूपवाला बन जाता है, जिस प्रकार घट अपने पहिले कच्चे आकार को छोड़कर उत्तरकाल में पाक के घाकार को घारण करता है।

श्रंका — यदि लोहे का गोला ग्रग्नि ही बन जाता है तो ग्रागे जाकर उस पर्याय को आधारताका विनाश कैसे दिखाई देता है ?

समाधान — ऐसी यंका करना ठीक नहीं, क्योंकि उस लोहे के गोले का जो धिनिरूप परिणमन हुआ है वह तत्काल ही नष्ट होता हुआ नहीं देखा जाता है। देखिये — अनेक प्रकार के परिणमन और संबंध वस्तुओं में पाये जाते हैं, कोई वस्तु तो कुछ परिणमन-उपाधि का कारण मिलने पर उस उपाधिरूप वन जाती है और उपाधि के हटते ही तत्काल उस परिणमन या पर्याय से रहित हो जाती है, जैरी जपापुष्प का सम्बन्ध पाकर स्फटिक तत्काल लाल वन जाता है धीर उसके हटते ही तत्काल अपने सफेद स्वभाव में आ जाता है। अन्य कोई वस्तु का परिणमन इस प्रकार भी होता है कि वह कुछ काल तक बना रहता है, जैसे गुन्दर स्त्री माला आदि विषयों के सम्बन्ध से धात्मा में सुख पर्याय कुछ समय तक बनी रहती है, पदार्थों का यह

त्रतीतिः ? दृरयप्यचोद्यम्; उत्परयनन्तरमेव तद्विनाशाप्रतीतेः । किन्त्रद्वभौपाधिक वस्तुरूपमुपाध्यपा-वानन्तरमेवापैति, यथा जपापुष्पसन्निधानोपनीतस्फटिकरक्तिमा । किन्त्रित्तु कालान्त्ररे, मनोज्ञाङ्गनादि-विषयोपनीतात्मसुद्धादिवत् । सकलभावानां स्वतोऽत्यतश्च निवर्त्तनप्रतीतेः । तशाग्ययोगोलकयोभेदः ।

तद्वदिहाय्येकस्मिन् स्वनरप्रकाशास्मययांवेऽनुभूषमाने नाग्यमञ्जावोऽभ्युपगन्तव्यः, ग्रन्यथा न वनचिदेकस्वव्यवस्या स्यान् । सकलव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गश्चः, ग्रनिष्टार्थपरिहारेणेष्टे वस्तुन्येकस्मिन्नपूर-परिणमन स्वतः ग्रीर पर से भी होता है, इस प्रकार ग्रग्नि ग्रीर लोहे का गोला इनमें सम्बन्ध के बाद कुछ समय तक भेद नहीं रहता है यह सिद्ध हुग्रा ।

विशेषार्थ — सांख्य का कहना है कि बृद्धि या ज्ञान श्रात्मा का धर्म नहीं है बह तो प्रधान-जड़ का धर्म है, उस धर्म का प्रात्मा से ससर्ग होता है, इसलिये म्रात्मा में ज्ञान है ऐसा मालून पड़ता है। संसर्ग के कारए। ही म्रात्मा में भ्रौर बृद्धि में ग्रभेद दिखाई देता है, जैसे कि लोहे का गोला ग्रग्नि का संसर्ग पाकर ग्रग्निरूप ही दिखता है। ग्राचार्य ने उनको समभाया है कि यह ग्राग्नि ग्रीर लोहे का दृष्टान्त यहां पर फिट बैठता नहीं है, क्योंकि जिस समय लोहा श्रग्नि का संसर्ग करता है उस समय लोहा और अग्नि में भेद रहता ही नहीं है, मतलब-वे दोनों एक रूप ही हो जाते हैं, हम जैन आपके समान द्रव्य की कूटस्थ नित्य नही मानते हैं, विकारी द्रव्य की जो पर्याय जिस समय जैसी होती है द्रव्य भी उस समय वैसा ही बनता है. उस पर्याय से द्रव्य का कोई न्यारा ग्रस्तित्व नही रहता है। अतः ग्रग्नि ग्रीर लोहे का हृष्टान्त आत्मा ग्रीर ज्ञान पर लागू नहीं होता है।। जैसे ग्राग्नि ग्रीर लोहे का संपर्क होने पर उनमें कोई भेद नही रहता वह उसी अग्नि रूप ही हो जाता है, वैसे ही आत्मा ग्रीर ज्ञान में भेद नहीं है एक ही वस्तू है, ज्ञान ग्रीर चैतन्य एक ही स्वपर प्रकाशात्मक पर्यायस्वरूप अनुभव में आ रहा है, उसमें अन्य किसी का सन्द्राव नहीं मानना चाहिये, यदि पदार्थएक रूप दिलाई दे रहा है तो भी उसको ग्रनेक रूप मानेंगे तो कहीं पर भी एकपने की व्यवस्था नहीं रहेगी-संपूर्ण व्यवहार भी समाप्त हो जावेगा, क्योंकि म्रनिष्ट वस्तु का परिहार करके किसी एक इष्ट वस्तु के मनुभव होनेपर भी शंका रहेगी कि क्या माल्म यह और कुछ दूसरी वस्तु तो नहीं है। इस तरह संशय बना रहने से कहीं पर भी ग्रपनी इष्ट वस्तु को लेने के लिये प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी, भावार्थ-- ग्रमिन्न एक वस्तुरूप जो चैतन्य ग्रौर बुद्धि है उसमें भी यदि भेद माना जाय तो किसी स्थान पर किसी भी एक वस्तु में एकत्व का निश्चय नहीं हो

भूयमानेप्यस्याद्भावाशक्क्षया वत्रविद्यत्रकृष्याद्यभावात् । तत्रोऽवाधितैकस्वप्रतिभासादपरपरिहारेणाव-भासमाने वस्तुन्येकस्वत्यवस्थामिन्छना अनुमवसिद्धकतृ त्वभोक्तः, त्वाद्यनेकधर्माधारचिद्धिवस्सिप्येक-स्वमभ्युपगन्तव्यं तदविशेवात् । न चात्रैकस्वप्रतिभासे किष्यिद्वाधकम्, यनो द्विचन्द्रादिप्रतिभासविन्म-ध्यास्वं स्यात् । स्वसंवेदनप्रसिद्धस्वपरप्रकाशरूपचिद्विवस्तियतिरकेणान्यचेतन्यस्य कदाचनाप्यप्रतीतेः । न चोपदेशमात्रास्येक्षावतां निर्वाधवोधाधिस्टोऽयोऽस्यथाप्रतिभासमानोऽन्यथापि कल्पयितुं युक्तोऽति-

सकेगा, फिर तो कहीं इष्ट भोजन स्त्री ब्रादि वस्तुओं को देखकर उसमें भी सर्प, विष आदि की शंका के कारण लेना, खाना म्रादि रूप प्रवृत्ति नही हो सकेगी।

इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि जहां अबाधितपने से एकपने का प्रतिभास है, अन्य वस्तु का परिहार करके एकत्व प्रतीत हो रहा है वहां पर एकरूप एक ही वस्तू को मानना, इस तरह की वस्तु व्यवस्था को चाहते हुए सभी को अनुभव से जिसकी सिद्धि है ऐसे कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि मनेक धर्मों का ग्राधार ऐसा एक चैतन्य है उस चैतन्य का ही धर्म बुद्धि है, इसी का नाम ज्ञान है। इस प्रकार मानना चाहिये, क्यों कि चैतन्य और बुद्धि में कोई ग्राधार ग्रादि का प्रथक्पना या ग्रन्य विशेषता नहीं देखी जाती है ग्रथीत् जहां पर चैतन्य का प्रतिभास है वहीं पर बुद्धि का भी प्रतिभास या उपलब्धि देखी जाती है, इन चैतन्य और बृद्धि में जो एकपना प्रतीत होता है उसमें कोई बाधा भी नहीं आती है, जब बाबा नहीं है तब किस कारण से उस प्रतिभास को दिचन्द्रादि ज्ञान के समान मिथ्या माना जाय ? प्रर्थात् नहीं मान सकते हैं। स्वसंवेदन जान से यह प्रसिद्ध ही होता है कि स्वपर प्रकाशरूप प्रथित प्रपना ग्रीर पर पदार्थीका जाननारूप ही पर्याय जिसकी है, ऐसा चैतन्य ही है, इस स्वपर प्रकाशक धर्म को छोडकर अन्य किसी रूप से भी उस चैतन्य की प्रतीति नही आती है। अर्थात् चैतन्य को छोड़कर बुद्धि और बुद्धि को छोड़कर चैतन्य प्रथक्रूप से कभी भी प्रतिमासित नहीं होते हैं। किसी के उपदेश या ग्रागममात्र से बृद्धिमान व्यक्ति निर्वाधज्ञान में प्रतिभासित हए पदार्थ को विपरीत नहीं मान सकते हैं। प्रर्थात् किसी के काल्पनिक उपदेश से प्रत्यक्ष प्रतीति में भ्राये हुए पदार्थ को भ्रन्य का भ्रन्यरूप मानना युक्त नहीं होता है, अन्यथा ग्रतिप्रसंग भाता है। चैतन्य स्वरूप पुरुष ही जब ग्रपना भीर पदार्थों का प्रकाशन-जानना रूप कार्य करता हुआ उपलब्ध हो रहा है तब उससे बृद्धि को प्रथक मानने में क्या प्रयोजन है और उस बुद्धि युक्त प्रधान तत्त्व की कल्पना भी किसलिये की जाय ? अर्थात् आत्मा से बुद्धि को भिन्न मानने में कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं प्रसङ्गात् । चैतन्यस्य च स्वपरप्रकाशात्मकत्वे कि बृद्धिसाध्यं येनासौ कल्प्यते ?

बुद्धेश्वाचेतनस्वे विषयव्यवस्थापकस्यं न स्यात् । आकारवस्वात्तस्यमित्यप्यपुक्तम्; अचेतन-स्याकारस्वे (रबस्वे)प्यर्थव्यवस्थापकस्वासम्भवात्, अन्यथाऽऽद्यादिशपतस्यङ्गादबुद्धिषस्पतानुषङ्गः। भन्यःकरख्यत्व-पुरुषोपभोगयस्यासस्रहेतुस्वलस्याचित्रेषोपि मनोऽआदिनानेकास्तिकस्वास्र बुद्धेलेखस्यम् । यदि च प्रयमेकास्तः – प्रन्तःकरस्यमन्तरेस्यापंयास्मा न प्रस्थेति इति, कथं तिह् प्रस्तः–करस्यप्रस्यक्षता ? प्रस्थान्तःकरस्यविम्बदिवेति चेत्; अनवस्या । अन्यान्तःकरस्यविम्बमन्तरेस्यान्त करस्यप्रस्यक्षतायां च

होता है। बुद्धि को प्रधान का घर्म मानने से एक बड़ी आपत्ति यह म्रावेगी कि वह म्रावेतन होने से विषयों की व्यवस्था नहीं कर सकेगी।

सांख्य--वह बुद्धि आकार धर्मवाली है ऋर्थात् उसमें पदार्थ का आकार रहता है। ग्रतः वह विषय व्यवस्था करा देती है।

जैन—यह कथन अयुक्त है, नयों कि घनेतन ऐसी जड़ बुद्धि आकार वाली होने पर भी पदार्थ की व्यवस्था को अर्थात् जानने रूप कार्य को जो यह घट है यह इससे भिन्न पट है ऐसी पृथक् पृथक् वस्तुओं को व्यवस्था को नहीं कर सकती है। क्यों कि वह अनेतन है। धाकार घारए। करने मात्र से यदि वस्तु का जानना भी हो जाय तो दर्पण, जल आदि पदार्थ भी बुद्धि रूप मानना च।हिये, क्यों कि आकारों को तो वे जड़ पदार्थ भी धारए। करते हैं।

विशेषार्थ — सांस्य ने बुद्धि को जड़तत्व जो प्रधान है उसका घर्म माना है । इसलिये ग्राचार्य ने कहा कि अवेतन रूप बुद्धि से पदार्थों का जानना, सब विषयों की पृषक् पृषक् व्यवस्था करना ग्रादि कार्य कैसे निष्पन्न हो सकेगे। इस पर सांख्य यह जवाब देता है कि बुद्धि ग्रंचेतन भने ही रहे किन्तु वह आकारवती होने से विषयव्यवस्था कर लेती है, तब इसका खंडन प्राचार्यदेव ने दर्पण के उदाहरता से किया है, वर्पण में भी आकार होता है—प्रधान पदार्थों का प्राकार दर्पण में रहता है, किन्तु वह वस्तु व्यवस्था नहीं कर सकता है, ग्राकार होने मात्र से वह पदार्थ को यदि जानने लग जाय तब तो जल काच ग्रादि जितने भी पदार्थ पारदर्शी हैं वे सब के सब बुद्धिरूप वन जावेंगे। ग्रतः ग्राकारवान होने से बुद्धि पदार्थ को जानती है यह बात सिद्ध नहीं होती है।

सांख्य — जो अन्तःकररण रूप हो वह बुद्धि है प्रथवा को पुरुष के उपमोग कानिकटवर्तीसाधन हो वह बुद्धि है। मर्थेप्रत्यक्षतापि तथैवास्त्वलं तत्परिकत्पनया । ग्रन्तःकरराष्ट्रस्यक्षताभावे च कयं तद्गतार्थविस्य-प्रहराम् ? न ह्यादर्शाप्रहणे तद्गतार्थप्रतिविस्वप्रहरां दृष्टम् ।

विषणकारधारिस्वं च बुद्धेरनुपपन्नम्, मूर्लस्यामूर्लं प्रतिविस्वासम्भवात् । तथा हि—न विषयाकारधारिली बुद्धिरमूर्लस्वादाकाजवत्, यस् विषयाकारधारि तन्मूर्तं यथा दर्पेलादि । न चासिद्धो हेतुः; तस्या सकलवादिभिरमूर्लस्वाम्युरगमात् । ग्रन्थया बाह्ये न्द्रियप्रस्थक्षस्वप्रसङ्को दर्पेला-

जैन - ऐसा कहना भी सदोष है. देखिये-अन्तः करण-आत्मा का अन्दर का करण तो मन भी है पर वह बुद्धिरूप नहीं है, अत: आत्मा का ग्रन्दर का जो करएा हो वह बुद्धि है ऐसा कथन सदोष-ग्रनैकान्तिक दोष से युक्त हो जाता है, इसी प्रकार से जो परुष-आत्मा का उपभोग का निकटवर्ती साधन हो वह बद्धि है ऐसा लक्षण भी ग्रतिब्याप्ति दोष वाला है, क्योंकि इन्द्रियां भी पूरुष के उपभोग में निकट साधन होकर भी बृद्धिरूप नहीं हैं, श्राप सांख्य का यदि ऐसा ही एकान्त पक्ष हो कि श्राकार वाली बृद्धि के विना पदार्थ को आत्मा कैसे जानेगा ? सो इस पक्ष पर हम जैन का कहना है कि उस आकार वाली बुद्धि को कौन जानेगा ? यदि श्रन्य किसी श्राकार वाली बुद्धि उस विवक्षित बुद्धि को जानती है तो इस मान्यता में अनवस्था ग्राती है, यदि कहा जावे कि उस बद्धि को जानने के लिये अन्य बद्धि को आवश्यकता पड़ती नहीं है, वह तो आप ही प्रत्यक्ष हो जाती है, तब तो पदार्थों का प्रत्यक्ष होना भी अपने ग्राप से ही हो जाना चाहिये, फिर बेकार की उस जड़ बुद्धि को काहे की माना जाय । यदि कहा जावे कि बद्धि को प्रत्यक्ष मानने की भ्रावश्यकता नहीं तो ऐसा कहना भी युक्ति युक्त नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण को विना ग्रहण किये उसमें रहे हए प्रतिबिम्ब को ग्रहण नहीं किया जा सकता है उसी प्रकार बद्धिको ग्रहण किये विनापदार्थ के प्राकार को प्रतिबिम्ब को ग्रहण नहीं किया जा सकता-नहीं जाना जा सकता है।

वृद्धि में विषयों का —सामने के बाहिरी जड़ पदार्थों का ध्राकार आता है सो यह बात इसलिये भी नहीं युक्ति युक्त प्रतीत होती है कि ज्ञान तो—(वृद्धि तो) प्रमूतं है, प्रमूतं वस्तु में मूर्तिक का—विषयभूत पदार्थों का प्रतिविम्ब—धाकार पड़ना ध्रसंभव है। अनुमान प्रमाण से यही बात सिद्ध होती है—ग्रमूतं होने से वृद्धि विषयों के ध्राकार को अमूर्त आकाश की तरह धारण नहीं करती है, जो विषय के ध्राकार को घारण करता है वह दर्पणादि की तरह धूर्तिक होता है, यहां जो ध्रमूतंत्व हेतु है वह असिद्ध नहीं है क्योंकि सभी वादियों ने वृद्धिको ध्रमूतं माना है। यदि वह सूर्तिक होती तो दर्पणादि की तरह बाह्य इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में धाती।

चिवदेव । मितिसूटमस्वात्तदप्रस्यक्षस्ये तद्गतार्थप्रतिविश्वप्रस्यकाति न स्यात्, सूर्तस्य चेन्द्रियादिद्वारेगीव संवेदनसम्भवात् । तदभावेऽसविदितस्वप्रसङ्गश्च । सर्वया परोक्षत्वाभ्युरगमे चास्या मीमांसकमता-नुषङ्गः ।

संका — बुढि ग्रतिसुक्त है, इसलिये वह ग्रप्तत्यक्ष रहती है, अर्थात् बाह्ये-न्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में नहीं आती।

समाधान—तो फिर उसकी अप्रत्यक्षता में उस बुद्धि में पड़ा हुआ जो प्रति-बिम्ब —श्राकारहै उसे भी अप्रत्यक्ष ही रहना चाहिये—बाह्योन्द्रिय द्वारा उसका भी ग्रहण नहीं होना चाहिये, इस तरह यह बात सिद्ध हो जाती है कि जो मूर्तिक होता है उसका बाह्य इन्द्रियादि द्वारा ही सबेदन होता है, ग्रीर किसी के द्वारा नहीं, यदि बुद्धि का इन्द्रिय से या ग्रन्थ किसी से ग्रहण होना नहीं माना जाय तो वह ग्रस-विदित हो जायगी ग्रीर इस तरह उसकी सबंधा असंविदितता में—सबंधा परोक्षरूपता में ग्रापका प्रवेश मीमांसक मत में हो जावेगा, ग्रतः ग्रापका चुद्धि को—(जान को) ग्राचेतन मानना किसी भी युक्ति से सिद्ध नहीं होता है

## सांख्याभिमत प्रचेतनज्ञानवाद का खंडन समाप्त \*

# श्रचेतनज्ञानवाद के खंडन का सारांश

सांस्य ज्ञान को अचेतन मानते हैं, उनका कहना है कि प्रधान (प्रकृति) महान् बुद्धि को उत्पन्न करता है अतः वह प्रचेतन है। हां उस महान्स्य बुद्धि का सांस्य पुरुष के साथ होता है, इसलिये हमें यह प्रात्मास्य मालूम पड़ती है। जैसे लोहे का गोला और प्रान्त भिन्न होकर भी अभिन्न दिखाई देते हैं। दून गएक कारण और है कि बुद्धि आकारवती है प्रतः वह अचेतन है। चेतन में प्राकार नहीं है। सो इस मत का खंडन आवार्य ने इस प्रकार से किया है कि ज्ञान चेतन का घम है जैसा कि देखना हृष्टस्य घम चेतन का है, कहुंस्य आदि धमंभी चेतन के ही हैं। प्रापने जी ऐसा कहा कि बुद्धि प्रार्था के साथ संस्थित होने से चेतनरूप यालूम पड़ती है सो चेतन के बारे में भी ऐसा ही कह सकते हैं अर्थात चेतन के संसर्ग से द्यातमा चेतन दिखाई देता है. किन्त बास्तविक चेतन प्रधान का धर्म है, ऐसी विपरीत मान्यता भी माननी पडेगी ! तुम कही कि आत्मा में जान स्वतः माने तो आत्मा धनित्य हो जायगा इसलिये ज्ञान से भिन्न ग्रात्मा को माना है सो भी ठोक नहीं क्यों कि यही दोष प्रधान में भी ग्राता है अर्थात प्रधान में बद्धि मानी जाय तो वह भी अनित्य हो जायगा, इस पर सांख्य ने यूक्ति दो है कि बुद्धिरूप विवर्त्त श्रव्यक्त प्रधान से प्रथक है तो फिर ऐसे ही आत्मा में मानो, कोई विशेषता नहीं, भारमा भी भपने ज्ञानरूप स्वपर संवेदन से कथंचित भिन्न है, ग्रतः यह तो नित्य है भीर बद्धि ग्रर्थात ज्ञान भनित्य है। बद्धि यदि भजेतन है तो वह प्रतिनियत बस्तू को जान नहीं सकती है, जैसे दर्पण । बृद्धि ग्रीर चैतन्य में कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता है, व्यर्थ ही उसमें भिन्नता मानते हो । अग्नि ग्रीर लोहे का दृष्टान्त ठीक नहीं, क्योंकि जब लोहा अग्नि के साथ संबंध करता है तब बह खद ही भ्रपने कठोरता, कृष्णता श्रादि गुणों को छोड़कर उष्णादिरूप हो जाता है. इसलिये इनमें सर्वथा भेद नहीं है। बुद्धि में विषय का आकार मानना भी गलत है, क्योंकि बद्धि तो अमूर्त है, उसमें मूर्त आकार कैसे आ सकता है ? बद्धि के जो लक्षण किये गये हैं वे भी सदोष हैं। प्रथम लक्षण यह है कि धन्त:करण रूप जो हो वह बुद्ध है सो यह लक्षण मत में चला जाता है ग्रत: ग्रातिव्याम है, तथा पुरुष के उपभोग्य की निकटता का जो कारए है वह बृद्धि है सो ऐसा यह लक्ष्मण इन्द्रियों के साथ झित-व्याप्त हो जाता है। इसलिये सदोष-लक्षण प्रयने लक्ष्य को सिद्ध नहीं कर सकता. बन्त में सार यही है कि बुद्धि, ब्रात्मा-पुरुष का धर्म है उसी के ज्ञान, बध्यवसाय, प्रतिभास, प्रतीति आदि नाम है।

#### **\* सांराश समा**प्त **\***



# साकारज्ञानवाद पूर्वपक्ष

जिस प्रकार हम बौद्ध निर्विकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं उसी प्रकार प्रमाण मात्र को ग्रंथांकार होना भी मानते हैं। ग्रंथांन् ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न होता है वह उसी के आकार बाला होता है। इसे हो तदुव्यत्ति तदाकार होना कहते हैं। ज्ञान नील ग्रादि पदार्थ से उत्पन्न होता है यह उसकी तदुव्यत्ति है ग्रीर वह उसकी के ग्राकार को धारण करता है यह उसकी तदाकारता है, जब ज्ञान उस नील ग्रादि से उत्पन्न होता है ग्रीर उसी के आकार को धारण करता है तब ही वह उसे जान सकता है ग्रीर तभी वह सत्य की कोटि में ग्राता है, यही तदस्यवसाय है, जैन आदि प्रवादी ज्ञान की तदाकार होना-पदार्थ के ग्राकार होना नहीं मानते हैं, ग्रंत उनके मत में अमुक ज्ञान ग्रंपकृत वस्तु को हो ज्ञानता है ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है, ग्रंव ग्राग कान समुक वस्तु को हो ज्ञानता है ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती है, ग्रंव ग्राग ज्ञान साकार है-पदार्थ को जानते समय पदार्थ के आकार हो जाता है इस बात को बौद्धों की मान्यता के श्रनुसार सप्रमाण सिद्ध किया जाता है —

अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम् ॥ २०॥

भ्रयेंन सह यत् सारूप्यं साहश्यं ग्रस्य ज्ञानस्य तत् प्रमागम् इह यस्माबू विषया द्विज्ञानमुदेति तद्विषयसदृशं तबुभवित, यथा नीलाडुत्पद्यमानं नीलसदृशं, तच्च सारूप्यं सादस्यं ग्राकार इत्याभास इत्यपि व्यपदिश्यते ॥२०॥ न्यायबिन्दु पृ० ८४

ग्रर्थ—ज्ञान का जो पदार्थ के ध्याकार होता है वही उसका प्रमारापना है अर्थात् ज्ञान जिस विषय से उत्पन्न होता है उसी विषय के घ्राकार को धारण करता है। जैसे—वील पदार्थ से उत्पन्न हुन्ना ज्ञान नील सहश ही बनता है, इसी सारूप्य को साहर्य, आकार घ्राभास इत्यादि नामों से पुकारा जाता है, ग्रन्यत्र भी यही कहा है—

तस्मात् प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ।। ( प्रमाण्।वातिक ) प्रमेय को जानने से ही प्रमाण का मेयाकार–पदार्थाकार होना सिद्ध होता है ।

अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम् । श्रन्यत् स्वभेदो ज्ञानस्य भेदकोऽपि कथंचने ॥ ३०५ ॥ अर्थ—यह जो निर्विकल्प बुद्धिका ध्रयांकार होता है वही तो पदार्थ के साथ संबंध जोड़ने वाला है, ज्ञान यदि पदार्थाकार न होवे तो उसमें घटजान पटजान इत्यादि भेद हो ही नहीं सकता। "न वित्तिसत्तेव तद्वेदना युक्ता तस्याः सर्वेत्रा विशेषात्। तां तु सारूप्यमाविष्णत् सरूप यत्ताद्व घटयेत्" ॥ भामतो पृ० ४४२ ॥ ध्रयांत् केवल विशुद्ध निराकार ज्ञान होने से ही यह नील है इस प्रकार से ध्रयं की प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि वह ज्ञान तो सभी भ्रयों में समानरूप से होता है, किन्तु वस्तु का सारूप्य जब उस ज्ञान में हो जाता है तब वह उस ज्ञान का विषय इस लोधे नहीं मानी जाती कि ज्ञान उसे प्रहण करता है, प्रिपंतु जो ज्ञान जिस वस्तु से उत्यन्न होता है तथा जिसके सहश होता है वही वस्तु उस ज्ञान का विषय दस-लिये नहीं मानी जाती कि ज्ञान उसे प्रहण करता है, प्रिपंतु जो ज्ञान जिस वस्तु से उत्यन्न होता है तथा जिसके सहश होता है वही वस्तु उस ज्ञान का विषय कह-लाती है।

तत्सारूप्यतदुत्पत्तिभ्यां विषयत्वम् । तत्र बुद्धिर्यदाकारा तस्यास्तद् ग्राह्ममुच्यते ॥

---प्रमाखवातिक प्∙ २२४

तथा—स एव विषयो य आकारमस्यामपैयित।। (न्यायवार्तिक ता. पू॰ ६८८) बृद्धि या जान के विषय में प्रमाणवार्तिक झादि ग्रन्थों में इसी प्रकार का वर्णन मिलता है, कि जान जिस वस्तु के प्राकार का हुआ है वही वस्तु उस ज्ञान के द्वारा ग्राह्य— ग्रहण करने योग्य या जानने योग्य हुमा करती है। अन्य नहीं, जो पदार्थ ज्ञान में प्रपना आकार अपित करता है वही उसका विषय है, ग्रन्य नहीं, इसीतिये घनेक पदार्थ हमारे सामने उपस्थित होते हुए भी ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न हुमा है धीर जिसके ग्राकार को घारण किये हुए है उसी को भाज वह जानता है, ग्रन्य प्रन्य प्रवार्थ को नहीं। यहां यदि कोई प्रशन करे कि ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होता है धीर उसके प्राकार को घारण करता है तो उसे इन्द्रिय के ग्राकार को घारण करता है तो उसे इन्द्रिय के ग्राकार होता है? सो उसका उत्तर इस प्रकार है—

यथैवाहारकाल।देः समानेऽपत्यजन्मनि । पित्रोस्तदेकमाकारं घत्ते नान्यस्य कस्यचित ॥

—प्रमाणवातिक पृ० ३६६

जिस प्रकार ब्राहार समय आदि श्रनेक कारण बालक के जन्म में समानरूप से निमित्त हुश्रा करते हैं किन्तु उन सबमें से माता या पिता इन दो में से किसी एक के श्राकार-शक्त को बालक धारण करता है, श्रन्य कारण का श्राकार वह बाररण नहीं करता, ठीक इसी प्रकार ज्ञान इन्द्रिय पदार्थ ग्रादि कारणों से उत्पन्न होते हुए भी इनमें से पदार्थ के ही श्राकार को धारण करता है, इन्द्रियादि के आकार को नहीं।

खास बात तो यही है कि यदि ज्ञान को निराकार माना जावे तो प्रतिकर्म व्यवस्था समाप्त हो जाती है, कहा भी है—

"किमर्थ तर्हि सारूप्यमिष्यते प्रमाणम् ? कियाकमं व्यवस्थायास्तल्लोके स्यान्निबंधनम्.....

सारूप्यतोऽत्यथान भवति नीलस्य कर्मणः सवित्तिः पीतस्य वेति क्रियाकर्मे प्रतिनियमार्थं इष्यते" ।। प्रमाणवार्तिकालंकार पृ० ११६

यदि कोई पूछे कि बौढ़ ज्ञान को साकार क्यों मानते है तो उसका उत्तर यही है कि पदार्थ की प्रतीति की पृथक् २ व्यवस्था बिना ज्ञान के साकार हुए बन नहीं सकती, प्रयात् यह नीला पदार्थ है, यह इस नीले पदार्थ का संवेदन हो रहा है और यह पीत का संवेदन हो रहा है इत्यादि प्रतिभास रूप क्रिया और उस किया का कर्म जो पदार्थ है इनकी व्यवस्था होना साकार ज्ञान के ऊपर ही निर्भर है।

स्वसंवित्तिः फलं चास्य ताद्रूप्यादर्थनिश्चयः । विषयाकार एवास्य प्रमाण तेन मीयते ॥

---प्रमारा समुचय १।१०

तदाकार होने से ज्ञान के ढ़ारा पदार्थ का निरुचय हुआ। करता है। उस ज्ञान का फल तो स्व का अपना संवेदन होना मात्र ही है, इसी प्रकार प्रमाग की प्रामा-णिकता विषयाकार होना साकार होने से हो निश्चित की जाती है।

इस प्रकार के इन उपयुंक्त कथनों से सिद्ध होता है कि ज्ञान साकार है, जिस वस्तुको वह जावता है वह उसी से पैदा होकर उसी के आकार वाला हुन्ना करता है।

<sup>\*</sup> पूर्वपक्ष समाप्त #

एतेन बौद्धोध्याकारवस्वेन ज्ञाने प्रामाण्यं प्रतिपादयन्प्रत्याख्यातः । प्रत्यक्षविरोधाञ्च; प्रत्यक्षेण विषयाकाररहितमेव ज्ञानं प्रतिपुरुषमहुमहमिकया घटादिग्राहकमनुभूयते न पुनर्दर्पणादि-वत्प्रतिविम्बाकान्तम् । विषयाकारधारित्वे च ज्ञानस्यार्थे दूरनिकटादिव्यवहाराभावप्रसङ्गः । न खलु स्वरूपे स्वतोऽभिन्नेऽनुभूयमाने सोस्ति, न चैवम्; 'दूरे पर्वतो निकटे मदीयो बाहुः' इति व्यव-

सांख्य के दारा माना गया ज्ञान का अचेतनपना तथा आकारपना खंडित होने से ही बौद्धसंमत साकार ज्ञान का भी खंडन हो जाता है, उन्होंने भी ज्ञान में प्रमाम्मता का कारण विषयाकारवत्त्व माना है, ग्रर्थात ज्ञान पदार्थ के आकार होकर ही पदार्थ को जानता है और तभी वह प्रमाण कहलाता है, यह ज्ञान में तदाकारपना प्रत्यक्ष से बाधित होता है, प्रत्येक पृष्ठ को अपना अपना ज्ञान घटादि पदार्थों के धाकार न होकर ही उन्हें ग्रहण करता हथा अनुभव में घा रहा है, न कि प्रतिबिम्ब से ज्याप्त दर्पण के समान अनुभव में आता है। यदि ज्ञान पदार्थाकार को धारण करता है ऐसा स्वीकार किया जावे तो पदार्थ में जो दूर भीर निकटपने का व्यवहार होता है वह नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज्ञान स्वयं उस रूप हो गया है। वह आकार उस ज्ञान से ध्रमिन्न श्रनुभव में आने पर उसमें क्या दूरता एवं क्या निकटता प्रतीत होगी; श्रथति किसी प्रकार भी आसन्नदूरता का भेद नहीं रहेगा, किन्तू ऐसा है नहीं, क्योंकि यह दूरवर्तीपना भीर प्रत्यासञ्चपना सतत ही अनुभव में आता रहता है देखो-"यह पर्वत दूर है, यह मेरा हाथ निकट है" इत्यादि प्रतिभास बिल्कूल स्पष्ट भ्रौर निर्वाध-रूप से होता हुआ उपलब्ध होता ही है। इसलिये ज्ञान में प्रतिभासित होनेवाले इस दूर निकट व्यवहार से ही सिद्ध होता है कि ज्ञान पदार्थ के आकार रूप नहीं होकर ही उसे जानता है, अतः पदार्थ के आकार के धारक उस ज्ञान में दूर आदि रूप से व्यवहार होना शक्य नहीं है, जैसा कि दर्पण में प्रतिविम्बित हुए धाकार में यह दूर हारस्याऽस्खलहू पस्य प्रतीते । तनस्नदम्ययानुषयत्तिराकारं नत् । न चाकाराषायकस्य दूरादितया तथा व्यवहारी युक्तः दर्पेणादी तथानुष्तस्भात् । दीर्घस्वापवतश्च प्रवोधचेतसो जनकस्य जाग्रह्शा-चेतसो दूरत्वेनातीतस्येन चात्रापि दूरातीतादिव्यवहारानुषञ्ज स्यात् ।

किन्त, ग्रयांदुरजायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीजनामनुकरोनि तथा यदि जडतामिए; तिह् जडमेव तत् स्यादुत्तरावंक्षस्यवत् । ग्रय जडतां नानुकरोति; कथ तस्या यहराम्? तदग्रहणे नीजा-है यह निकट है ऐसा व्यवहार शक्य नहीं होता । ज्ञान को साकार मानने में यह भी एक वड़ा विचित्र दोष आता है, देखिये — कोई दीर्घकाल तक सोया था जब वह जाग कर उठा तब उसे सोने के पहिले जाग्रदशा में जिस किसी घट आदि का तदाकार ज्ञान था वह अब निद्रा के बाद बहुत ही दूर हो गया है तथा व्यतीत भी हो गया है, ग्रत: उस याद ग्राये हुए घट ज्ञान में दूर ग्रीर अतीत का भान होना चाहिये ।।

भावार्थ — जब बस्तु का धाकार ज्ञान में मौजूद है तब कुछ समय व्यतीत होने पर वह वस्तु हमें दूरपने से मालूम होनी चाहिये, देवदत्त दीर्घानद्वा लेकर उठा, उसका निद्रित ध्रवस्था के पहिले का हुमा जो ज्ञान है वह ध्रव दूर हो चुका है, भ्रतः उसकी ऐसा प्रतिभास होना चाहिये कि मेरी वह पुस्तक बहुत दूर है भ्रथवा बह ज्ञान दूर है इत्यादि, किन्तु ऐसी प्रतीति किसी को भी नहीं होती है, श्रतः ज्ञान को साकार मानना ठीक नहीं है।

बौदों ने ज्ञान को पदार्थ से उत्पन्न होना भी स्वीकार किया है वह ज्ञान पदार्थ से उत्पन्न होकर जंसे उस नील ग्रादि के प्राकार को धारण करता है वैसे ही यदि वह उस पदार्थ के जड़पने को भी धारण करता है तो वह ज्ञान स्वयं जड़ बन जावेगा, जंसे जड़ पदार्थ स्वयं उत्तर क्षण में दूसरे जड़ पदार्थों को पैदा कर देते हैं वैसे ही ज्ञान पदार्थ से पैदा होने के कारण जड़ हप को भी धारण करेगा, यदि कहो कि ज्ञान जड़ाकार नहीं बनता है तो वह उस पदार्थ की जड़ता को कैसे जान सकेगा, क्योंकि उस रूप हुए विना वह उसे जान नहीं सकता, इस प्रकार यदि जड़ता को नहीं जानता है तो वह ज्ञान उसके नील ग्रादि ग्राकार को भी नहीं जान सकेगा, जड़ता को नहीं जाने ग्रीर नील ग्राकार को जाने ऐसी भेदभाव को बात कहो तब तो नील ग्रीर जड़ धमं में भिन्नता माननी पड़ेगी प्रयवा एक ही बस्तु में दो विरुद्ध धमं मानने से अनेकान्त की वहां स्थिति आ जावेगो, क्योंकि इस प्रकार की मान्यता में एक ही नील वस्त्र ग्रादि में उस का एक नील धमं तो ग्राह्य हो जाता है ग्रीर दूसरा जड़-

कारस्याध्यम् अन्यया तयोभँदोऽनेकान्तो वा। नीनाकारम्रहणेषि न, प्रष्ट्हीता जडता कवं तस्येख्युच्येत ? अन्यया पृहीतस्य स्तम्भस्यापृहीतं नैलोक्य(वयं)क्यं भवेत् । तथा चैकोपलम्भो नैकल्यसाधनम् । त्रथ नीलाकारवज्जकतापि प्रतीयते किन्स्वतदाकारेख् ज्ञानेन, न; तिह्नं नौलताध्य-तदाकारेखैनोनेन प्रतीयताम् । तथाहि—ययंन स्वास्मनोऽधान्तरभूतं प्रतीयते तत्तेनातदाकारेख् यथा स्तम्भादेजिङ्गम्, प्रतीयते च स्वास्मनोऽधान्तरभूतं प्रतीयते तत्तेनातदाकारेख वास

धर्म अग्राह्य हो जाता है, यदि कहा जावे कि ज्ञान सिर्फ नील को ही जानता है जड़ता को नहीं तो वह ज्ञान "इस नील पदार्यं की यह जड़ता है" इस प्रकार कैसे कह सकेगा, यदि उसे विना जाने ही वह नील पदार्थं ग्राहक ज्ञान यह उसका धर्म है ऐसा कहता है तो ग्रहण किये गये स्तम्भ का अग्रहीत जैलोक्य स्वरूप हो जायगा, इस तरह कहीं पर भी एकत्व का साधक ज्ञान नहीं हो सकेगा प्रत्युत वह एक ही में ग्रानेकत्व का साधक होगा।

कैंद्ध जैसे ज्ञान वस्तुकी नीलाकारता को जानता है वैसे ही वह उसकी जड़ताको भी जानताहै, परन्तुजड़ताको वह तदाकार होकर नहीं जानताहै।

जैन—यह बात गलत है. क्योंकि जड़ता को जैसे तदाकार हुए विना जान लेता है कैसे ही वह नीलाकार हुए विना ही नील पदार्थ को भी जान लेवे तो इसमें क्या बाधा है। अनुमान से भी सिद्ध होता है कि जो बस्तु जिसके द्वारा प्रपने से पृथक् रूप से जानी जाती है वह उससे मतदाकाररूप होकर ही जानी जाती है, जैसे कि स्तम्भ आदिके जड़पने को स्तम्भजान स्नतदाकार होकर जानता है, इसी तरह स्वपने से अर्थाच् नोलजान से नील स्नादि पदार्थ पृथक् प्रतीत होते हो हैं, आतः वे तदाकार हुए प्रपने जान द्वारा गृहीत नहीं होते हैं। पुनः सापसे हम पूछते हैं कि ज्ञान जो जड़ हम को जानता है वह कौनसा जान जानता है क्या नीलाकार हुमा ज्ञान ही जड़ समं को जानता है श्रवा भित्र कोई जान जड़ हम को—बहुता को बानता है ? यद नीलाकार हुम ज्ञान ही जड़ता को जानता है है स्वया निलाकार हुम ज्ञान ही जड़ता को जानता है हम को कि साम प्रस्ते के नील को तो वह नीलाकार होकर जाने और जड़ता को बिना जड़ताकार हुए जाने यह तो जान में मार्थ जरता न्याय हुमा। भावार्थ—''म्रा मुख मान्न हुए ह्वाया: कामयते नांगानि सोऽयमभंजरती न्यायः'' म्यांत् जैसे कोई कामी जन द्वसु स्त्री के मुखमान को तो चाहे सन्य अवयवों को नहीं चाहे इसी प्रकार यहां पर बौचुर्यों ने जान के विषय में ऐसा ही कहा है कि जान वस्तु के नील धर्म को तो नीलाकार होकर जानता है ऐसा ही कहा है कि जान के विषय

जबतां प्रतिपचते, ज्ञानान्तरं वा ? प्राविकल्पे नीलाकारतां स्वारमभूततया, जडतां त्वस्यया तज्जानातीस्पद्धं जरतीयस्यायानुतरएां ज्ञानस्य । धय ज्ञानास्तरेगा सा प्रतीयते; तदप्यतदाकारं यया जडतां प्रतिपचते तयाव्य(व')नीलतामिति व्ययं तदाकारकल्पनम् ।

किच, ज्ञानास्तरेण जडतैव केवला प्रतीयते, तद्वश्रीलतापि वा ? न तावदुत्तरणक्षः; ग्रद्धं जर-तीयन्यायानुदरणश्वाहात् । प्रयमपक्षे तु नीलताया जडतेयमित कृतः प्रतीतिः ? नाग्रज्ञानातः; तेन श्रीर उसी वस्तु के जड़ धर्म को अजडाकार होकर ही जानता है, ग्रतः यह श्रम्भंजरती न्याय हुग्रा ॥ द्वितीय पक्ष के अनुसार यदि वस्तु के नीलत्व को जानने वाले ज्ञान से पृथक् कोई दूसरा श्रान है श्रीर वह उस वस्तु के जडत्व को जानता है ऐसा कहा जाय तो भी प्रश्न होगा कि वह भिन्न ज्ञान भी जडता को जडताकार होकर ग्रहण करता है या विना जडताकार हुए ग्रहण करता है, यदि विना जडताकार हुए जड़ता को जानता है तो नीलत्व को भी विना नीलाकार हुए जानें, क्यों व्यथं ही तदाकारता की करपना उसमें करते ही ।

कि अब --- प्रत्य जान से जो जडता को जानना तुमने स्वीकार किया है सो बह ज्ञानान्तर एक मात्र जडता को ही जानता है कि जडता के साथ नीलाकार को भी जानता है ? जडता से युक्त नीलत्व का ग्रहण ग्रर्थात् यह जडता इस नील की है यदि ऐसा वह जानान्तर जानता है तो इस उत्तर पक्ष में पहिले के समान अर्धजरती न्याय का अनुसरण होने का प्रसङ्घ प्राप्त होता है क्योंकि पदार्थ के नीलत्व को छोड उसका भर्घांश जो जड़ता है उसी को तो इसने जाना है। मात्र जडत्व के जानने की बात तो बिलकूल बनती ही नहीं है, क्योंकि उस प्रतिभास में यह नील पदार्थ की जड़ताहै इस प्रकार की प्रतीति तो होगी नहीं, तो फिर उसे किस ज्ञान से जाना जायगा ? प्रथम ज्ञान तो जानेगा नहीं क्यों कि वह तो सिर्फ नीलाकार को ही जान रहा है। दूसरा ज्ञानाम्तर भी जान नहीं सकता, क्योंकि उसका विषय भी तो मात्र जड़घर्म है, यदि इन दोनों को छोड़ कर एक तीसरा ज्ञान नील और जड़ता को जानने वाला स्वीकार किया जाये तो उसमें भी निर्णय करना होगा कि वह तृतीय ज्ञान दोनों भ्राकारों को धारता है क्या ? यदि भारता है तो ज्ञान स्वयं जड़ बन जायगा, यदि तृतोयज्ञान को निराकार मानते हो तब तो स्पष्ट ही जैन मत का मनुसरण करना हो गया। कहीं पर नील भादि में ज्ञान साकार रहता है अन्यत्र वहीं ऐसा कहो तो वही पूर्वोक्त अनवस्था दोष आता है कि एक झान नीलस्व को जानेगा नीलाकारमात्रस्यैव प्रतीते:। नापि द्वितीयात्तस्य जडतामात्रविषयत्वात् । प्रयोभयविषयं ज्ञानान्तरं परिकल्पाते, तक्षे दुमयत्र साकारम् स्वयं जडता निराकारं चेत्; परमतप्रसङ्गः। क्वित्रसाकारताया-प्रकृत्वोषोऽनवस्था।

ननु निराकारत्वे ज्ञानस्याखिलं निक्विलायंवेदकं तस्त्यात् व्यविष्यस्यासितिवप्रकर्षामावादि-त्यप्यपेशलन् ; प्रतिनियतसामर्थ्येन तत्त्रयाभूतमपि प्रतिनियतायंव्यवस्थापकमित्यप्रे वक्ष्यते । 'नीलाकारवञ्जडाकारस्याट्ट्रे न्द्रियाद्याकारस्य चानुकररणप्रसङ्गः कारणस्वाविशेषाध्यससिति-प्रकर्षामावाय' इति जोद्ये भवतोपि योग्यतैव श्वरसाम ।

फिर ग्रन्थ कोई ज्ञान जडत्व को जानेगा वह भी तदाकार होवेगा, तो जड़ बन जायगा, और अतदाकार रहकर जानेगातो नीलत्व को भी ग्रतदाकार रहकर जान लेना चाहिये, इत्यादि ।

बैद्ध — ज्ञान को निराकार मानोगे तो वह एक ही समय में सम्पूर्ण पदार्थों को जानने वाला हो जायेगा? क्योंकि भ्रव उस ज्ञान में तदाकारत्व तदुत्पत्ति भ्रादि रूप निशामक कोई संबंध तो रहा नहीं।

जैन — यह कथन ठीक नहीं है। क्योंकि ज्ञान में एक ऐसा क्षयोपकामजन्य प्रतिनियत सामर्थ्य है कि जिससे वह निराकार रहकर भी नियमित पदार्थों की व्यव-स्था बराबर करता रहता है। इस विषय का विवेचन हम आगे करेंगे।

जान साकार होकर ही वस्तु को जानता है तो नीलत्व के समान जडत्व के आकार को नयों नहीं धारण करता ? घट्ट जो पुण्य पाप रूप है उनके तथा मन-इन्द्रियां वस्तुभों के प्राकार को क्यों नहीं धारण करता है। उन सबके प्राकारों को भी उसे धारण करना चाहिये, क्योंक जैसे प्राप ज्ञान का कारण जो पदार्थ है उसके आकार रूप जान हो जाता है ऐसा मानते हैं और वे सब इन्द्रियां मन प्रादि ज्ञान के कारण हैं ही इसलिये ज्ञान को इन्द्रियाकार होना चाहिये थीर मन के आकार भी होना चाहिये, यदि प्राप कहो कि नील भादि की तो निकटता है और इन्द्रियां इत्ता है सतः इन्द्रियां के आकार रूप ज्ञान नहीं होता है सो भी बात नहीं, क्यों कि नीलत्व के समान इन्द्रियां के आकार रूप ज्ञान नहीं होता है सो भी बात नहीं, क्यों कि जाकार को ज्ञान क्यों नहीं चारता है ऐसा प्रथन होने पर आपको हम जैन को कर्म के क्षायोपश्म लक्षाण वाली योग्यता की शरण लेनी पड़ती है।

यद्योज्यते-'यजैवाहारकालादेः समानेऽपत्यं जननीपित्रोस्तदेकमाकारं वते नाग्यस्य कस्य-चित्, तथा चक्षुरादेः कारणस्वाविशेषेषि नीलस्यैवाकारमनुकरोति ज्ञानं नान्यस्य 'इति; तिप्रदा-कारज्ञानिष समानम् । तत्कार्यस्वाविशेषेषि हि यया प्रत्यासस्या ज्ञानं नीलमेवानुकरोति तयैव सर्वत्रा-नाकारस्वाविशेषेषि क्वदेव प्रतिपयते न सर्वमिति विभागः कि नेष्यते ? प्रत्योग्याख्यद्रदोषस्चीभयन् समानः । किञ्च, प्रतिनियतयाद्यदिसस्कल वस्तु निल्लज्ञानस्य कारणां स्वाकारायंकं वा किञ्न स्यात् ? वस्तुष्ठामध्यति किञ्चदेव कस्यवित् कारणा न सर्वं सर्वस्थित चेत्; तहि तत एव किञ्च-स्कस्यविद्याद्या याहक वा न सर्वं सर्वस्थित्यक् प्रतीस्थपनापेन ।

बौद्ध — जिस प्रकार ग्राहार, काल ग्रादि अनेकों कारणों के समानरूप से मौजूद होते हुए भी बालक ग्रपने माता या पिता के ग्राकार को ही घारण करता है उसी प्रकार ज्ञान चक्तु ग्रादि अनेकों कारणों के होते हुए भी नीलत्व के ग्राकार को ही धारता है ग्रीर ग्रन्थ किसी के ग्राकार को नहीं घारता है।

जैन — इस प्रकार का समाघान तो हम भी दे सकते हैं कि ज्ञान निराकार है, यद्यपि इन्द्रियादिक का वह समानरूप से कार्य भी है तो भी वह उसी योग्यता के कारएा नियत नीलादिक को हो जानता है और ग्रन्य किसी भी पदार्थ को नहीं जानता है। ऐसा विभाग निराकार ज्ञान में भी संभव है, अत: उसे क्यों नहीं माना जाये।

बौद्ध—ज्ञान को निराकार मानने में ग्रन्थोन्याश्रय दोष आवेगा, ग्रर्थात् ज्ञान प्रतिनियत वस्तु को ही जानता है यह सिद्ध होने पर उसके नियतथोग्यता रूप स्व-भाव की सिद्धि होगी ग्रौर उस नियत स्वभाव की सिद्धि होने पर प्रतिनियत वस्तु का जानना सिद्ध होगा।

जैन—यही दोष ध्रापके साकार जान में भी तो ध्रावेगा, देखिये-जान नियत जो नीलादि ध्राकार है उसीका ध्रनुकरए करता है, जड़ता का नहीं यह बात सिद्ध होने पर ही उस ज्ञान की निश्चित किसी ध्राकार रूप होने की योग्यता सिद्ध होगी और दा नियत गोष्यता के सिद्ध होने पर ही नियत नोलाकार होने की संभावना हो सकेंगी। इस प्रकार तो एक को भी सिद्ध नहीं होगी। एक बात ध्रीर हम वौद्धों से पूछते हैं कि जिस प्रकार किसी एक ज्ञान को कोई एक घटादि पदाथं ध्रपना ध्राकार समर्थित करता है ध्रीर वह उसका कारए। होता है, इसी प्रकार समी वस्तुएँ सभी

प्रमाशस्त्राश्चास्य तदभावः। प्रयोकारानुकारित्वे हि तस्य प्रमेयरूपतापरोः प्रमाशरूपताव्याघातः, न चैवम्, प्रमाश्यभेवयोवेहिरन्तमुं खाकारतया भेदेन प्रतिभासनात्। न चाध्यक्रैश् ज्ञान-

ज्ञानों का कारण क्यों नहीं होती श्रीर क्यों नहीं वे सभी ज्ञानों को श्रपना श्राकार देती हैं?

बौद्ध—वस्तु का ऐसा ही सामर्थ्य है कि जिसमे कोई एक वस्तु किसी एक ज्ञान का ही कारण होती है, सभी वस्तुएँ सभी ज्ञानों के लिये कारण नहीं हो सकतीं।

र्जन — तो फिर इसी प्रकार से ही कोई एक ज्ञान किसी एक वस्तु को निरा-कार रहकर जानता है, सभी को नहीं जानता है, ऐसा मानना चाहिये, व्यर्थ ही प्रतीति का अपलाप करने से क्या लाभ।

भावार्थ - बौद्ध यद्यपि ज्ञान को साकार मानते हैं, परन्तु कहीं २ पर वे उसे निराकार भी मानने लग जाते हैं, जडत्व, इन्द्रियां, मन, अदृष्ट ग्रादि वस्तुग्रों को ज्ञान तदाकार हुए विना ही जानता है ऐसी भी उनकी मान्यता है, इससे उनकी मान्यता को लेकर आचार्यों ने उन्हें समक्ताया है कि जैसे ज्ञान कहीं निराकार रहकर उसे जान लेता है. वैसे ही वह सर्वत्र निराकार रहकर क्यों नहीं जानेगा, अर्थात प्रवश्य ही जानेगा, ज्ञान में ऐसी प्रतिनियत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की योग्यता है कि जिसके कारए। यह जितनी वस्तू की जानने का उसमें क्षयोपशम हम्रा है उतनी ही वस्तओं को जानता है, निराकार होने से कोई सभी को नहीं जानता, क्योंकि उतना उसमें क्षयोपशम ही नहीं है, बौद्ध से जब हम पूछते हैं कि सभी ज्ञानों में सभी पदार्थों का धाकार क्यों नहीं आता तब वे भी योग्यता का ही उत्तर रूप में शरण खेते हैं कहते हैं कि सभी पदार्थों के झाकार आने की योग्यता ही उसमें नहीं है इत्यादि. इसलिये योग्यता के अनुसार निराकार रहकर ही ज्ञान वस्तु को जानता है यह प्रतीति से सिद्ध होता है। एक बहुत मतलब की बात हम बौद्ध को बताते हैं कि ज्ञान प्रमाण-भूत है इसलिये उसमें पदार्थ का आकार नहीं रह सकता है, यदि ज्ञान पदार्थाकार होता है तो वह प्रमेय कहलावेगा, फिर प्रमाणता का उसमें लेश भी नहीं रहेगा। परन्तु इस प्रकार से प्रमाण का प्रमेथरूप होना या दोनों-प्रमाण ग्रीर प्रमेथरूप होना संभव नहीं है, प्रमाणतत्त्व तो ग्रन्तम् खरूप से प्रतीत होता है भीर प्रमेयतत्त्व बहि-मुँख रूप से । मतः इन दोनों में भेद है ।

मेवाऽयांकारमनुभूयते न पुनर्वाक्षोऽयं इत्यामिवातव्यम्; ज्ञानरूपतया बोधस्यवाध्यसे प्रतिभासना-सार्षस्य । न सुनहस्कूरात्प्यत्वेनार्थस्य प्रतिभासेऽहङ्कारात्यवबोधरूपवत् ज्ञानरूपता युक्ता, सहस्का-रात्यवत्वेनार्थस्यापि प्रतिभासोपगमे तु 'ग्रह घटः' इति प्रतीतिप्रसङ्गः । न चान्ययाभूता प्रतीतिरन्य-याभूतमयं व्यवस्थापयति; नीलप्रतीतेः पीतादिव्यवस्थाप्रसङ्गात् ।

कोधस्यायांकारता मुक्स्वायंन घटयितुमञ्जले 'नीलस्याय बोघ.' इति, निरस्कारबोधस्य केनचिरप्रस्यासत्तिविश्रकपासिक्षः सर्वार्षघटनप्रमञ्जास्सर्वेकवेदनापत्तेः प्रतिकर्मव्यवस्या ततो न स्यादिस्यर्याकारो बोघोऽस्युरगन्तव्य । तदुक्तम् —

बीह्य — ज्ञान ही पदार्थ के ग्राकाररूप होता है यह तो प्रत्यक्ष से ग्रनुभव में अगता है, किन्तु ज्ञान के ग्राकार पदार्थ होता है यह दिखाई नहीं देता है।

जैन—ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष में तो ज्ञान का ज्ञानरूप से प्रतिभास होता है न कि ग्रयं का ज्ञानरूप से प्रतिभास होता है, जो अनहंकाररूप से प्रतीत होता है उस पदायं को ग्रहंकार (मैं) रूप से प्रतीत हुए ज्ञानरूप मानना तो युक्त नहीं है। यदि ग्रयं भी ग्रहंकाररूप से प्रतीत होगा तो "मैं घट हूं" ऐसी प्रतीति होनी चाहिये, किन्तु ऐसी प्रतीति होती नहीं है। ग्रन्यरूप से प्रतीति होती नहीं है। ग्रन्यरूप से प्रतीति होती नहीं है। ग्रन्यरूप से प्रतीत हुए ग्रयं की ग्रन्यरूप से प्रतीति कराना तो ज्ञान का काम नहीं है। यदि ऐसा होने लगे तो नील की प्रतीति से पीत आदि की भी व्यवस्था होने लगेगी।

बौद्ध—पदार्थ के साथ ज्ञानका संबंध घटिन करने के लिये अर्थाकारता को माना है, उसके विना नील अर्थ का यह ज्ञान है ऐसा कह नहीं सकते । निराकार ज्ञान का किसी एक निश्चित पदार्थ के साथ कोई भी प्रत्यासत्तिविप्रकर्ष (तदाकारतदुर्शत्त संबंध) तो बनता नहीं है, अतः सभी पदार्थों के साथ उसका संबंध हो सकता है। फिर सभी पदार्थों को एक ही निराकार ज्ञान जानने वाला हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिकर्म व्यवस्था—घट ज्ञान का घट विषय है, पट ज्ञान का पट विषय है ऐसी व्यवस्था बनना अश्वयय हो जायगा, अर्थात् घट ज्ञान का विषय घट ही है पट नहीं और पट ज्ञान का विषय पट ही है घट नहीं इत्यादि रूप से निश्चित पदार्थ व्यवस्था नहीं बन सकेगी, अतः वस्तु व्यवस्था चाहने वाले आप जैन को ज्ञान साकार ही होता है ऐसा मानना चाहिये, कहा भी है—

"अर्थेन घटयरयेना न हि मुक्ता(क्रवा) चंक्पताम् । तस्मात्प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥" [प्रमाणवा० ३।३०४]

इत्यनत्यतमोविलसितम्; यतो घटयति सम्बन्धयतीति विवक्षितं ज्ञानम्, प्रयसम्बद्धमर्थरूपता निश्चाययतीति वः ? प्रयमपक्षोऽयुक्तः; न हार्यसम्बन्धो ज्ञानस्यार्थरूपतया क्रियते, किन्तु स्वकारणै-स्तज्जानमर्थसम्बद्धमेवोत्पाद्यते । न खलु ज्ञानमुत्यद्य पश्चादर्थेन सम्बन्धात् । न चार्यरूपता ज्ञानस्यार्थे सम्बन्धकारणं तादारम्याभावानुषङ्कात् । द्वितीयपक्षोप्यसम्भाव्यः, सम्बन्धासिद्धेः । न खलु ज्ञानगता-

> अर्थेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम् । तस्मात्त्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता ॥ ३०४ ॥

प्रथांकारता को छोड़कर थ्रीर कोई भी ऐसा हेतु नहीं है कि जो इस बुद्धि को पदार्थ के साथ जोड़े—संबंधित करे। ग्रतः प्रमेथ (पदार्थ) को जानने वाला होने से ही प्रमाण में मेथरूपना ग्रयांकारता निश्चित होती है। मतलब—हमारे लिये प्रमाणभूत प्रमाणवातिक ग्रन्थ में कहा है कि निविकल्प बुद्धि को पदार्थ के साथ संबंधित करने वाली अर्थाकारता हो है। प्रथांकारता को छोड़कर ग्रन्थ कोई भी जानका निजी भेद नहीं है, ग्रीर न वह ग्रन्थ का भेद करने वाला ही हो सकता है। पदार्थ के जानने रूप फल से ही मालूम पड़ता है कि जान ग्रयांकार है।

जैन—यह कथन ग्रजान से भरा हुग्रा है, क्यों कि ग्राप यह तो बताइये कि उपगुंक्त कारिका की "घटयिंग" इस क्रिया का क्या ग्रथं है ? संबंधित कराना ऐसा ग्रथं है कि निश्चय कराना ऐसा ग्रथं है ? मतलब─बह अर्थरूपता विवक्षित ज्ञान का पदार्थ के साथ संबंध ओड़ती है ? कि ज्ञान ग्रथं से संबद्ध है ऐसा निश्चय कराती है ? प्रथमपक्ष को स्वीकार करना ठीक नहीं है, क्यों कि ग्रथाकित द्वारा पदार्थ का जान पदार्थ से संबंध नहीं किया जाता है किन्तु अपने कारणों के द्वारा पदार्थ का जान ग्रथं से संबंध तहु ह्या ही उत्पन्न किया जाता है, ऐसा तो नहीं देखा जाता कि पहिले ज्ञान हो फिर पीछे से ग्रथं के साथ उसका संबंध होता हो। तथा ग्रथिकारता पदार्थ में ज्ञान का संबंध कराने में कारण भी नहीं है, यदि ग्रथिकारता संबंध का कारण हो तो उसका ज्ञान के साथ तादात्स्य कैसे माना जायगा, अर्थात् फिर ज्ञान और ग्रथंकारपना ये दोनों भिन्न भिन्न हो जावेंगे। दूसरापक्ष भी ग्रसंभव है, क्योंकि इनका संबंध सिद्ध नहीं होता है। देखो जान में हुई जो ग्रथंकारता है वह ग्रथं से संबद्ध ज्ञान के साथ

षंरूपता प्रथंसम्बद्धेन ज्ञानेन सहचरिता स्विचिदुपलब्धा येनार्थसम्बद्धं ज्ञानं सा निम्नाययेत् । विधिष्ट-विषयोत्पादः एव च आनस्यार्थेन सम्बन्धः, न तु संश्लेषात्मकोऽस्य ज्ञानेऽसम्भवात् । स वेन्द्रियेरेव विषयेयते इत्यर्थरूपतासाधनप्रवासो वृषये । न चैत्रं सर्वेत्रासौ प्रसञ्यते; यतो निराकारत्वेप्यवबोषस्य इन्द्रियवृत्या पुरोवतिग्येवार्थं नियमितत्वान सर्वार्थयटनप्रसङ्गः । 'कस्मासैस्तत्र तन्नियम्यते' ? इत्यत्र वस्तुस्वमाबैरुत्तरं वाच्यम् । न हि काराणानि कार्योत्पत्तिप्रतिनियमे पर्यनुयोगमहीन्त तत्र तस्य

रहती हुई कही पर उपलब्ध नहीं होती कि जिससे वह अर्थ से संबद्ध ज्ञान है ऐसा निश्चय करावे। पदार्थ के साथ ज्ञान का तो इतना ही संबन्ध है कि वह अपने विशिष्ट विषय को जाने—उसका निश्चय करें, संश्लेषात्मक सबंध तो है नहीं अर्थात् दूध पानी की तरह या प्रिन और उष्णता की तरह पदार्थ का ज्ञान के साथ संबंध नहीं है। क्यों कि ऐसा संबंध सर्वेथा पसंभव है। हां; पदार्थ को ज्ञाननारूप जो सबध है उसे तो इत्यां ज्ञान के साथ खुद ही करा देती है। इसलिये ज्ञान में अर्थरूपता आती है तब ज्ञान पदार्थ को जानता है ऐसा सिद्ध करने का प्रयास करना व्यर्थ ही है, अर्थात् आप बौद्ध ज्ञान का पदार्थ के साथ संबध स्थापिक करने के लिये ज्ञान को अर्थकार मानते हैं सो उसकी कोई जरूरत नहीं है, पदार्थ के साथ संबध कानने वाली तो इन्द्रियां हुआ करती हैं। ज्ञान को अर्थकार नहीं मानें तो सभी को एक साथ जानने का प्रसंग आता है ऐसी आर्थकार की भी कोई संभावना नहीं है। क्यों कि निराकार ज्ञान में भी इन्द्रियों के द्वारा यह नियम बन जाता है कि ज्ञान सामने को किसी निदिवत वस्तु को हो जानता है न कि सभी वस्तुओं को।

श्रंका—ज्ञान में फ्रयांकारता पदार्थ के जनाने में हेतुन मानकर यदि इन्द्रियों को पदार्थ के जनाने में हेतुमाना जावे तो इन्द्रियों के द्वारा किसी एक वस्तुका ही ज्ञान क्यों कराया जायगा सभी पदार्थों का उनके द्वारा ज्ञान कराये जाने का प्रसंग प्राप्त होगा।

समावान — ऐसी यंका करना ठीक नहीं है। कारण कि स्वभाव रूप कारण में प्रक्त नहीं हुआ करते हैं। ज्ञान निराकार होता है, फिर भी उसे इन्द्रियों की वृत्ति पुरोवित्त-मधं में ही नियमित करती है। इसिलये ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थों के प्रहुण करने का प्रसङ्ग प्राप्त नहीं होता है। इन्द्रियों निराकार उस ज्ञान को पुरोवर्सी मधें में में विविध्त करती हैं तो इसका उत्तर उनका ऐसा ही स्वभाव है, ज्ञिन २ कारणों से जिस २ कार्यों को उत्पत्ति होती है वे वे कारण उन २ कार्यों को क्यों

वैफल्यात् । साकारत्वेषि चायं पर्यनुयोगः समानः—साकारमपि हि ज्ञानं किमिति सन्निहितं नीला-दिकमेव पुरोवित्त व्यवस्थापयित न पुनः सर्वम् ? 'तेनैव च तथा जननात्' हरयुत्तरं निराकारत्वेषि समानम् । किल्ब, इन्दियादिजन्यं विज्ञानं 'किमितीन्द्रियाद्याकार्यं नानुकुर्यात्' इति प्रवने भवताप्यत्र वस्तुस्वभाव प्रवोत्तर वाच्यम् । साकारता च ज्ञाने साकारज्ञानेन प्रतीयते, निराकारेण वा ? साकारेण चेत्; तत्रापि तस्त्रनियत्तावाकारान्तरपरिकल्यनमित्यनवस्था । निराकारेण वेदवाह्यायंस्य तथाभूत-ज्ञानेन प्रतिपत्ती को विद्यं दः?

उत्पन्न करते हैं ऐसा प्रश्न करना वहां व्यर्थ ही है। आप बौद्धों से हम भी यही प्रश्न कर सकते हैं कि आपके साकार ज्ञान में ऐसी व्यवस्था क्यों है, अर्थात ज्ञान साकार होकर भी किस कारण से निकटबर्ती-सामने के नील खादि को ही ग्रहण करता है अन्य २ दुरवर्ती आदि सभी वस्तुओं को क्यों नहीं ग्रहण करता ? तुम कहो कि उसी एक वस्तू से ज्ञान पैदा हमा है अतः उसी को जानता है सो यही बात निराकार पक्ष में भी हो सकती है। आपसे यदि हम जैन पूछें कि ज्ञान इन्द्रियादि से पैदा हुआ है आत: उन इन्द्रियों के प्राकार को क्यों नहीं घारण करता है तब धापको भी वही वस्त स्वभावरूप उत्तर देना पड़ेगा, जो कि हमने दिया है । श्राप यहां तो कहांगे कि ज्ञान इन्द्रियाकार तो होता नहीं है पदार्थाकार ही होता है सो ऐसा ही ज्ञानका स्वभाव है। इस प्रकार बौद्ध को भी अंततोगत्वा स्वभाव की ही शरण लेनी पड़ती है। अब हम बौद्धों से पूछते हैं कि ज्ञान में पदार्थों का ग्राकार है इस बात को किसके द्वारा जाना जाता है, साकार ज्ञान के द्वारा या निराकार ज्ञान के द्वारा, साकार ज्ञान के द्वारा कही तो इस दूसरे ज्ञान की साकारता भी किससे जानी जाती है ? ग्रन्य साकार जान से कि निराकार ज्ञान से इत्यादि प्रश्न उठते ही रहेंगे। साकार ज्ञान की साकारता जानने के लिये ग्रन्य २ साकार ज्ञान आते रहेंगे और निर्णय होगा नहीं, ग्रतः ग्रनवस्था दोष त्रावेगा। निराकार ज्ञान से ज्ञान की साकारता जानी जाती है ऐसा दितीय पक्ष प्रस्तुत किया जाय तो फिर जैसे ज्ञानके आकार को जानने के लिये निराकार ज्ञान समर्थ है वैसे ही वह बाह्य वस्तुओं को भी जानने में समर्थ हो सकता है फिर इस पर द्वेष करने से क्या लाभ । साकारज्ञानवादी आपके ऊपर एक आपत्ति और भी यह ग्राती है कि पदार्थ के साथ संवित्ति ग्रर्थात् ज्ञान के संबंध की भन्यथानूपपत्ति करने से सिन्नकर्ष को प्रमाण मानने का प्रसंग उपस्थित होता है। इस प्रसंग में अधिकर्ष तो प्रमास और जानना उसका फल है ऐसा नैयायिक के समान आपको भी

किया, अस्य वादिनोऽर्येन संवित्तेषंटनाऽत्ययानुपरतोः सिक्षकषं प्रमाण्य, प्रविगतिः फलं स्यात्, तस्यास्तमन्तरेण प्रतिनियतार्थसन्वित्यत्यसम्बत् । साकारसंवेदनस्य प्रविक्तसमानार्थ-साधारण्येन प्रनियतार्थेषंटनप्रसङ्गान् निव्यतसमानार्थानामेकवेदनापतिः, केनवित्प्रस्यासत्तिवि-प्रकर्षासिदः ।

कहता होगा, क्योंकि बिना सिन्नक्षं के संवित्तिका पदार्थ के प्रति नियमित संबंध होना संभव नहीं है। यदि ज्ञान में पदार्थ का स्नाकार मौजूद है-जान साकार है तो उस किसी एक विविद्याल घट स्नादि का आकार ज्ञान में आते ही उस घट के समान अन्य जगत के सारे ही घटो का जानना उस एक ज्ञान के द्वारा ही संपन्न हो जावेगा। क्योंकि आकार तो ज्ञान के स्नन्दर मौजूद है ही, इससे किसी भी ज्ञान का किसी भी वस्तु के साथ न निकटपना है और न दूरपना ही है।

भावार्य — ज्ञान में वस्तुका आकार होने से उसी वस्तुको वही ज्ञान जानता है ऐसा नियम बौद्ध के यहां स्वीकार किया है, इस पर आचार्य दोष दिखाते हुए समक्षा रहे हैं कि ज्ञान में वस्तुका आकार है तो फिर किसी एक वस्तुको साकार होकर जानते समय प्रस्य जितनी भी उसके समान वस्तुएँ संसार में होंगी उन सबको वह एक ही ज्ञान कर से जान लेगा। वर्यों कि सबकी शकल समान है। ग्रीर वह उसी एक ज्ञान में मौजूद है। एक वस्त्र को जानते ही उसके समान अन्य सभी वस्त्र में ही जानने में आ जायेंगे, किन्तु ऐसा नही देखा जाता है, ग्रत: साकारज्ञानवाद में दोष हो यो अपेंत, किन्तु ऐसा नही देखा जाता है, ग्रत: साकारज्ञानवाद में दोष हो दोष भरे पड़े हैं। बौद्ध ज्ञान को पदायं से उत्पन्न हुमा भी मानते हैं। किन्तु इस तत्रुत्पत्ति का इन्द्रियादिक के साथ व्यभिचार देखा जाता है। ग्रथांत् ज्ञान इन्द्रियों से भी उत्पन्न होता है किन्तु वह इन्द्रियाकार तो होता ही नहीं, इसलिये यह नियम नहीं है कि ज्ञान जिससे पैदा होता है उसी का आकार धारता है।

केंद्व — जहां पर तदुत्पत्ति और तदाकार दोनों ही होते हैं, अर्थात् –ज्ञान जिससे पैदा होता है और जिसके ध्राकार होता है वहीं पर ज्ञान पदार्थ का नियामक बनता है इन्द्रियादिकों का नहीं, क्योंकि वह तदुत्पत्ति वाला तो है किन्तु तदाकार वाला नहीं है।

जैन —यह बात असंगत है। देखिये—बहां पर ये दोनों संबंध-तदुत्पत्ति, तदाकार मौजूद हैं वहां पर भी वह ज्ञान उसका व्यवस्थापक नहीं होता है। क्योंकि समानार्थं समनन्तर प्रत्यय के साथ इसका व्यभिकार देखा जाता है, ग्रथांत्-समानार्थं तदुरपरोरिन्द्रियादिना न्यभिचारान्नियामकत्वायोगः । तदुत्यरोस्ताद्वृत्यावार्थस्य बोघो नियामको नेन्द्रियादेविपर्ययादिस्यप्यसाम्त्रतम्, तद्द्वयलक्ष्म्यस्यापि समानार्थसमनन्तरप्रस्ययेनानैकास्ति-कत्यात् । कथ चार्थविन्दिन्द्रयाकारं नानुकुर्योदसौ तदुत्यत्तेरिविशेषात् ? तदिविशेषेप्यस्यकरसास्तर-परिहारेसायोकारानुकारित्वं पुत्रस्येव पित्राकारानुकरस्यमस्यस्यक्षत्रस्; स्वोगादानमात्रानुकरस्य प्रसंगत् । विषयस्यत्सस्यस्यस्य स्वोपादानस्य च समनन्तरप्रस्ययत्या प्रत्यासस्विविशेषसद्भावात् उभयाकारानुकरणेऽर्थवदुपादानस्यापि विषयतापत्तिरविशेषात् । तज्जन्मरूपाविशेषेप्यस्यवसायनियमात् उभयाकारानुकरणेऽर्थवदुपादानस्यापि विषयतापत्तिरविशेषात् । तज्जन्मरूपाविशेषेप्यस्यवसायनियमात्

प्रथम क्षण्वर्ती ज्ञान का जो विषय है वही द्वितीय क्षण्वर्ती ज्ञान का भी विषय है— इसी का नाम समानार्थ है, समनन्तर—अर्थात् प्रथम के बाद विना व्यवधान के उत्पन्न हुम्रा जो प्रत्यय—ज्ञान है वह समनन्तर प्रत्यय है सो उस ज्ञान में तदाकार और ततु-त्यन्ति ये दोनों लक्षण् पाये जाते हैं तो भी वहां उसका जानना रूप कार्य नहीं देखा जाता है। ग्रतः जिसमें दोनों सम्बन्ध हों वहां जानना होता है ऐसा नियस व्यभिचरित होता है।

विशेषार्थ — बीढ के यहां बरिएकवाद है, मतः ज्ञान भीर पदार्थ प्रतिक्षण बदलकर नये २ उत्पन्न होते रहते हैं, पूर्व पूर्व के ज्ञान उत्तर के ज्ञानों को भीर पूर्व के नीलादि पदार्थ उत्तर उत्तर के नीलादिकों को पैदा करते रहते हैं। उनकी यह निश्चित परंपरा चलती रहती है। इसीका नाम सन्तान है। किसी एक विवक्षित ज्ञान ने नीलाकार होकर नील को जाना भीर दूसरे क्षण भ्रपनी संतान को पैदाकर नष्ट हो गया। उस द्वितीय क्षणवर्ती ज्ञान में सभी बातें मौजूद हैं, अर्थात् तदुत्पत्ति भीर तदाकारता है—वयोंकि वह उस प्रथम ज्ञान से पैदा हुआ है ग्रतः तदुत्पत्ति है तथा उस ज्ञान में आकार भी वहीं नील का है, इसलिय तदाकारत्व में मौजूद है तो भी वह उत्तर क्षणवर्ती ज्ञान को नहीं जानता है, वह तो दितीय क्षणवर्ती नीलको हो जानता है, ऐसा बौढ के यहां माना है, इसलिय जिससे तदुत्पत्ति भीर तदाकारता होवे उसी के द्वारा उसका जाननारूप कार्य होता है, अर्थात् ज्ञान कीर तदाकारत्व होता है, अर्थात् ज्ञान जिससे पैदा हुमा है भीर जिसका आकार उसमें ग्राया है उसी को जानता है सबको नहीं यह कथन भसत्य सिद्ध हुग्रा।

ज्ञान जैसे पदार्थ के घाकार होता है वैसे इन्द्रियाकार क्यों नहीं होता यह भी एक प्रथन है, क्योंकि जैसे जानको पदार्थ से पैदा होना माना है—वैसे ही इन्द्रियों से भी उसको पैदा होना माना है, ज्ञानके प्रति जनकता तो दोनों में समान ही है ? प्रतिनियतार्थेनियामकत्वेऽर्षवदुपादानेप्यध्यवसायप्रसङ्गः, धन्ययोभयत्राप्यसौ मा श्रृद्विधेषाभावात् । न चं तज्जन्मादित्रयसद्भावेप्यर्थप्रतिनियमः, कामलाद्युष्टत्तचशुषः शुक्ते शङ्क्ते पीताकारज्ञानासुरप्रशस्य तद्भपस्य तदाकाराध्यवसायिनो विज्ञानस्य समनन्तरप्रत्यये प्रामाण्यप्रसङ्गात् । न चैवंबादिनोविज्ञानस्य स्वरूपे प्रमाणता पटते तत्र सारूप्याभावात् ।

बौद्ध — यद्यपि ज्ञान पदार्थ और इन्द्रिय दोनों से उत्पन्न होता है तो भी वह पदार्थाकार को ही धारण करता है अन्य कारणों के आकारों को नहीं, जैसे कि पुत्र अनेक कारणों से उत्पन्न होता है किन्तु वह माता पिता की आकृति को ही घारण करता है अन्य की नहीं?

जैन — यह कथन असंगत है, पुत्र का ऐसा दृष्टान्त यहां पर देने से ज्ञान को अपने उपादान कारण का ही आकार घारण करने का प्रसंग आयेगा, क्योंकि पुत्र ने भी जैसे अपने उपादान कारणभूत पिता माता का आकार ही घारण किया है वैसे हीं ज्ञान को भी होना चाहिये, विषयभूत नीलादि पदार्थ तो ज्ञान के आलम्बन स्वरूप कारण है और पूर्वज्ञान उपादान कारण है ये दोनों ही प्रस्थासत्ति विशेष सहित हैं, अर्थात् इन दोनों से ही समानरूप से वह समनन्तरज्ञान पैदा हुआ है अतः इस ज्ञान की दोनों के ही—पूर्वज्ञान प्रीर पदार्थ के आकारों को घारण करना होगा, तथा दोनों को ही जानना भी होगा, क्योंकि पदार्थ के समान पूर्वज्ञान भी उसका उपादान है ही, कोई विशेषता नहीं है।

बैद्ध ज्ञान पदार्थ और पूर्व ज्ञान दोनों से ही पैदा हुग्रा है किन्तु श्रध्यवसाय का नियम होने से नियतमात्र श्रयं को ही ज्ञान जानता है।

जैन — यह कथन गलत है, जब पदार्थ के समान पूर्वज्ञान भी उपादान है तब वह विवक्षित ज्ञान अपने उपादान को क्यों नहीं जानता है, ग्रन्थथा दोनों को नहीं जानना चाहिये।

बैंद्ध — जहां तदुत्पत्ति, तदाकार ग्रीर तदध्यवसाय ये तीनों रहते हैं वहां पर ही पदार्थ के जानने का प्रतिनियम बनेगा।

जैन—ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि जिसके नैत्रों में कामलादि रोग हो गया है ऐसे व्यक्ति को सफेद र्शल में पीलेपने का ज्ञान होता है, सो उस ज्ञान में

इस्रोप क द्वा हो। मुर्गि सार्थिक सार्थिक परवार्य । एड का द्वा मार्थिक ागामप नामनुष्ट कि किनों के निष्ठाम कि काजायोक मिं तकात्र सिर्ग ,।।।।। श्रीकित्रमार्गीस कुछ कि है कि लिल कि वस्तु को विस्तु का का निह सारिष्ठ मास एवं प्राकास ज्ञालित के हुरे हैं अपन वस्तु को जाता है। अपन वस्तु को का का है। ान्नकर्म हि मि में माह प्राकारमी की है कि।ए ताब कि विद्रीप हिन कि है 15कर्मक मिएट हि मिर्ग की डिक गार ! 15ना है कि कि मह कि का कि का कि कर कि ज़ाकाफ़ के माथ बेपू कि ब्रिड मिंह मार्ट गर्फ़ है गरिइ ज़ाबाफ़ के किए गरि है गर्माफ़ कि फिट है। होड़ सम्बर्ध मार : अस : अस : अस हो। है साई गिर्म किस हो है। णप्राक नाज्ञापर में ार्जीरण्ड कि नाह । थाए । नाम न कि हि । अर्ग मि है । किप्रपृष्टि प्राधिनयत पराहि की जानता है सबक नहीं कार्रिक उसमें ऐसी क्षणेपयाना फि रका रामारनी नात की है किमम फि नक मह कि । काम प्रका प्रका है फिए हि । शक्त में से में हैं । हो हो हो है । हो है । हो से में से में से में से में से में से में से में से में से क केंग्रिक रिहर है । हो है । साथ राकार हो के श्रिक सिकडकर्ता हा है । हुर निक क्रीसरी जात-जान ते प्रमाण है न है ए। मर कि नाह-जाक विस्ति । है 151ड़ नदर भिर ड्रेफ कि मिरन करने का प्रहा है। र्क नाह रुमम पृह्पक हि शिष ाष्टा है हिन । मण् हुन्मी , बहुरा माहि कि नाह पि एक्राकाष बीडुक पड़नीड़ : का है डि । नाम ग्राक में जिन्ह उत्पक्त हुमा है वेसे हो बह हिन्द्रयों से भी उराय हुमा है, तथा-अहर भी उसको ह ऐशा मात में हैं हिंदियों की बाद विश्व हैं जिस मार्थ है जिस मार्थ है जाता है, इसी प्रकार तहुरपींचा का भी, जान जिससे उरवन्न होता है उसी को जानता हि ए उसकी वह जान लेगा, दस सरह तदाकार, ताद्रप्य साकार जान का निरम हो भी यदि जह को जातता है ती वेसे हो नीलीदिक को भी विना नीलीदि आकार रूप प्रकड़ि न प्राकाञ्च प्रीप्न प्रमा हि इंस प्रेड हैंन कि जानाज्ञ प्रकड़ि प्राकाञ्च े हैं 15 मार के इंग्राय का मानी कि वा निमार के किया के 15 मार है। क्र माह रेमर्र किनी े गिरीक किंग कर इस उस रिमी कि है गिड़ि कि एव राजास निनारा खुद ही जड़ वन जायगा, तुम कही कि जड़ाकार न होका है जिल्ह जब बहु नीलादि जड़ पदाय को जानेगा-उसके साकार रूप हो जावेगा तो बहु है FBF रिक्र को है ड्रिक को मिरिक्स के कि मिरिक्स की कि मिरिक्स की कि मिरिक्स की कि मिरिक्स की कि मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की मिरिक्स की

நமாசம⊧நகுழ்க்கிஜ நாந்பிகிக்கு பிழுந்தார் நித்தத்தி : ந∉ ; யம்சிம்சுகிழ் கித இந்நுக்குர் குழக்கு இந்து 
দায় কৃষ্ণ চাঁখহ । অসহতে কি তিহলী 9 সেনী কি দাহ ক্ৰিছি— আহাপ ।

টু কেনী কি কিক ক্ৰীম়ী কি সক্ষে দুষ্ট ক্লি কেন্ড ক্ৰী চালাছ ।

টু কেন্তু কি কি ক্ৰীমানি ।

ইন্তু লাছ কি নিষ্টু চক্ৰসকোসনী কি নামফছনী :দু । ই নিনাম সাকাছ কি নাম কি বাছসহছে সুহল কি সকাই সাকাসনা নাম ক্ৰম চাইছে বিনাম সাকাছ কি উ ক্ৰিছিল কি চাছ কি কি হাছ কি চাই কি বাছ আছা ক্ৰাছসহছে হাছলী ,।

ইন্তু ক্লিছেল কৈ ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল চাই সাকাছ ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল ক্ৰিছিল নাম সাকাছ কি নাম সাক্ষ

#### \* साकार्यानवाद सर्वात्य \*

•

# साकारज्ञानवाद के खंडन का सारांश

णीस-र्शित सामिय नामिया सामिया सामियाः सामायः साम्याः साम्याः साम्याः साम्याः साम्याः साम्याः साम्याः साम्याः स सामियास्य सामियः सामियः स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य। सामियः सामियः सामियः सामियः सामियः सामियः सामियः सामियः सामियः सामियः सामियः सामियः सामियः सामियः सामियः सामिय

है तह को उससे नील प्रारित को जान मान की मुक्ति क्षिया, क्ष्मीक नील का है जिल मान भी नीलाकार जान के जीलाकी कि मान है। वह एक को जानिता है सिंह का का भी मानिकों के जानिता है कि कि निर्मित कि प्रिक्त के प्रार्थना ।

ক দাদ কিটা एउसना पटनपटमी हुट की पटेंगांচ कि उप कि छटन्य — किट इट कि ई प्राकाम टीफ ? पटनपटनी की ई पानाम डुट ई पटने एटट्ट रं प्राक्रम १ ई हमीए की ई हमी प्रावाम टीएट्ट कोएपिट फ्राक्य टीएटिट पूर्व के पटने इट्यायाहित कि ई हमी प्रावाम टीएट्ट का एट्ट प्रावाम टीएटिट के स्मा इस किट पटना कि एट्ट का एट्ट टीएट्ट का एट्ट टीएट्ट एट्ट एट्ट एट्ट एट्ट के एट्ट का प्रावास टीएट्ट का एट्ट टीएट्ट

एनर होते के स्ताह (क इत्यापक्ष के प्रकाशनि जापन्यनी की दिव मह प्रवाह क्ष्माह प्रकाशनि किये होण्ड गिर्ड प्रयास्त हो होता साह प्रवासकारी प्रवाह क्ष्माह प्रकाशनि किये होण्ड गिर्ड प्रयासकारी है शाह साह प्रवासकारी

प्रांत में ता ह जान अपने जा क्षांत होगा सांव क्षांत क्षांत अपने क्षांत प्रकृषकृत्य क्षांत अपने क्षांत प्रकृषकृत्य क्षांत अपने क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क्षांत क

#### साकार्यातवाद:

िकस संस्ताको ने स्वाया कार्यका के स्वाया कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका के स्वाया कार्यका के स्वयाच्या कार्यका वोज्ञाया कार्यसाय कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कियो कार्यका विवस्त कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका अस्ति कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका कार्यका क

-डुक कि एकए नास डुक हु-की हैं कि तिस्ति यं आप्रकाण्डर प्रति , गानाज्ञ , तरीण्डर हु का कुक कि तुन्ह हैं। कि विकास के अपन्य प्रविद्या हैं। कि विकास के कि कि विकास है। कि विकास है। कि विकास है। कि विकास है। कि विकास है। कि विकास है। कि विकास है। कि विकास के कि तिस्ता कि ते गाना कि नाम कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि तिस्ता कि

Drig & Redre (fielig wigh indfier stiereffi drights off — imper define 1 of 5 deter they by the stierefficial of 5 deter defined by 1 define a stiere of 3 deter defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1 defined by 1

भनुमान नहीं रहेगा, क्योंकि क्षिणिकत्व की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जावेगी, इस पर बौद्ध की दलील है कि जिस वस्तू के अंश में संस्कार पद्रता भ्रादि रहती है ज्ञान उसी को जानता है सो वह संस्कार आदि की पदता उसी अंश में क्यों और अंश में क्यों नहीं ? इत्यादि शंकाएँ खड़ी रहती हैं । इसीप्रकार तद्रवित्त का इन्द्रिय के साथ व्यभिचार भी होता है, धर्यात् ज्ञान इन्द्रिय से उत्पन्न होकर भी उसको नहीं जानता है, तथा तदाकारपना भी जडता के साथ व्यभिचरित है, प्रर्थात् ज्ञान जडाकार न होकर भी उस जडता को जानता है, तथा जिसमें तद्त्पत्ति ग्रीर तदाकार दोनों हैं वहां भी व्यभिचार देखा जाता है, देखिये-विवक्षित एक ज्ञान अपने प्रवंवर्ती ज्ञान से पैदा होकर उसके झाकार रूप भी रहता है फिर भी उसे नहीं जानता है। भ्रच्छा तीनों-तदत्पत्ति, तदाकार, भीर तदध्यवसाय जिसमें है वहां भी अन्याहि है, सफेद शंख में पीलिया रोगी को पीले शंखरूप ज्ञान होता है, वहां तदत्पत्ति-शंख से उत्पन्न होना, तदाकार-शंखाकार होना, और तदध्यवसाय-शंख को जानना ये सब हैं फिर भी वह ज्ञान प्रमाण नहीं है, इसलिये तदत्पत्ति की इन्द्रियादि के साथ अति व्याप्ति होती है, तदाकारता की जड़ता के साथ अतिव्याप्ति होती है, दोनों की-तद्दरपत्ति तदाकार की प्रवंक्षणवर्ती ज्ञान के साथ ग्रतिव्याप्ति होती है भीर तीनों की सफेद शंख में पीताकार ज्ञान के साथ ग्रति व्याप्ति होती है, इस प्रकार बौद्ध के ज्ञान का लक्षण जो साकारपना है वह अनेक दोषों से भरा है, अतः वह मानने योग्य नहीं है।

### \* साकारज्ञानवार का सारांश समाप्त \*



# मृतचैतन्यवाद पूर्वपक्ष

भारतीय दर्शन में एक नास्तिक मत है और सब आस्तिकवादी हैं, जो श्वरीर से जीवारमा की पृथक् सत्ता स्वीकार नहीं करता तथा परलोक—स्वर्ग आदि को नहीं मानता उस मत को नास्तिक मत कहा गया है, इसी का नाम चार्वीक मत है।

जैनाचार्य ने जब ज्ञान को स्व को जानने वाला फ्रौर झारमा का गुरा है ऐसा कहातब चार्वाक ज्ञान तथा जीव के विषय में ग्रपना मन्तव्य प्रस्तुत करता है—

जैन ज्ञान को स्व संविदित मानकर जीव की पृथक् सत्ता सिद्ध करते हैं वह श्रसत्य है, क्योंकि जीव नाम का कोई शरीर से भिन्न पदार्थ नहीं है, श्रत: उसमें ज्ञानादि गण का वर्णन करना आकाश पूष्प की तरह बेकार है। देखिये ... जीव या भात्मा को प्रत्यक्ष से तो सिद्ध नहीं कर सकते, क्यों कि वह दिखायी नहीं देता है। धनुमान प्रमाण से सिद्ध करना चाही तो प्रथम तो धनुमान ज्ञान असत्-अवास्तविक है और दूसरी बात शरीर से न्यारा जीव कभी भी किसी भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, तो फिर वह शरीर से पृथक कैसे माना जाय । बात तो यह है कि जैन स्नादि प्रवादी जिसे जीव कहते हैं वह तो पृथिकी ग्रादि भूत चतुष्टय से बना हुगा है-अर्थात् उनसे उत्पन्न हुमा है, हमारे यहां चार ही तत्त्व माने गये हैं-पृथिवी, जल, श्रीन्न और वाय इन चारों को ही भूतचतुष्टय कहते हैं। इन भूतों के दो दो भेद हैं - (१) सूक्ष्म भूत और स्थूल भूत, इनमें जो सूक्ष्म पृथिवी ग्रादि भूत हैं उनसे जीव या चैतन्य उत्पन्न होता है-कहा भी है-'पृथिव्यप्तेजोवायुरितितत्त्वानि, तत्समूदये शरीरेन्द्रियविषय-संज्ञाः, तेभ्यश्चैतन्यम्"—पृथिवी, जल, अग्नि, वायु ये चार तत्त्व हैं, इन चारों के समु-दाय स्वरूप ही शरीर तथा इन्द्रियां एवं उनके विषय स्पर्शादिक हैं। इन भूतों से चैतन्य उत्पन्न होता है। जगत् में जितने भर भी पदार्थ हैं वे सब दृश्यमान ही हैं। कोई अहरय पदार्थ नहीं है। यदि जबदंस्ती मान भी लिया जाय तो उसकी किसी भी प्रकार से सिद्धि भी नहीं हो सकती है। जीव या ग्रात्मा को किसी समय में किसी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति ने शरीर से पृथक् रूप में देखानहीं है, ग्रतः शरीर की उत्पत्ति के साथ ही एक चैतन्य या ज्ञान।दिसे विशिष्ट श्रात्मा नाम की श्राक्ति पैदा

हो जाया करती है, भीर शरीर के नष्ट होने पर वह शक्ति समाप्त हो जाया करती है, ऐसा सिद्ध होता है। जैसे—गुड़, महुमा, माटा मादि के मिश्रित होने पर मद-कारक शक्ति पेदा होती है, जब विच्छू मादि जीव गोवर मादि से पेदा होते हुए साक्षात् देखे जाते हैं तब इससे यही सिद्ध होता है कि जीवारमा भूतचतुष्टय—पूक्ष्मभूतों का ही परिस्तमन है भ्रम्य कोई वह पृथक्—स्वतन्त्र तस्व नहीं है। जब जीव नाम की वस्तु हो नहीं तो उसका वर्णन करना कि उसमें ज्ञान मादि गुण पाये जाते हैं, जीव मरका तरकादि गति में गमन किया करता है, कभों को नष्ट कर देता है और मोक्ष जाता है इत्यादि सब कथन बन्ध्या पुत्र के सौभाग्य के वर्णन करने के समान हास्यास्पद है, जीव का परलोक गमन ही नहीं है, मतः परलोक के लिये वृत, नियम बादि कियाओं का अनुष्टान करना भी व्यर्थ, वर्तवान सामग्री को छोड़कर भविष्यत् की माशा से उसके लिये प्रयत्न करना मूर्जता है क्योंकि जीव भीर जीव का ज्ञानादिरूप स्वभाव भूततत्त्व से पृथक् सिद्ध नहीं होता है।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*





नन्वस्तु निराकारत्वं विज्ञानस्य ; न तु स्वसंविदितःवं भूतपरिख्यामस्वाद्धेणादिविद्यस्य-युक्तयः हेतोबसिद्धे: । भूतपरिखामस्वे हि विज्ञानस्य वाह्यं न्द्रियप्रत्यक्षस्वप्रसङ्को वर्षेणादिवत् । सुक्षभूतविद्येषखपरिख्यामस्वान्न तत्त्रसङ्कः, इत्यप्यसङ्कतम्; स हि चैतन्येन सजातीयः, विज्ञातीयो

यहां पर चार्वाक जैन से कहता है कि ग्रापने बौद्ध के साकार ज्ञानका खंडन करके निराकार ज्ञान सिद्ध किया यह बहुत ठीक हुआ, किन्तु उस ज्ञान को आप स्व-संविदित मानते हैं सो वह युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि ज्ञान भूततत्त्व का ( प्रचेतन का ) परिरामन है, जैसे कि दर्पण ग्रादि पदार्थ।

जैन — यह चार्वाक का कथन चारु नहीं है, क्योंकि उनका प्रस्तुत किया हुआ भूतपरिणामस्व असिद्ध है, यदि ज्ञान भूतों कापरिणामस्वरूप होता तो उसका दर्पण के समान बाह्य इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष ग्रहण हो जाता; किन्तु वह किसी से ग्रहण नहीं होता।

चार्वोक — ज्ञान ग्रतिसूक्ष्म भूतों का परिणमन स्वरूप है, ग्रतः वह बाह्य इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण में नहीं ग्राता है।

जैन — यह कथन भी ठीक नही है, हम भ्रापसे पूछते हैं कि वह सूक्ष्म भूत चंतन्य का सजातीय होकर कि विजातीय होकर ज्ञान का उपादान कारण होता है ? यदि सूक्ष्मभूत चंतन्य का सजातीय होकर वह उसका उपादान कारण होता है तो इस पक्षमें सिद्ध साध्यता ही होगी, क्योंकि इस प्रकार को मान्यता सिद्ध को ही सिद्ध करती है, आप उसे सूक्ष्मभूत कहते हो हम जैन उसी को ग्राप्ता कहते हैं। वह अचेतन द्रश्य से भिन्न स्वभाववाला है, रूप, रस, श्रादि से रहित है एवं सबंदा बाह्म नेत्र श्रादि इत्यों से ग्रहण नहीं हो सकने वाला है। केवल स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से ही उसका ग्रहण

वा ततुरपादन(तदुपादान)हेतुः स्यात् ? प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता; सूक्ष्मो हि भूतविशेषोऽजेतनद्रथ्य-व्यावृत्तस्वभावो रूपादिरहित: सर्वदा बाह्यं न्द्रियाविषयः स्वसंवेदनप्रस्यकाधिगम्यः परलोकादिसम्ब-न्यित्वेनानुमेयश्च भ्रात्मापरनामा विज्ञानोपादानहेतुरिति परेरम्भुपगमात् ।

तस्यातो विजातीयस्वे नोपादानभावः । सर्वथा विजातीयस्योपादानस्वे वह्ने बैलाखुपादान-भावप्रसङ्गात् तत्त्वजतुष्टयथाधातः । सत्त्वादिना बजातीयस्वात्तस्योपादानमावेषि प्रयमेव दोषः । प्रमासप्रसिद्धत्वावात्मनस्तदुषादानस्वमेव विज्ञानस्योपपत्रम् । तथा हि-यद्यतोऽसाधाररालक्षसाविशेष-विशिष्टं तत्त्वनस्तत्त्वान्तरम्; यथा तेजसो वाय्वादिकम्, पृषिव्याद्यसाधारसालक्षसाविशेषविशिष्टं च

होता है, वह परलोकगमन एवं पुण्य पाप आदि से अनुमान का विषय होता है, बही आत्मा जानका उपादान कारण है, प्रयांत् ज्ञान आत्मा से उत्पन्न हुआ है ऐसा हम मानते हैं। द्वितीय विकल्प के अनुसार यदि सूक्ष्म भूतविशेष को विज्ञान से भिन्न जातिवाला मानने में भ्राता है तो वह चैतन्य स्वरूप ज्ञान का उपादान कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि सर्वेषा विजातीय तत्त्व यदि ग्रन्थ का उपादान बनता है तो अग्निका उपादान जल भी बन सकता है, फिर तो आपका पृथक् रूप से सिद्ध किया गया तत्त्व चतुष्टय का व्याघात ही हो जायेगा।

चार्वाक — सत्त्व मादि की प्रपेक्षा से तो सूक्ष्मभूत चैतन्यस्वरूप जानका सजातीय ही कहलाता है प्रथीत् जिस प्रकार ज्ञानमें सत्त्व प्रमेयत्व प्रादि धर्म हैं; वैसे ही सूक्ष्मभूतों में भी सत्त्व प्रमेयत्व आदि धर्म हैं, ग्रतः वह ज्ञान का सजातीय होने से उपादान बनता है।

जैन — ऐसा मानने पर भी यही पूर्वोक्त दोष आता है, प्रथीत् जैसे सत्त्व ग्रादि घर्म सूक्ष्मभूतों में हैं भीर ज्ञान में भी हैं भ्रतः वे भूतिविशेष ज्ञानके प्रति उपादान होते हैं वैसे ही भ्राग्न, जल, वायु भीर पृथ्वी इनमें भी समानरूप से सत्त्व भ्रादि धर्म रहते हैं, ग्रतः इनमें भी परस्पर में उपादानभाव बनना चाहिये, भ्रषात् भ्राग्न भ्रादि से जल भ्रादि होना स्वीकार करना चाहिये, किन्तु भ्रापको यह इष्ट नहीं है, श्राप तो इन चारों का उपादान पृथक् पृथक् मानते हो, भ्रतः सत्त्व आदि की भ्रपेक्षा सजातीय बताकर चैतन्य ज्ञानके प्रति जडभूतविशेष में उपादानता सिद्ध करना शक्य नहीं है, देखिये—प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि भ्रात्मा ही ज्ञान का उपादान है, भ्रनुमान प्रयोग—चैतन्य पृथिवी आदि से त्रिम्न जातीय है, क्योंकि उसकी भ्रपेक्षा उसमें भ्रसाधारण लक्षणविशेष

चेतन्यमिति । न चायमसिद्धो हेतुः; चेतन्यस्य जना(ज्ञान)दर्भनोपयोगलक्षस्यस्वात्, भूषयःपाबकषक-नानां चारणेरस्यह्रवोष्णतास्वभावानां तल्लक्षस्याभावात् । न हि भूतानि ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षस्यानि भ्रस्यवायनेकप्रतिपत्त्पप्रस्थक्षस्वात् । यस्युनस्तल्लक्षस्य तन्नास्मदाद्यनेकप्रतिपत्त्वप्रस्यक्षम् यथा चेतन्यम्, तथा च भूतानि, तस्मात्तयेवेति ।

ननु ज्ञानाद्युपयोगविधेषव्यतिरेकेस्यापरस्य तद्वतः प्रमास्पतीऽप्रतीतेः श्रसिद्धमेनासाधारस्य-सञ्जस्यविधेषविधिष्टस्वम्; तथाहि-न तावरप्रत्यक्षेसासौ प्रतीयते; रूपादिवत्तस्यभावानवधारस्यात् ।

पाया जाता है, जो जिसकी अपेक्षा असाधारण लक्ष्म् वाला होता है वह वास्तिकि उससे पृथक् ही होता है, जैसे कि अग्नि से पृथक् लक्ष्मावाला वायु है अतः वह उससे भिन्न तत्त्व है, पृथिवी ध्रादिकी अपेक्षा चैतन्य भी असाधारण लक्षण से लिक्षित है अतः वह असे भिन्न तत्त्व है, पृथिवी ध्रादिकी अपेक्षा चैतन्य भी असाधारण लक्षण से लिक्षित है अतः वह भी उससे भिन्न तत्त्व है यह असाधारणलक्षणरूप विशेष हेतु असिद्ध भी नहीं है क्योंकि चैतन्यकक्षण सर्वेषा असाधारण है, देखिये—चैतन्यका लक्षण ज्ञानोपयोग और दर्णनायेगियोगस्वरूप है और भू, जल, अग्नि, वायु इनका कमशः धारण. दवरण, उरुणता और ईरण स्वरूप है, इसलिये आस्मा के ध्रसाधारण लक्षण का इनमें अभाव है। भूमि आदि स्वरूप जो भृतवनुष्ट्य है वे ज्ञान—दर्शन—उपयोगलक्षण वाले नहीं हैं, क्योंकि वे सब हम जैसे अनेक जानेताले क्यक्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किये जा सकते हैं, जैसा कि चैतन्य प्रत्यक्ष नहीं होते है, पृथिवी आदि भूतविशेष हमारे प्रत्यक्ष तो होते हैं अतः वे ज्ञानादिस्वभाववाले सिद्ध नहीं होते है। इस प्रकार अनुमान से ज्ञान का उपादान पृथक् ही सिद्ध हमा।

चार्बाक — ज्ञान और दर्शन उपयोगिवशेष को छोड़कर ग्रन्य कोई पृथक् ग्रास्मा नामका पदार्थ सिद्ध नहीं होता है कि जिसमें वे ज्ञानादि रहते हों, अतः भ्रसाधा-रएएलक्षए विशेष विविद्यत्व हेतु असिद्ध दोष ग्रुक्त है, मतलब-ज्ञानादि से भिन्न भारमा तो कोई उपलब्ध होता नहीं, ग्रतः भ्रात्मा का लक्ष्मए ज्ञान दर्शन है इत्यादि कहकर उसको भूतों से ग्रसाधारएएलक्षण से लक्षित बताना व्यर्थ है, देखो—आपका ग्रात्मतत्त्व ग्रत्यक्ष से तो प्रतीत होता नहीं, वयों कि उसका रूप ग्रादि के समान स्वभावों का अवधारण हो नहीं हो पाता । अनुमान से ग्रात्मा को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, व्यों कि ग्रनुमान को हम प्रमाणभूत मानते हो नहीं हैं, तथा जबदंस्ती मान भी लेवें तो भी ग्रात्मा का बस्तित्व सिद्ध करनेवाला कोई अनुमान ही नहीं है।

नाप्यनुमानेन; अस्य प्रामाण्याप्रसिद्धेः। न च तद्भावावेदकः किःश्विदनुमानमस्ति; इत्यसङ्कृतम्; प्रत्यक्षेतृंवात्मनः प्रतोतेः 'तुस्यहं दुःस्यहमिण्डावानहृष्' इत्याजनुषचित्ताहृम्प्रत्ययस्यात्मग्राहित्यः प्रतिमाणि संवेदनात् । न चार्यं मिण्याञ्जाष्यमानत्वात् । नािष शरीरालम्बनः; वहिःकरणिनत्येद्धान्नाःकःकरण्व्यापरिणोत्पन्तः। न हि वद्यौरं तथाभूतप्रत्यवेद्यां वहिःकरणिवयत्वात्, तस्यानुप्वरितान्द्रम्प्रत्यविषयत्वामावाच । न हि 'स्यूलोञ्हं कृशीहम्' इत्याद्धमिन्नाधिकरण्वत्या प्रत्ययोजनुषचित्तः; प्रत्यवाक्षमान्तिकरण्वत्या प्रत्ययोजनुषचित्तः, प्रत्यवान्त्रम्पत्रस्ति हत्यः प्रत्यवान्त्रम्पत्यः । प्रतिभासभेदी वाषकः प्रत्यनित्रसारकं भृत्ये 'सहस्यं वित्रत्यप्रतिभासभेदी वाषकः प्रत्यवान्त्रसारकं भृत्ये 'सहस्यं वित्रव्यव्यविषयः प्रत्यवान्त्रस्ति । स्वित्रमानस्य । वित्रव्यव्यविषयः सम्यवान्ति समानः । न हि बहलतमःयद्यवयदाव्यतृण्वतिव्यवहस्य 'सहस्य' इति प्रत्यवयतिभासे स्यूल-

जैन — यह बात स्रसंगत है, आत्मा तो प्रत्यक्ष से प्रतीति में आ रहा है— "में मुखी हूं, मैं दु खी हूं, मैं इच्छाबाला हूं" इत्यादि सर्वथा उपचाररहित सत्यभूत अहं प्रत्यय से आत्मा प्रत्येक प्राण्यिमें को प्रतीति में आ रहा है, वह प्रतीति मिण्या तो बिलकुल ही नही है, क्योंकि यह ध्रवाधित है. यह ग्रहं प्रत्यय शरीर में तो होता नहीं है, क्योंकि बाह्य जो नेत्र ग्रादिक इन्द्रियां हैं; उनकी ग्रपेक्षा किये विना ही वह अन्तःकरण के व्यापार से उत्पन्न हुए जान से वेद्य होता है, शरीर इस प्रकार के ज्ञान से वेद्य नहीं होता है, क्योंकि उक्का वेदन तो बाहिरो इन्द्रियों से होता है, नेत्र भ्रादि वह दिखाई देता है, ऐसे इस शरीर में अनुपचरित अर्थान् उपचार रहित वास्तविकरूप से ग्रहंपने को प्रतीति हो नहीं सकती। कोई कहे कि शरीर में भी "मैं कुश हूं, मैं स्थूल हूं" इत्यादि रूप ग्रहंप स्थाय होता है सो भी बात नहीं, यह प्रत्यय कहंपने का भ्रवुकरण करूर करता है किन्तु यह प्रत्यय होता है सो भी बात नहीं, ऐसे अहंपने को वास्तविक कहोगे तो भ्रत्यन्त उपकारक निकटवर्ती नौकर के विषय में भी स्वामी को "मैं ही यह हूं" ऐसा ग्रहंपना पाया जाता है, सो उसे भी अनुपचरित मानना पड़ेगा।

## चार्वाक - इस नौकर म्रादि में तो प्रतिभास का भेद दिखता है।

जैन — तो फिर बैसे ही शरीराधार अहंत्रत्यय भी प्रतिभास भेदवाला है, अर्थात् आस्मा में होनेवाला अहंत्रत्यय वास्तविक है एवं शरीर में होनेवाला अहंत्रत्यय काल्पिनिक है ऐसा सिद्ध होता है, देखो-बहुत गाढ अन्धकार से अवगु ठित शरीरवाले पुरुष को अहंपने का ज्ञान होता है उस प्रतिभास में स्थूल आदि धर्मवाला शरीर तो प्रतीत होता ही नहीं है। बात यह है कि उपचार विना निमित्त के होता नहीं, अतः आस्मा का उपकारक होने से शरीर में भी उपचार से अहंपना प्रतीत हो जाता है,

त्वादिषमींपेतो विवहीपि प्रतिकासते । उपचारक्ष्य निमित्तं विना न प्रवर्तते इत्यात्मोपकारकत्वं निमित्तं करूमते भृत्यवदेव । 'मदीयो भृत्यः' इतिप्रत्ययभेदवत् 'मदीयं शरोरम्' इति प्रत्ययभेदस्तु मुक्यः।

यश्रोक्तम्—रूपादिवत्तस्वभावानवधारणात्; तदगुक्तम्; 'श्रहम्' इति तस्वभावस्य प्रति-भासनात् । न चार्थान्तरस्यार्थान्तरस्वभावेनाप्रत्यक्षत्यं दोषः, सर्वपदार्थानामप्रत्यक्षताप्रसङ्गात् । भ्रथात्मनः कर्नृत्वादेकस्मिन् काले कर्मत्वासम्भवेनाप्रत्यक्षत्वम्; तन्नः, लक्षाणुभेदेन तदुपपत्तः,

जैसे कि अत्यन्त उपकारक नौकर के लिये हम कह देते हैं कि झजी "मैं ही यह हूं" स्रोर कोई पराया व्यक्ति नहीं है, इत्यादि ।

चार्वाक--नौकर को तो ऐसा भी कहा जाता है कि यह मेरा नौकर है।

जैन—तो वैसे ही शरीर को भी कहा जाता है कि यह मेरा शरीर है इत्यादि यहां पर को भिन्नता है वह तो वास्तिविक ही है, मतलब-'मैं कुश हूं" इत्यादि प्रतीति में झहंपना तो उपचारमान्न है किन्तु "मेरा शरीर है" यह प्रतिभास तो सत्य है, प्राप् चार्वाक ने कहा था कि रूप आदि की तरह ग्रारमा का स्वभाव अवधारित नहीं होता इत्यादि वह कथन प्रमुक्त है, प्रारमा का स्वभाव तो "ग्रहं-मैं" इस प्रकार के प्रतिभास से शबधारित हो रहा है। भिन्न स्वभाववाले पदार्थ का भिन्न किसी ग्रन्य स्वभाव से प्रत्यक्षापना न हो तो उसको नहीं माना जाय ऐसी बात नहीं है अन्यथा नो सभी पदार्थ ग्राप्तरक्षा हो जायेगे। क्योंकि किसी एकरूप या ज्ञान आदि का ग्रन्थ दूसरे रस ग्रादि स्वभाव से प्रतिभास तो होता नहीं है।

चार्वाक — प्रात्मा कर्ता है अतः एक ही काल में वह कर्मरूप से प्रतीत नहीं होता इसीलिये उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाता प्रयीत "ग्रहं" यह तो कर्तृ त्वरूप प्रतिभास है, आत्मा को जानता हूं या स्वयं को जानता हूं ऐसे कर्मपनेरूप से उसका प्रतिभास उस अहं प्रत्यय के समय कैसे होगा।

जैन — ऐसा नहीं कहना, लक्षण भेद होने से कर्तृत्व घादि की व्यवस्था बन जाती है। कर्तृत्व का लक्षण स्वातन्त्र्य है, "स्वतन्त्रः कर्ता" इस प्रकार का व्याकरण का सूत्र है। तथा वह कर्तृत्व ज्ञान क्रिया से व्याप्त होकर उपलब्ध होता है, अतः कर्मत्व भी घात्मा में घविरुद्ध ही रहेगा कर्म का लक्षण तो "क्रिया व्याप्तं कर्म" जो किया से व्याप्त हो वह कर्म है ऐसा है। सो आतमा में जानने रूप क्रिया व्याप्त है अतः वह स्त्रातन्त्र्यां हि कर्तृं त्वलक्षरां तदैव च ज्ञानिकपयां व्याप्यत्वोपलब्धेः कर्मत्वं चाविषद्धम्, लक्षराधीन-त्याद्धस्तुभ्यवस्थायाः ।

तथानुमानेनात्मा प्रतीयते । श्रोत्रादिकरत्मानि कर्तृप्रयोज्यानि करण्यवाद्वास्यादिवत् । न चात्र श्रोत्रादिकरत्मानामिद्धदन् । न चात्र श्रोत्रादिकरत्मानामिद्धदन् ('स्परसगन्धस्पर्शयाद्वाण्ड्यदि-क्रियावत्' इत्यनुमानातित्दद्धः । तथा शब्दादिक्षानं नविद्यायितं गुण्यवाद्व्यादिवत् इत्यनुमानतोन्यसौ प्रतीयते । प्रामाण्यं चानुमानस्याप्ते समर्थयाध्यते । शरीरेन्द्रियमनोविषयगुण्यवाद्विकानस्य न तद्श्यतिरिक्ताश्रयात्रितस्वप्, येनात्मसिद्धिः स्यादित्यपि मनोरयमात्रम् ; विज्ञानस्य तदगुण्यवासिद्धः ।

कर्मरूप भी बन जाता है। वस्तु व्यवस्था तो लक्षण के धाधीन हुझा करती है, प्रयत्ति वस्तु का जैसा धसाधारण स्वरूप रहता है उसी के ध्रनुसार उसे कहा जाता है।

इस अनुमान के द्वारा भी आत्मा प्रतीति में आता है-श्रोत्र आदि इन्द्रियां कर्ता के द्वारा प्रयोजित की जाती हैं, क्योंकि वे करण हैं। जैसे कि वसूना आदि करण हैं। अतः वे देवदत्त आदि कर्ता के द्वारा प्रयोग में आते हैं—वैसे ही इन्द्रियां करण होने से उनका प्रयोक्ता कोई अवश्य होगा, कर्ण आदि इन्द्रियों में करणपना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि रूप रस गंध स्पर्भ शब्द इन सबकी जो उपलब्ध रूप किया होती है वह इन्द्रियों द्वारा होती है, अतः यह करण की कार्य रूप है, जैसे कि छेदन किया एक कार्य है। इस अनुमान से इन्द्रियों में करणपना सिद्ध होता है। आत्मा को सिद्ध करने वाला और भी दूसरा अनुमान प्रयोग इस प्रकार है—शब्दादिका जो जान होता है—शब्द सुन कर जो अर्थ बोध होता है अध्या अन्य कोई भी इन्द्रियों के विषयों का जो जान होता है वह कहीं पर तो अवश्य ही आश्रित है, क्योंकि वह शब्दादि का जान एक गुण है, जो गुण होता है वह कहीं आश्रित जरूर रहता है, जैसे कि रूप भादिक गुण कहीं घट आदि में आश्रित रहते हैं, जहां पर वह जान गुण आश्रित है वही तो आराम है, अनुमान में प्रमाणता का हम आगे समर्थन करने वाले हैं।

चार्वाक — जान गुण का घाश्रय तो शरीर है, इन्द्रियां हैं, मन है और विषय-भूत पदार्थ हैं। ये ही सभी जान के आश्रय भूत देखे जाते हैं। इन शरीरादि से भिन्न और कोई दूखरा आश्रय है नहीं जिससे कि मात्या की सिद्धि हो जाय, प्रवांत् ज्ञान का आश्रय सिद्ध करने के लिये घात्मा को सिद्ध करना जरूरी नहीं, वह तो सरीर घादि क्य माश्रय में ही रहता है। तथाहि न सरीरं चैतन्यगुणाश्रयो भूतिकारत्वाद घंटादिवत् । चैतन्यं वा सरीरिविशेषगुणो न भवति सति धरीरे निवतं मानस्वात् । ये तु सरीरिविशेषगुणा न ते तस्मिन्सति निवर्तन्ते यथा रूपा-यथः, सस्यपि तस्मिन्निवर्तते च चैतन्यम्, तस्मान्न तद्विषगुणाः ।

सया, नेन्द्रियाणि जैतन्यगुणवन्ति करसात्वादभूतविकारत्वाद्वा वास्यादिवत् । तद्दगुरात्वे च जैतन्यस्योन्द्रियविनाचे प्रवीतिनं स्यादगुर्सिविनाचे गुरस्याप्रतीतेः। न जैवन, तस्मान्न तदगुराः। तषा च प्रयोचः-स्मरसादि जैतन्यमिन्द्रियगुर्सो न भवति तदिनाचेप्युत्पद्यमानत्वात्, यो यदिनाचेप्युत्पद्यते स

जैन — यह कथन मनोरथ मात्र है, ज्ञान शरीर प्रांदि का गुण है यह बात ही बिलकुल असिद्ध है। इसी को प्रनुपान से सिद्ध करके बताते हैं। शरीर चैतन्य गुणका आश्रय नहीं है क्योंकि वह शरीर तो भूतों का (पृथिवी आदि का ) विकार (पर्याय) है, जैसे-घट ग्रांदि परार्थ भूतों के विकार होने से चैतन्यगुण के ग्राश्रय नहीं होते हैं, ग्रोर भी मुनिये-चैतन्य शरीर का विशेष गुण नहीं है, क्योंकि शरीर के मौजूद रहते हुए भी वह निकल जाता है, जो शरीर के विशेष गुण होते हैं, वे शरीर के विश्वमान रहते हुए निकल कर नहीं जाते हैं जैसे कि रूपादिकगुण, शरीर के रहते हुए चैतन्य निवृत्त होकर चला जाता है, ग्रतः वह शरीर का विशेषगुण नहीं है।

जैसे शरीर जानगुण का आधारभूत सिद्ध नहीं हमा उसी प्रकार नेत्र ग्रादि इन्दियां भी चैतन्यगुण वाली सिद्ध नहीं होती हैं। वयों कि इन्द्रियां तो करण हैं तथा भूतों का विकार स्वरूप भी हैं, जैसे वसूला ग्रादि करण हैं। यदि चैतन्य इन्द्रियों का ग्रुण होता तो इन्द्रियों के नाश होने पर चैतन्य की प्रतीति नहीं होनी चाहिये, गुणी का नाश होने पर गुणों की प्रतीति नहीं होती है, इन्द्रियों का नाश होनेपर भी चैतन्य का प्रभाव दिखाई नहीं देता है, अतः ज्ञान (चैतन्य ) इन्द्रियों का ग्रुण नहीं है । अनुमान प्रयोग से सिद्ध है कि स्मृति सुख ग्रादि स्वरूप वाला चैतन्य इन्द्रियों का ग्रुण नहीं होता है क्योंकि इन्द्रियों के नष्ट होने पर भी वह उत्पन्न होता रहता है, जो बिवके विनाश होने पर भी चेदा होता रहता है वह उसका ग्रुण हो नहीं होतों होता उत्ता है वह उसका ग्रुण हो नहीं होतों हो होत्यों का नाश होने पर भी स्मरण ग्रादि का नाश तो होता नहीं, ग्रुतः वह ज्ञान उन इन्द्रियों का नाश होने पर भी स्मरण ग्रादि का नाश तो होता नहीं, ग्रुतः वह ज्ञान उन इन्द्रियों का ग्रुण नहीं है, यदि चैतन्य को इन्द्रियों का ग्रुण नहीं है, यदि चैतन्य को इन्द्रियों का ग्रुण साना लाग्न तो करण विना किया की प्रतीति नहीं होगी, प्रयात् इन्द्रियां तो ग्रुणी हो चुकी हैं चैतन्य उसका ग्रुण है तो इन्द्रियों का करण कुछ

न तद्युष्णो वया पटिनाशेषि घटकपादि, भवति वेन्द्रियदिनाशेषि स्मरणादिकम्, तस्मान्न तद्युष्णः । यदि वेन्द्रियगुष्णस्वैतन्यं स्थार्ताह् करणं विना कियायाः प्रतीत्यभावात् करणान्तरेभेवितव्यम् । तैवर्ये च न्नार्यकः चेतन्यगुणा्वे एकस्मिन व सदीरे पुरुषवहुत्वप्रसङ्गः स्यात् । तथाच देवसत्तीपनन्येऽर्ये यज्ञदत्तस्येवेन्द्रियान्तरोपनन्ये तिस्मत् न स्थादिन्द्रियान्तरेण प्रतिसन्यानम् । दृश्यते चैतत्ततो नेन्द्रियगुएक्वेतन्यम् । प्रयंक्रमेवेन्द्रियमशेषकरणा्विद्याव्यास्तिस्यत्वेऽत्योवमदोषः; तहि सन्नाभेदमानमेव स्थादात्मनस्त्या नामान्तरकरणात् ।

नापि चैतन्यगुणवन्मनः करण्रवाडास्यादिवत् । कतृ त्वोपगमे तस्य चेतनस्य सतो रूपाखुप-लब्धौ करखान्तरापेक्षित्वे च प्रकारान्तरेणात्मैवोक्ता स्यात् ।

भी नहीं रहा, अतः अन्य किसी को करण बनाना पड़ेगा, तथा अन्य करणभूत जो भी वस्तुएं आवेगी उनका भी एक एक का जैतन्य गुण रहेगा ही, ऐसी हालत में एक ही शरीर में अनेक पुरुष (जीव) या जैतन्य मानने का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। इस तरह से बहुत ही अधिक गड़बड़ी मचेगी, देवदत्त के जाने गये किसी एक विषय में उसी की अन्य इन्द्रिय से प्रतिसंघान नहीं हो सकेगा, क्योंकि अन्य इन्द्रिय का जैतन्य पृथक् है, जैसे कि यज्ञदत्त की इन्द्रिय देवदत्त से पृथक् है।

भावार्थ — जब एक शरीर में अनेक पृथक् २ चैतन्यगुण वाली इन्द्रियां स्वी-कार करोगे तो एक ही देवदत्त के द्वारा जाने हुए पदार्थ में उसी की रसना आदि इन्द्रियां प्रकृत होने पर भी संबंध नहीं जोड़ सकेगी, कि यह वही आम का मीठा रस है जिसे कि आंख से पीले रंग युक्त जाना था, नेत्र के द्वारा देखे हुए बीणा आदि बाद्य के शब्द का कर्ण के द्वारा प्रतिसंधान नहीं होगा, क्योंकि सब के चैतन्य गुए। पृथक् २ हैं, जैसे कि अन्य पुरुष-यज्ञदत्त के द्वारा जाने हुए विषय में हमारी इन्द्रियां प्रतिसंधान नहीं कर पाती वैसे ही खुद की हो इन्द्रियों से प्रतिसंधान होना अशक्य हो जायगा, हमारी इन्द्रियों द्वारा प्रतिसंधान तो अवश्य ही होता देखा जाता है, अतः निश्चित्त होता है कि चेतन्य इन्द्रियों का गुए। नहीं है।

चार्वाक — संपूर्ण करएाभूत इन्द्रियोंका घिष्ठायक प्रयात् प्रेरक या प्राधारभूत एक विशेष इन्द्रिय स्वीकार करने पर कोई दोष नहीं द्याता है प्रयात् इन्द्रियों द्वारा प्रतिसंघान न होना इत्यादि आपत्ति नहीं रहती है।

जैन-तो फिर धापने नाममात्र का भेद किया-धर्षात् धारमा का ही नाम "इस्ट्रिय" इस प्रकार घर दिया, धर्यभेद तो कुछ रहा वहीं, मन भी चैतन्य गुणवाला नापि विषयगुणः; तदसाम्निच्ये तदिनाशे चानुस्मृत्यादिदर्शनात् । न च गुणिनोऽसाम्निच्ये विनाशे वा गुणानां प्रतीतिषु का. गुणस्विदरोधानुषङ्गात् । ततः परिशेषाच्छरीरादिव्यतिरिक्ताश्रया-विन्नां चैतन्यवित्यतो भवत्येवाःमसिद्धः ।

ततो निराक्तभेतत्-'धरीरेन्द्रियविषयसंज्ञेभ्यः पृष्णियादिभूतेभ्यव्चेतन्याभिव्यक्तिः, पिष्टोदक-गुडबातक्यादिभ्यो मदशक्तिवत्'। ततोऽसाधारणलक्षश्चविशेषविशिष्टत्वेप्यतत्त्वा(तस्तत्त्वा)न्तरत्वमेव।

नहीं है, क्योंकि वह करण है, जैसे वसूला थ्रादि करण होते हैं। यदि आप मन को कर्त्तापने से स्वीकार करेंगे तो उस चैतन्यगुरावाले मनको कोई अन्य करण चाहिये, जिसके द्वारा कि रूप आदि विषयों की उपलब्धि वह कर सके इस करणांतर की अपेक्षा को हटाने के लिये फिर आप उन सब करणों का एक प्रेरक कोई स्थापित करोंगे तो वही नाम मात्र का भेद होवेगा कि आप उसको इन्द्रिय या अन्य कोई नाम से कहोंगे और हम जैन प्रात्मा नाम से उसको कहेंगे।

चैतन्य रूप घ्रादि विषय भूत पदार्थों का भी गुए। नहीं है, रूपादि विषय चाहे निकट न रहें चाहे नष्ट हो जावें तो भी चैतन्य के घनुभव स्मृति घ्रादि कार्य होते ही रहते हैं, गुएगों के निकट न होने पर ग्रथवा नष्ट हो जाने पर गुण तो रहते नहीं, यदि गुणी नहीं होने पर गुए। रहते हैं तो इसके ये गुए। हैं ऐसा कैसे कहा जा सकेगा, इस सब कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि चेतन्य न गरीर का गुए। है न मन का गुण है, न इन्द्रियों का गुण है और न विषय भूत पदार्थों का ही गुए। है, वह तो ग्रन्य ही आश्रय में रहने वाला गुए। है, और उसी ग्राययभूत का नाम आहमा है, इस प्रकार घारमद्रश्य की प्रसिद्ध घवरिषय है। उपगुंक घारमद्रश्य के सिद्ध होने पर चार्वाक का भूतचैतन्य-बाद समाप्त हो लाता है। घर्यात शरीर, इन्द्रिय घोर विषय संजक इन पृथिकी घादि भूतों से चैतन्य प्रकट होता है, जैसे कि झाटे, जल, गुड, धातकी, महुम्र ग्रादि पदार्थों से मद शक्ति पैदा होतो है सो ऐसा यह कथन ग्रसत्य ठहरता है, इसलिये घा यह सिद्ध हो हुमा कि असागरण लक्षए। विशेष से विशिष्ट होने से आत्मा एक सर्वया पृथक ही तत्व है, इस प्रकार ग्रसाधारण लक्षए। जान-दर्शन उपयोग वाला आत्मा नामक भिन्न द्वया है यह निर्वाष सिद्ध हुगा।

चार्वाक के ग्रन्थ में लिखा है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि ये चार तस्व हैं, इनके समुदाय होने पर शरीर, इद्रियां विषय आदि उत्पन्न होते हैं, ग्रीर इन शरीर ग्रादि "पृथिव्य(ब्या)पस्तेजोबागुरिति तत्त्वानि, तस्समुद्रये वरीरेन्द्रियविवयसंज्ञाः तेम्यरचैतम्यम्" [ ] इस्यत्र 'प्रभिव्यक्तिमुक्याति' इति क्रियाम्याहारावतः संवित्यविषयन्यावृत्तिको हेतुरिति; शब्दसामा-न्याविव्यक्तिनिवेवेतास्य चैतन्याभिव्यक्तिवादस्य विरोधाच ।

किंच, सतोऽभिव्यक्तिरचैतन्यस्य, श्रसतो वा स्यात्, सदसद्भूपस्य वा ? श्रथमकल्पनायाम्

से चैतन्य होता है, इस वाक्य में प्रभित्यक्ति किया का प्रध्याहार करते हैं, प्रधांत् "पृषिव्यप्तेओवायुरित तत्त्वानि, तत्त्वमुदये शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञाः, तेभ्यस्वैतन्यं" इस सूत्र में "प्रभित्यक्तिमुपयाति" इस किया का प्रध्याहार करने से चैतन्य प्रकट होता है धैसा धर्य होता है, तब तो वह पूर्वोक्त जैन के द्वारा कहा गया असाधारणलक्षणविशेष-विशिष्टन हेत् संदिग्ध विषक्ष व्यावृत्ति वाला हो जाता है।

सार्वा — पृथिवी धादि से चैतन्य प्रकट होता है तो उसमें असाधारण धर्म रह सकता है, धर्थात् पृथिवी धादि से मात्र चैतन्य प्रकट होता है तो उन पृथिवी धादि से मात्र चैतन्य प्रकट होता है तो उन पृथिवी धादि से ससाधारण—पृथिवी धादि में नहीं पाये जाने वाले धर्म चैतन्य में हो सकते हैं, क्योंकि पृथिवी धादि से वह चैतन्य प्रकट हुधा है, न कि पैदा हुधा है, इसिलये शंका बनी रहेगी कि क्या मालूम पृथिवी धादि से व्यक्त हुए इस चैतन्य में पृथिवी धादि के साधारण हो धर्म हैं अथवा धसाधारण लक्षणा हैं? इसिलये जैन के द्वारा पहिले धाल्मा को भूतचतुष्टय से पृथक् सिद्ध करने के लिये दिया गया धसाधारण लक्षणा विशेषविधिष्ट हेतु शंकित हो जाता है न कि सर्वथा खंडित ।। चार्विक संदिग्ध विपक्ष व्याद्वित बिर्म हेतु का निषेध करते हैं— उन्होंने नैयायिक के आकाध से शब्द सामान्य की अभिव्यक्ति होने वाले मतका निषेध किया है, उसी प्रकार से यहां पर भी भूतचतुष्टय से चैतन्य की धानिव्यक्ति होने का निषेध होता है।

विश्वेषार्थ — योग — नेगायिक भोर वैवेषिक शब्द की उत्पत्ति भाकाश से होतो है ऐसा मानते हैं सो उस सान्यता का चार्वाक भी खण्डन करता है — वार्वाक का कहना है कि भाकाश से विलक्षण लक्षण वाला शब्द कैसे हो सकता है, अर्थाव नहीं हो सकता । आकाश से शब्द सामान्य भाक्यिक होता है ऐसा नेगायिक आदिक है तो वह भी बनता नहीं, क्योंकि जैसे दीपक भादि के द्वारा रात्रि में घट भादि पदार्थ प्रकट— प्रकाशित किये जाते हैं, वैसे कोई शब्द भाकाश में रहकर तालु भादि के द्वारा प्रकट होता हुआ माना नहीं जा सकता, अर्थाव दीपक से प्रकाशित होने के पहिले जैसे घट आदि पदार्थ में सकता स्वाद पदार्थों की सला तो सिद्ध ही रहती है, वैसे ही सब्द की सला तालु मादि के बादि पदार्थों की सला तो सिद्ध ही रहती है, वैसे ही सब्द की सला तालु मादि के

क्षस्यानाद्यनं-स्वर्शतिकः, सर्वदा सतीऽभिश्यक्तं स्तामन्तरेसानृत्यसः । पृषिव्यादिसामाय्यक्त् । तथा चं "वरसोकिनोऽभावास्परलोकाभाव-" [ ] इस्यपरीसितानिवानम् । प्रागसतप्रेतन्यस्याभि-व्यक्तौ प्रतीतिविरोषः, सर्वपाप्यसतः कस्यचिरभिष्यस्यप्रतीतेः । न चैवंवादिनो स्वक्षंक्कारक्योर्वैदः ; 'प्रावस्तः स्वक्षंसंस्कापकं हि व्यक्षकम्, स्रसतः स्वरूपनिवर्तकं कारकम्' इस्पेवं तयोर्भेदप्रसिद्धिः ।

ध्यापार के पहिले भी थी ऐसा सिद्ध नहीं होता, इसलिये वे मीमांसक धादि के शब्द के धिम्मस्यक्त बाद का निरसन करते हैं, इसी प्रकार खुद चार्वाक के चैतंन्य अभिव्यक्ति-बाद का भी निरसन ध्रवश्य हो आता है, क्योंकि जैसे तुम चार्वाक ने शब्द की ध्रमि— व्यक्ति के बारे में प्रश्न किये हैं वैसे ही वे यौग या हम जैन ध्राप से चैतन्य अभिव्यक्ति के बारे में प्रश्न करेंगे कि भूतचतुष्ट्य से अभिव्यक्त होने के पूर्व चैतन्य की सत्ता तो सिद्ध होती नहीं है, तथा वह प्रकट होने से पूर्व ध्रनमिक्यक्त जैतन्य अकेट होता है" यह बा? इत्यादि प्रश्नों का ठीक उत्तर न होने से "भूतों से जैतन्य प्रकट होता है" यह

चार्वाक को यह बताना होगा कि "जैतन्य की अभिव्यक्ति होती है" सो वह सद्वभूत जैतन्य की होती है कि असद्भूत जैतन्य की होती है ? प्रथम पक्ष के अनुसार तो जैतन्य आत्मा अनादि अनंतरूप नित्य ही सिद्ध हो जाता है, क्योंकि जो सर्वदा सद्भूत रहकर व्यक्त होगा वह तो अनादि अनंत ही कहलावेगा, नहीं तो उसके बिना वह सद्भू ही क्या कहलावेगा। जैसे पृथिवी आदि भूतों के सामान्य धर्म पृथिवीत्व आदि को अनादि अनंत माना है वैसे ही चैतन्य सामान्य को अनादि अनंत मानना चाहिये, इस प्रकार अनादि अनंत चंतन्य धात्मा की सिद्ध होने पर "परलोक में जाने वाला ही कोई नहीं अतः परलोक का अभाव है" इत्यादि कथन असत्य उहरता है।

हितीय पक्ष— "पहिले चैतन्य घसत् रहकर ही भूतों से मिन्यक्त होता है" ऐसा कहा जावे तो विरोध दोष होगा क्योंकि सर्वया घसत् की कहीं पर भी धिनम्यक्ति होती हुई नहीं देशी है, तथा इस प्रकार सर्वया असत् की धिनम्यक्ति मानने वाले धर्मप कार्याक के मत में व्यक्षक कारण और कारक कारण इन दोनों में भी कुछ धन्तर ही कहीं रहेगा, व्यञ्जक का लक्षस 'प्राक् सबः स्वरूप संस्कारक है व्यञ्जकम्" प्रस्कित है सो स्वरूप में सुछ स्वरूप का संस्कार करना व्यञ्जकम् अन्यस्क से को सत् नौमूद है उसी में कुछ स्वरूप का संस्कार करना व्यञ्जकम् कारसः हा

कथियात्वतिम्बतमाधिक्यक्ती परमतप्रवेदा:-कथियद्दरुखतः सतस्यैतन्यस्य पर्यावतीःक्तस्य साथाकार-परित्यतं. पृथिक्यादिपुदमतः परैरप्यधिक्यक्तरेशीव्यत्वतु पृथिक्यादिभूतवपुष्टयवत् । मन्त्रेवं पिक्योव-काम है और "ग्रसतः स्वरूप निवेतंकं" कारकं ग्रसत् के स्वरूप को बनाना कारक कारण का काम है, इस प्रकार इनमें लक्षणभेव प्रसिद्ध ही है ।

भावार्ष: — व्यक्तक कारण दीपक के समान होते हैं वो पहिने से मौजूद हुए पदार्थ को मात्र प्रकट करते हैं, जैसे — पंधेरे में घट कर स्वरूप दिस नहीं रहा वा सो उसके स्वरूप को दीपक ने दिखा दिया। कारककारण मिट्टी या कुम्हार के समान होते हैं जो नवीन — पहिले नहीं हुई प्रवस्था को रचते हैं, चार्वाक यदि चैतन्य की अभिव्यक्ति होना सानते हैं तब तो वे भूतचतुष्टय स्वरूप शरीरादिक मात्र चैतन्य के प्रभिव्यंजक होंगे — प्रधांत् चैतन्य कहीं प्रस्थत वा वह प्राक्तर धरीरादिक में प्रकट हुआ ऐसा सिद्ध होता है।। तीमरा पक्ष— यत असत् रूप चैतन्य की प्रभिव्यक्ति होती है — यदि ऐसा कहा जाय — तो धाप चार्वाक स्पष्टक्त से ही जैन बन जाते हैं। हम जैन कथं चित्त द्वयहिंह से सत्रू प चैतन्य है ऐसा मानते हैं। यहां पर वैसे ही शरीर के धाकार से परिवाद हुए पृथिबी धादि पुर्वल से चैतन्य का व्यक्त होना धापको इट हो रहा है, इसलिय चैतन्य भी पृथिबी धादि भूतचतुष्टय के समान है प्रपत्ति जैसे पृथिबी धादि भूतचतुष्टय के समान है प्रपत्ति जैसे पृथिबी धादि भूतक्ष प्रवस्थ पुक्ताक्ष्य भी स्वर्ण है जौर घट धादि पर्वाय से प्रकट होते हैं वैसे ही चैतन्य क्षय से तो सत् है और पर्यायक्ष के न्यवस्था विशेष से प्रकट होते हैं वैसे ही चैतन्य सिद्ध से तो सत् है और पर्यायक्ष के न्यवस्था विशेष से प्रकट होते हैं वैसे ही चैतन्य सिद्ध से तो सत् है और पर्यायक्ष के न्यवस्था विशेष से प्रकट होते हैं वैसे ही चैतन्य सिद्ध से तो सत् है और पर्यायक्ष के न्यवस्था विशेष से प्रकट होता है यह जैनमत सिद्ध से तो सत् है और पर्यायक से तो उसके होता है यह जैनमत सिद्ध से तो सत् है धार पर्यायक होता है यह जैनमत सिद्ध से तो सत् है धार पर्यायक्ष होता है यह जैनमत सिद्ध से तो ही ही स्वतंत्र होता है ।

शंका:—यदि इस प्रकार से अभिव्यक्ति का अर्थ करते हो तो फिर आटा, जल आदि से मद शक्ति प्रकट होती—अभिव्यक्त होती है ऐसा भी सिद्ध नहीं होया। क्योंकि वहां पर भी वे ही विकल्प उपस्थित हो जायेंगे कि पहिले मद शक्ति सत् थी कि असत् थी, इत्यादि?

समाधान — यह शंका गलत है। क्योंकि हम जैन यद शक्ति को भी द्रव्यहिष्ट् से सतुरूप मानते हैं। सारे ही विश्व के पदार्थ सत्रूप से सन्तरि सनन्त माने गये हैं।

मानार्थ — नैन वर्म का यह अकाट्य सिखान्त है कि जीव आदि प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी रूपमें हमेसा मौजूब ही रहता है। तृष्टिण्यना की कस्पका इसिक्से सम्रात्य टहरती है, अध्येक बस्तु स्वतः सनावि सनन्तरूम है। उसमें परिवर्तम कांबिच्यो मदबस्त्वपिक्वक्तिरपि न स्यात् तत्राज्युक्तविकत्पानां समानत्वादित्यज्यसान्त्रतम् ; तत्रापि द्वय्यक्षत्रतम् प्रास्तरत्वाभ्युपगमात्, सकलभावानां तङ्ग्रेतगुनाधनन्तत्वात् ।

शरीरेन्द्रियविषयसंत्रेस्यम्र्यं तन्यस्योत्पत्त्यस्युपगमात् 'तेम्यम्र्यंतम्' इत्यत्र 'उत्पद्यते' इति क्रियाध्याहारालामिध्यक्तिपक्षमात्रौ दोषोऽवकाशः लभते इत्यन्यः। सोपि वंतन्यं प्रत्युपादानकारए-रवम्, सहकारिकारएत्यं वा भूतानाम् इति पृष्ट स्पष्टमावध्टाम् ? न ताबदुपादानकारएात्यं तेषाम्; वैतन्ये भूतान्ययप्रसङ्गात्, सुवर्णोपादाने किरीटादौ सुवर्णान्ययवत्, पृष्यन्यावुपादाने काये पृष्यन्या-सन्ययबद्या । न वार्षवम्; न हि भूतसमुदयः पूर्वमवेतनाकारं परित्यप्यः वेतनाकारमाददा (वा)नो

धवस्य होता रहता है। उसीको लोक व्यवहार में पैदा होना नष्ट होना इत्यादि नामों से कहा जाता है।

चार्वाक: — यदि हम शरीर, इन्द्रियां, विषय धार्षि संज्ञक भूतचतुष्टय से चैतन्य की उत्पत्ति होती है ऐसा स्वीकार करें तो उपर्युक्त दोष नहीं रहेंगे अतः हम चार्वाक 'तिभ्यरचैतन्यं" इस सूत्रांश के साथ "उत्पद्यते" इस क्रिया का अध्याहार करते हैं, इस तरह करने से अभिव्यक्ति के पक्ष में दिये गये दूषण् समाप्त हो जावेंगे।

बैन—यह कथन भी खंडित होता है, हम आपसे पूछते हैं कि भूतों से जैतन्य पंदा होता है सो वे भूतजैतन्य के उपादान कारण हैं कि मात्र सहकारी कारण हैं ? उपादान कारण तो बन नहीं सकते, क्योंकि यदि जैतन्यका उपादान कारण भूतजनुष्टय होता तो उन भूतों का जैतन्य में अन्वयपना होना चाहिये था, जैसे कि सुवणंरूप उपादान से पैदा हुमा मुकुट सुवणं से अन्वयप मुक्त रहता है, अयबा—पृथिवी भादि उपादान से पैदा हुमा मुकुट सुवणं से अन्वयप मुक्त रहता है, अयबा—पृथिवी भादि उपादान से पैदा हुम शरीर में पृथिवी भादि का अन्वयपना रहता है. ऐसा अन्वयपना जैतन्य में नहीं है, देखिये—भूतजनुष्टय कभी अपने पहिले के अवेतन भाकार को छोड़कर चेतन के भाकार होते हुए नहीं देखे जाते हैं। तथा—भपना २ धारण, द्रवण, उद्यात, ईरण स्वमावों का और रूप आदि मुणों का त्याग करते हुए भी नहीं देखे जाते हैं। वे जाय तो घारण भादि स्वभावरहित अंदर में ही स्वसंवेदन से भ्रमुभव में भाषा है। कोई कहे कि जैसे काजल दीपक रूप उपादान से पेदा हुमा है तो भी उसमें दीपक का भन्वय—भासुरपना नहीं रहता है, इसलिये आपका कम्बन व्यभिचरित है, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि काजल भीर दीपक इनमें रूप भादिक मुणों का भन्वय तो रहता है, सर्वाद दीपक में स्वप्त के अतिने भी विकार होते हैं उन सब में रूपादिका व्यभिकार का अन्वय तो हिता है, सर्वाद होते हैं उन सब में रूपादिका व्यभिकार नहीं हो सी है। पुद्गल के जितने भी विकार होते हैं उन सब में रूपादिका व्यभिकार नहीं हो

किञ्च, 'प्राणिनामाद्यं जैतन्य जैतन्योपादानकारणकं चिडिवस् वान्मध्यचिद्विवस्त्रंवत् । तयास्यजैतन्यपरिणामश्र्यंतन्यकार्यस्तत एव तद्वत्' इत्यनुमानात्तस्य जैतन्यान्तरोपादानपूर्वकत्वसिद्धं नं भूतानां जैतन्यं प्रत्युपादानकाररणस्वकत्यना घटते । सहकारिकारणत्वकत्पनायां तु उपादानमन्यद्वा-

सकता, मतलब—किसी पुद्गल में रूपादिगुए। हों और किसी में नहीं हों ऐसा नहीं होता है।

चार्वाक — ऐसा ग्रन्वय तो भूत और जैतन्य में भी हो सकता है, ग्रर्थात् सत्व, क्रियाकारित्व आदि धर्म भूत भीर जैतन्य में समानरूप से पाये जाते हैं। ग्रतः इवमें उपादान उपादेय — इस प्रकार होने में कोई बाधा नहीं है।

जैन — यह कथन असमीचीन है, इस प्रकार का सत्त्व आदिमात्र का अन्वय देखकर भूत ग्रीर जैतन्य में उपादान उपादेयपना स्वीकार करोगे तो अल ग्रीर ग्रान्नि ग्रादि में भी उपादान उपादेय भाव सिद्ध होगा, क्योंकि सत्त्व ग्रादि घर्म जैसे जल में हैं वैसे वे अग्नि में हैं, फिर क्यों तुम लोग इन तत्त्वों को सर्वथा पृथक् मानते हो। ग्रब हम ग्रनुमान से जैतन्य के वास्तविक उपादान की सिद्धि करते हैं—

प्राणियों का आद्य जैतन्य जैतन्य ज्यावात से हुआ है, जैसे कि सध्य अवस्था का जैतन्य जैतन्य रूप उपादानसे होता है, तथा अंतिम जैतन्य (उस जन्म का जैतन्य) भी पूर्व जैतन्य का ही कार्य है, क्योंकि उसमें भी जैतन्यश्रमं पाया जाता है, इस प्रकार के प्रनुमान से जैतन्य का उपादान जैतन्यान्तर ही सिद्ध होता है, भूत- चतुष्ट्य जैतन्य के प्रति उपादान नहीं वन सकता है, इस प्रकार यहां तक भूतों से जैतन्य उत्पन्न होता है इस वाक्य का विश्लेषण करते हुए पूछा था कि जैतन्य का कारण जो भूत है वह उसका उपादान कारण है कि सहकारी कारण ? उनमें से उपादान कारण्यना भूतचतुष्ट्य में नहीं है यह सिद्ध हुआ।

च्यम्, अनुपादानस्य कस्यचिरकार्यस्यानुपलयेः । शब्दविद्युदादरनुपादानस्याप्युपलस्येददोदोविनस्य-प्यपरीक्षितामिषानम्; 'शब्दादिः सोपादानकारसम्यः कार्यस्वात् पटादिवत्' इत्यनुमानात्तत्सादृदयोपा-दानस्यापि सोपादानात्वपिद्यः ।

गोमयादेरवेतनाव तनस्य वृश्चिकादेश्यालप्रतीतिः तेनानेकान्तः श्ययुक्तम्; तस्य पक्षान्त-भू तस्वात् । वृश्चिकादिशरोरं ह्यवेतनं गोमयादेः प्रादुर्भवति न पुनवृंश्चिकादिजैतन्यविवर्तस्तस्य पूर्वजैतन्यविवर्तादेवोत्पत्तिप्रतिज्ञानात् । प्रय यथाद्यः पथिकाग्निः प्ररणिनिर्मन्योत्पोऽनन्निपूर्वकः

यदि भूतचतुष्टय जैतन्य के मात्र सहकारी माने आयें तो जैतन्य का उपादान कारण कोई न्यारा बताना होगा, क्योंकि विना उपादान के कोई कार्य उपलब्ध नहीं होता है।

चार्त्रीक -- पण्टद, बिजली ग्रादिक पदार्थ तो विना उपादान के ही उत्पन्न होते हैं। वैसे ही जैतन्य विना उपादान का उत्पन्न हो जायगा। कोई दोष नहीं।

जैन—यह तो कथन मात्र है, क्योंकि शब्द आदि पदार्थ भी उपादान कारण संयुक्त है। अनुमान प्रयोग—शब्द बिजली आदि वस्तुएँ उपादान कारण सहित हुझा करती हैं, क्योंकि वे कार्य हैं, जैसे पट किसी का कार्य है तो उसका उपादान धागे मौजूद ही हैं। इस अनुमान से चेतन सहक्य चैतन्य का उपादान निर्वाध सिद्ध होता है।

चार्वाक — गोवर म्रादि भ्रचेतन वस्तुम्रों से चेतनस्वरूप विच्छु म्रादि जीव पैदा होते हैं, म्रतः चेतन का उपादान चेतन ही है, इस प्रकार का कथन भ्रमेकान्तिक दोष से दुख्य होगा। भ्रम्यात् — "प्राणियों का प्रथम चैतन्य चैतन्य क्या द्वान से ही हुआ है, क्योंकि वह जैतन्य की ही पर्याय है" इस अनुमान में जैतन्य की पर्याय होने से वह जैतन्योपादानवाला है ऐसा हेतु दिया था वह अनैकान्तिक हुमा, क्योंकि यहां भ्रचेतन गोवर से चेतन विच्छु की उत्पत्ति हुई है।

जैन — यह कथन अयुक्त है, नयों कि उस विच्छु के जैतन्य को भी हमने पक्ष के ही धन्तर्गत किया है, देखों—विच्छु आदि का शरीर मात्र गोवर से पैदा हुआ है, विच्छु का जैतन्य उससे पैदा नहीं हुआ है, वयों कि वह तो पूर्व जैतन्य पर्याय से ही उत्पन्न हुआ साना गया है।

चार्वाक — जैसे कोई पथिक रास्ते में अग्नि को जंगल की सूखी धरिए। की रगड़ से उत्पन्न करता है, तो वहां वह ध्रग्नि ग्रग्नि से पैदा नहीं हुई होती है, ठीक इसी ग्रन्थस्त्विन्तृर्वकः तथायां जैतन्यं कायाकारणरिख्यत्रभूतेभ्यो व्यविष्यत्यन्यस् जैतन्यपूर्वकं विरोधाभावा-विन्यपि मनोरयमात्रम्; प्रथमपिकाग्नेरनग्युपादानत्वे जलाबीनामप्यत्रलाख् पादानत्वापत्तेः पृषिव्या-दिभूतवतुष्ट्यस्यतत्त्वान्तरभावविरोधः । येषां हि परस्यरभुगादानोपादेयभावस्तेषां न तत्त्वान्तरत्वम् यथा क्षितिविवर्त्तानाम्, परस्यरमुपादानोपादेयभावभ्रः पृषिव्यादीनामिरयेकमेव पुदगलतत्त्वं क्षित्यादिविवर्त्तन् मविष्ठिते त सहकारिभावोपगमे तु तेषां जैतन्येषि सोऽस्तु । यथैव हि प्रथमाविभू तपावकादेस्तिरोहित-

प्रकार प्रथम चैतन्य तो शारीराकार परिणत हुए भूतों से पैदा हो जायगा और धन्य मध्य प्रादि के जैतन्य जैतन्य पूर्वक हो जावेंगे तब कोई विशेष बाधा वाली बात नहीं होगी।

जैन—यह बात भी गलत है, क्यों कि ध्राप यदि इस तरह से रास्ते की भ्राम्त को बिना ध्रम्मि रूप उपादान के पैदा हुई स्वीकार करेंगे तो जल ध्रादि तस्व भी ध्रजल आदि रूप उपादान से उत्पन्न हो जावेंगे। ऐसी हालत में पृथिवी आदि भूतवतुष्ट्य में भिन्न भिन्न तस्वपना होना शक्य नहीं रहेगा, तब पृथिवी आदि में से एक ही तस्व सिद्ध होगा, पृथिवी प्रादि पदार्थ पृथक् तस्व नहीं हैं क्यों कि इन चारों में परस्पर उपादान उपादेय भाव पाया जाता है। जिनका परस्पर में उपादान उपादेयभाव पाया जाता है। जिनका परस्पर में उपादान उपादेयभाव पर्योव परस्पर में उपादान उपादेय भाव परस्पर में उपादान उपादेय भूत हैं घतः वे एक पृथिवी बादि की हा कहलाती हैं। इसी तरह इस भूतचतुष्टय में परस्पर में उपादान उपादेय भाव है। प्रतः वे भिन्न तस्व नहीं हैं एक ही पुद्रगल तस्व है और उसी एक तस्व की पृथिवी ध्रादि प्रयिष्ट होंगा।

यदि चार्वाक कहे कि पथिक की मिन्न के लिये वह जंगल की लकड़ी आदिक पदार्थ सहकारी होता है तो हम जैन भी कहेंगे कि इसी प्रकार जैतन्य को शरीररूप में परिणत हुए भूतमात्र सहकारी कारए। होते हैं, उपादान रूप कारण नहीं। म्राप जिस प्रकार प्रथम बार प्रकट हुई उस पथिकान्नि को खिपी हुई मन्ति से उत्पन्न हुई मानते हैं, उसी प्रकार हम जैन गर्भ स्थित जैतन्य को खिपे हुए जैतन्य से प्रकट होना मानते हैं। इस प्रकार भूतों से जैतन्य उत्पन्न होता है यह बात सलत सिद्ध हुई।

ध्रनादि एक जैतन्य स्वरूप धारमा तत्त्व जवतक हम स्वीकार नहीं करते तव तक जन्म लेते ही बालक में इच्छ विषय में तथा अनिष्ट विषय में प्रत्यभिज्ञान होना, ध्रमिलाषा होवा सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान ध्रमिलाषा ध्रादिक तो पावकान्तरादिपूर्वकस्यं तथा गर्भकौतन्यस्याविभू तस्यभावस्य तिरोहितजैतन्यपूर्वकस्वमिति ।

न चानायं कानुभवितुर्व्यातरेकेणेशानिश्विषये प्रत्यभिज्ञानाभिजावादयो जन्मादौ युज्यन्ते; तेषा-मभ्यासपूर्वकत्वात् । न च मानुदरस्थितस्य बहिविषयादर्शनेऽभ्यासो युक्तः; प्रतिप्रसङ्गात् । न चावस-ग्नाबस्थायामभ्यासपूर्वकत्वेन प्रतिपन्नानामध्यनुसन्धानादोनां जन्मादावतत्त्र्वेकत्वं युक्तम्; प्रत्यथा पूर्मोऽभिनपूर्वकोदृष्टोध्यनिनपूर्वकः स्यात् । मातापित्रभ्यासपूर्वकत्वात्ते धामदोषोयमित्यध्यसम्भाव्यम्; सन्तावान्तदाभ्यासादन्यत्र प्रत्यभिज्ञावेऽतिप्रसङ्गात् । तदुपलब्वे 'सर्वं मयैवोपलब्बमेतत्' इत्यनुसन्धानं

संस्कार पूर्व अभ्यास के कारण ही होते हैं। जब बालक माता के गर्भ में रहता है तब उसके बाहर के विषय में सभ्यास तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने अभी तक उन विषयों को देखा ही नहीं है, विना देखे अभ्यास या संस्कार होना मानोगे-तो सूक्ष्म परमाणु, दूरवर्ती सुमेरुपर्वतादि, स्रतीतकालीन राम स्नादि का भी अभ्यास होना चाहिये था, चार्वाक कहें कि जैतन्य में मध्यम अवस्था में जो प्रत्यिभज्ञान स्नादिक होते हुए देखे जाते हैं वे अभ्यास पूर्वक होते हुए हो देखे जाते हैं किन्तु जन्म जात बालकों के तो वे प्रत्यिभज्ञान स्नादिक विना सभ्यास के होते हैं सो ऐसा नहीं कहना चाहिये, क्योंकि संस्कार पूर्वक होनेवाला प्रत्यिज्ञान आदिक विना संस्कार के होने लग जायेंगे तो फिर स्निम्पूर्वक होनेवाला प्रत्यिज्ञान अस्ति विना संस्कार पूर्वक होनेवाला प्रत्यिज्ञान अस्ति कि नि लगेगा-ऐसा मानना चाहिये।

सम्बद्धिः नालकुको जन्मते ही जो कुछ अभिसाषा द्यादि होती है उसमें कारण खुद के संस्कार नहीं हैं, बासक के माता पिता के संस्कार वहां काम द्याते हैं। प्रदर्गत् बासक में माता आदि के ग्रभ्यास से ग्रभिसाषा आदि उत्पन्न होती है।

जैन—यह बात झसंमव है, क्योंकि माता मादि भिन्न संतान के प्रभ्यास से अन्य किसी बालक आदि में अस्य भिजान की उरवित्त मानोगे तो मित्र संग उपित्यत होगा—देक्दल के संस्कार से उसके निकटवर्ती मित्र य सदल प्रादि को भी प्रत्यभिजान होने कवेगा। माता पिता, को कोई. बस्तु की प्राप्ति होने पर या जानवे पर "मेरे को ही यह सब प्राप्त हुंगा" इस प्रकार का प्रत्यभिजान सभी बालकों को हो जायेगा तथा कभी ऐसा भी होवेगा कि एक माता पिता के अनेक बालकों में भी परस्पर में एक दूसरे के इंस्कार-बभ्वास से प्रस्पविज्ञान होने लगेगा, जैसे कि एक के ही द्वारा जाने हुए स्पर्ध विवास का देक हुए विषय के साथ जोड़ रूप जान झर्याद प्रत्यभिजान होता है कि यह वही द्वारा में रिपर्ट को भी

चालिलापरयानां स्यात् । परस्परं वा तेषां प्रत्यभिज्ञानप्रसङ्गः स्यात्, एकसन्तानोद्भूतदर्शनस्प-र्शनप्रत्यमवत् ।

'क्रानेनाहं घटादिकं जानामि' इत्यहम्प्रत्ययप्रसिद्धस्वाश्वास्मनो नापलापो युक्तः । म्रत्र हि यथा कर्मतया विषयस्यावभासस्तथा कर्नृतयात्मनोपि । न चात्र देहेन्द्रियादीनां कर्नृता; घटादिवस्त्वामपि कर्मत्वयाऽवभासनात्, तदप्रतिभासनेप्यहम्प्रत्ययस्यानुभवात् । न हि बहुलतमःपटलपटावगुण्टितविग्रह-स्योपरतेन्द्रियस्यापारस्य गौरस्यौल्यादिवसंपितं वरीरं प्रतिभासते । श्रहम्प्रत्ययः स्वसंविदितः पुनस्त-स्यानुभूयमानो देहेन्द्रियविषयादिव्यतिरक्तार्यालम्बनःसिद्धयतीति प्रमाणप्रसिद्धोऽनादिनिभनो द्वस्यान्त-

होने लगेगा ।। "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हं" इस ग्रहं प्रत्यय से अत्मा की सिद्धि हो रही है इसलिये भी आत्मद्रव्य का अपलाप करना शक्य नहीं है। "मैं ज्ञान के द्वारा घट ग्रादि को जानता हं" इस प्रकार की प्रतीति में जैसे बाह्य पदार्थ घट ग्रादि का कर्म-पने से प्रतिभास होता है वैसे ही भ्रात्मा का कर्त्तापने से प्रतिभास हो ही रहा है, इस प्रतीति में कर्ता का जो प्रतिभास है वह शरीर या इन्द्रिय आदि के निमित्त से नहीं है क्योंकि शरीर म्रादिक तो घटादि पदार्थों के समान कर्मरूप से प्रतीति में आते हैं। शरीर आदि का प्रतिभास नहीं होने पर भी आहं प्रत्यय तो अनुभव में आता ही रहता है। शरीर के बिना अहं प्रत्यय कैसे प्रतीति में भ्राता है सो बताते हैं--कोई पुरुष गाढ ग्रन्थकार में बैठा है उसका शरीर अन्धकार के निमित्त से बिलकूल खुद को भी दिखायी नहीं दे रहा है, तथा उसने अपनी सारी नेत्र आदि इन्द्रिया भी बंद कर रखी हैं. उससमय उस पुरुष को प्रपना गोरा स्थल ग्रादि स्वभाव वाला शरीर तो प्रतीत होता नहीं, किन्तु भारमा तो अवश्य भहं प्रत्ययस्वरूप संवेदन में भा रहा है, यह भहं प्रत्यय शरीर इन्द्रियां, मन आदि से न्यारा ही आत्मद्रव्य का ग्रवलंबन लेकर प्रवृत्त हुआ है, इसलिये धनादि निधन एक प्रथक तत्त्व भूत ऐसा धात्मा प्रमाण प्रसिद्ध है। यह सिद्ध हो जाता है, आत्मा भादि अंत रहित अनादि निधन है क्योंकि वह एक द्रव्य है, जैसे पृथिवी भादि द्रव्य होने से अनादिनिधन है। इस अनुमान में दिया गया द्रव्यत्व हेतु आश्रयासिद्धदोष वाला नहीं है, क्योंकि इस द्रव्यत्वरूप हेत् का धाश्रय धात्मा है। जो अहं प्रत्यय से सिद्ध हो चुका है। इस द्रव्यत्व हेत् का स्वरूप भी असिद्ध नहीं है। अर्थात् यह हेत् स्वरूपासिद्ध भी नहीं है, क्योंकि झात्मा द्रव्य लक्षण से लक्षित (सहित) है, देखो-सिद्ध करके बताते हैं। बात्मा बच्य है क्योंकि उसमें गुण और पर्यायें पायी जाती हैं जैसे कि पृथियो आदि में गुए। पर्याय होने से उन्हें द्रव्य मानते हैं । यहां इस दूसरे अनुमान रमारमा । प्रयोग:--- ग्रनाशनस्त भारमा द्रव्यत्वारपृषिक्यादिवत् । न तावदात्रयासिद्धोयं हेतुः; भ्रात्म-नोऽहम्प्रत्ययप्रसिद्धत्वात् । नापि स्वरूपासिद्धः; द्रव्यलक्षर्णोपलक्षितत्वात् । तथाहि--द्रव्यमात्मा कुरुप्ययवस्वारपृषिक्यादिवत् । न चायमप्यसिद्धो हेतुः; ज्ञानदर्शनादिगुर्णानां सुखदुःखहर्षविष।दादि-वर्षायास्यां च तत्र सद्भावात् । न च घटादिनानेकान्तस्तस्य मृदादियर्ययत्वात् ।

ननु बारीररहितस्यात्मनः प्रतिभासे ततोऽन्योऽनादिनिधनोऽसाविति स्यात् जलरहितस्यानल-स्येव, न चैवम्, झासंसारं तत्सहितस्यैवास्यावभासनात् । तत्र 'खरीरयहितस्य' इति कोऽर्थः? किं तत्स्व-झाविकत्तस्य, झाहोस्वित्तहे वापरिहारेण देवान्तरावस्थितस्येति ? तत्राखपक्षैऽस्येव तद्रहितस्यास्य प्रतिभासः—रूपादिमदचेतनस्वभावशरीरविलक्षणत्या अमूसंचैतन्यस्वभावतया चासनोऽध्यक्षगोचर-

में दिया गया गुण पर्यायत्व हेतु भी असिद्ध नहीं है। आत्मा में तो अनंते ज्ञान दर्शन आदि गुण भरे हुए हैं। तथा सुख दुःख आदि अनेक पर्यायें भी भरी हैं। इस द्रव्यत्व आदि हेतु को घट आदि द्वारा व्यभिचरित भी नहीं कर सकते, क्योंकि घटादि भी मिट्टी आदि द्वव्य की पर्याय स्वरूप हैं। मतलब-पृथिवी आदिमें भी द्रव्यत्व और पर्यायत्व रहता ही है।

चार्थोक — बारीर रहित कही पर म्रात्माका प्रतिभास होवे तब तो उसको म्रानादि निघन माना जाय, जैसे कि जल रहित ग्रग्निकी कहीं पृथक् ही प्रतीति होती है, किन्तु ऐसी आत्माकी न्यारी प्रतीति तो होती नहीं है, संसार में हमेशा ही वह आत्मा बारीर सहित ही म्रनुभव में आता है।

जैन—शरीर रहित आत्मा प्रतीति में नहीं माता ऐसा जो ध्रापका कहना है सो "शरीर रहित" इस पद का क्या धर्य है ? क्या शरीर के स्वभाव से रहित होने को शरीर रहित कहते हो कि शरीर के देश का परिहार करके अन्य किसी देश में रहने को शरीर रहित होना कहते हो ? प्रथमपक्ष की बात कहो तो वह बात असत्य है, क्योंकि शरीर के स्वभाव से रहित तो प्रात्मा का प्रतिभास तो भवक्य ही होता है, क्योंकि शरीर के स्वभाव से रहित तो प्रात्मा का प्रतिभास तो भवक्य ही होता है, क्योंकि शरीर के स्वभाव वाल श्रेस शरीर से विलक्षण स्वभाव वाला अमूर्ण वैतन्यस्वभाववान ऐसा आत्मा तो प्रत्यक्ष के गोचर हो ही रहा है। दूसरा पक्ष—शरीर के देश का परिहार करके उसके रहने को शरीर रहित कहते हो तो बताईये कि आत्मा का शरीर से प्रस्यत्र अनुपत्म होने से धमाव करते हो कि शरीर देश में ही उपलब्ध होने से उसका अभाव करते हो ? प्रथम पक्ष में सिद्ध साचनता है, अर्थात् शरीर से अन्यत्र आत्मा की उपलब्धि नहीं होती ऐसा कही तो वह बात हमें इच्छ ही है, क्योंकि हमारे यहां भी शरीर से अन्य स्थानों पर भारमा का धमाव ही

त्वेनोक्तत्वात् । द्वितीयपक्षे तु-वारीरदेशादन्यत्रानुपलम्भात्तत्र तदभावः, शरीरप्रदेश एव वा ? प्रथमवि-कत्ये-सिद्धसाधनम्; तत्र तदमावास्युपगमात् । न खलु नैयायिकवर्ण्यनेनापि स्वदेहादन्यत्रात्मेष्यते । द्वितीयविकत्ये तु-न केवलमात्मनोऽभावोऽपि तु घटादेरपि । न हि सोपि स्वदेशादन्यत्रोपलस्यते ।

किन्त, स्वश्वरीरादास्मनोऽन्यत्वाभावः तत्स्वभावत्वात्, तद्गुणुत्वात् वा स्यात्, तत्कार्यस्वाद्वा प्रकारान्तरासम्भवात् । पक्षत्रयेषि प्रागेव दत्तमुत्तरम् । ततश्चेतन्यस्वभावस्यात्मनः प्रमाणुतः प्रसिद्धे-स्तत्स्वभावमेव ज्ञानं युक्तम् । तथा च स्वश्यवसायात्मकं तत् चेतनात्मपरित्णामस्वात्, यत्तु न स्वश्यव-सायात्मक न तत्त्वया यथा घटादि, तथा च ज्ञानं तस्मात्स्वश्यवसायात्मकमित्यभ्युवगन्तव्यम् ।

माना गया है, हम जैन नैयायिक मत के समान भ्रात्मा को-गृहीत देह को छोड़कर श्चन्य शरीर या स्थानों में रहना स्वीकार नहीं करते हैं। श्रर्थात नैयायिक शरीर से अन्यत्र भी आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। किन्तु हम जैन तो शरीर में ही आत्मा की सत्ता स्वीकार करते हैं। दूसरी बात मानो कि शरीर प्रदेश में ही आत्मा की प्राप्ति होती है, ग्रतः ग्रात्मा को पृथक् द्रव्यरूप नहीं मानते हैं तब तो इस मान्यता के अनुसार एक आत्मा का हो ग्रमाव नहीं होगा किन्तु सारे ही घट ग्रादि पदार्थों का ग्रमाव भी मानना पड़ेगा । क्योंकि वे पदार्थ भी अपने स्थान को छोड़कर अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते हैं। ग्राप चार्वाक ग्रपने शरीर से ग्रात्सा को पृथक नहीं मानते शरीररूप ही मानते हैं सो उसमें क्या कारण हैं ? शरीर का स्वभाव ही आत्मा है इसलिये आत्मा को भिन्न नहीं मानते ? अथवा शरीर का गूए होने से आत्मा को भिन्न नहीं मानते ? कि शरीर का कार्य होने से आत्मा शरीररूप है ऐसा मानते हो. सो तीनों ही पक्ष की बातें असत्यरूप हैं, क्योंकि शरीर का घर्म, या शरीर का गूरा प्रथवा शरीर का कार्य स्वरूप ग्रात्मा है ही नहीं, ग्रातः ग्राप उसको शरीररूप सिद्ध नहीं कर सकते, इस विषय पर ग्रभी २ बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिये निर्वाधपने से चैतन्यस्वभाव वाले भारमा का भस्तित्व सिद्ध होता है, उसीका स्वभाव ज्ञान है, न कि भ्रन्य किसी अचेतन पृथिवी भादि भुतों का, जान स्वको भी जानता है क्योंकि वह चैतन्य भारमा का परिणाम है, जो स्व को नहीं जानता वह उस प्रकार का चैतन्य स्वभावी नहीं होता. जैसे घट ग्रादि पदार्थ, अपने को नहीं जानने से चैतन्य नहीं हैं. ज्ञान तो चैतन्य स्वरूप है, ग्रतः वह स्वव्यवसायी है, इस प्रकार चार्वाक के द्वारा साने गये भूतचैतन्य-बाद का निरसन होता है।

चार्वाक के भूतवैतन्यवाद का निरसन समाप्त \*

# भूतचैतन्यवाद के खंडन का सारांश

चार्बाक - जीव को पृथिवी, जल, ग्राग्नि, और वायु इन चारों से उत्पन्न होना सानते हैं, उनके यहां चारों पृथिवी आदि भूत बिलकुल भिन्न २ माने गये हैं। ( जैसे कि वैशेषिक के यहां माने हैं )। इन चारों का समुदाय जब होता है, तब एक . चेतन विशेष उत्पन्न होता है। जैसे कि गोवर ग्रादि से बिच्छू ग्रादि जीव पैदा होते हुए देखे जाते हैं। जैन यदि ऐसा कहें कि आत्मा यदि भूतों से निर्मित है तो उसे नेत्रादि इन्द्रियों से गृहीत होना चाहिये सो बात भी नहीं, क्योंकि वह चेतन सुक्ष्मभूत-विशेष से उत्पन्न होता है, अतः इन्द्रियों द्वारा वह न दिखायी देता है और न गृहीत होता है। शरीर, इन्द्रिय विषय इनसे ही ज्ञान पैदा होता है, जीव से नहीं, जिसप्रकार पथिक मार्ग में बिना प्रग्नि के ही पत्थर लकडी भ्रादि को भ्रापस में रगड कर उससे श्राप्ति पैदा कर देता है. वैसे ही शुरू में जो चेतन जन्म लेता है वह विना चेतन के उत्पन्न होता है, और फिर आगे भागे मरण तक चेतन से चेतन पैदा होता रहता है, मरण के बाद वह स्तम-समाप्त-समूलचूल-नष्ट हो जाता है, न कहीं वह परलोक श्रादि में जाता है और न परलोक श्रादि से आता है, क्योंकि परलोक श्रीर परलोक में जाने वाले जीव इन दोनों का ही श्रभाव है श्रनुमानादि से यदि श्रात्मा की सिद्धि करना चाही तो वह अनुमान भी हमें प्रमाणभूत नहीं है। क्योंकि हम एक प्रत्यक्ष की ही प्रमाण मानते हैं। इसलिये जैसे ग्राटा, जल, गृड के समिश्रण से मादकशक्ति पैदा होती है. वैसे ही सुक्ष्मभूतों से चेतन पैदा होता है ऐसा मानना चाहिये।

जैन — यह सारा ही प्रतिपादन बिलकुल निराधार, गलत है, पृथ्वी म्रादि बारों भूतों से चेतन उत्पन्न होता तो चूत्हे पर चढ़ी हुई मिट्टी की बटलोई में चेतन पैदा होना चाहिये था, क्योंकि वहां पर चारों पृथिवी, जल, म्रान्न, बायु ये मौजूद हैं। सुक्षमभूत से उत्पत्ति मानने पर प्रश्न यह पैदा होता है कि सूक्ष्मभूतिवशेष किसे कहा जाता है ? सुक्षमभूत चेतन का सजातीय है या विजातीय है ? सजातीय माना जाय तो ठीक ही है, सजातीय चेतन जपादान से सजातीय चेतन ज्ञान पैदा होता ही है, यदि विजातीय से माना जाय तो स्रापके भूतचतुष्टय का ब्याघात होता है, क्योंकि विजातीय उपादान से विजातीय की —वाहे जिसकी उत्पत्ति होगी, तो जल से म्रान्म पादि पैदा होंगे मौर फिर वे चारों पृथिवी म्रादि तत्त्व एक रूप मानने पड़े में क्योंकि उपादान

समान है। तथा भ्रात्मा को सिद्ध करने वाला अहं प्रत्ययरूप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष मौजूद है "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूं, मैं सूखी हूं" इत्यादि प्रयोगों में "मैं झहं" जो हैं वे ही जीव हैं। भ्राप शरीर इन्द्रिय, विषय आदि का गुरा ज्ञान को मानते हैं सो बह बिलकुल गलत है देखिये ... शरीर का ग्रुण ज्ञान नहीं है क्यों कि शरीर के रहते हुए भी वह पृथक देखा गया है, यदि वह शरीर का गुए होता तो गुए। के रहते हुए उसे भी रहना चाहिये था, इसी तरह चैतन्य इन्द्रिय का गूरा भी सिद्ध नहीं होता भीर न पदार्थ का ही । क्योंकि इन किसी के साथ भी ज्ञान का अन्वय या व्यतिरेक नहीं पाया जाता है। धापके यहां दो मान्यताएँ हैं-भूतों से चैतन्य प्रकट होता है तथा भतों से चैतन्य उत्पन्न होता है। प्रथम प्रकट होने का पक्ष लिया जावे तो उसमें यह प्रश्न है कि प्रकट होने के पहिले वह सत् है या असत् है ? या सत्-ग्रसत् है ? प्रथम पक्ष में उसमें अनादि अनतता की ही सिद्धि होती है, क्योंकि शरीर आकार परिणत हए पदगल से चेतन जो कि अनादि निधन है वह प्रकट होता है, प्रकट होने का अर्थ ही यही है कि जो चीज पहले से मौज़द थी और व्यंजक के द्वारा प्रकट हुई । जैसे-कमरे के भन्दर भन्धकार में स्थित घटादि पदार्थ पहले से ही हैं और वे दीमक आदि के द्वारा प्रकट होते हैं-दिखाई देते हैं। यदि प्रकट होने से पहिले चेतन सर्वथा असत् है तो उसे प्रकट होना ही नहीं कहते तथा सर्वथा असत् प्रकट होता है तो गर्ध के सींग भी प्रकट होने लग जायेगे।

प्रविद्ध कणं चार्वाक का पक्ष है कि भूषों से जैतन्य पैदा होता है, इस पक्ष में हम जैन प्रथन करते है कि पैदा होने में वे भूत उपादान कारण हैं या सहकारी कारण हैं? उपादान कारण विजातीय हो नहीं सकता, क्योंकि प्रभूतंज्ञानदर्शनादि विशिष्ट असाधारण गुराष्ट्रक्त ऐसे विजातीय चेतन के उपादान यदि भूत होते हैं तो वे जल को प्रान्न, प्रान्न को वायु, पृथ्वी को जल इत्यादि रूप से परस्पर में उपादानरूप हो जाने चाहिये? क्योंकि विजातीय उपादान प्राप्ने स्वीकार किया है। जीवका उपादान यदि भूतचतुष्टय है तो जीव में उनके गुणों का प्रन्वय भी होना चाहिये था। यदि सहकारी कारण मानो तो फिर उपादान न्यारा कौन है सो कहो—यदि कहो कि विना उपादान के बिजली ग्रादि की तरह चेतन उत्पन्न हो जावेगा, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि विजली आदि भी उपादान युक्त है, सद शक्ति का उदाहरण भी विषम है ग्रथांत् मदशक्ति भी जड़ ग्रीर उसका उपादान भी जड़ है ग्रतः कोई बाधा वहीं है।

तथा चेतन यदि पहिले से नहीं था और भूतों से वह पीछे निर्मित हुआ है तो उसमें प्रभिलाषा, प्रत्यभिज्ञान आदि नहीं होना चाहिये; किन्तु जन्मते ही स्तनपान भादि की प्रभिलाषा जीव में देखी जाती है, इसलिये आत्मा अनादि निधन है, गुण-पर्यायवाला होने से, पृथिवी आदि तस्वों की तरह । इस प्रकार आत्मद्रव्य पृथिवी भादि भूतचतुष्य से पृथक् सिद्ध होता है। चार्वाक का कहना है कि शरीर से अलग कहीं पर भी जीव की प्रतीति तो होती ही नहीं भ्रतः हम उसे भिन्न नहीं मानते हैं; सो उसमें यह बात है कि शरीर के बाहर तो वह इसलिये प्रतीत नहीं होता कि वह शरीर के बाहर दहाता ही वहीं, हम जैन नैयायिक की तरह शरीर के बाहर मात्मा का भस्तित्व स्वीकार नहीं करते। संसार अवस्था में जोव स्वश्रीर में रहता है, जब शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब तो वह पूर्व का शरीर यों ही पड़ा रहता है। इसीलिये तो शरीर में चेतन भिन्न माना है।

## भूतचतुष्टय चैतन्यवाद के खंडन का सारांश समाप्त #



# ज्ञानको स्वसंविदित नहीं माननेवाले परवादीका पूर्व पक्ष

मीमांसक के दो भेद हैं। इनमें एक है भाट्ट धौर दूसरा है प्रभाकर, यहां भाट्ट जान के विषय में अपना पक्ष उपस्थित करता है—जान सर्वथा परोक्ष रहता है. किसी के द्वारा भी उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, "मैं जान के द्वारा घट को जानता हूं" इस वाक्य में से आत्मा कत्तीं, कमें, घट और जानना रूप किया ये तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, किन्तु करणभूत ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होता, हम मीमांसक नैयायिक के समान इस करण्यज्ञान का अन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष होना नहीं मानते हैं, हमारा तो यही खिद्धान्त है कि ज्ञान सर्वथा परोक्ष हो रहता है, हां! इतना जरूर है कि जानने रूप किया को देखकर आत्मा गुक्त है ऐसा अनुमान भने ही लगा लो, जबतक प्रमित्त किया के प्रति को कर्म नहीं बनता तवतक उस वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्ञान करण भूत है बतः वह परोक्ष रहता है। यही बात प्रत्य में भी कही है कि—"करण्यानं परोक्षं कर्मत्वेना प्रतीयमानत्वात्—(शावरमाध्य १।१२)।

जाते त्वनुमानादवगच्छिति बुद्धिम् । ज्ञातताऽन्यथाऽनुपपत्तिप्रसूतयाऽर्था-पत्त्या ज्ञानं गृह्यते । (तर्कं भाषा पृ०४२ ) करएाज्ञान सर्वथा परोक्ष है, क्योंकि वह कर्मपने से प्रतीत नहीं होता है, जब पदार्थं को ज्ञान जान लेता है तब उसका धनुमान हुआ करता है, प्रन्यथानुपपत्ति से प्रयात् प्रयापत्ति से भी ज्ञान का ग्रहण हो जाता है, धतः ज्ञान न स्वयं का ग्रहण है—स्वसंविदित है और न ग्रन्य प्रत्यक्षज्ञान से उसका प्रत्यक्ष हो सकता है, मात्र किसी ग्रनुमानादिरूप परोक्षज्ञान से उसकी सत्ता जानी जाती है, यह सिद्ध हुआ।

### म् पूर्वपक्ष समाप्त क्र



ननु विज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वेऽर्यवत्कर्मतापत्तेः करणात्मनो ज्ञानान्तरस्य परिकल्पना स्यात् । तस्यापि प्रत्यक्षत्वे पूर्ववत्कर्मतापत्तेः करणात्मकं ज्ञानान्तर परिकल्पनीयमित्यनवस्था स्यात् । तस्या-प्रत्यक्षत्वेपि करणत्वे प्रथमे कोऽपरितोषो येनास्य तथा करणत्वं नेष्यते । न चैकस्यैव ज्ञानस्य परस्पर-

मीमांसक ने जो ऐसा कहा है कि ज्ञान अपने श्रापको नहीं जानता है सो अब वे इस बात को स्थापित करने के लिये अपना मन्तब्य रखते हैं—

मीमांसक-जैन ज्ञान को प्रत्यक्ष होना मानते हैं सो वह उनकी मान्यता ठीक नहीं है. क्योंकि ज्ञान की यदि प्रत्यक्ष होना माना जाय तो वह कर्मरूप बन जायगा, जैसे कि पदार्थों को प्रत्यक्ष होना मानते हैं तो वे कर्मरूप होते हैं, इस तरह ज्ञान भी कर्मेरूप बन जायगा, तो उसको जानने के लिये दूसरे करण की ग्रावश्यकता पड़ेगी, तथा वह करणभूत ज्ञान (जो कि दूसरा है) भी प्रत्यक्ष होगा तो कर्मरूप बन जायगा. फिर उस दूसरे ज्ञान के लिये तीसरा करणभूत ज्ञान चाहिये, इस प्रकार चलते चलते कहीं पर भी विश्राम तो होगा नहीं इससे अनवस्था आयेगी। तुम कहो कि ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाला वह दूसरे नम्बर का ज्ञान ग्रप्रत्यक्ष रहकर ही करण बन जाता है ग्रयति उस दूसरे अप्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा ही प्रथम ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है—तब तो द्यापको प्रथम ज्ञान को भी अप्रत्यक्ष ही मानना चाहिये-जिस प्रकार दूसरा ज्ञान स्वतः ग्रप्रत्यक्ष रहकर प्रथम ज्ञान के लिये करण बनता है वैसे ही प्रथम ज्ञान स्वतः ग्रप्रत्यक्ष रहकर पदार्थों के प्रत्यक्ष करने में करए। बन जायगा, क्या बाधा है। तथा-जैन ज्ञान को कमंरूप और करणरूप भी मानते हैं सो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक हो ज्ञान को परस्पर विरुद्ध दो धर्मयुक्त ग्रर्थात् कर्म ग्रौर करएारूप मानना ऐसा कही पर भी नहीं देखा जाता है। इस प्रकार मीमांसक की ज्ञान के बारे में शंका होने पर उसका समाधान माशािवय नन्दी आचार्यदो सूत्रों द्वारा करते हैं-कि जिस प्रकार प्रमेय

विरुद्धकर्मकरण्।काराभ्युपगमो युक्तोऽभ्यत्र तथाऽदर्शनादित्याशङ्कृष प्रमेयवस्त्रमातृत्रमाणुत्रमितीनां प्रतीतिसिद्धं प्रत्यक्षत्नां प्रदर्शयशाह—

> घटमहमात्मना वेबीति ॥ ८ ॥ कर्मवत्कर्णकरणक्रियाप्रतीतेः ॥ ९ ॥

न हि कर्मत्वं प्रत्यक्षतां प्रत्यञ्जमात्मनोऽप्रत्यक्षत्वप्रसञ्जात् तद्वत्तस्यापि कर्मत्वेनाप्रतीतेः।

म्रथांत पदार्थ प्रत्यक्ष हुम्रा करते हैं वैसे ही प्रमाता−मात्मा, प्रमाण म्रथांत् ज्ञान तथा प्रमिति–फल ये सबके सब ही प्रत्यक्ष होते हैं...

सूत्र-घटमहमात्मना वेद्योति ॥ ८ ॥ कर्मवत् कर्तृकरण्कियाप्रतीतेः ॥ ६ ॥

खतार्थ — मैं घट को अपने द्वारा (जान के द्वारा) जानता हूं। जैसे कि घट पदार्थ का प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही कर्ता—ग्रात्मा, कर्य्य—जान भौर जानना रूप क्रिया-इन तीनों का भी प्रत्यक्ष होता है, देखिये—जो कर्मरूप होता है वही प्रत्यक्ष होता है, देखिये—जो कर्मरूप होता है वही प्रत्यक्ष होता है ऐसा नियम नहीं है—ग्रधाँत् प्रत्यक्षता का कारण कर्मपना हो सो बात नहीं है, यदि ऐसा नियम किया जाय कि जो कर्मरूप है वही प्रत्यक्ष है तो ग्रात्मा के भी ग्रप्रत्यक्ष हो जाने का प्रसंग ग्रायेगा, क्योंकि कर्मणभूत ज्ञान जैसे कर्मरूप नहीं है वैसे ग्रात्मा भी कर्मरूप से प्रतीत नहीं होता है। मीमांसक कहे—कि ग्रात्मा कर्मपने से प्रतीत नहीं होता है किन्तु कर्नृत्वरूप से प्रतीत होता है ग्रदा वह प्रत्यक्ष है तो फिर ज्ञान भी कर्मरूप से प्रतीत नहीं होते हैं। फिर भी यदि आत्मा का प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हो तो ज्ञान को भी प्रत्यक्ष मानना होगा।

मीमांसक — करणरूप से प्रतीत हुमा ज्ञान करण ही रहेगा वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा।

जैन — यह बात तो कर्ता में भी लागू होगी—अर्थात् कर्तृत्वरूप से प्रतीत हुई आत्मा कर्त्ता ही कहलावेगी यह प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगी, इस प्रकार घात्मा के विषय में भी मानना पड़ेगा। इसरी बात यह है कि मीमांसक आत्मा को प्रत्यक्ष होना मानते हैं फिर ज्ञान को ही परोक्ष क्यों बतलाते हैं। यह भी एक बड़ी विचित्र बात है? क्योंकि स्वयं घात्मा ही अपने स्वरूप का ग्राह्क होता है वैसे ही वह बाह्य पदार्थों का भी त्तपप्रतीताविष कर्तृ त्वेतास्य प्रतीतेः प्रत्यक्षत्वे ज्ञानस्यापि करण्येतः प्रतीतेः प्रत्यक्षतास्यु विधेषा-भावात् । भयं करण्यतेन प्रतीयमानं ज्ञानं करण्येत न प्रत्यक्षम् ; तद्य्यत्रापि वमानम् । किञ्च, भ्रात्मनः प्रत्यक्षत्वे परोक्षज्ञानकल्पनया कि साध्यम् ? तस्यैत्र स्वस्पवद्वाद्यार्थयहरूतस्य सिद्धः ? कर्तः, करण्यमन्तरेण् क्रियायां व्यापारासम्भवात्करण्यभूतपरोक्षज्ञानकल्पना नानिषकेत्यप्यसायीयः; मनस-श्रक्षुरादेश्चान्तर्वहिः करणस्य सद्भावात् ततोऽस्य विशेषाभावाव । मनगेरचेतनत्वात्प्रवान चेतनं

प्राह्नक होता है। यह बात प्रसिद्ध है हो। प्रयात् आत्मा ही बाह्य पदार्थों को जानते समय करणारूप हो जाती है।

मीमांसक—कर्ता को करण के बिना क्रिया में व्यापार करना शक्य नहीं है, अतः करणभूत परोक्ष ज्ञान की कल्पना करना व्यर्थ नहीं है।

जैन — यह कथन भी ग्रसाधु है। देखिये – कत्तीभूत ग्रात्मा का करण तो मन ग्रीर इन्द्रियां हुशा करती हैं, ग्रन्तः करण तो मन है ग्रीर बहिः करण स्वरूप स्पर्शनादि इन्द्रियां हैं। ग्रापके उस परोक्षभूत ज्ञानकरण से इन करणों में तो भिन्नता नहीं है; ग्रथित् यदि आपको परोक्ष स्वभाव वाला ही करण मानना है तो मन ग्रादि परोक्षभूत करण हैं ही।

मीमांसक — मन धौर इन्द्रियां करण तो हैं किन्तु वे सब अचेतन हैं। एक मुख्य चेतन स्वरूप करण होना चाहिये।

जैन—यह बात ठीक नहीं है, देखिये—भावमन ग्रीर भावेन्द्रयां तो चैतन्य स्वभाव वाली है, यदि ग्राप उन भावमन और भावेन्द्रियों को परोक्ष सिद्ध करना चाहते हो तव तो हमारे लिये सिद्ध साधन होवेगा, क्योंकि हम जैन स्वपर को जानने की शक्ति जिसकी होती है ऐसी लियकप भावेन्द्रिय को तथा भावमन को चेतन मानते हैं। यदि इनमें ग्राप परोक्षता साधते हो तो हमें कोई वाद्या नहीं है, क्योंकि हम छपस्थों को—(ग्रन्यज्ञानियों को)—इनका प्रत्यक्ष होता ही नहीं है, मतलब कहने का यह है कि लियकप करण भीर भावमन तो परोक्ष ही रहते हैं। हां—जो उपयोग लक्षायावाण भावकरण है वह तो स्व भीर पर को ग्रहण करने के व्यापारकप होता है, ग्रतः यह स्वयं को प्रत्यक्ष होता रहता है—सो कैसे ? यह बताते हैं—जब चल्छु ग्राप्ति इन्द्रियों द्वारा घट मादि को ग्रहण करने की ग्रीर जीव व्यापारवाला होता है—ग्रयौत् मृकता है तब वह कहता है कि मैं घट को तो देख नहीं रहा हूं, ग्रन्य पदार्थ को देख रहा हूं—भ्रयौत् मैं हाथ से घट को उठा रहा हूं किस्तु चक्ष्य मेरा ग्रन्थन है—इस प्रकार हो हो हुं—भ्रयौत् मैं हाथ से घट को उठा रहा हूं किस्तु चक्ष्य मेरा ग्रन्थन है—इस प्रकार

करस्तुक्तित्यप्यसभीश्वोनम्; भावेन्द्रियमनसोश्वेतनस्वात् । तत्परोक्षत्वसाधने व सिद्धसाधनम्; स्वार्धन् ग्रह्मुक्षतिलक्षस्माया लब्धेमैनसश्व भावकरसम्स्य छप्पस्याप्रत्यक्षस्वात् । उपयोगक्षसम् तु भावकरस्यं नाप्रत्यक्षम्, स्वार्धग्रह्मुण्यापारतक्षप्रत्यास्य स्वसंविदनप्रत्यक्षप्रसिद्धत्वात् 'घटादिव्रहिणे पृपयुक्तोऽप्यहं घटं न पर्यामि पदार्थान्तरं तु पर्यामि' इत्युपयोगस्वरूपसेवदनस्याक्षितज्ञानां सुप्रसिद्धत्वात् । कियायाः करस्याविनाभावित्वे वात्मनः स्वसंवित्ती किङ्करस्यां स्यात् ? स्वास्मैवति वेत्, प्रसंपि स एबास्तु किमदृश्चान्यकल्पनया ? ततव्यक्षुरादिन्यो विशेषमिञ्चता ज्ञानस्य कर्मस्वेनाप्रतीता-वप्यव्यवस्यक्षमभ्युपगन्तय्यम् । फलज्ञानात्मनीः कल्लेन कर्तृत्वेन चानुभूयमानयोः प्रत्यक्षत्वास्यस्यक्षर्यम् ।

उपयोग के स्वरूप की प्रतीतिया ( ग्रनुभव ) संपूर्ण जीवों को ग्राया करती है। आप मीमांसकों का यह धाग्रह हो कि किया का तो करण के साथ ग्रविनाभाव है-बिना करण के किया होना ग्रंशक्य है सो बताईये-जब स्वयं ग्रात्मा को (ग्रंपने स्वरूप को) ही श्रात्मा जानेगी तब वहां उस किया का करण कौन बनेगा? यदि कहा जाय कि वहां ग्रात्मा ही स्वयं करण बन जायगी सो ही बात पदार्थों में भी घटित हो जायगी अर्थात पदार्थ को जानते समय भी ज्ञान स्वयं ही करण बन जायगा। फिर क्यों श्रदृष्ट ऐसे द्वितीय करएाज्ञान की कल्पना करते हो, इसलिये सार यह निकलता है कि यदि ग्राप चक्षु आदि इन्द्रियों से ज्ञानरूप करएा में विशेषता मानते हैं तो श्रापको कर्मपने से प्रतीत नहीं होने पर भी ज्ञान में प्रत्यक्षता-स्वसंविदितता ही मानना चाहिये। आप लोग फलजान (प्रमिति) और आत्मा को फल ग्रौर कर्त्तारूप से प्रत्यक्ष होना तो स्वीकार करते ही हैं-अर्थात फलज्ञान का फलरूप से अनुभव होता है और आत्मा का कत्तिपने से अनुभव होता है अतः ये फलज्ञान और आत्मा दोनों प्रत्यक्ष है ऐसा तौ श्राप मानते ही हैं, श्रत: इसके साथ ही करणज्ञान करणरूप से अनुभव में श्राता है इसलिये वह भी प्रत्यक्ष है ऐसा मानना चाहिये, और कोई अन्य विशेषता तो है नहीं। भ्रपने स्वरूप से तो करण भी कर्ता आदि की तरह प्रतिभासित होता ही है। एक बात यह भी है-कि फलज्ञान और झात्मा इन दोनों से सर्वथा भिन्न करणज्ञान नहीं है. यदि सर्वथा भेद मानोगे तो अन्य मत जो नैयायिक का है उसमें आपका-मीमांसकों का प्रवेश हम्रा माना जायगा, इस दोष को हटाने के लिये मात्मा मादि से ज्ञान का कथंबित भेद स्वीकार करते हो तब तो ज्ञान में सर्वथा अप्रत्यक्षपने का एकान्त मानवा कस्याराकारी वहीं होया. क्योंकि प्रत्यक्षस्यभाववाले फलजान और आत्मजान से मतान्तरानुषञ्चात् । कथन्तिः से तु नास्याऽप्रत्यक्षतैकान्तः श्रे यान् प्रत्यक्षस्यभावाभ्यां कर्नुं कतज्ञाना-भ्यामभिष्ठस्यैकान्ततोऽप्रत्यक्षत्वविरोधात् ।

किन्त, म्रात्मज्ञानयोः सर्गया कर्मत्वाप्रसिद्धिः कथन्त्रिव्व ? न तावत्सर्वया; पुरुषान्तरा-पेक्षया प्रमाणान्तरपेक्षया च कर्मत्वाप्रसिद्धिप्रसङ्गात् । कथन्त्रियं त्, येनात्मना कर्मत्व सिद्ध तेन प्रत्यक-स्वमपि, सस्मदादिप्रमात्रपेक्षया घटादोनामप्यंचत एव कर्मत्वाच्यक्षयोः प्रसिद्धेः । विरुद्धा च प्रतीय-मानयोः कर्मत्वाप्रसिद्धिः, प्रतीयमानत्वं हि बाह्यत्वं तदेव कर्मत्वम् । स्वतः प्रतीयमानत्वपिक्षया कर्म-

भ्राप्तन्न ऐसे करणज्ञान में सर्वया परोक्षता रह नहीं सकती, क्योंकि श्रीभन्न वस्तु के अंशों में एक को प्रत्यक्ष और एक को परोक्ष मानना विरुद्ध पड़ता है।

विशेषार्थ — भीमांसक ज्ञान को सर्वेषा परोक्ष मानते हैं अर्थाल् ज्ञान पर को तो जानता है किन्तु वह स्वयं को नहीं जानता है ऐसा मानते हैं, "मैं ज्ञान के द्वारा घट को जानता हूँ" इस प्रकार के प्रतिभास में "मैं—आत्माकत्तां, घट-कमं जानता हूँ" प्रमिति या किया अथवा फलजान इन सब बस्तुयों का तो प्रत्यक्ष हो ही जाता है, किन्तु "ज्ञान के द्वारा" इस रूप करणा ज्ञान प्रत्यक्ष स्रमुभव नहीं होता है, इस पर ग्रावार्ष समक्ताते हैं कि जब कत्तां स्वरूप ग्रात्मा और प्रमितिरूप फल ये जब स्वसवेदनरूप से अर्थात् अपने आप से प्रवभासन कैसे नहीं होगा प्रयात् अवश्य होगा। क्यां ति कत्तां, करण प्रादि का आपस में कथंनित् प्रभेद हैं, जब कत्तां को प्रत्यक्ष किया तब करण ग्राव्यक्ष हो प्रत्यक्ष होगा, सब से बड़ी बात तो यह है कि ज्ञान का तो हर प्राराणी को स्वयं वेदन होता एहता है, इस प्रतीतिसद्ध बात का अपलाप करना श्रव्य नहीं है।

मीमांसक से हम जैन पूछते हैं कि आत्मा धौर ज्ञान ये दोनों सवंया ही कर्म-रूप से प्रतीत नहीं होते कि कथं जित् कर्मरूप से प्रतीत नहीं होते ? सवंया कर्मपने से प्रतीत नहीं होते हैं ऐसा यदि प्रथम पक्ष लिया जाय तो ठोक नहीं है, क्योंकि ज्ञान बादि को यदि सबंया प्रतीत होना नहीं मानोगे तो वे कर्त्ता धादिक दूसरे पुरुषों को भी प्रतीत नहीं हो सकँगे, तथा ध्रन्य ज्ञान के लिये भी विवक्षित ज्ञान कर्मरूप नहीं बनेगा।

भावार्य — हमारी घात्मा घौर ज्ञान कभी कमंरूप नहीं होते हैं ऐसा एकान्त रूप से यदि माना जावे तो हमें घन्य पुरुष जान नहीं सकेंगे। फिर बक्ता ग्रादि के ज्ञान त्वाप्रसिद्धौ परतः कयं तरिसम्पेत् ? विरोधाभावाचे त्स्वतस्तरिसद्धौ को विरोधा ? कर्नु करखत्वयोः कर्मत्वेन सहानवस्थानम् ; परतस्तरिसद्धौ समानम् । अटप्राहिज्ञानविश्विष्टमात्मानं स्वतोऽह्रमनुभवामि इत्यनुभवसिद्धौ समानम् । अटप्राहिज्ञानविश्वश्यस्य प्रतीतिसिद्धस्यक्षताऽपना-पोऽष्प्रस्यक्षत्वस्याच्यपनापप्रसङ्कात् । प्रतीतिसिद्धस्वभावस्येकत्रापनापेऽज्यन्नाप्यनाश्वासान्न क्वविस्प्रति-नियतस्वभावस्यवस्या स्यात् ।

को जानना भी कठिन होगा कि इस व्यक्ति को ज्ञान ग्रवश्य ही है, क्योंकि इसके उपदेश से पदार्थों का वास्तविक बोध हो जाता है इत्यादि, तथा मुक्के स्वयं भी ज्ञान अवस्य है क्योंकि पदार्थ ठीक रूप से मुक्ते प्रतीत होते हैं, इत्यादि प्रतिभास जो अबा-धितपने से हो रहा है वह ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मावने में नहीं बन सकता है। श्रतः ज्ञान को प्रत्यक्ष-स्वसंविदित मानना चाहिये, सर्वया परोक्ष नहीं । यदि मीमांसक आत्मा ग्रीर ज्ञान में कर्याचित इत्य से-किसी अपेक्षा से कर्मत्व का ग्रभाव मानते हैं तब तो ठीक है, देखो-जिस स्वरूप से ज्ञान में कर्मत्व की सिद्धि है उसी स्वरूप से उसे प्रत्यक्ष भी मान सकते हैं, घट ग्रादि बाह्यपदार्थों में भी किसी २ स्थलत्वादि धर्मों की ग्रयवा अंशों की ग्रपेक्षा ही कर्मत्व माना जा सकता है अर्थात् हम जैसे छद्यस्य पूरुषों का ज्ञान पदार्थों के सर्वांशों को ग्रहरा नहीं कर सकता है बात: कुछ अंश ही जानने में ग्राने से वे कर्मरूप हैं, उसी प्रकार श्रात्मा हो चाहे ज्ञान हो उनकी भी कर्त्वश श्रीर करणांश रूप से प्रतीति धाती है, धतः वे भी प्रत्यक्ष ही कहलावेंगे । कर्ता धातमा धौर करणज्ञान प्रतीत हो रहे हैं तो भी उन्हें कर्मरूप नहीं मानना यह विरुद्ध बात होगी। देखिये -प्रतीत होना ही ग्राह्मपना कहलाता है और वही कर्मत्व से प्रसिद्ध होता है, तुम कही कि जब कर्त्ता भादि स्वयं ही प्रतीत होते हैं तो उनको कर्मरूप कैसे माना जाय ? मतलब-घट आदि बाह्यपदार्थों का तो "घट को जानता हं इत्यादिरूप से कर्मपना दिखायी देता है वैसे स्वयं का कर्मपना नहीं दिखता, मतः कर्मपने मात्मादि को नहीं मानते हैं सो भी बात नहीं है। जब आत्मा भ्रादिक पर के लिये कर्मपने को प्राप्त होते हैं तब अपने लिये कैसे नहीं होगे।

मीमांसक — आत्मा आदि तो पर के लिये कर्मरूप हो जाते हैं उसमें विरोध नहीं है।

क्रैन---उसीप्रकार स्वयंकेलियेभीवेकर्मरूप बन जावेंगे इसमें क्या विरोध है। किन्त, इयं प्रत्यक्षता प्रयंवमं.. जानवमां ना ? न तानदर्यवर्षां. नीलतादिवत्तहें हो ज्ञानकाला-दन्यदाप्यनेकप्रमातृताचारण्विवयत्या च प्रसिद्धिप्रसङ्गात् । न चैवम्, ध्रास्मय्येवास्या ज्ञानकाले एव स्वाक्षाचारण्विवयत्या च प्रसिद्धे : । तथा च न प्रत्यक्षता धर्यधर्मः तहेशे ज्ञानकालादन्यदाप्यनेकप्रमातृसाचारण्यिवयत्या चाप्रसिद्धत्वात् । यस्तु तद्धमं: स तहेशे ज्ञानकालादन्यदाप्यनेकप्रमातृसाचारण्यिवयत्या च प्रसिद्धो हृष्टः, यथा रूपादिः, तहेशे ज्ञानकालादन्यदाप्यनेकप्रमातृसाचारण्यिवयत्या चाप्रसिद्धा चेयम् तस्माल तद्धमं: । यस्यास्मनो ज्ञानेनायः प्रकटीकियते तद्ज्ञानकाले तस्येव सोऽष्यः

मीमांसक — कतुंत्व भीर करणत्व पर के लिये भी कर्मरूप बन नहीं सकते हैं भ्रायाँत हमारा ज्ञान या आत्मा हमारे खुदके द्वारा कर्मरूप से प्रतीति में नहीं भ्राता है तो वह दूसरे देवदत्त भ्रादि के द्वारा भी कर्मरूप से प्रतीति में नहीं भ्रायेगा। लेकिन ऐसा है नहीं. हम हमारे लिये कर्मरूप से प्रतीति में भ्राते हैं। देखों—घट को ग्रहण करने वाले ज्ञानसे गुक्त अपनी भ्रात्मा को स्वयं में खुद भ्रनुभव कर रहा हूं. इस प्रकार भ्रानुभव सिद्ध वात है कि स्व की प्रतीति में स्वयं ही कर्मरूप हो जाता है. इसलिये जैसे पदार्थ प्रत्यक्ष होते हैं वैसे ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानना चाहिये, यदि ज्ञान में प्रत्यक्षता नहीं मानते हैं तो पदार्थों में प्रत्यक्षता की प्रतीति का अपलाप हो जायेगा, व्योंकि प्रतीत हुए स्वभाव को एक जगह नहीं मानगे तो कहीं पर भी उस स्वभाव की सिद्धि नहीं होगी, फिर तो प्रतिनियत वस्तुस्वभाव का ही लोप हो जायेगा।

भावार्थ — झात्मा और जान में कत्तां और करणरूप से प्रतीति क्रा रही है तो भी उनको परोक्ष माना जायगा तो घट क्रादि पदार्थ भी परोक्ष हो जावेगे, क्यों कि प्रतीत होते हुए भी जानादि को परोक्ष मान लिया है, अतः पदार्थ भी परोक्ष हो जावेगे, क्यों कि प्रतित होते हुए भी जानादि को परोक्ष मान लिया है, अतः पदार्थ भी परोक्ष हो जावेगे। फिर प्रतिनियत पदार्थों के स्वभावों की व्यवस्था ही समाग्न हो जाने से यह घट कृष्ण वर्णवाला है, बड़ा है इत्यादि वस्तुओं का स्वभाव या धर्म प्रतीत होना शक्य नहीं रहेगा। अतः पदार्थों के समान जान भी प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानना चाहिये।। मीमां-सक से हम यह पूछते हैं कि प्रत्यक्षता किसका धर्म है ? वया वह घट पट आदि पदार्थों का धर्म है ? अथवा जान का धर्म है ? प्रत्यक्षता पदार्थों का धर्म तो हो नहीं सकती, यदि वह पदार्थ का धर्म होती तो उसी नील भादि धर्म के समान दियों पदार्थ के स्थान पर अस्य समय में भी वह प्रत्यक्षता प्रतीत होती, तथा वह नील पीत भादि पदार्थों के स्थान काल से भिन्न समयों में भी प्रतीत होते हैं बनेक भ्रतेक देवदल आदि पुरुष उन नीलादि पदार्थों को जावते हैं वैसे ही उस प्रत्यक्षता को भी जानने का प्रसंग प्राप्त

प्रत्यक्षो भवतीत्यपि श्रद्धामात्रम्; प्रयंप्रकाशकविज्ञानस्य प्राकट्याभावे तेनायंप्रकटीकर्त्णासम्भवा-त्प्रदीपवत्, ग्रन्यया सन्तानान्तरवित्तिनिपि ज्ञानाद्वयंप्राकट्यप्रसङ्गः । चक्षुरादिवत्तस्य प्राकट्याभावेष्यये प्राकट्यं घटेतत्यप्यसमीचीनम्; चक्षुरादेरयंप्रकाशकत्वासम्भवात् । तत्प्रकाशकतानहेतुत्वात् स्वत्यवा-रेगायंप्रकाशकत्वम् । कारणस्य याज्ञातस्यापि कार्ये व्यापाराविरोधो ज्ञापकस्यैवाज्ञातस्य ज्ञापकत्व-

होगा, किन्तु ऐसा होता नहीं है। प्रत्यक्षता तो जानके समय ही और आत्मा में प्रतीत होती है, तथा वह भी अपने को मात्र असाधारएारूप से प्रतीत होती है। अर्थात् अपने को हो प्रतीत होगी, अन्य किसी भी पुरुषको वह प्रतीत हो नहीं सकती है। इसलिये अनुमान सिद्ध बात है कि प्रत्यक्षता पदार्थ का धर्म नहीं है (साध्य), क्यों कि वह जान के समय को छोड़कर अन्य समय में प्रतीत वहीं होती, तथा पदार्थ के स्थान पर प्रतीत नहीं होती और न अन्य पुरुषों को साधारण रूप से वह प्रहुण में प्रतीत होती है (हेतु), जो पदार्थ का धर्म होता है वह पदार्थ के स्थान पर ही प्रतीत होता है, जानकाल से भिक्ष समय में भी प्रतीत होता है। और जनके व्यक्ति भी उस धर्म को विषय कर सकते हैं। जैसे कि रूप, रस आदि धर्म अभी के विषय हुआ करते हैं। यह प्रत्यक्षता तो न पदार्थ के स्थान पर प्रतीत होती है और न जानकाल से अन्य समय में भे कलकती है और न जानकाल से अन्य पुरुषों को साधारए। रूप से जानने में माती है, अतः प्रत्यक्षता पदार्थ का घर्म हो तही सकती।

मीमांसक — जिसकी धात्मा के ज्ञान के द्वारा पदार्थ प्रकट किया जाता है वह पदार्थ उसी के ज्ञान के काल में उसी घात्मा को प्रत्यक्ष होता है धन्य समय में अन्य को नहीं।

जैन — सो यह कथन भी श्रद्धाभात्र है, जब कि ध्रापके यहां पर पदार्थों को प्रकाशित करने वाला ज्ञान ही प्रकट नहीं है, तो उसके द्वारा पदार्थ प्रकट कैसे किये जा सकते हैं? प्रयांत् नहीं किये जा सकते । जैसे कि दीपक स्वयं प्रकाशस्वरूप है तभी उसके द्वारा पदार्थ प्रकट किये जाते हैं नहीं तो नहीं, वैसे ही ज्ञान भी जब तक अपने ध्रापको प्रस्थक्ष नहीं करेगा तब तक वह पदार्थों को प्रस्थक्ष नहीं कर सकता है, अन्यया—अन्य पुरुष के ज्ञानके द्वारा भी पदार्थ को प्रस्थक्ष कर लिया जाना चाहिये। क्योंकि जैसे हमारा स्वयं का ज्ञान हमारे लिये परोक्ष है वैसे ही दूसरे का ज्ञान भी परोक्ष है, ध्रपने परोक्षज्ञान से ही पदार्थ को प्रस्थक कर सकते हैं तो पराये ज्ञान से भी उन्हें प्रस्थक्ष कर लेना चाहिये। इस तरह का बड़ा भारी दोष उपस्थित होगा।

विरोधात् "नाज्ञातं ज्ञापक नाम" [ ] इत्यखिलं परीक्षादक्षेरस्युपगमात् । प्रमातुरात्मनो ज्ञापकस्य स्वयं प्रकाशमानस्योगनात्वं प्राकट्यसम्भवे करराज्ञानकस्पनावैकत्यमित्युक्तम् । नापि ज्ञानधर्मः; प्रस्य सर्वथा परोक्षतयोगनात् । यत्खलु सर्वथा परोक्ष तल प्रत्यक्षतावर्गाधारो यथाऽहकृष्टि, सर्वथा परोक्ष व परेरस्युपगतं ज्ञानमिति ।

मीमौसक—जिस प्रकार नेत्र ग्रादि इन्द्रियां स्वतः परोक्ष रहकर ही पदार्थों को प्रत्यक्ष किया करती हैं उसी प्रकार ज्ञान भी स्वय परोक्ष रहकर पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लेगा?

जैन— यह कथन गलत है क्योंकि नेत्र झादि इन्द्रियां पदार्थों को प्रकट— (प्रकाशित) नहीं करती हैं किन्तु वे अर्थ प्रकाशक ज्ञान की हेतु होती हैं—अर्थात्— इन्द्रियां ज्ञान की सिर्फ सहायक बनती है, इसलिये उनमें ग्रर्थ प्रकाशकत्व का उपचार कर लिया जाता है। और एक बात यह है कि जो कारणस्वरूप करण होता है वह स्रज्ञात रहकर भी कार्य में व्यापार कर सकता है, किन्तु जो ज्ञापक करण होता है वह ऐसा नहीं होता, वह तो ज्ञात होकर हो कार्य में व्यापार करता है। 'नाज्ञातं ज्ञापकं नाम' अर्थात् अर्ज्ञात वस्तु ज्ञापक नहीं कहलाती है, ऐसा सभी परीक्षक विद्वानों ने स्वीकार किया है।

मीमांसक — प्रमाता झात्मा जब स्वयं जापककरण मौजूद है तो उसके द्वारा ही अर्थप्राकट्य हो जावेगा, ऐसा मानने पर ज्ञान में स्वप्रकाशकता की झावश्यकता ही नहीं रहती है, क्योंकि स्वप्रकाशक झात्मा उपस्थित ही है।

जैन—तो फिर भ्रापको ज्ञान को जानने के लिये करए। भूत भ्रन्य ज्ञान की भ्राबदयकता नहीं रहेगी, अर्थात्—घ्रात्मा ही स्वयं पदार्थ को या स्वतः को जानते समय करणभूत बन जायगा, यदि भ्रात्मा से भिन्न कहीं ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है अतः प्रत्यक्षता ज्ञान का धर्म है, ऐसा मीमांसक कहें तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है। जो सर्वथा परोक्ष ही रहता है वह प्रत्यक्षता रूप धर्म का आधार नहीं हो सकता, जैसे कि ग्रहष्ट—पुण्यपापादि, ये सर्वथा परोक्ष हैं। भ्रतः उनमें प्रत्यक्षता नामक धर्म नहीं रहता है। भ्राप मीमांसकों ने ज्ञान को सर्वथा परोक्ष माना है, भ्रतः प्रत्यक्षता जसका धर्म हो नहीं सकती है।

पुनम्ब-हम आपसे पूछते हैं कि जब आप ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानते हैं

कृतभ्यं वंवादिनो ज्ञानसङ्काबसिद्धिः -प्रत्यक्षात्, धनुमानादेवां ? न तावत्प्रत्यक्षात्तस्यातद्विषय-तयोपगमात् । यद्यद्विषयं न भवति न तत्तद्वध्यवस्थापकम्, यथास्माटकप्रत्यक्षं परमाण्वाद्यविषयं न तद्वध्यवस्थापकम् । ज्ञानाविषयं च प्रत्यक्षं परैरम्यूपगतिमिति ।

नाप्यनुमानात्; तदिबनाभाविलिङ्गाभावात् । तदि प्रयंत्रक्षिः; इन्द्रियायौ वा, तत्सहकारि-प्रगुए मनो वा ? प्रयंत्रक्षिञ्चेत्सा कि ज्ञानस्वभावा, प्रयंत्वभावः वा ? यदि ज्ञानस्वभावा; तदाऽ-

तो ग्राप ज्ञान के सद्भाव की सिद्धि भी कैसे कर सकेंगे ? क्या प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञान के सद्भाव की सिद्धि करेंगे या अनुमान प्रमाएं। से करेंगे ? प्रत्यक्ष प्रमाएं। से तो कर नहीं सकते क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण का ज्ञान विषय ही नहीं है, जो जिसका विषय नहीं है वह उसका व्यवस्थापक भी नहीं होता है, यथा हम जैसे छद्मस्य जीवों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण ग्रादि को विषय नहीं करता है ग्रतः उसका वह व्यवस्थापक भी नहीं होता है, ग्रापने प्रत्यक्षप्रमाएं। को ज्ञान का विषय करनेवाला नहीं माना है। ग्रतः वह ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, इस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा ज्ञान का ग्रहण होना तो सिद्ध नहीं होता।

अनुमान प्रमाण से भी ज्ञान के सद्भाव की सिद्धि नहीं कर सकते हो । वयों कि उस ज्ञान का श्रविनाभावी ऐसा कोई हेतु नहीं है यदि कही कि हेतु है तो वह कौनसा होगा ? पदार्थ की जिप्त, या इन्द्रिय और पदार्थ अथवा इन्द्रियादिक का है सहकारी-पना जिसमें ऐसा एकाग्र मन ? यदि पदार्थ की जिप्त को उसका हेतु बनाते हो तो वह पदार्थ जिप्त भी किस स्वभाववाली होगी ? ज्ञान स्वभाववाली कि पदार्थ स्वभाववाली ? ज्ञान स्वभाववाली श्रयं जिप्त ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले अनुमान में हेतु है यदि ऐसा कहोगे तो वह अभी असिद्ध होने से अनुमापक नहीं वन सकती है—अर्थात् ज्ञान में प्रत्यक्ष होने का स्वभाव है इस बात का ही जब आपको निश्चय नहीं—आप जब ज्ञान को प्रत्यक्ष होना ही स्वांकार नहीं करते हैं—तो किस प्रकार ज्ञानस्वभाववाली अर्थअप्ति को हेतु बना सकते हो अर्थात् नहीं वना सकते । वड़ा धाष्ट्ययं है कि आप ज्ञानस्वभावपना दोनों में—अर्थजनित और करणज्ञान में समान होते हुए भी अर्थजनित को तो प्रत्यक्ष मान रहे हो और करणज्ञान को प्रत्यक्ष नही मानते, इसमें तो एक महा मोह—मिस्पारव ही कारण है, कि जिसके निमित्त से ऐसी विपरीत तुम्हारी मान्यता हो रही है । अर्थजिस और करए।ज्ञान इनमें तो मात्र शब्दों का हो भेद है धर्ष का भेद तो है नहीं फिर भी अपनी स्वच्छंद इच्छा के अनुसार इनमें जाप भेद करते हो कि

सिद्धत्वात्तस्याः कथमनुमापकत्वम् ? न स्रलु ज्ञानस्वभावाविद्योषीय 'अप्तिः प्रत्यक्षा न कररणज्ञानम्' इत्यत्र व्यवस्थानिबन्धनं पदयामोऽन्यत्र महामोहात् । शब्दमात्रभेदाच सिद्धासिद्धत्वभेदः स्वेच्छापरिक-त्यितोऽर्थस्याभिन्नत्वात् । ज्ञानत्वेन हि प्रत्यक्षताविरोधे ज्ञप्तावपीय न स्यादविद्येशत् । म्रयार्थस्यमावा ज्ञप्तिः तदार्थप्राकटघः सा, न चेतदर्थग्राहकविज्ञानस्यात्माधिकररणन्वेनापि प्राकटपामावे घटते.

अर्थज्ञिम तो प्रत्यक्ष स्वरूप है और करणज्ञान परोक्ष स्वरूप है। देखिये - यदि आप करणज्ञान में ज्ञानपना होने से प्रत्यक्षतास्वभाव का विरोध करते हो तो प्रर्थज्ञिस में भी इस प्रत्यक्षता का विरोध मानना पडेगा, क्योंकि दोनों में-करए।ज्ञान श्रीर ज्ञाप्त में जानत्व तो समान ही है, कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार ग्रथंजिप्त जान स्वभाव-वाली है यह नहीं सिद्ध हो सकने के कारण उस अर्थज्ञप्ति स्वरूप हेत्वाले अनुमान प्रमारा से ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करना बनता नही है। ग्रब यदि उस अनुमान के हेस को ग्रर्थ स्वभाववाली ज्ञप्ति स्वरूप मानते हो तो क्या दोष आते है सो बताते हैं-भ्रार्थज्ञिप्ति यदि भ्रार्थस्वभाव है तो वह अर्थप्राकटचरूप भ्रार्थात ग्रार्थ को प्रत्यक्ष करने स्वरूप होगी, भीर ऐसा भर्यप्राकटच तबतक नहीं बनता कि जबतक पदार्थों को ग्रहरा करनेवाले करणज्ञान में प्राकटच-(प्रत्यक्षता)-सिद्ध नहीं होता है। मैं जीव इस करण-ज्ञान का आधार हं इत्यादिरूप से जबतक ज्ञान, प्रत्यक्ष नहीं होगा तबतक ज्ञानसे जाना हुमा पदार्थ उसे कैसे प्रत्यक्ष होगा ? म्रयीत् नहीं हो सकेगा, यदि ज्ञान के प्रत्यक्ष हुए विना ही अर्थप्राकटच होता है तो अन्य किसी देवदत्त के ज्ञान से यज्ञदत्त को पदार्थी का प्रत्यक्ष होना भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ग्रपना ज्ञान परोक्ष है, वैसे ही दूसरों का ज्ञान भी परोक्ष है, ज्ञानका अपने में अधिकरगारूप रूप से बोध नहीं होगा-ज्ञान स्वयं ग्रज्ञात ही रहेगा ऐसा कहोगे तो एक बडा भारी दोष ग्राता है, देखिये-ज्ञान कैसा और कहां पर है इस प्रकार ज्ञान के बारे में यदि जानकारी नहीं है तो जब ज्ञान वस्तुको जानेगा तब धातमा में उसका ध्रनुभव नही हो सकेगा कि मैंने यह पदार्थ जाना है। इत्यादि। एक बात और भी है कि पदार्थों में होनेवाली प्रकटता या प्रत्य-क्षता तो सर्वसाधारण हुआ करती है अर्थात् सभी को होती है, उस प्रयंप्राकटचरूप हेतु से तो अन्य अन्य सभी आत्माओं के ज्ञानों का अनुमान होगा न कि अपने खुद के ज्ञान का। मतलब -- पदार्थों की प्रकटता को देखकर अपने में ज्ञान का सन्द्राव करने वाली जो अनुमानप्रमाण की बात थी वह तो बेकार ही होती है, क्योंकि उससे अपने में ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करना शक्य नहीं है।

पुरुषान्तरक्षानादप्यवंप्राकटणप्रसङ्कात् । भारमाधिकरए।त्वपरिज्ञानाभावे च ज्ञानस्य ज्ञानेन ज्ञातोप्ययं:
नारमानुभवितृकत्वेन ज्ञातो भवेत् 'मया ज्ञातोऽयमयं:' इति । भ्रयंगतप्राकटघस्य सर्वेधाघारए।त्वाज्ञान्समन्तरबुढेरप्यनुमानं स्यात् । यद्बुद्धणा यस्यायं: प्रकटीभवित तदबुद्धिमेवासौ ततोऽनुमित्रीते नारमान्तरबुद्धिमित्यप्यसारम्; बुद्धधारमनोरप्रत्यक्षतंकान्ते 'यद्बुद्धणा यस्यायं: प्रकटीभवित' इत्क-स्यैवान्धपरम्परया व्यवस्थापयितुम्वक्ते:। प्रयक्षतं चाश्मन सिद्ध विज्ञानस्य स्वायंव्यवसायात्मक-त्वम् । प्रारमेव हि स्वार्थप्रहरण्यरित्राज्ञानातीति ज्ञानमिति कर्नुसाधनज्ञानशब्देनाभिधीयते ।

मीमांसक — जिसकी बृद्धि के द्वारा जिसे अर्थ प्रकट – (प्रत्यक्ष) होता है वह उसी के ज्ञान का अनुमापक होगा, ग्रन्थ ग्रात्मा के ज्ञान का नहीं, इस प्रकार मानने से टीक होगा अर्थात् उपर्युक्त दोष नहीं आवेगा।

जैन — यह कथन असार है, जब धापके यहां पर बुद्धि अर्थात् करणज्ञान और आत्मा एकान्त से परोक्ष ही है तब जिसकी बुद्धि के द्वारा जो अर्थप्रकट होता है इत्यादि व्यवस्था होना शक्य नहीं है, कोई धान्धपरंपरा से वस्तुव्यवस्था हुआ करती है क्या ? अर्थात् आत्मा परोक्ष है बुद्धि भी परोक्ष है और उन अंधस्वरूप बुद्धि आदि से वस्तु प्रत्यक्ष हो जाती है इत्यादि कथन तो अंधों के द्वारा वस्तुस्वरूप बतलाने के समान असिद्ध है इस सब दोषपरंपरा को हटाने के लिये यदि आप आत्माको प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हैं—तब तो ज्ञान भी स्वपरव्यवसायात्मक सिद्ध ही होगा, क्योंकि आत्मा ही स्वय स्व और पर को ग्रहण करने में जब प्रवृत्त होता है तब उसी को ''जानाति इति ज्ञान'' ऐसा कर्तृ साधनरूप से ग्रहण करते हैं—निर्दिष्ट करते हैं, मतलब यह है कि आत्मा कर्ता और करण ज्ञान इनमें भेद नहीं है—अतः आत्मा प्रत्यक्ष होने पर करण-ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है यह सिद्ध हुआ।

ज्ञान का सद्भाव सिद्ध करने के लिये मीयांसक ने जो अनुमान दिया था उस अनुमान का हेतु अब यदि इन्द्रिय और पदार्थ को—दोनों को—माना जाय तो वह हेतु भी अनुषयोगी रहेगा, क्योंकि इन्द्रिय और पदार्थों का ज्ञान के सद्भाव के साथ कोई अविनाभाव सिद्ध नहीं है। इसी बात को बताया जाता है—जाननेवाला योग्य स्थान पर स्थित है तथा इन्द्रिय और पदार्थों का भी सद्भाव है तो भी यदि उस जाननेवाल व्यक्ति का मन अन्य किसी विषय में लगा है तो उसकी उस उस इन्द्रिय के द्वारा उस विव-क्षित पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है। यदि कवाचित व्यक्ति का मन कहीं अन्यन नहीं

कृत्रियाचौ लिङ्गान्त्यस्यनालोचिताभिधानम्; तयोविज्ञानसङ्गावाविनाभावासिद्धैः । योग्य-वैद्यो स्थितस्य प्रतिपत् रिन्द्रियायंसङ्गावेष्यस्यत्र गतमनसो विज्ञानाभावात् । तसिद्धौ चेन्द्रियस्याती-न्द्रियत्येनार्थस्यापि ज्ञानाऽप्रत्यक्षत्येनासिद्धे क्यं तथापि हेतुत्वं तयोः ? सिद्धौ वा न साध्यज्ञानकाले ज्ञानास्यरात्तिसिद्धियु गपद् ज्ञानानुत्पस्यभ्युपममात् । उत्तरकालीनज्ञानात्तिसद्धौतदा साध्यज्ञानस्या-भावात्कत्यानुमानम् ? उभयविषयस्यैकज्ञानस्यानस्युपगमादनवस्यात्रसङ्गावानयोरसिद्धिः ।

है और उसने पदार्थ को जान भी लिया तो भी उससे धपनी बात -अर्थात् जान के सद्भाव की बात सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि इन्द्रियां तो स्वयं अतिन्द्रिय हैं-स्वयं को जानती नहीं हैं। उस इन्द्रिय से जाना हुन्ना पदार्थ भी ज्ञान के परोक्ष होने से म्रसिद्ध ही रहेगा, ग्रतः वह ग्रसिद्ध स्वरूपवाले इन्द्रियां ग्रीर पदाथ ज्ञान की सिद्धि में कैसे हेत बन सकते हैं। ग्रर्थात नहीं बन सकते है। एक बात और विचार करने की है-कि ग्रापके कहने से मान लिया जाय कि ग्रसिद्ध स्वभाववाली इन्द्रिय और पदार्थ भी ज्ञान की सिद्धि करते हैं किन्तु उससे कुछ फायदा नहीं होगा । क्योंकि साध्यकोटि में रखेहए जिस करणभूत ज्ञान की श्राप सिद्ध कर रहे हैं उस ज्ञान के समय अन्य जो अनुमान ज्ञान है वह प्रवृत्त ही नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होना स्वीकार नहीं किया है। उत्तरकाल के ज्ञान के द्वारा उस करणज्ञान को सिद्ध करोगे तो उस समय करणज्ञान नहीं रहने से किसको सिद्ध करने के लिये अनुमान भाषेगा, इन्द्रिय भीर पदार्थ इन दोनों को विषय करनेवाला एक ज्ञान माना नहीं है, तथा ऐसा बान भी लेवें तो भी अनवस्था दोष ग्राता है। ग्रर्थात् इन्द्रिय ग्रीर पदार्थ स्वरूप हेत् से करएाजान की सिद्धि होगी, किन्तू इन्द्रिय भीर पदार्थ की किससे सिद्धि होगी ऐसा प्रश्न होने पर किसी दूसरे करए। ज्ञान से सिद्धि कहनी होगी, इस करण-ज्ञान की भी किसी अन्य से सिद्धि होगी, इस प्रकार अनवस्था दोष आने से करणज्ञान और इन्द्रिय तथा पदार्थ इन सबकी ही सिद्धि नही हो सकेगी, इसलिये इन्द्रिय ग्रीर पदार्थ को हेतु बनाकर उससे ज्ञानका सद्भाव सिद्ध करना शक्य नही है।

मीमांसक — इन्द्रिय थ्रौर पदार्थों की है सहकारिता जिसमें ऐसे एकाग्र हुए मन के द्वारा ज्ञान का सद्भाव सिद्ध होता है श्रर्थात् ज्ञान की सिद्धि उस इन्द्रिय थौर पदार्थ का सहकारी स्वरूप जो मन है वह है हेतु जिसमें ऐसे ब्रनुमान से हो जायगी।

जैन — यह कथन भी ठीक वही है, क्योंकि उस मन के द्वारा भी ज्ञान का सद्भाव सिद्ध होना शक्य नहीं है, कारए। कि स्वतः मन की ही अभी तक सिद्धि नहीं

इन्द्रियार्थसहकारिप्रगुणं मनो लिङ्गमिस्यप्यपरीक्षिताभिषानम्; तस्सद्भावास्त्रियः। युगपद् ज्ञानानुत्यत्ते स्तित्सिद्धः, तथा हि-आत्मनो मनका तस्येन्द्रियः सम्बन्धे ज्ञानमुत्यत्ते । यदा चास्य चलुषा सम्बन्धो न तदा शेषेन्द्रियंरितसूक्ष्मत्वात्; इत्यप्यसङ्गतम्; दीर्धकाष्कुलीश्रक्षणादौ युगपदू पादि ज्ञानपचकोत्पत्तिशेतोतेः अश्वविकत्पकाले गोनिश्चयात्र तदसिद्धेः। न चात्र कर्मकात्त्रकत्पना-प्रत्यक्ष विरोधात्। किन्धं वंवादिन। (कि) युगपरप्रतीत येनावयवायय्यादिक्यवहारः स्यात् ? घटपटादिक-पिति चेत् न; अत्रापि तथा कल्पनाप्रसङ्गात्। किन्धातिसूक्ष्मस्यापि मनसो नयनादीनामस्यत्रमेन

हो पायी है। ग्राप लोग एक साथ जानों की उत्पत्ति नहीं होना रूप हेतु से मन की सिद्धि करते हो-किन्तु इस युगपत् जानानुत्पत्तिरूप हेतु से मन सिद्ध नहीं होता है।

मीगांमक— हम तो ऐसा मानते हैं कि आत्मा का मन के साथ संबंध होता है, मन का इन्द्रियों के साथ संबंध होता है, तब जाकर ज्ञान उत्पन्न होता है, जब यह मन एक नेत्र के साथ संबंध करता है, तब शेष कर्ण ग्रादि इन्द्रियों के साथ संबंध नहीं कर सकता, क्योंकि मन अति सुक्ष्म है, इस प्रकार एक साथ ग्रनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होने से उससे मन की भी सिद्धि हो जाती है।

जैन — यह कथन असंगत है, देखो-दीर्घशष्कुली-वडी तथा कड़ी कचीड़ी या पुड़ी खाते समय एक साथ रस रूप आदि पांचों ज्ञान उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं। तथा अरव का विकल्प करते समय-(धोड़े का निम्चय होते समय) गाय का दर्शव भी होता है, ग्रस्व का विकल्प हो रहा है ग्रीर उसी समय उसी पुरुष को गाय का तिक्चय भी होता हुग्रा देखा जाता है, ग्रतः एक साथ ग्रनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं इत्यादि कथन असत्य ठहरता है, इस दीम्बाक्कुलीभक्षण ग्रादि में रूप रस ग्रादि का कम से ही ज्ञान होता है ऐसा एकान्त नहीं मान सकते, प्रत्यक्ष विरोध होता है, ग्रस्व हम सबको दीम्बंशक्कुली भक्षण आदि में एक साथ रूप ग्रादि का ज्ञान होते हुए प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है। ग्राप मीमांसक यदि इस प्रकार एक साथ ज्ञान होना स्वीकार नहीं करेंगे तो प्रवयव श्रवयवी ग्रादि का व्यवहार किस प्रकार होगा, वर्थोंकि ग्रवयवों का ज्ञान अवववी के साथ नहीं होगा ग्रीर श्रवयवी का ज्ञान भी अवववों के साथ उत्पन्न नहीं होगा।

सीमांसक — जैसे घट पट झादि का ज्ञान होता है वैसे अवयव झवयवी आदि का भी ज्ञान हो जायगा। सन्निकर्षसमये रूपादिज्ञानवन्मानस मुखादिज्ञान किन्न स्यात् सम्बन्धसन्यन्यसद्भावात् । तथाविषादृष्ट-स्यामाबाचेत्; श्रदृष्टकृता तर्हि युगपद जानानुत्पत्तिस्तदेवानुमापयेन्न मनः ।

किःख, 'युगपद ज्ञानानुत्वत्तेमैन:सिद्धस्ततश्चास्याः प्रसिद्धः' इत्यन्योग्याश्य । चककप्रसङ्गश्च
-'विज्ञानसिद्धिपूर्विका हि युगपद ज्ञानानुत्पत्तिसिद्धिः, तिसिद्धिमैनःपूर्विका' इति । तस्मात्तत्सह-कादि प्रमुख् मनो लङ्गिमत्यप्यसिद्धम् ।

जैन — यह कथन ठीक नहीं है, घटपट आदि में भी कम से ही ज्ञान होगा, क्योंकि आप एक साथ अनेकज्ञान होना मानते नहीं। एक बात हम जैन आप—(मीमां-सक) से पूछते हैं कि आपका वह अतिसूक्ष्म मन जब नेत्र आदि इन्द्रियों में से किसी एक इन्द्रिय के साथ संबंध करता है उस समय उसके द्वारा जैसे रूपादि का ज्ञान होता है वैसे ही उसी नेत्र ज्ञान के साथ मानसिक सुख आदि का ज्ञान भी क्यों नहीं होता है ? क्योंकि संबंध संबंध का सद्भाव तो है ही, अर्थात् मन का आत्मा से संबंध है और उसी आत्मा में सुखादिका समवाय संबंध है, अतः रूप आदि के साथ मानसिक सुखादिका भी ज्ञान होना चाहिये।

मीमोसक — उस तरह का ब्रहष्ट नहीं है, ब्रतः नेत्र क्रादि का ज्ञान और मानसिक सुखादि ज्ञान एक साथ नहीं हो पाते हैं।

जैन—तो फिर एक साथ अनेक जान उत्पन्न नहीं होने में अदृष्कारण हुआ, मन तो उसमें हेतु नही है, फिर युगपत् जानानुत्पत्ति मन लिङ्ग न होकर अदृष्ट का होगा। और वह हेतु अदृष्ट का हो अनुमापित करानेवाला होगा कि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं क्यों कि ऐसा अदृष्ट ही नहीं कि जिससे एक साथ अनेक ज्ञान पैदा हो सकें। किंच—एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होने में मन कारण है ऐसा मान लेने तो भी अन्योग्याश्रय दोष आता है। देखिये—एक साथ अनेक ज्ञान पैदा नहीं होते हैं ऐसा किंद्ध होने पर तो मन की सिद्ध होगी; और मन के सिद्ध होने पर युगपत् ज्ञानानुत्पति सिद्ध होने पर तो मन की सिद्ध होगी; और मन के सिद्ध होने पर युगपत् ज्ञानानुत्पति सिद्ध होगी। चकक दोष भी आता है—जब करण ज्ञान का सद्भाव सिद्ध हो तव उसके एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होना सिद्ध होगी। इस प्रकार तीन के चक में चककर बगाते रहने से एक की भी सिद्ध होना शक्य नहीं है। इसलिये ज्ञानका सद्भाव सिद्ध करने से दिया गया इन्द्रियां सहकारी मन रूप हेतु असिद्ध हैत्वाभास दोष युक्त हुआ।

प्रस्तु वा कि श्वित्विक्कुम्, तथापि-जानस्याप्रत्यक्षतैकान्ते तत्सम्बन्धासिद्धः। न वासिद्ध-सम्बन्ध(न्धं) लिङ्कं कस्यचिद्गमकमतिप्रसङ्गात्। ततः परोक्षतैकान्ताग्रहग्रहाभिनिवेशपरित्यागेन 'ज्ञानं स्वव्यवसायात्मकमर्षक्राधिनिमित्तत्वात् प्रात्मवत्' इत्यभ्युपगन्तव्यम्। नेत्रालोकाितनानेकान्त इत्यन्ययुक्तम्; तस्योपवारतोऽर्षविधिनिमित्तत्वसमर्थनात्, परमार्थतः प्रमातृप्रमास्यायोरेव तिमित्तन्त्वसमर्थनात्,

मीमांसक के कहने से मान भी लेवें कि कोई हेतु है जो ज्ञान को सिद्ध करता है, किन्तु ज्ञान को सर्वथा-एकान्तरूप से अप्रत्यक्ष मानने से-उस परोक्ष ज्ञान के साथ हेतु का ग्रविनाभाव संबंध सिद्ध नहीं होता है, अविनाभाव संबंध के विना हेतु ग्रपने साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, अन्थया अतिप्रसंग ग्रायेगा, उपयुंक्त सभी दोषों को दूर करने के लिये मीमांसकों को ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानने का दुराग्रह छोड़ देना चाहिये। एवं ज्ञान ग्रपने को जानता है क्योंकि वह पदार्थों के जानने में हेतु है जैसे कि ग्रात्मा पदार्थों के जानने में कारण होने से उसको प्रत्यक्ष माना है, इस प्रकार ग्रक्ति संगत बातको स्वीकार करना होगा।

मीमांसक — जैन ने जो ऊपर अनुमान में हेतु दिया है कि पदार्थ के जानने में कारण होने से जान को स्वथ्यवसायी मानना चाहिये सो यह हेतु अर्थात् पदार्थों के जानने में निमित्त होना रूप जो हेतु है वह नेत्र प्रकाश आदि के साथ व्यक्तिचरित होता है—अनेकान्तिक दोष वाला होता है। मतलब—नेत्रादि इन्द्रियां तथा प्रकाश भी पदार्थों के जानने में हेतु हैं पर उन्हें भापने अपने अपने जानने वाला—स्वय्यवसायी नहीं माना है, अतः जो अर्थज्ञप्ति में हेतु हो वह स्वव्यवसायी है ऐसा इस हेतु से सिद्ध नहीं होता है।

जैन — यह कथन प्रयुक्त है, क्यों कि इन्द्रियां या मन प्रथवा प्रकाश ये सब के सब जो प्रयंत्रित्त में कारण हैं वे सब उपचार से हैं। वास्तविकरूप से तो प्रमाता - आहमा धीर प्रमाण - जान ये दोनों ही पदार्थों को जानते हैं। इस प्रकार प्रमाता भौर प्रमाएा ही अयंत्रित में कारण हैं, यह सिद्ध होता है। अब इस परोक्ष ज्ञान का खंडन करने से बस रहो। ज्ञान तो स्व को संवेदन करने वाला है यह अच्छी तरह से सिद्ध हुआ।

#### स्वसंवेदनज्ञान का प्रकरण समाप्त #

## स्वसंवेदनज्ञानवाद के खंडन का सारांश

मीमांसकों का कहना है कि जान के द्वारा घटादि वस्तु जानी जाती है किन्तु खुद जान नहीं जाना जाता क्योंकि वह करए। है, जो करण होता है वह अप्रस्थक्ष रहता है। जैसे वसूलादि इनका यह भी कहना है कि जो कमें है वह जान के प्रत्यक्ष है, मतलब — "मैं जान के द्वारा घट को जानता हूं" इसमें मैं — कर्ता, घट — कर्म, भीर जानता हूं — प्रमित ये तीनों तो प्रत्यक्ष हो जाते हैं, किन्तु "ज्ञान के द्वारा" यह जान रूप करण तो सर्वथा परोक्ष रहता है।

यह मीमांसक का कथन असगत है, आपने प्रत्यक्ष का कारण कर्म माना है लेकिन ऐसा एकान्त मानने से भ्रात्मा भी परोक्ष हो जावेगा, जो तुम्हारे भाई भाट्न मानते हैं। किन्तु आपको आत्मा को परोक्ष मानना इष्ट नहीं है। आत्मा यदि प्रत्यक्ष हो जाता है तो फिर ज्ञान को परोक्ष मानने में क्या प्रयोजन है समक्ष में नहीं भ्राता ? भावेन्द्रियरूप लब्धि श्रीर उपयोग हो ज्ञान है श्रीर वह श्रात्मारूप है, कोई पृथक नहीं है। ग्रतः ग्रात्मा के प्रत्यक्ष होने पर यह करणरूप ज्ञान भी उससे अभिन्न होने के कारण प्रत्यक्ष हो ही जायगा । अच्छा-यह तो आप बता देवे कि करणरूप ज्ञान है सो वह जाना जाता है कि नहीं ? नहीं जाना जाता तो उसे जानने के लिये कोई दूसरा ज्ञान आयेगा वह भी करण रहेगा, अतः उसे जानने के लिये तीसरा ज्ञान आयेगा इस प्रकार भनवस्था आती है। यदि वह करणज्ञान करणरूप से ग्रनभव में भाता है तो फिर उसे परोक्ष क्यों मानना ? अहो ! जैसे आतमा कर्तारूप से अनुभव में आता है तो भी वह प्रत्यक्ष है ना, वैसे ही ज्ञान करएारूप से अनुभव में आता है वह भी प्रत्यक्ष है, ऐसी सरल सीधी अनुभव गम्य बात भ्राप क्यों नहीं मानते हैं। मीमांसक होने के नाते माप तो विचारशील हैं फिर क्यों नहीं मीमांसा करते ? देखिये - करणरूप ज्ञानको प्रत्यक्षरूप से दूसरा ज्ञान तो प्रहण न कर सकेगा, क्योंकि आपने उसका विषय ज्ञान नहीं माना है, यदि श्रनुमान करणज्ञान को प्रत्यक्ष करे तो वह भी कैसे ? उसके लिये तो सर्व प्रथम हेतु चाहिये, ग्रथंजिन्ति, इन्द्रिय, ग्रौर पदार्थ तथा इनका सहकारीरूप एकाग्र हुआ मन, ये हेतु भी करणज्ञान को सिद्ध नहीं कर पाते। अर्थज्ञप्ति यदि ज्ञान स्वभावरूप है तो ज्ञान ही खुद मसिद्ध होने से वह करणज्ञान के लिये क्यों हेत् बनेगी? अर्थज्ञिन्त तो किसी तरह से भी जान का लिख्न नहीं बनती है, इसी तरह इन्द्रिय श्रीर

पदार्थ हैं वे करणज्ञान के लिङ्ग नहीं बन सकते, क्योंकि उनमें वही दोष झाते हैं। सहकारी एकाग्र मन को हेतुरूप मानना तब होगा जब कि खुद मन की सिद्धि हो।

"गुगपज्ञानानुत्पत्तिमंनसो लिङ्ग् " यह धापके यहां मन का लक्षण किया गया है सो वह सिद्ध नहीं हो पाता, तथा—जैसे तैसे उसे मान भी लेवें तो वह बिलकुल सूक्ष्म है। जब वह नेत्रादि के साथ संबंध करता है तब उसी धारमा में होने वाले मानस सुखादि का भी जान होना चाहिये संबंध तो है ही, मन का धारमा से संबंध है धौर उसी आरमा में सुखादि रहते हैं, धतः मन का किसी भी इन्दिय के साथ संबंध होते ही मानसिक सुखादि का अनुभव इन्दिय जान के बाद ही होने लग जायेगा, किन्तु आपको यह बात इट नहीं है, क्योंकि एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न होना इट नहीं है। अटट के कारण एक साथ जान उत्पन्न करने की योग्यता मन में नहीं होती ऐसा करा तथा अटट के कारण एक साथ जान उत्पन्न करने की योग्यता मन में नहीं होती ऐसा करा करणज्ञान को परोक्ष मानने में अनेक दूषण् प्राप्त होते हैं, धतः सही मार्ग यही है कि कर्ता, कमं, करण, किया ये चारों ही प्रत्यक्ष होते हैं—प्रतिभाखित होते हैं ऐसा मानना चाहिये।

इस प्रकार मीमांसकाभिमत परोक्षज्ञान के खंडन का सारांश समाप्त हुन्ना ।



## श्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद पूर्वपक्ष

मीमांसक का दूसरा भेद प्रभाकर है, यह ज्ञान के साथ आत्मा को भी परोक्ष भानता है, इसका भंतन्य है कि भ्रात्मा कत्तां, भ्रीर करणज्ञान ये दोनों ही सर्वया परोक्ष हैं। हमारे भाई भाट्ट ज्ञान को परोक्ष मानकर भी आत्मा को प्रत्यक्ष होना कहते हैं, सो बात ठीक नहीं है. क्यों कि जब ज्ञान परोक्ष है तो उसका आधार भात्मा भी कैसे प्रत्यक्ष हो सकता है। अर्थात् नहीं हो सकता। हम लोग अतीन्द्रिय ज्ञानी को भी नहीं मानते हैं। अर्थाः सर्वज्ञ के द्वारा भी आत्मा का प्रत्यक्ष होना हम लोग स्वीकार नहीं करते, अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान वेद से भले हो हो जाय, किन्तु ऐसा आत्मादक अर्थान्द्रिय वस्तु का साक्षात्कार कभी किसी को भी नहीं हो सकता है। यह अटल सिद्धान्त है। ''भहं ज्ञानेन पट वेद्विम' इस वाक्य में 'भ्राहं' कर्ता भीर ज्ञानेन—करण ये दोनों हो अप्रत्यक्ष हुंचा करती है। अप्रत्यक्ष में भी यही आता है कि जो इन्द्रियों से प्रहण नहीं होता वह तो परोक्ष हो है। जैन भ्रात्मा को प्रत्यक्ष होना बताते हैं, अतः वे श्रात्मप्रत्यक्षवादी कहलाते हैं, किन्तु हमको यह कथन असंगत लगता है। हम तो धात्मा को परोक्ष हो मानते हैं।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*





एतेन 'धान्माऽप्रत्यक्षः कमंत्वेनाप्रतीयमानत्वास्करण्ञानवत्' इत्याचक्षाणः प्रभाकरोपि प्रत्याख्यातः । प्रमितेः कमंत्वेनाप्रतीयमानत्वेषि प्रत्यक्षत्वाभ्युषगमात् । तस्याः क्रियात्वेन प्रतिभास-नात्प्रत्यक्षत्वे करण्जान-प्रात्मनोः करण्त्वेन कर्तृत्वेन च प्रतिभासनात्प्रत्यक्षत्वमस्तु । न चाभ्यां तस्याः सर्वया भेरोऽभेरो वा-मतान्तरानुषङ्गात् । कथन्त्विदभेरे-सिद्धं तयोः कथन्त्वित्प्रत्यक्षत्वम्; प्रत्यक्षाद-

यहां तक मीमांसक के एकभेद भाट्ट के ज्ञानपरोक्षवाद का खंडन किया, धौर ज्ञान स्वसवेद्य है यह स्थापित किया, अब उन्हीं मीमांसकों का दूसरा भेद जो प्रभाकर है उसका आत्मअप्रत्यक्षवाद अर्थात् आत्मा को परोक्ष मानने का जो मंतव्य है उसका निराकरण प्रन्थकार करते हैं—प्रभाकर का अनुमान वाक्य है कि "आत्मा अप्रत्यक्षः कमंत्वेनाप्रतीयमानत्वात् करणज्ञानवत्" आत्मा प्रत्यक्षः नहीं होता क्योंकि वह कमंपने से प्रतीत नहीं होता, जैसा कि करणज्ञान कमंख्यपने से प्रतीत नहीं होता अतः वह परोक्ष है। इस प्रकार का प्रभाकर का यह कथन भी करणज्ञान में स्वसंविद्यत्व के समर्थन से खंडित हो जाता है। क्योंकि प्रभाकर ने प्रमिति को कमंपने से प्रतीत नहीं होने पर भी प्रत्यक्ष होना स्वीकार किया है।

प्रभाकर — प्रमिति कियारूप से प्रतीत होती है, अतः उसको हमने प्रत्यक्ष-रूप होना स्वीकार किया है।

जैन - तो फिर करएाजान और आत्मा में भी करणरूप और कर्तृत्वरूप से उनकी प्रतीति होने से प्रत्यक्षता स्वीकार करना चाहिये, जैसे प्रमिति का कर्मरूप से प्रतिभास नहीं होने पर भी उसमें प्रत्यक्षता मानी गई है उसी प्रकार कर्मरूप से प्रतीव नहीं होने पर भी झात्मा और ज्ञान में प्रत्यक्षता मानना चाहिये। स्थत्मा और ज्ञान से प्रत्यक्षता मानने में यह भी एक हेतु है कि स्थात्मा और ज्ञान से प्रमिति सर्वेषा भिन्न भिन्नयोः सर्वया परोक्षत्विवरोषात् । नतु शाब्दी प्रतिपत्तिरेषा 'घटमहमात्मना वेद्या' इति नानुभव-प्रभावा सस्यास्तदिवनाभावाभावात्, मन्यथा 'धंगुत्यग्रे हस्तिनूषशतमास्ते' इत्यादिप्रतिपरोरप्यनुभवत्व-प्रसङ्गस्तत्कथमतः प्रमात्रादीनां प्रत्यक्षताप्रसिद्धिरित्याह—

### श्रन्दानुश्वारगोपि स्वस्यानुभवनमर्थवत् ॥ १० ॥

तो है नहीं, अतः प्रिमित में प्रत्यक्षता होने पर ग्रात्मा और ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यदि ग्राप प्रभाकर प्रमिति को ग्रात्मा ग्रीर ज्ञान से सर्वथा भिन्न ही मानते हैं तो ग्रापका नैयायिकमत में प्रवेश होने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी ही ऐसी मान्यता है, तथा यदि प्रमिति को उन दोनों से सर्वथा ग्रामिन हो मानते हो तो बौद्ध मत में प्रवेश होने का प्रसङ्ग प्राप्त होता है, क्योंकि वे ऐसा ही सर्वथा भेद या ग्राभेद मानते हैं। इसिलये सौगत ग्रीर नैयायिक के मत में प्रवेश होने से बचना है तो प्रमिति को आत्मा और ज्ञान से कर्षचित् ग्रामिन मानना चाहिये, तब तो उन दोनों में इस मान्यता के मनुसार कर्षचित् प्रत्यक्षत्मा भी ग्रा जावेगा, क्योंकि प्रत्यक्षरूप प्रमिति से वे ग्रामाति परोक्ष नहीं रह सकेंगे। प्रत्यक्ष से जो ग्रामित परोक्ष होता है उसका सर्वथा परोक्ष होने में विरोध ग्राता है।

शंका—"में अपने द्वारा घट को जानता हूं" इस प्रकार की जो प्रतिपत्ति है वह शब्दस्वरूप है, अनुभवस्वरूप नहीं है, क्योंकि इस प्रतिपत्ति का अनुभव के साथ अविनाभाव नहीं है। यदि इस प्रतिपत्ति को अनुभवस्वरूप माना जावे तो "अंगुली के अप्रभाग पर सेंकड़ों हाथियों का समूह है" इत्यादि शाब्दिक प्रतिपत्ति को भी अनुभवस्वरूप मानना पड़ेगा, अतः इस शब्द प्रतिपत्ति मात्र से प्रमाता, प्रमाण आदि में प्रत्यक्षता कैसे सिद्ध हो सकती है। अर्थात् नहीं हो सकती। मतलब-मैं अपने द्वारा घट को जानता हूं इत्यादि वचन तो मात्र वचनरूप ही हैं; वैसे संवेदन भी हो ऐसी बात नहीं है, इसलिये इस वाक्य से प्रमाता आदि को प्रत्यक्षरूप होना कैसे सिद्ध हो सकता है?

समाधान—इस प्रकार की शंका उपस्थित होने पर श्री माशाक्यनंदी श्राचार्य स्वयं सूत्रबढ समाधान करते हैं—

सूत्र—शब्दानुच्चारगोऽपि स्वस्यानुभवनमर्थवत् ॥ १० ॥

सूत्रार्थ — शब्दों का उच्चारण किये विना भी सपना प्रनुभव होता है, जैसे कि पदार्थों का घट झादि नामोच्चारण नहीं करें तो भी उनका ज्ञान होता है, "घट यवैव हि घटस्वरूपप्रतिभासो घटशब्दोश्वारण्यन्तरेणापि प्रतिभासते । तथा प्रतिभासमान-स्वाच्च न शाब्दस्तया प्रमानादीनां स्वरूपस्य प्रतिमासीपि तच्छब्दीश्वारणं विनापि प्रतिभासते । तस्माश्च न शाब्दः । तच्छब्दीश्वारणं पुनः प्रतिभातप्रमानादिस्वरूपप्रदर्शनपरं नाऽनालम्बनमर्येषत्, प्रम्यया 'सुरूपह्म' इत्यादिप्रतिभासस्याध्यनालम्बनत्वप्रसञ्जः ।

नतु यथा सुखादिप्रतिभासः सुखादिसंवेदनस्याप्रत्यक्षात्वे प्युपपन्नस्तवार्यसंवेदनस्याप्रत्यकाःवे-

है" ऐसा वाक्य नहीं बोले तो भी घट का स्वरूप हमें प्रतीत होता है, क्यों कि वैसा हमें अनुभव ही होता है, यह प्रतीति केवल शब्द से होने वाली तो है नहीं, ऐसे ही प्रमाता— आत्मा, प्रमाण—ज्ञानिद का भी प्रतिभास उस उस प्रात्मा प्रादि शब्दों का उच्चारण, विना किये भी होता है। इसलिये प्रमाता प्रादि की प्रतिपत्ति मात्र शाब्दिक नहीं है आत्मा प्रादि का नामोच्चारण जो मुख से करते हैं वह तो प्रपने को प्रतिभासित हुए प्रात्मादि के स्वरूप वतलाने के लिये करते हैं। यह नामोच्चारण जो होता है वह विना प्रमाता आदि के प्रतिभास हुए नहीं होता है। जैसे कि घट आदि नामोंका उच्चारण विना घट पदार्थ के प्रतिभास हुए नहीं होता है, यदि अपने को प्रन्दर से प्रतीत हुए इन प्रमाता प्रादि को प्रनालंबनरूप माना जाय तो "मैं मुखी हूं" इत्यादि प्रतिभास भी विना प्रालंबन के मानना होगा, किन्तु "मैं सुखी हूं" इत्यादि वाक्यों को हम मात्र शाब्दिक नहीं मानते हैं, किन्तु सालम्बन मानते हैं। बस ! वैसे हो प्रमाता प्रादि का प्रतिभास भी वास्तविक मानना चाहिये; निरालम्बरूप नहीं।

श्चंका — जिस प्रकार मुख दुःख ग्रादि का प्रतिभास सुखादि के संवेदन के परोक्ष रहते हुए भी सिद्ध होता है वैसे हो पदार्थों को जानने वाले जो ज्ञान या ग्रात्मा ग्रादिक हैं वे भी परोक्ष रहकर भी प्रसिद्ध हो जावेंगे।

समाधान—यह कथन विना सोचे ही किया है, देखो—सुख प्रादि जो हैं वे संवेदन से—(ज्ञान से)—पृथक् हैं ऐसा प्रतिभास नहीं होता है, क्योंकि प्राह्मादनाकार से परिणत हुआ जो ज्ञानिविषेष है वही सुखल्प कहा जाता है, ऐसे सुखानुभव में तो प्रत्यक्षता रहती ही है, यदि ऐसे सुखानुभव में परोक्षता मानी जाय थौर उसे ध्रत्यन्त परोक्ष ज्ञान के द्वारा गृहीत हुआ स्वीकार किया जाय तो उसके द्वारा होने वाले अनुग्रह धौर उपघात नहीं हो सकेंगे, ध्रयात् हमारे सुख और दुःख हमें परोक्ष हैं तो सुख से ग्राह्माद, तृष्ति, ध्रानंद ध्रादिस्प जो जीव में ध्रनुग्रह होता है धौर दुःख से पीड़ा, शोक, संताप ध्रादिस्प जो उपघात होता है वह नहीं प्ययंत्रतिभासो भविष्यति इत्यप्यविचारितरमणीयम्; सुवादेः संवेदनादर्थान्तरस्वभावस्यात्रतिभास्
सनादाङ्कादनाकारपरिण्तकानिविवेषस्यैव सुवरवात्, तस्य चाध्यक्षत्वात् तस्यानध्यक्षत्वेऽत्यन्ताप्रत्यक्षक्रानप्राह्यत्वे च-प्रनुष्रहोपधातकारित्वासम्भवः, ग्रन्यथा परकीयसुवादीनामप्यात्मनोऽत्यन्ताप्रत्यक्षकानप्राह्यात्मां तस्कारित्वप्रसङ्गः । नतु पुत्रादिसुवाचप्रत्यक्षत्वेपि तत्सद्भावोपलम्भमात्रादात्मनोऽनुष्रहाच प्रकम्पते तत्क्ष्यमयमेकान्तः ? इत्यप्यविक्षितलक्षितम्; नहि तत्सुवाच्युपलम्भमात्रात् सौमनस्यादिक्षनितामिमानिकसुव्वपरिण्तिमन्वरेणात्मनोऽनुष्रहादिसम्भवः, शत्रसुवाच्युपलम्भाद्वुश्चे शिवादिना

होवेगा, यदि हमारे सुखादिक हमारे से प्रप्रत्यक्ष हैं, फिर भी वे हमारे लिये उपघात एवं अमुग्रहकारी होते माने जावे तो फिर दूसरे जीव के सुख दुःख ग्रादि से भी हमें अमुग्रह ग्रादिक होने लग जावेगे, क्योंकि जैसे हम से हमारे मुखादिक अप्रत्यक्ष है वैसे ही पराये व्यक्ति के भी वे हमसे ग्रप्रत्यक्ष हैं फिर क्या कारण है कि हमारे ही सुखा-दिक से हमारा श्रमुग्रहादि होता है और पराये मुखादि से वह नहीं होता है।

ग्रंका—पुत्र, स्त्री, मित्र ग्रादि इष्ट व्यक्तियों के सुख दुःख आदि हमको प्रत्यक्ष नहीं होते हैं तो भी उनके सुखादि को देखकर हमको भी उससे अनुग्रहादि होने लग जाता है, ग्रतः यह एकान्त कहां रहा कि सुखादि प्रत्यक्ष हो तभी उनसे ग्रनुग्रहादि होवे।

जैन—यह कथन धजान पूर्ण है, हमारे से भिन्न जो पुत्र धादिक हैं उनके सुखादिक का सबुभावमात्र जानने से हमें कोई उससे अनुग्रहादिक नहीं होने लग जाते, हां, इतना जरूर होता है कि अपने इष्ट व्यक्ति के सुखी रहने से हमें भी प्रसन्नता आदि आती है और हम कह भी देते हैं कि उसके सुखी होने से मैं भी सुखी हो गया इत्यादि, यदि दूसरों के सुखादि से अपने को अनुग्रह होता तो शत्रुके सुख से या खोटे धाचरण के कारणा छोड़े गये पुत्रादि के सुख से भी हम में अनुग्रह होना चाहिये, किन्तु ऐसा होता तो नहीं देखिये—पर के सुख को बात तो छोड़िये, किन्तु जब हम उदास या वैरागी हो जोते हैं तब अपने खुद के शरीर का सुख या दुःख भी हम में अनुग्रहादि करने में असमर्थ होता है। जो कि शरीर अति निकटवर्ती है, ऐसी हालत में हमसे अतिशय भिन्न पुत्र आदि के सुखों से हमको, किस प्रकार अनुग्रह श्रादि हो सकते हैं। प्रयत्ति नहीं हो सकते हैं।

सावार्थ — प्रभाकर ज्ञान और झात्मा को परोक्ष मानते हैं, ग्रत: झाचार्य उन्हें समझाते हैं कि हमारी स्वयं की झात्मा ही हमको प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगी तो सुख दुःख परित्यक्तपुत्रसुखाद्युपलम्भाव तत्प्रसङ्कात् । विग्रहादिकमतिसन्निहितमपि भाभिमानिकसुख्रमन्तरेणा नुग्रहादिकं न विद्यातिकिमञ्ज पुनरतिव्यवहिताः पुत्रभुखादयः ।

प्रस्तु नाम सुखादेः प्रत्यक्षता, सा तु प्रमाखान्तरेण न स्वतः 'स्वास्मिन कियाविरोधात' इत्यन्यः, तस्यापि प्रत्यक्षविरोधः । न खलु घटादिवत् सुखाद्यविदितस्वरूप पूर्वमुत्पन्नं पुनरिन्द्रियेण् सम्बद्धयते ततो ज्ञानं प्रहुण् चेति लोके प्रतीतिः । प्रयममेवेशनिश्विषयान् म्यानन्तर स्वप्रकाक्षात्मनो-

आदि का प्रमुजय भी हम नहीं कर सकते हैं। किन्तु मैं मुखी हूं इत्यादिरूप से प्रत्येक प्राणी को प्रतिक्षण प्रतीति हो रही है, इसीसे सिद्ध होता है कि हमारा ज्ञान और आत्मा स्वसंवेदनस्वरूप अवश्य ही है। इस पर शंका उपस्थित हुई कि इष्ट व्यक्ति के सुख दुःख ग्रादि से हम सुखी तो हो जाते हैं तो जैसे वे पर के सुखादिक हमारे संवेदन में नहीं हैं प्रथात परोक्ष हैं फिर भी उससे पदार्थ का प्रतिभास तो हो ही जायगा तव प्राचार्य ने कहा कि यह तो औपचारिक कथन होता है कि मेरे इस पुत्र के सुख से मैं भी सुखी हूं इत्यादि, वास्तविक बात तो यह है मोह या श्रीकमान आदि के कारण हम पर के सुख में सुखी हूं ऐसा कह देते हैं, पर जब वह मोह किसी कारण से हट जाता है तब पर की तो बात ही क्या है प्रपत्न भारीर के सुख आदि का भी प्रसुभव नहीं ग्राता है। अतः शानादि परोक्ष रहकर पदार्थ को जानते हैं यह बात सुखादि के उदाहरण से सिद्ध नहीं होती है।

यहां पर जब जैनाचार्य ने सुख दुःख ग्रादि को प्रत्यक्ष होना सिद्ध किया तब कोई ग्रपना पक्ष रखता है कि जैन लोग सुख दुःख ग्रादि को प्रत्यक्ष मान लेवं किन्तु जन सुखादि को प्रत्यक्षता तो किसी भिन्न प्रमाण से होनी चाहिये, स्वतः नहीं, नयों कि ग्रपने ग्राप में किया नहीं होती है, इसप्रकार किसी नैयायिक ने कहा, तब ग्राचार्य उत्तर देते हैं कि इस प्रकार भिन्न प्रमाण से सुखादि का प्रत्यक्ष होना मानो तो साक्षात विरोध होगा, देखिये — जिस प्रकार घट पट ग्रादि वस्तुओं का स्वरूप पहले ग्रजात रहता है शौर किर उनका इन्द्रियों से संबंध होता है तब जाकर ज्ञान उत्पन्न होता रहन वस्तुओं को ग्रहण करता है, उस तरह से सुख आदि का स्वरूप पहले अक्षात रहन वस्तुओं को ग्रहण करता है, उस तरह से सुखादि में प्रकिया होती हुई प्रतीत नहीं होती, किन्तु प्रयम ही ग्रपने को इह ग्रनिष्ट वस्तुओं का ग्रमुभव होता है, ग्रनन्तर स्वग्रक्षशास्वरूप का ज्ञान उदित होता है, ग्रानन्तर स्वग्रक्षशास्वरूप का जान उदित होता है, ग्रानन्तर 'स्वग्रक्षशास्वरूप का ग्रमुभव होता है, ग्रानन्तर स्वग्रक्षशास्वरूप ग्रमा उदित होता है, ग्रानन्तर 'स्वग्रक्षशास्वरूप का ग्रमुभव होता है, ग्रानन्तर स्वग्रक्षशास्वरूप श्रम ना उदित होता है, ग्रान्तर 'स्वग्रक्षशास्वरूप का ग्रमुभव होता है, ग्रानन्तर स्वग्रक्षायस्वरूप ग्रम्स ना उदित होता है, ग्रानन 'स्वार्यित कियायित'।

ऽस्योदयप्रतीतै: । स्वास्मित किवाविरोध चानन्तरमेव विचारियव्यामः । यदि चार्यान्तरभूतप्रमाण्-प्रस्थकाः सुवादयस्तीहं तदि प्रमाणं प्रमाणान्तरप्रत्यक्षमित्यनवस्या । विभिन्नप्रमाण्याद्याणां चानुग्रहादिकारित्वविरोधः । न हि स्त्रीसञ्जमादिस्यः प्रतीयमानाः सुखादयोऽण्यस्यात्मनस्तत्कारिणो दृष्टाः । नन् परकीयसुखादीनामनुमानगम्यत्वाप्नात्मनोऽनुग्रहादिकारित्वम् प्रात्मीयानां प्रत्यक्षाधिगम्यन्वास्तरकारित्वभिन्तप्रस्वित्वम् प्रात्मीयानां प्रत्यक्षाधिगम्यन्वास्तरकारित्वभिन्तप्रस्वित्वम् प्रात्मीयानां प्रत्यक्षाधिगम्यन्वास्तरकारित्वभिन्तप्रस्वास्त्रमात्मित्वभिन्तप्रस्वाधिगम्यत्वाविष्ठेषात् । प्रात्मीय-

होने का जो निषेध किया है सो इस विषय पर हम आगे विचार करेंगे, ब्राप नैयायिक ने कहा है कि सुख आदि का साक्षात्कार किसी अन्य प्रमाण से हुआ करता है सो वह अन्य प्रमाण भी दूसरे प्रमाण से प्रत्यक्ष होगा, इस प्रकार से तो अनवस्था आवेगी, एक बात और भी है कि यदि सुख आदि का भिन्न प्रमाण से ग्रहण होना माना जाय तो उन सुख आदि से अनुग्रह आदि होने में विरोध आता है, ऐसा तो देखा नहीं गया है कि देवदत्त के द्वारा आचरित हुए स्त्री समागम आदि से प्रतीयमान सुखादिक यजदत्त के द्वारा अनुभव में आते हों, प्रयांत् देवदत्त का स्त्री समागम संबंधी सुख देवदत्त को ही अनुभवित होता है न कि देवदत्त से भिन्न यजदत्त को।

शंका — यजदत्त भादि को वे दूधरे के स्त्री समागमादि से प्रतीयमान मुखादिक इसिलये अनुग्रहादि कारक नहीं होते हैं कि उनमें अनुमानगम्यता है, धौर अपने सुख मैं—अपने खुद में होने वाले सुख में -प्रत्यक्षगम्यता है इसिलये वे खुद में अनुग्रहादि करते हैं, सो यदि ऐसा माना जाय तो क्या बाधा है।

समाघान — बहुत बड़ी बाधा है, देखों योगिजन पर के सुख दुःख आदि को प्रत्यक्ष जानते हैं, ग्रतः उनकों भी वे पराये स्त्री संगमादि से उत्पन्न हुए सुख अनु-ग्रहादि कारक हो जावेगे, किन्तु ऐसा होता नहीं है।

प्रभाकर — धपने सुख दुःख जो होते हैं वे ही धपने को ग्रनुग्रह करते हैं अन्य को नहीं।

जैन — यह प्रस्ताव बेकार है, जब ज्ञान, सुख आदि सभी हम से न्यारे-अत्यंत परोक्ष है-तब यह कैसे व्यवस्थित हो सकता है कि यह प्रपने ज्ञान तथा सुख दुःखादि हैं और ये ज्ञानादि पराये व्यक्ति के हैं, प्रत्यंत परोक्ष ब्रोर भिन्न वस्तुओं में झापापराया भेद होना ग्रजन्य है।

प्रभाकर ने जो कहा है कि सुख दुःखादिक जो ग्रपने होते हैं वे ही अपने को

सुक्षादीनामेव तत्कारित्वं नान्येषामित्यपि फल्गुप्रायम्, श्वत्यन्तभेदेऽर्थान्तरभूतप्रमासाधाह्यत्वे चात्मीये-तरभेदस्यैवासम्भवात् ।

धारमीयस्वं हि तेषां तद्गुणस्वात्, तत्कार्यस्वादा स्यात्, तत्र समवायादा, तदाधेयस्वादा, तददष्टनिष्पाद्यस्वादा । न तावसद्गुणस्वात्; तेषामात्मनो व्यतिरेकैकान्ते 'तस्यैव ते गुणा नाकाधा-देरस्यात्मनो वा' इति व्यवस्थापयितुमकक्ते: ।

घ्रमुभव में आया करते हैं इत्यादि, सो इस पर हम जैन का प्रश्न है कि सुखादिक में घ्रपनापना किस कारण से घाता है, क्या उसी विवक्षित देवदत्त धादि के वे सुखादिक गुण हैं इसलिये वे उनके कहलाते हैं अथवा उसी देवदत्त का कार्य होने से, या उसी देवदत्त में उनका समवाय होने से, अथवा उसी देवदत्त में आधेयरूप से रहने से, अथवा उसी देवदत्त के नाय हारा निमित होने से, यदि पहिली वात स्वीकार की जाय कि उसी देवदत्त के वे सुखादिक गुए। है ग्रतः वे उसके कहलाते हैं सो यह बात ठीक नहीं क्योंकि वे सुखादिक जब उस विवक्षित देवदत्त से सर्वथा भिन्न हैं तो ये सुखादिक इसी देवदत्त के है ग्रन्य के नहीं, अथवा आकाश आदि द्रव्यक्त नहीं—ऐसा उन्हें व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। उपयो आकाश वादि द्रव्यक्त नहीं—ऐसा उन्हें व्यवस्थित नहीं कर सकते हैं। अथवा आकाश विद्यक्त के कार्य हैं ऐसा द्रव्या सुखादिक उसी एक निश्चित व्यक्ति का कार्य हैं ग्रतः वे उसीके कहलाते हैं ऐसा द्रव्या सुखादिक उसी एक निश्चत व्यक्ति का कार्य हैं ग्रतः दे उसीके कहलाते हैं ऐसा किस हेतु से सिद्ध करोगे, यदि कहा जाय कि वे उसी व्यक्ति के होने पर होते हैं ग्रतः उसीका वे कार्य हैं सो भी वात नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर सुखादिक आकाश के भी कार्य कहलावेंगे, कारण कि आकाश की मीजूदगी में ही सुखादिक होते रहते हैं। जैसे कि वे उस विवक्तित देवदत्त आदि के होने पर हुग्ना करते हैं।

प्रभाकर — आकाश को तो सुखादिक का निमित्त कारण माना है, ग्रतः सुखा-दिक की उत्पत्ति में भी वह व्यापार करे तो कोई ग्रापत्ति नहीं।

जैन-तो फिर ग्रात्मा को सुखादिक का निमित्तकारण ही माना जाय।

प्रभाकर —समवायी कारण धर्यात् उपादान कारण भी तो कोई चाहिए, क्योंकि विना समवायी कारण के कार्य पैदा नहीं होता है। अतः हम भ्रात्मा को तो सुखा-दिक का उपादान कारण मानते हैं भ्रीर भ्राकाश को निमित्त कारण मानते हैं।

जैन-यह कथन भी धयुक्त है, जब सुख दुःखादिक धाकाश और प्रात्मा दोनों से पृथक् हैं तब घात्मा ही उनका उपादान है, घाकाश नहीं ऐसा कहना बन नहीं तत्कार्यस्वाभ्रोत्कृतस्ताकार्यस्वम् ? तिस्मन् सित भावात्; प्राकाशादौ तत्प्रसङ्गः । तस्य निमन्तकारण्यत्वेन व्यापाराददोवश्चेत्, भात्मनोपि तथा तदस्तु । समवायिकारण्यमन्तरेण् कार्यानुस्पतोरात्मनस्तत्कल्य्यते, गगनादेस्तु निमन्तकारण्यवित्तम्यय्युक्तम्; विवर्ययेणापि तत्कल्पनाप्रसङ्गात् । प्रस्यासत्तेरास्मिन समवायिकारण् चेत्र; देशकालप्रत्यासत्तेनत्यव्यापित्वेनात्मवदस्यत्रापि समानत्वात् । योग्यतापि कार्यं सामर्थ्यम्, तवाकाशादेरप्यस्तीति । प्रयासम्यात्मनस्त्रज्वननसामर्थ्यं नात्मस्यैरयप्ययुक्तम्; प्रत्यन्तभेदे तथा तज्जननविरोधात् । तत्सामर्थस्या प्यात्मनोऽस्यन्तभेदं (तस्यैवेद नात्पस्य'

सकता क्योंकि ऐसा मानने में विपरीत कल्पना भी तो आ सकती है। अर्थात् आकाश सुख आदि का उपादान और आत्मा निमित्त है ऐसा भी मान लिया जा सकता है।

प्रभाकर — प्रत्यासत्ति एक ऐसी है कि जिससे आत्मा ही उनका उपादान होता है ग्रन्थ आकाश ग्रादि नहीं।

जैंन — ऐसा कहना भी शक्य नहीं, क्यों कि आपके मत में जैसा आत्मा को आपक तथा नित्य माना है उसी प्रकार आकाश को भी व्यापक और वित्य माना गया है, अतः हर तरह की देश-काल आदि की प्रत्यासत्ति –िनकटता तो उसमें भी रहती ही है, तब यह कैसे माना जा सकता है कि उनका उपादान आत्मा ही है आकाश आदि नहीं। यदि योग्यता को प्रत्यासत्ति कहते हो और उस योग्यतारूप प्रत्यासत्ति के कारण उपादान आदि का नियम बन जाता है ऐसा कहा जाय तो जचता नहीं, देखों –कार्य की क्षमता होना योग्यता है और ऐसी योग्यता आकाश में भी मौजूद है।

प्रभाकर — अपने में ही अपने सुख दुःख आदि को उत्पन्न करने की सामर्थ्य हुआ करती है, ग्रन्य के मुखादि की नहीं।

जैन — यह कथन श्रयुक्त है। यदि श्रपने से अपने मुख दु:ख श्रादि श्रत्यंत भिन्न हैं तो उसमें ऐसा अपने मुखदुःखादि को उत्पन्न करने का विरोध श्राता है, तथा अपना या देवदत्त श्रादि व्यक्ति का मुख श्रादि को उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी सर्वधा भिन्न है, फिर कैसे विभाग हो सकता है कि ये मुखादि इसी देवदत्त के हैं अथवा यह सामर्थ्य इसी व्यक्ति की है। श्रयांत् सर्वधा पृथक् वस्तुओं में इस प्रकार विभाग होना श्रश्तय है। श्राप लोग समवाय सम्बन्ध से ऐसी व्यवस्था करते हो-किन्तु समवाय का हम आगे खंडन करने वाले हैं। श्रतः समवाय सर्वध के कारण देवदत्त के सुख या सामर्थ्य आदि देवदत्त में ही रहते हैं इत्यादि व्यवस्था होना संभव नहीं है, इस प्रकार

इति किङ्कृतोयं विभागः ? समवायादेश्च निषे( त्स्य )मानत्वात्रियाभकत्वायोगः । तलाम्बयमात्रेण् सुलादीनामात्मकार्यत्वम् । तदभावेऽभावात्तव्येत्रः, नित्यव्यापित्वाभ्यां तस्याभावासम्भवात् । तत्र समवायादित्यप्यसत्; तत्यात्रेव निराकरिष्यमाण्यत्वात्, सर्वत्राविशेषात्रः; तेन तेषां तत्रैव समवायासम्भवात् ।

अन्वय मात्र से अर्थात् उसके "होने पर होता है", इतने मात्र से सुखादिक प्रपने ही कार्य हैं ऐसा नियम नहीं होता है।

प्रभाकर — ग्रन्छातो व्यतिरेक से नियम हो जायगा, इस विवक्षित देवदल के ग्रभाव होने पर उसके सुख दुःख आदिकाभी ग्रभाव होता है, इस प्रकारका व्यतिरेक करने से उसीका कार्य है ऐसा सिद्ध हो जायगा।

जैन — सो ऐसा भी नहीं बन सकता है। क्योंकि आप देवदत्तादि व्यक्ति की आत्मा को नित्य और व्यापी मानते हैं। अतः आत्मा का सुखादि के साथ व्यक्तिरेक बनना शक्य नही।

प्रभाकर—देवदत्तादिक के मुखादिक देवदत्त में ही समवाय संबंध से रहते हैं, ग्रतः नियम हो जायगा।

जैन—यह भी असत् कथन है। हम जैन आगे समवाय का निरसन करने वाले ही हैं। समवाय सब जगह समानरूप से जब रहता है तब यह नियम नहीं बन सकता है कि इन मुखादिक का इसी व्यक्ति में समवाय है अन्य व्यक्ति में नहीं, इस प्रकार उसी एक देवदत्तादि का कार्य होने से वे मुखादिक उसी के कहलाते हैं ऐसा दूसरा पक्ष और उसी में वे समवाय संबंध से रहते हैं अतः वे सुखादि देवदत्तादि के कहलाते हैं यह तीसरा पक्ष, दोनों ही खंडित हो जाते हैं।

अब चौया पक्ष — उसी विवक्षित देवदत्तादि में आधेयरूप से सुखादि रहते हैं, अतः वे उसी के माने जाते हैं — ऐसा कही तो पहिले यह बताग्रो कि उसका ग्राघेयपना क्या है-क्या उस विवक्षित व्यक्ति में समवाय होना, या तादात्म्य होना, या उसमें ग्राविणू तमात्र होना ? यदि उस विवक्षित व्यक्ति में उनका समवाय होना यह तदाधेय है—तो ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि हम समवाय का आगे खंडन करने वाले हैं ऐसा हम उत्तर दे चुके हैं। यदि तादात्म्य को तदाधेयत्व कहों—ग्रायीत् एक विवक्षित व्यक्ति के सुखादि का उसी में तादात्म्य होने को तदाधेयत्व मानते हो—उब हमारे जैनमत में

तदाधेयत्वाचे त्किमिदं तदाधेयत्वं नाम तत्र समवायः, तादात्म्यं वा, तत्रीत्कितित्वमात्रं वा ? न तावत्समवायः, दत्तोत्तरत्वात् । नापि तादात्म्यम्; मतान्तरानुषङ्कात् । तेषामात्मनोऽत्यन्तभेवे सकतात्मनां गगनादीनां च व्यापित्वे 'तत्रैवोत्कितित्त्वम्' इत्यपि श्रद्धामात्रगम्यम् । प्रषाऽदृष्टाष्टियमः 'यद्भ्यात्मीयाऽदृष्टनिष्पायं सुखं तदात्मीयमन्यत् परकीयम्' इत्यप्यवारम्; घटष्टस्याप्यात्मीयत्वा-तिद्धे: । समयायादेस्तिष्नयामकत्वेत्युक्तदीवानुषङ्काः । यत्र यददृष्ट् सुखं दुःखं चोत्यादयति तत्तस्यत्येषि

आपका (प्रभाकर का) प्रवेश हो जाता है, यदि उसी एक व्यक्ति में उनके आविभूंत होने को तदाधेयत्व कहते हो तो ऐसा यह तीसरा पक्ष भी बिलकुल ही गलत है, क्योंकि उस विवक्षित देवदत्तादि के सुख दुःख प्रादि उस देवदत्त से जब अत्यन्त भिन्न हैं तब वे सुखादिक सभी व्यापक ग्रात्माग्रों में ग्रोर ग्राकाशादिक में भी प्रकट हो सकते हैं, जैसे-देवदत्त की ग्रात्मा व्यापक है वैसे सभी ग्रात्माएं, तथा गगन ग्रादि भी व्यापक हैं, अतः ग्रन्य आत्मा ग्रादि में वे प्रकट न होकर उसी देवदत्त में ही प्रकट होते हैं ऐसा कहना तो मात्र श्रद्धागम्य है, तकं संगत वहीं है।

प्रभाकर—इस देवदत्त के सुखादिक देवदत्त में ही प्रकट होते हैं ऐसा नियम तो उस देवदत्त के ग्रहष्ट (भाग्य) के निमित्त से हुआ करता है, क्योंकि जिस ग्रात्मा के ग्रहष्ट के द्वारा जो सुख उत्पन्न किया गया है वह उसका है और ग्रन्य सुखादिक ग्रन्य व्यक्ति के हैं इस प्रकार मानने से कोई दोष नही ग्राता है।

जैन—यह समाधान भी असार है, क्योंकि अदृष्ट में भी ग्रभी अपनापन निम्चित नहीं है। ग्रयांत् यह ग्रदृष्ट इसी व्यक्ति का है ऐसा कोई नियामक हेतु नहीं है कि जिससे ग्रपनापन ग्रदृष्ट में ग्रपनापन सिद्ध होवे।

समवाय संबंध को लेकर घटट का निश्चित व्यक्ति में संबंध करना भी शक्य नहीं है, क्योंकि प्रथम तो समवाय ही असिद्ध है, दूसरे सबंत्र व्यापक क्रात्मादि में यह नियम समवाय नहीं बना सकता है; कि यह सुख इसी आत्मा का है ग्रन्य का नहीं।

प्रभाकर— जिस धात्मा में जो अदृष्ट सुख ग्रीर दुःख को उत्पन्न करता है वह उसी आत्मा का कहलाता है।

जैन — यह कथन भी मनोरथ – कल्पना मात्र है, इससे तो परस्पराश्रय दोष म्राता है, देखो – पहले तो यह अदृष्ट इसी देवदत्त का है अन्य का नहीं ऐसा नियम सिद्ध होवे तब उस श्रदृष्ट के नियम से सुखादिक का उसी देवदत्त में रहने का नियम बने मनोरयमात्रम्, परस्पराश्रयानुषङ्गात्-भ्रहष्टिनयमे सुखादेनियमः, तन्नियमात्राहष्टस्पेति । 'यस्य श्रद्धयोपग्रहीतानि द्रव्यगुएकमिए यदहष्टं जनयन्ति तत्तस्य' इत्यपि श्रद्धामात्रम्, तस्या ग्रप्पात्मनो ऽत्यन्तमेदे प्रतिनियमासिद्धेः । 'यस्याहष्टेनासौ जन्यते सा तस्य' इत्यप्यन्योग्याश्रयादयुक्तम् । 'इत्यपदौ यस्य दर्शनस्मरएगदौनि श्रद्धामाविर्षावयन्ति तस्य सा' इत्यप्युक्तिमात्रम्, दर्शनादौनामपि प्रतिनिय-

भीर उन सुखादिक के नियम से अदृष्ट का उसी देवदत्त में रहने का नियम सिद्ध हो सके, इस प्रकार परस्पर में भ्राश्रित होने से एक में भी नियम की सिद्धि होना शक्य नहीं है।

प्रभाकर—जिस घात्मा के विश्वास से ग्रहण किये गये द्रव्य गुण कर्म जिस अहष्ट को उत्पंत्र करते हैं वह घट्ट उस ग्रात्मा का बन जाता है।

जैन — यह वर्णन भी श्रद्धामात्र है, यह श्रद्धा या विश्वास जो है वह भी तो ग्रात्मा से ग्रत्यन्न भिन्न है। फिर किस प्रकार ऐसा नियम बन सकता है। अर्थात् नहीं बन सकता है।

प्रभाकर—जिस ग्रात्मा के ग्रहष्ट से श्रद्धा पैदा होती है वह उसकी कहलानी है।

जैन — इस प्रकार से मानने में भी धन्योग्याश्रय दोष आवेगा-पहिले श्रद्धा का नियम बने तब अदृष्ट का नियम सिद्ध होवे श्रीर उसके सिद्ध होने पर श्रद्धा का नियम बने।

प्रभाकर — द्रव्य ग्रादि में जिस आत्मा के प्रत्यक्ष, स्मरण, ग्रादि ज्ञान श्रद्धा को उत्पन्न करते हैं वह श्रद्धा उसी आत्मा की कहलाती है।

जैन — यह कथन भी उपर्युक्त दोषों से अखूदा नहीं है। आपके यहां प्रत्यक्ष आदि प्रमाणज्ञानों का भी नियम नहीं बन सकता है कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण इसी भ्रात्मा का है फिर किस प्रकार श्रद्धा या ग्रदृष्ट का नियम बने।

प्रभाकर — हम तो समबाय से ही प्रत्यक्ष ग्रादि प्रमाणों का तथा ग्रहहादि का नियम बनाते हैं श्रथति इस ग्रात्मा में यह ग्रहष्ट या श्रद्धा श्रथवा प्रत्यक्ष प्रमाण हैं क्योंकि इसी में इन सब का समवाय है।

जैन—यह तो विना विचारे ही जबाब देना है, जब हम बार २ इस बात को कह रहे हैं कि समबाय नामका आपका संबंध असिद्ध है तथा आगे जब आपके मत मासिद्धेः । समवायात्तेषां श्रद्धायाश्च प्रतिनियमः इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्, तस्य पट्पदार्थपरीक्षायां निराकरिष्यमासुरवात् ।

के घट पदार्थों की हुन्थ, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इनकी परोक्षा करेंगे तब वहां समवाय का निराकरण करने वाले है, अतः समवाय संबंध से प्रत्यक्ष या श्रद्धा भादि का एक निश्चित व्यक्ति में संबंधित होकर रहना सिद्ध नहीं होता है।

विशेषार्थ - प्रभाकर ने खात्मा भीर ज्ञान को खत्यन्त परोक्ष माना है, आत्मा भीर ज्ञान दोनों ही कभी भी जानने में नहीं आते हैं ऐसा मीमांसक के एक भेदस्वरूप प्रभाकर मत का कहना है। इस मान्यता में अनेक दोष आते हैं। ज्ञान यदि स्वयं को नहीं जानता है तो वह पदार्थों को भी नहीं जान सकता है । जैसे दीपक स्वयं प्रकाशित हए विना अन्य वस्तुओं को प्रकाशित नहीं करता है, ज्ञान को प्रभाकर ग्रात्मा से सर्वथा पृथक भी मानते हैं। ज्ञान को अप्रत्यक्ष सिद्ध करने के लिये प्रभाकर सख द:ख आदि का उदाहरए। देते हैं कि जैसे सुखादि परोक्ष रहकर भी प्रतिभासित होते हैं वैसे ही ज्ञान स्वयं परोक्ष रहकर भी पदार्थी को प्रत्यक्ष करता है सो यह बात सर्वया गलत है। ज्ञान और सुखादिक ये सभी ही अपने ग्राप प्रत्यक्ष साक्षात् हुग्रा करते हैं। यदि सुख मादि मप्रत्यक्ष है तो उससे जीव को प्रमन्न होना आदिरूप अनुग्रह बन नहीं सकता, जैसे कि पराये व्यक्ति के सुख से ग्रन्य जीव में प्रसन्नता नही होती है। प्रभाकर ने इन सुख बादि को बात्मा से सर्वथा भिन्न माना है, ब्रतः उनका किसी एक ही आत्मा में निश्चित रूप से रहकर अनुभव होना भी बनता नहीं, सुखादिक का एक निश्चित भात्मा में निश्चय कराने के लिये वे लोग अदृष्ट की कल्पना करते है, किन्तु ग्रदृष्ट भी आत्मा से भिन्न है सो वह नियम नहीं बना सकता है कि यह सुख इसी ग्रात्मा का है। समवाय संबंध से सुख आदि का नियम बनावे तो भी ठीक नहीं क्योंकि भिन्न दो वस्तुओं को जोड़ने वाला यह समवाय नामक पदार्थ किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होता है, श्रद्धा-(विश्वास) से श्रदृष्ट का निश्चय होवे कि यह श्रदृष्ट इसी श्रात्मा का है सो भी बात बनती नहीं, क्योंकि श्रद्धा भी भात्मा से प्रथक् है। प्रत्यक्ष, स्मरण भ्रादि प्रमाणों को लेकर श्रद्धा मादि का नियम किया जाय कि यह श्रद्धा इसी मात्मा की है सो यह भी गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष भादि प्रमाण भी आत्मा से मिन्न है। इस प्रकार सुख दृ:ल को ग्रात्मा से संबद्ध करने वाला ग्रहष्ट, उस ग्रहष्ट को नियमित करने वाली श्रद्धा भीर उस श्रद्धा को संबंधित करने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण ये सब परंपरारूप से

माने गये हेतु असिद्ध ठहरते हैं। म्रतः आत्मा और ज्ञान को प्रथम ही प्रत्यक्ष होना म्रर्थात् निजका अनुभव-अपने आपको इनका अनुभव होना मानना चाहिये, यही मार्ग श्रेय-स्कर है। इस प्रकार यहां तक श्रीप्रभाचन्द्राचार्य ने प्रभाकर के आत्म म्रप्रत्यक्षवाद का या म्रात्मपरोक्षवाद का खंडन किया और आत्मा-स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष से प्रतिभासित होती है ऐसा म्रात्मप्रत्यक्षत्ववाद सिद्ध किया है।

## \* श्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद का प्रकरण समाप्त \*



## ग्रात्माप्रत्यक्षत्ववाद का सारांश

प्रभाकर कर्त्ता (आत्मा) ग्रौर करण (ज्ञान) इन दोनों को ही ग्रत्यन्त परोक्ष मानते हैं। उनका कहना है कि प्रमिति किया और कर्म ये ही प्रत्यक्ष हैं, भीर नहीं। इस पर जैनाचार्यों ने उन्हें समकाया है कि-आत्मा यदि सर्वथा अप्रत्यक्ष है तो ज्ञान रे होने वाला पदार्थ का प्रतिभास किसे होगा, सुख दु:खादि का अनुभव भी कैसे संभव है क्योंकि ये सुखादि भी ज्ञानविशेषरूप हैं। ग्रन्य किसी प्रत्यक्ष ज्ञान से सुखादि को प्रत्यक्ष होना मान लो तो भिन्न ज्ञान द्वारा जानने से उन सखादिकों के द्वारा होने वाले अनुप्रह उपघातादिक आत्मा में न हो सकेंगे। क्योंकि जो ज्ञान हमारे से भिन्न है उस ज्ञान रे हमको ग्रनुभव हो नहीं सकता । तुम कही कि पुत्र ग्रादि के सुख का हमें अनुग्रहादिरू धनुभव होता है जो पत्यक्ष दिखाई देता है वैसे परोक्ष ज्ञान द्वारा सखादि का धनुभन् हो जावेगा सो यह बात ठीक नहीं है, ग्ररे भाई ! जब कोई व्यक्ति उदासीन रहता है तब उसे अपने खुद के शरीर के सुखादि भी श्रनुग्रहादि नहीं कर पाते हैं तो फि पुत्रादि के सखादिक क्या करा सकेंगे। ऐसे तो दूसरे किसी यज्ञदत्तादि से किया गय विषयभोग ग्रन्य किसी देवदत्तादि के सुख को करा देगा ? क्योंकि जैसे वह देवदत्त है भिन्न है भीर ग्रप्रत्यक्ष है वैसे यज्ञदत्त से भी भिन्न तथा परोक्ष है। इस पर भ्रापने जं यह युक्ति दी है कि जिसके भ्रदृष्ट विशेष जो पुण्यपापादि हैं वे उसी को सुख दु:खारि अनुभव कराते हैं सो बात भी नहीं बनती है, क्योंकि अदृष्ट खुद भी आत्मा से भिन्न है

उसका झात्मा के साथ संबंध कीन जोड़े ? समवाय झापका सिद्ध नहीं होता है। दूसरी बात यह भी है कि जैसे घटादि पदार्थ पहले अज्ञात रहते हैं भीर पोछे इन्द्रिय से संबंध होने पर ज्ञान के द्वारा अनुभव में झाते है वैसे सुख दुःखादि नहीं हैं, वे तो अन्तरङ्ग में तत्काल ही अनुभवरूप होते हैं। इसलिये प्रभाकर का यह अनुमान गलत हो गया कि "आत्मा अप्रत्यक्ष है क्योंकि कर्मरूप से प्रतोत नहीं होता इत्यादि ! आत्मा कर्त्तारूप से हर व्यक्ति को प्रत्यक्ष हो रहा है वह परोक्ष नहीं है ऐसा निश्चय हुआ।

इस प्रकार धात्माप्रत्यक्षत्ववाद का सारांश समाप्त



## ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादका पूर्वपक्ष

नैयायिक ज्ञान को दूसरे ज्ञान के द्वारा जानने योग्य मानते हैं, उनका कहना है कि ज्ञान धपने आपको नहीं जानता है, उसको जानने के लिये अन्य ज्ञान की जरूरत पड़ती है, इसका विवेचन इन्हीं के ग्रन्थ के आधार से यहां पर किया जाता है—

"विवादाध्यासिताः प्रत्ययाः प्रत्ययान्तरैव वेद्याः प्रत्ययत्वात्, ये ये प्रत्ययास्ते सर्वे प्रत्ययान्तरवेद्याः"।

\_विधि वि० न्यायकशिए पृ० २६७

जितने भी विवाद ग्रस्त-विवक्षित ज्ञान हैं वे सब ग्रन्यज्ञान से ही जाने जाते हैं, क्योंकि वे ज्ञानस्वरूप हैं, यदि ज्ञान श्रपने को जानने वाला माना जाये तो क्या २ दोष ग्राते हैं सो प्रकट किया जाता है—

"तथा च विज्ञानस्य स्वसंवेदने तदेव तस्य कर्म किया चेति विरुद्ध मापद्येत" यथोक्तम---

> "अंगुल्यग्रे यथात्मानं नात्मना स्प्रष्टुमर्हति । स्वांशेन ज्ञानमध्येवं नात्मानं ज्ञातुमर्हति ॥ १ ॥"

यत् प्रत्ययत्वं वस्तुभूतमिवरोधेन व्याप्तम् तदिवरुद्धविरोधदर्शनात् स्वसंवेदना-भिवतंषानं प्रत्येयान्तरवेद्यत्वेत व्याप्यते. इति प्रतिबंधसिद्धिः । एवं प्रमेयत्वगुणत्वस-त्वादयोऽपि प्रत्ययान्तरवेद्यत्वहेतवः प्रयोक्तन्याः । तथा च न स्वसंवेदनं विज्ञानमिति सिद्धमः ।

—विधि वि० न्यायकणि. पृ**०** २६७

अर्थ — ज्ञान को यदि स्व का जानने वाला मानते हैं तो वही उसका कर्म ग्रीर वही किया होने का प्रसंग माता है, जो कि विरुद्ध है, जिस प्रकार अंगुली स्वयं का स्पर्श नहीं कर सकती उसी प्रकार ज्ञान भपने ग्रापको जानने के लिये समर्थ नहीं हो सकता, ज्ञान वस्तुस्वरूप तो प्रवश्य है किन्तु वह स्वसंविदित न होकर पर से वेद्य है। इसी तरह प्रमेथत्व, गुगुरव, सत्त्वादि ग्रन्थ से ही जाने जाते हैं—(वेद्य होते हें) इस प्रकार ज्ञान स्व का वेदन नहीं करता है यह सिद्ध हुआ।

श्रीर भी कहा है ...

"नासाधना प्रमाणसिद्धिनिषि प्रत्यक्षादिव्यतिरिक्तप्रमाणाभ्युपगमो...नाषि च त्यैव व्यवस्था तस्य ग्रहणमुपेयते येनात्मिन विरोधो भवेत्, ग्रिष तु प्रत्यक्षादिजातीयेन प्रत्यक्षादिजातीयस्य ग्रहण्मातिष्ठामहे । न चानवस्थाऽस्ति किञ्चत्प्रमाणे यः (यत्) स्वज्ञानेन ग्रन्थधोहेतुः, यथा भ्रमादि, किञ्चित् पुनरज्ञातमेव बुद्धिसाधनं यथाचखुरादि तत्र पूर्वं स्वज्ञाने चछुराद्यपेक्षम् चक्षुरादि तु ज्ञानानपेक्षमेव ज्ञानसाधनमिति क्वानवस्था ? ब्रभ्यस्था च तदावि शक्यज्ञान, सा कदाचिदेव क्वचिदिति नानवस्था ।

-- न्याय बार तार टीर पृर ३७०

अर्थ - हम नैयायिक प्रमाण को अहेतूक नहीं मानते अर्थात् जैसे मीमांसक लोग जान को किसी के द्वारा भी जानने योग्य नहीं मानते वैसा हम लोग नहीं मानते, हम तो ज्ञान को अन्य ज्ञान से सिद्ध होना मानते हैं। जैन के समान उसी ज्ञान मे पदार्थ को जानना और उसी ज्ञान से स्व को-ग्रपने ग्रापको जानना ऐसी विपरीत बात हम स्वीकार नही करते, प्रत्यक्षादि ज्ञानों को जानने के लिये तो अन्य सजातीय प्रत्यक्षादि ज्ञान आया करते है, इस प्रकार ज्ञानान्तर ग्राहक ज्ञान को मानने से वहां अनवस्था आने की शंका भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि कोई प्रमास ज्ञान तो ऐसा होता है जो ग्रपना ग्रहण किसी से कराके अन्य को जानने में हेतु या साधक बनता है— जैसे धूम ग्रादि वस्तु प्रथम तो नेत्र से जानी गई ग्रीर फिर वह ज्ञात हुआ धूम ग्रन्य जो श्चिम है उसे जनाने में साधकतम हुआ। एक प्रमाण ऐसा भी होता है कि जो अज्ञात रहकर ही अन्य के जानने में साधक हमा करता है, जैसे-चक्ष म्रादि इन्द्रियां धम के उदाहरण में तो धुमादि के ग्रहण में चक्ष आदि की श्रपेक्षा हुई किन्तू चक्ष ग्रादिक तो स्वग्रहुए किये विना ही अन्यत्र ज्ञान में हेत् हुआ करते हैं। ग्रत: अनवस्था का कोई प्रसंग नहीं आता है, जानने की इच्छा भी शक्य में ही हुआ करती है। अर्थात्-सभी ज्ञानों में अपने आपको जानने की इच्छा नहीं होती, क्वचितु ही होती है। कभी २ ही होती है, हमेशा नहीं, "इसलिये ज्ञान का अन्य के द्वारा ग्रहण होना मानें तो ग्रानव-स्था आवेगी", ऐसी प्राशंका करना व्यर्थ है, "तस्माज्ज्ञानान्तरसंवेद्य संवेदन वेद्यत्वात घटादिवत्"-प्रशा० व्यो० प्र० ४२६।

अनवस्थाप्रसङ्गस्तु अवश्यवेद्यत्वानभ्युपगमेन निरसनीयः। इसलिये ज्ञान तो अन्य ज्ञान से ही जानने योग्य है, जैसे कि घट ब्रादि पदार्थ अपने आपको प्रहण नहीं करते हैं भन्य से ही वे ग्रहण में आते हैं। ग्रनवस्था की बात तो इसलिये खतम हो जाती है हर ज्ञान को भ्रपने भ्रापको भ्रवश्य ही जानना जरूरी हो सो तो बात है नहीं। जहां कहीं शक्य हो और कदाचित जिज्ञासा हो जाय कि यह अर्थ ग्राहक ज्ञान जानना चाहिये तो कभी उसका ग्रहण हो जाय, वरना तो पदार्थ को जाना और ग्रथं-क्रियार्थी पुरुष अर्थिकिया में प्रवृत्त हुआ, बस । इतना ही होता है, घड़े की देखा फुटा तो नहीं है खरीद लिया, फिर यह कौनसी मिट्टी से बना है इत्यादि बेकार की चिन्ता करने की कौन को फरसत है। मतलब-प्रत्येक ज्ञान को जानने की न तो इच्छा ही होती है ग्रीर न जानना ही शक्य है। ग्रतः ज्ञान को अन्य ज्ञान से वेद्य मानने में ग्रनवस्था नहीं माती है इस प्रकार ज्ञान स्वव्यवसायी नही है यही बात सिद्ध होती है, "स्वा-त्मनि कियाविरोधः" ग्रथीत् ग्रपने ग्राप में किया नहीं होती है, क्योंकि श्रपने श्राप में किया होने का विरोध है, अत: ज्ञान अपने आपको ग्रहण करने में प्रवत्त नहीं हो सकता । ईश्वर हो चाहे सामान्यजन हो सभी का ज्ञान स्वग्राहक न होकर मात्र ग्रन्थ को ही जानने वाला हुआ करता है। हां इतनी बात जरूरी है कि हम लोग मीमांसक की तरह ज्ञान को अग्राह्म-किसी ज्ञान के द्वारा भी जानने योग्य नहीं है ऐसा नहीं भानते हैं, किन्तू वह अपने आपको जानने योग्य नहीं है, भ्रन्य ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है ऐसा मानते है और यही सिद्धान्त सत्य है।

## पूर्वपक्ष समाप्त





एतेनैतदिष प्रत्याख्यातम् 'ज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यः' प्रमेयत्वात्पटादिवत्;' सुखसंवेदनेन हेतोव्यै-भिचारान्महेववरज्ञानेन च, तस्य ज्ञानान्तरावेद्यत्वेषि प्रमेयत्वात् । तस्याषि ज्ञानान्तरप्रत्यक्षत्वेऽनवस्था-

याँग — नैयायिक एवं वैशेषिक "ज्ञान ध्रपने घ्रापको नही जानता, किन्तु दूसरे ज्ञान से ही वह जाना जाता है" ऐसा मानते हैं, इस योग की मान्यता का खंडन प्रभाकर के घ्रारमपरोक्षवाद के निरसन से हो जाता है। फिर भी इस पर विचार किया जाता है—"ज्ञान प्रमेय है इसिलये वह दूसरे ज्ञान से जाना जाता है जैसे घट पटादि प्रमेय होने से दूसरे ज्ञान से जाने जाते हैं"। ऐसा योग का कहना है किन्तु इस घ्रानुमान में जो प्रमेयत्व होतु दिया गया है वह सुख संवेदन के साथ और महेश्वर के ज्ञान के साथ व्यभिचरित होता है, क्यों कि इनमें प्रमेयता होते हुए भी घ्रायज्ञान द्वारा विद्यान नहीं है—प्रधात सुखादिसंवेदन दूसरे ज्ञान से नहीं जाने जाकर स्वयं हो जाने जाते हैं, यदि इन सुखादिसंवेदन दूसरे ज्ञान से ये जाने जाते हैं ऐसा माना जाय तब तो घ्रावक्षय होगी, क्यों कि सुखसवेदन को जानने वाला दूसरा ज्ञान किसी तीसरे ज्ञान के द्वारा जाना जायगा धौर वह तीसरा ज्ञान भी किसी चतुर्थज्ञान के द्वारा ज्ञाना को वारा जाना जायगा धौर वह तीसरा ज्ञान भी किसी चतुर्थज्ञान के द्वारा ज्ञाना को वारा इस तरह कहीं पर भी विश्वान्ति नहीं होगी।

याँग--- ध्रनवस्था दोष नहीं आवेगा, देखिये -- महेस्वर में नित्य ही दो ज्ञान रहते हैं भीर वे नित्यस्वभाववाले होते हैं। उन दो ज्ञानों में एक ज्ञान के द्वारा तो महेस्वर सम्पूर्ण पदार्थों को जानता है भीर दूसरे ज्ञान के द्वारा उस प्रथम ज्ञान को जानता है, बस-इस प्रकार की मान्यता में भ्रन्य श्रन्य ज्ञानों की घ्रावस्यकता ही नहीं है, उन दो ज्ञानों से ही कार्य हो जाता है।

तस्यापि ज्ञानान्तरेस्। प्रत्यक्षत्वात् । ननु नानवस्या नित्यज्ञानद्वयस्येश्वरे सदा सम्भवात्, तशैकेनार्थः जातस्य द्वितीयेन पुनस्तज्ज्ञानस्य प्रतीतेनपिरज्ञानकत्पनया किञ्चत्प्रयोजनं तावतेवार्थसिद्धे रित्यप्य-समीचीनम्; समानकालयावद्दव्यमाविसजातीयगुणद्वयस्यान्यवानुपलब्धेरत्रापि तत्कत्पनाऽसम्भवात् ।

सम्भवे वा तद्वितीयज्ञानं प्रत्यक्षम्, भग्रत्यक्षं वा ? प्रप्रत्यक्षं चेत्; कथं तेनाद्यज्ञानप्रत्यक्षता-सम्भवः ? भ्रग्रत्यक्षादप्यतस्तत्सम्भवे अधमज्ञानस्याऽप्रत्यक्षत्वेऽव्यर्षप्रत्यक्षतास्तु । प्रत्यक्षं चेत्; स्वतः,

जैन — यह कथन ध्रयुक्त है, क्योंकि इस प्रकार के समान स्वभाववाले सजा-तीय दो गुएा जो कि संपूर्णरूप से ध्रपने द्रथ्य में व्याप्त होकर रहते हैं एक साथ एक ही वस्तु में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिये ईश्वर में ऐसे दो ज्ञान एक साथ होना शक्य नहीं है।

विशेषार्थ — योग ने महेश्वर में दो जानों की कल्पना की है, उन का कहना है कि एक ज्ञान तो ग्रशेष पदार्थों को जानता है ग्रीर दूसरा ज्ञान उस संपूर्ण वस्तुओं को जानने वाले ज्ञान को जानता है। ऐसी मान्यता में सैद्धान्तिक दोष श्राता है, कारण कि एक द्रव्य में दो सजातीय गुण एक साथ नहीं रहते है, "समानकालयावदूदव्यभाविस्त्रजातीय गुणद्रयस्य श्रभावात्" ऐसा यहां हेतु दिया है। इस हेतु के तीन विशेषण दिये हैं—(१) समानकाल, (२) यावदूदव्यभावि, ग्रीर (३) सजातीय, इन तीनों विशेषणों में से समानकाल विशेषण यदि नहीं होता तो कम से श्रात्मा में सुख दुःखरूप दो गुण उपलब्ध हुआ ही करते हैं, श्रतः दो गुण उपलब्ध नहीं होते इतना कहने मात्र से काम नहीं चलता, तथा "यावदूदव्यभावि" विशेषण न होवे तो इव्यांस में रहनेवाले धर्मों के साथ व्यानचार होता है, सजातीय विशेषण न होवे तो एक आयु आदि द्रव्य में एक साथ दिने चले रूप, रस आदि के साथ दोष होता है। ग्रतः सजातीय दो गुण एक साथ होते हैं ऐसा कहा गया है, इसलिये महेश्वर में दो जान एक साथ होते हैं ऐसा वीन कहा गया है, इसलिये महेश्वर में दो जान एक साथ होते हैं ऐसा वीन कहा गया है, इसलिये महेश्वर में दो जान एक साथ होते हैं ऐसा वीन कहा गया है, इसलिये महेश्वर में दो जान एक साथ होते हैं ऐसा वीन कहा गया है, इसलिये महेश्वर में दो जान एक साथ होते हैं ऐसा वीन कहा गया है, इसलिये महेश्वर में दो जान एक साथ होते हैं ऐसा वीन होता है। ग्रतः स्वापीय में गान एक साथ होते हैं ऐसा वीन कहा गया है, इसलिये महेश्वर में दो जान एक साथ होते हैं ऐसा वीन कहा गया है, इसलिये महेश्वर में दो जान एक साथ होते हैं ऐसा वीन का कहा गया होता है।

यदि परवादी यौग के मत की अपेक्षा मान भी लेवें कि महेश्वर में दो ज्ञान हैं तो भी प्रश्न होता है कि ज्ञान को जानने वाला वह दूसरा ज्ञान प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? यदि अप्रत्यक्ष माना जावे तो उस अप्रत्यक्षज्ञान से प्रथमज्ञान का प्रत्यक्ष होना कैसे संभव है, यदि अप्रत्यक्ष ऐसे द्वितीय ज्ञान से पहला ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है तो पहिलाज्ञान भी स्वयं अप्रत्यक्ष रहकर पदार्थों को प्रत्यक्ष कर लेगा, फिर उसे ज्ञानान्तराद्वा ? स्वतब्वेदाद्यस्यापि स्वतः प्रत्यक्षत्वमस्तु । ज्ञानान्तराबे सेवानवस्या । प्रावज्ञानार्वे -दन्योत्याक्षयः-सिद्धे ह्यावज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे ततो द्वितीयस्य प्रत्यक्षतासिद्धः, तस्तिद्धौ चार्धस्येति ।

किथा, प्रनयोक्षीनयोमेहेश्वराद्भे दे कथं तदीयस्वसिद्धिः समवायादेरप्रे दत्तीतरस्वात्? तदाधेयस्वात्तत्त्वेष्युक्तम् । तदाधेयस्य चतत्र समवेतस्यम्, तच केन प्रतीयते? न तावदीश्वरेस्य.

जानने के लिये द्वितीय ज्ञान की कल्पना करना बेकार है। दूसरा ज्ञान यदि प्रत्यक्ष है तो यह बताग्रों कि वह स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है अथवा ग्रन्थज्ञान से प्रत्यक्ष होता है? स्वतः प्रत्यक्ष है कहो तो पहला जो पदार्थों का जानने वाला ज्ञान है वह भी स्वतः प्रत्यक्ष हो जावे, क्या वाधा है, श्रीर ग्राप यदि उस दितीय ज्ञान को भी ग्रन्थज्ञान से प्रत्यक्ष होना स्वीकार करते हैं तब तो वही अनवस्था खड़ी होगी, इस दोष को टालने के लिये ईश्वर के उस दूसरे ज्ञान का प्रत्यक्ष होना प्रथम ज्ञान से मानते हो ग्रर्थात् प्रथमज्ञान संपूर्ण प्रथार्थों को साक्षात् जानता है श्रीर उस ज्ञान को दूसरा ज्ञान साक्षात् जानता है प्रयात् उसे वह प्रत्यक्ष करता है, पुनश्च उस दूसरे ज्ञानको प्रथमज्ञान प्रत्यक्ष करता है, ऐसा कहेंगे तो अन्यभान्याश्रय दोष नपनेगा, देखिये—प्रथमज्ञान प्रत्यक्ष है यह बात जब सिख होगी तब उससे दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिख होगी तब उससे दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिख होगी, त्रीर दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिख होगी, त्रीर दूसरे ज्ञान की प्रत्यक्षता सिख होगी, इस प्रकार दोनों ही श्रीस्व कहलावेंगे।

एक बात यह भी है कि वे दोनों ज्ञान सहेश्वर से भिन्न हैं ऐसा आप मानते हैं, मतः ये ज्ञान ईश्वर के ही हैं इस प्रकार का नियम बनना शक्य नहीं है। समबाय सम्बन्ध से महेश्वर में ही ये ज्ञान संबद्ध हे ऐसा कहना भी अयुक्त है, क्योंकि समबाय का तो अभी आंगे खंडन होने वाला है, उस एक ईश्वर में ही उन दोनों जानों का आधेयगा है ऐसा कहना भी बेकार है, क्योंकि इस तदाधेयश्व के संबंध में अभी प्रभा-कर के आत्मपरोक्षवाद का खंडन करते समय कह आये हैं कि तदाधेयश्व का निरुचय सर्वथा भेदपक्ष में बनता नहीं है, आप थींग भी तदाधेयश्व का अर्थ यही करोगे कि उस महेश्वर में दोनों ज्ञानों का समवेत होना, किन्तु यह समवेतपना किसके द्वारा जाना जाता है ? ईश्वर के द्वारा कहों तो ठीक नहीं, क्योंकि ईश्वर स्वयं को तथा दोनों ज्ञानों का सहएा नहीं करता है तो किस प्रकार वह बनावेगा कि यहां मुक्त महेश्वर में ये दोनों ज्ञान समवेत हैं इश्वरिद ?

तेनात्मनो झानद्वयस्य चाग्रहणे 'भन्नेदं समवेतम्' इति प्रतीत्ययोगात् । तस्य तत्र समवेतत्वभेव तद्भव्द-एामित्यपि नोत्तरम्; धन्योग्याभयात्–सिद्धे हि 'इदमन' इति बहुणे तत्र समवेतत्विधिद्धः, तस्याभ्य तद्भवृत्यासिद्धः । यभ्यात्मीयझानमात्मन्यपि स्थितं न जानाति सोषंजातं जानातीति कश्चेतनः श्रद्भित ? नापि झानेन 'स्थाएावहं समवेतम्' इति प्रतीयते; तेनाप्याधारस्यात्मनश्चाग्रहणात् । न च तदग्रहणे 'ममेदं रूपमन स्थितम्' इति सम्भवः ।

श्रस्तु वा समवेतत्वप्रतीतिः, तथापि-स्वज्ञानस्याप्रत्यक्षत्वास्तर्वज्ञत्वविरोघः। तदप्रत्यक्षत्वे चानेनाशेषार्यस्याप्यव्यक्षताविरोघः। कथमन्ययात्मान्तरक्रानेनाप्ययंसाक्षात्करस्यं न स्यातु ? तथा

योग — उस जानद्वय का वहां पर समवेत होना ही उसका ग्रहण कहलाता है, ग्रर्थात् ईश्वर में जानद्वय का रहना ही उसका उसके द्वारा ग्रहण होना है।

जैन — यह उत्तर भी अपुक्त है, इस उत्तर से तो अन्योन्याश्रय दोष होगा, वह कैसे सो बताते हैं — पहिले "यहां पर यह है" ऐसा सिद्ध होने पर उस जानद्वय का प्रहण सिद्ध होगा, अर्थात् ईश्वर में ज्ञानद्वय का समवेतत्व सिद्ध होगा और उसके सिद्ध होने पर "यहां पर यह है" ऐसा प्रहण होगा।

प्रारवर्थ की बात है कि प्रपने में ही स्थित प्रपने ज्ञान को जो नहीं जानता है वह संपूर्ण वस्तुओं को जानता है ऐसे कथन में कीन बुद्धिमान् विश्वास करेगा ? अर्थान् कोई भी नहीं करेगा, इस प्रकार ईश्वर के द्वारा ही ईश्वर के ज्ञानद्वय का समवेतपना जाना जाता है, ऐसा कहना सिद्ध नहीं हुमा। अब यदि, उस ईश्वर के दोनों ज्ञानों द्वारा अपना वहां समवेत होना जाना जाता है कि ईश्वर में हम समवेत हैं ऐसा पक्ष यदि स्वीकार करो तो भी गलत है। देखो—वह जो ज्ञानद्वय है वह भी अपने प्राधारभूत ईश्वर को नहीं जानता है और न स्वयं को ही जानता है तो विना जाने यह मेरा स्वरूप है वह यहां पर स्थित है ऐसा जानना संभव नहीं। ग्रच्छा ग्रापक ग्रायह से हम मान भी लेवें कि ईश्वर में ज्ञानद्वय के समवेतव का निश्चय होता है तो भी कुछ सार नहीं निकलता, क्यों कि ईश्वर का स्वयं का ज्ञान तो अप्रत्यक्ष है, ग्रत: उस ईश्वर में सवंज्ञपना मानने में विरोध ग्राया। तथा ईश्वरक्षा ज्ञान प्रत्यक्ष है (परोक्ष है) ऐसा मानते हो तो उस ग्रयत्यक्षज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण पदार्थों का साक्षा-कार होने में भी विरोध आता है, ऐसी विरोध की बात नहीं होती तो अन्य ग्रात्मा के ज्ञान के द्वारा भी संपूर्ण पदार्थों का साक्षा-कार होने में भी विरोध आता है, ऐसी विरोध की बात नहीं होती तो अन्य ग्रात्मा के ज्ञान के द्वारा भी संपूर्ण पदार्थों का साक्षा-कार होना क्यों नहीं मानते ?

वेश्वरानी स्वरविभागाभावः-स्वयमप्रत्यक्षेगापीश्वरक्षानेनाशेषविषयेगाशेषस्य प्रागिनोऽज्ञेषःवैसाका-स्करणप्रसङ्कात् । ततस्तद्विभागिमच्छता महेस्वरक्षानं स्वतः प्रत्यक्षमम्युपगन्तव्यमिध्यनेनानेकान्तः सिद्धः ।

मयास्मदारिज्ञानापेक्षया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेखरवं प्रमेयस्वहेतुना साध्यतेऽतो नेश्वरज्ञानेनाने-कान्तोऽस्यास्मदादिज्ञानादिशिष्टरवात्, न बलु विशिष्ट दृष्टं धर्ममविशिष्ट्रिपे योजयन् प्रेकावसां लभते निखिलार्थवेदिश्वस्याप्यखिलज्ञानामां तद्वस्प्रसङ्गात् । इरयप्यसमीचीनम्; स्वभावावलम्बनात् ।

भावार्थ — जानको स्वसंवेद्य नहीं माननेसे दो दोष स्राते हैं एक तो ईश्वर के सर्वज्ञपनेका अभाव होता है स्रीर दूसरा दोष यह होता है कि जब तक जान स्वयं प्रत्यक्ष नहीं होता तब तक उस जानके द्वारा जाने गये पदार्थ भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हैं। तथा जान जब स्वय को नहीं जानते हुए भी ग्रन्य पदार्थ को जान सकता है तो देवदत्त के जानसे जिनदत्त को पदार्थ साक्षात्कार हो सकता है ? वर्थों क स्वयं को प्रत्यक्ष होने की जरूरत नहीं है।

जब अन्य व्यक्ति के ज्ञान द्वारा ग्रन्य किसी को पदार्थका साक्षात्कार होना स्वीकार करते है तब ईश्वर और अनीश्वर का विभाग नहीं रह सकता, क्योंकि स्वयं को अप्रत्यक्ष ऐसे ग्रशेषार्थ ग्राहक ईश्वर के ज्ञान के द्वारा सभी प्राग्ती संपूर्ण पदार्थों का साक्षात्कार कर लेगे ?

इसलिये यदि आप ईश्वर और अन्य जीवों में भेद मानना स्वीकार करते हो तो महेश्वर का जान स्वतः ही प्रत्यक्ष है ऐसा मानना जरूरी है, इस प्रकार महेश्वर का जान स्वयं वेख है ऐसा सिद्ध हुआ वह अन्यज्ञान से जाना जाता है ऐसा सिद्ध नहीं हुआ, इसलिये ही आपका वह प्रमेयत्व हेतु इस ईश्वर ज्ञान से व्यभिचरित हुआ—( अनैकान्तिक दोष युक्त हुआ । ज्ञान प्रमेय होने से दूसरे ज्ञानके द्वारा ही जाना जाता है ऐसा कहना गलत हुआ।

याँग — हम जैसे सामान्य व्यक्ति के ज्ञान की प्रपेक्षा लेकर ज्ञान को ज्ञाना-न्तरवेद्य माना है, उसी को प्रमेयत्व हेतु से हमने ज्ञानान्तरवेद्य सिद्ध किया है, न कि महेश्वर के ज्ञान को अतः प्रमेयत्व हेतु ईश्वर ज्ञान के साथ अनैकान्तिक नहीं होता है, वयों कि ईश्वर का ज्ञान तो हमारे ज्ञान से विशिष्ट स्वभाववाला है। जो विशिष्ट में पाये ज्ञाने वाले धर्म को — (स्वभाव को) अविशिष्ट में लगा देता है अर्थात् ईश्वर के स्वपरप्रकाशांत्मकासं हि ज्ञानसामान्यस्वभावो न पुनिविश्चिटविज्ञानस्यैव धर्मः। तत्र तस्योपलम्भमात्रा सद्धमैत्वे भानौ स्वपरप्रकाशास्मकत्वोपलम्भात् प्रदीपे तत्प्रतिषेधप्रसङ्गः। तत्स्वभावत्ये तद्वशेषां निविज्ञाधंवेदित्यानुषङ्गुञ्चेत्; तिह प्रदीपस्य स्वपरप्रकाशात्मकत्वे भानुविज्ञविज्ञायांशोतकत्वानुषङ्गः किन्न स्यात् ? योग्यतावशास्त्वात्मकत्वाविशेषी प्रदीपार्थनियतायांशोतकत्व ज्ञानैपि समानम्। ततो

ज्ञान स्वभाव को हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के ज्ञान में जोड़ता है वह व्यक्ति बुद्धिमान वहीं कहलाता है, यदि ईश्वर के ज्ञान का स्वभाव हमारे ज्ञान के साथ लागू करते हो तो ईश्वर का ज्ञान जिसम्रकार संपूर्ण पदार्थों का जाननेवाला है वैसा ही हमारा ज्ञान भी संपूर्ण पदार्थों को जानने वाला हो जावेगा।

जैन — यह कथन भी असार है, हम तो यहां स्वभाव का ध्रवलंबन लेकर कह रहे है, वयोंकि स्वभाव तो सभी जानों का स्वपर प्रकाशक है, किसी खास विशेष जान का नहीं यदि कहा जाय कि महेरवर ज्ञान में स्व पर प्रकाशक स्वभाव की उपलब्धि होती है, ध्रतः सिर्फ उसी में वह स्वभाव माना जाय तो सूर्य में स्व पर प्रकाशकपना उपलब्ध है, ध्रतः मात्र उसी में वह है प्रदीप में नहीं है ऐसा भी मानना पड़ेगा किन्तु ऐसा तो है नहीं।

यौग — यदि ईश्वर के ज्ञान के स्वभाव को हम जैसे सामान्य व्यक्ति के ज्ञान में लगाते हो तो ईश्वर के ज्ञानका स्वभाव तो संपूर्ण वस्तुम्रों को जानने का है, वह भी हमारे ज्ञान में जोड़ना पड़ेगा।

जैंन — तो फिर सूर्य में स्वपर प्रकाशकता और संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करना ये दोनों धर्म हैं अतः दीपक में भी दोनों धर्म मानना चाहिये, फिर क्यों दीपक में सिर्फ स्वपरप्रकाशकपना मानते हो, यदि कहा जाय कि योग्यता के बन से दीपक में एक स्वपरप्रकाशकपना ही है, संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करने की उसमें योग्यता नहीं है, इसीलिये वह नियत पदार्थों को प्रकाशित करता है ? सो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि फिर ज्ञान में भी यही न्याय रह आवे ? अर्थात् महेश्वर के ज्ञान में तो संपूर्ण पदार्थों को प्रकाशित करना ऐसे दोनों ही धर्म— (स्वभाव)—पाये जाते हैं और हम जैसे व्यक्ति के ज्ञान में स्वयं के साथ कुछ ही पदार्थों को जानने की योग्यता है, सबको जानने की योग्यता नहीं है, इस तरह दीपक और सूर्यं के समान हम जैसे अल्पज्ञानी और ईश्वर जैसे पूर्णज्ञानी में अन्तर मानना

ज्ञानं स्वपरप्रकाशास्मकं ज्ञानत्वान्महेश्वरज्ञानवत्, अञ्चवधानेनार्थप्रकाशकत्वाद्वा, अर्थप्रहरणस्यक-त्वाद्वा तददेव, यस्युनः स्वपरप्रकाशास्मकं न भवति न तद् ज्ञानम् अञ्चवधानेनार्थप्रकाशकम् अर्थप्रह-स्थास्मक वा, यथा चञ्चरादि ।

भाश्रयासिद्धश्च 'प्रमेयत्वात्' इत्ययं हेतुः, धनिएगो ज्ञानस्यासिद्धः। तस्तिद्धः सलु प्रत्यक्षतः, भ्रमुमानतो वा प्रमार्गान्तरस्यात्रानिषकारात् ? तत्र न तावरप्रत्यक्षतः; तस्येन्द्रियार्थसन्निकषं जत्वा-भावस्थक है, श्रव इसी को अनुमान से सिद्ध करते हैं-ज्ञान स्व भ्रीर पर को जानता है (साध्य), वयोकि उसमें ज्ञानपना है, (हेतु)। जेसे महेश्वर का ज्ञान स्वपर का ज्ञानने वाला है, (हष्टान्त)। अथवा —विना व्यवधान्यक्षेत्र वह पदार्थों को प्रकाशित करता है, अथवा पदार्थों को ग्रहए करने का-( जानने का )-उसका स्वभाव है, इसलिये ज्ञान स्वपरप्रकाशक स्वभाववाला है ऐसा सिद्ध होता है।

भावार्थ--- "ज्ञानत्वात्, ग्रव्यवधानेन ग्रर्थप्रकाशकत्वात्, ग्रथंग्रहसात्मकत्वात्" इन तीन हेतुओं के द्वारा ज्ञान में स्वपरप्रकाशकता सिद्ध हो जाती है, तीनों ही हेत्वाले **धन्**मानों में उदाहरण वहीं महेश्वर का है, जान स्वपरप्रकाशक है, क्योंकि वह जान है, ग्रन्थवधानरूप से पदार्थ का प्रकाशक होता है, तथा पदार्थ को ग्रहण करनेरूप स्वभाववाला है जैसा कि महेरवर का ज्ञान, इस प्रकार हेत का ग्रापने साध्य के साथ अन्वय दिखाकर ग्रब व्यतिरेक बताया जाता है - जो स्वपरप्रकाशक नहीं होता वह ज्ञान भी नहीं होता, तथा वह विना व्यवधान के पदार्थ को जानता नही है, ग्रीर न उसमें भर्य ग्रहण का स्वभाव ही होता है, जैसे कि चक्ष आदि इन्द्रियां, वे ज्ञानरूप नही हैं। इसीलिये व्यवधान के सद्भाव में पदार्थ को जानती नहीं हैं, एव अर्थग्रहण स्वभाव-वाली भी नहीं हैं। श्रतः वे स्वपर को जानती नहीं है। इस प्रकार यहां तक यौग के प्रमेयत्व हेत् में अनैकान्तिक दोष बतलाते हुए साथ ही ज्ञान मे स्वपरप्रकाशपना सिद्ध किया, ग्रब उसी प्रमेयत्व हेत् में असिद्धपना भी है ऐमा बताते हैं-प्रमेयत्व हेत् ग्राश्रया सिद्ध भी है क्यों कि धर्मी स्वरूप जो ज्ञान है, उसकी अभी तक सिद्धि नहीं हुई है, मतलब-मनुमान में जो पक्ष होता है वह प्रसिद्ध होता है, मसिद्ध नहीं, मत: यहां पर ज्ञान स्वरूप पक्ष ग्रसिद्ध होने से प्रमेयत्व हेत् ग्राश्रयासिद्ध कहलाया । यदि उस ज्ञान की सिद्धि करना चाहें तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण से या धनुमान प्रमाण से हो सकती है और प्रमारोों का तो यहां अधिकार ही नहीं है। अब यदि प्रत्यक्षप्रमाण से ज्ञान को सिद्ध करें तो बनता नहीं, क्योंकि भ्राप इन्द्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष प्रमारा से उत्पन्न स्युष्पमात्, तज्ज्ञानेन वशुरादिग्द्रियस्य सिन्नकर्षाभावात् । सन्यदिन्द्रिय तेन वास्य सिन्नकर्षा वाच्यः । मनोन्तःकरराम्, तेन चास्य संयुक्तसमवायः सम्बन्धः, तत्प्रभवं चाम्यकः व्यक्तिस्वरूपयाहकम्-मनो हि संयुक्तमारमना तत्रैव समवायस्तज्ज्ञानस्येतिः तदयुक्तम्ः मनसोऽसिद्धः । प्रथ 'घटादिज्ञानज्ञानम् इन्द्रियार्थसिन्नकर्षजं प्रत्यक्षत्वे सति ज्ञानत्वात् वशुरादिप्रभ्यकपादिज्ञानवत्' दृश्यनुमानात्तरिसद्धिरि-रयमिषीयते, तदप्यमिषाननात्रम्ः हेतोरप्रसिद्धविषेषप्रसात् । न हि घटादिज्ञानज्ञानस्याध्यक्षत्वं

हुए ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाए। मानते हैं। अतः उस सिन्नकर्ष प्रमाण से ज्ञान की सिद्धि होना ग्रसंभव है, क्योंकि ज्ञान का चक्षु ग्रादि इन्द्रियों से सिन्नकर्ष होना शक्य नहीं है। चक्षु ग्रादि को छोड़कर ग्रौर कोई इन्द्रिय ऐसी कौनसी है कि जिससे इस ज्ञान का सिन्नकर्ष हो सके।

याँग — मन नाम की एक अन्त.करणस्वरूप इन्द्रिय है, उसका ज्ञान के साथ संयुक्त समवायरूप संबंध होता है और उस संबंधरूप सिन्नकर्ष से उत्पन्न हुआ जो प्रत्यक्ष प्रमागा है उसके द्वारा इस धिमस्वरूप ज्ञान का ग्रह्ण होता है, देखिये – मन ग्राह्मा से संयुक्त है, अतः मन का ग्राह्मा में संयुक्त समवाय है भौर उसी ग्राह्मा में ज्ञान समवाय संबंध से रहता है, इस तरह उस मन से संयुक्त हुए ग्राह्मा में संयुक्त समवाय संबंध से रहता है, इस तरह उस मन से संयुक्त हुए ग्राह्मा में संयुक्त समवायरूप सिन्नकर्ष से ज्ञान का ग्रहण होता है।

जैंत—यह कथन अयुक्त है, क्योंकि घ्रापके मत में माने हुए मन की घभी घ्रसिद्धि है, घतः उस ग्रसिद्धमन से ज्ञान की सिद्धि होना संभव नहीं है।

यौग — हम अनुमान से मन की सिद्धि करके बताते हैं —घट श्रादि को जानने वाल ज्ञान का जो ज्ञान है वह मन स्वरूप इन्द्रिय और घट ज्ञानस्वरूप पदार्थ के सिन्न-कर्ष से पैदा हुआ है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष होकर ज्ञानरूप है, जैसा कि चक्षु श्रादि इन्द्रिय श्रीर रूप ग्रादि पदार्थ के सिन्नकर्ष से जन्य रूपादि का ज्ञान होता है। इस अनुमान से मन की सिद्धि हो जाती है।

जैन—यह भी कहनामात्र है, क्योंकि आपने जो हेतु का विशेषण "प्रत्यक्षत्वे स्रति" ऐसा दिया है वह प्रसिद्ध है, सिद्ध नहीं है, इसी बात को बताया जाता है-घट प्रादि को जाननेवाले ज्ञान को ग्रहण करनेवाले ज्ञान में ग्रभी तक प्रत्यक्षपना सिद्ध नहीं हुआ है, ग्रतः उससे मब की सिद्धि होना मानते हो तो इतरेवराश्रय दोष ग्राता है, वह सिद्धम्, इतरेतराश्रयानुवङ्गात्-मनःसिद्धौ हि तस्याध्यक्षत्वसिद्धः, तसिद्धौ च सविशेषण्डेतुतिद्धे-मॅनःसिद्धिरित । विशेष्यासिद्धस्य चः न स्रतु घटजानाद्भित्रमन्यज्ञानं तदग्राहकमनुभूयते । सुल्लादि-संवैदनेन व्यप्तिचारक्षः; तद्धि प्रत्यक्षत्ये सति ज्ञानं न तज्जन्यमिति । ग्रस्थापि पक्षीकरणाश्रदोष इत्ययुक्तम्; व्यप्तिचारविषयस्य पक्षीकरणे न कश्चिद्धतुर्व्यपिचारी स्यात् । 'प्रनित्यः शब्दः प्रमेयस्वाद् घटवत्' इत्यादेरस्यात्मादिना न व्यपिचारस्तस्य पक्षीकृतस्वात् । प्रत्यक्षादिवाधोभयत्र समाना । न हि

इस प्रकार से कि मन के सिद्ध होने पर ज्ञान की प्रत्यक्षता सिद्ध होगी श्रीर ज्ञानकी प्रत्यक्षतासिद्ध होने पर विशेषण सहित हेतु की सिद्धि होने से मन की सिद्धि होगी।

हेतु का विशेष्य अश भी असिद्ध है, देखिये —घट भादि के ज्ञान को ग्रहण करने वाला उससे भिन्न कोई अन्य ही ज्ञान है ऐसा अनुभव में नहीं आता है, प्रापक इस "प्रत्यक्षत्वे सित जानत्वात्" हेतु का सुख दुख प्रादि के संवेदन से व्यभिचार आता है, देखिये —सुख दुख आदि का सवेदन प्रत्यक्ष होकर ज्ञान भी है किन्तु यह ज्ञान किसी सित्रकर्ष से पैदा नहीं हुग्रा है, ग्रतः ज्ञान किसी दूमरे ज्ञान के द्वारा जाना जाता है; तथा वस्तुओं के ज्ञान को जानने वाला ज्ञान भी सिन्नकर्ष से पैदा होता है इत्यादि हेतु अनैकानिक सिद्ध होते हैं।

यौंग — हम तो सुखादि सवेदन को भी वक्ष की कोटि मे रमते हैं अतः दोख नहीं ब्रायेगा।

जैन—यह कथन अयुक्त है, इस तरह जिस जिससे भी हेतु व्यक्तिचरित हो उस उसको यदि पक्ष में लिया जायगा तो विश्व में कोई भी हेतु अनंकान्तिक नहीं रहेगा, कंसे सो बताते है-किसी ने अनुमान बनाया "अतित्यः शब्दः प्रमेयत्वात् घटवत्" शब्द अितत्य है क्योंकि वह प्रमेय है, जैसे कि घट प्रमेय होकर अनित्य है, यह प्रमेयत्वत् हेतु आत्मादि नित्य पदार्थों के साथ व्यक्तिचरित होता है। ऐसा सभी वादी प्रतिवादी मानते हैं। किन्तु इस हेतु को अब व्यक्तिचरित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आत्मादिक को भी पक्ष में ले लिया है ऐसा कह सकते है। तुम कहों कि आत्मादिक को भी पक्ष में ले लिया है ऐसा कह सकते है। तुम कहों कि आत्मादिक को पक्ष में लेते हैं—अर्थात् असको अनित्य साथ्य के साथ घसीट लेते हैं तो प्रत्यक्ष वाया आती है अर्थात् आत्मात हो सभर अबर दिखायो देता है। सो यही बात सुल संवेदन को पक्ष को कोटि में लेने की है अर्थात् सभी ज्ञान सिक्तकर्ष हो पेदा होते हैं—तो सुल संवेदन भी सिक्तकर्ष से पेदा होता है ऐसा कहने में भी प्रत्यक्ष वाया आती है, क्योंकि सुलादि का प्रतुभव किसी भी इन्द्रिय और पदार्थ के

'धटादिवस्पुष्तावविदितस्वरूपं पूर्वमुत्पन्नं पुनिरिद्धियेण् सम्बध्यते ततो ज्ञान ग्रहण् च' इति लोहे प्रतीतिः, प्रथममेवेष्टानिष्टविषयानुभवानस्तरं स्वप्रकाशारमनोऽस्योदयप्रतीतिः ।

स्वात्मिनि कियाविरोद्यान्मिथ्येयं प्रतीतिः, न हि सुतीक्ष्णोपि खङ्ग झात्मानं छिन्ति, सुविक्षि तौषि वा नटबटुः स्वं स्कन्बमारोहतीत्थप्यसमीचीनम्; स्वात्मन्येव क्रियायाः प्रतीतेः । स्वात्मा हि कियायाः स्वरूपम्, क्रियावदात्मा वा ? यदि स्वरूपम्, कथं तस्यास्तत्र विरोधः स्वरूपस्याविरोधव त्वात् ? अन्यया सर्वभावानां स्वरूपे विरोधानिस्स्वरूपत्वानुषञ्जः । विरोधस्य द्विष्ठत्वाच न क्रियाया

सिन्नकर्ष हुए विना ही प्रत्यक्ष गोचर होता रहता है। एक विषय यहां सोचने का है कि जिस प्रकार घट पट बस्तु का स्वरूप पहिले ग्रजात रहता है और पीछे इन्द्रिय से संबद्ध होकर उसका जान पैदा होता है भीर वह जान उस घट पट ग्रादि को ग्रहण करता है वैसे मुख ग्रादिक पहिले अजात रहते हों पीछे इन्द्रिय से संबद्ध होकर उनका जान पैदा होता हो ग्रीर वह जान उन सुखादिकों को ग्रहण करता हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है, किन्तु पहिले हो इट अनिष्ट विषयरूप ग्रनुभव के ग्रनन्तर मात्र जिसमें स्व का ही ग्रकाशन हो रहा है ऐसा सुखादि संवेदन प्रकट होता है इसीसे स्पष्ट बान है कि मुख ग्रादि के ग्रनुभव होने में कोई सिन्नकर्ष की प्रक्रिया नहीं हुई है।

यौग—अपने आप में किया का विरोध होने से उपगुंकत कही हुई प्रतीति मिध्या है क्या तीक्ष्ण तलवार भी अपने आपको काटने की किया कर सकती है ? अथवा—खूब अभ्यस्त चतुर नट अपने हो कथे पर चढ़ने को किया कर सकता है ? यिंद नहीं, तो इसी प्रकार जानने रूप किया अपने आप में नही होती अर्थात् ज्ञान अपने आपको नही जानता है ।

जैन — यह कथन गलत है, वर्यों कि प्रपने ग्रापमें किया होतो हुई प्रतीति में आती है। हम जैन ग्रापसे यह पूछते हैं कि "स्वात्मित किया"—"ग्रपने में किया" इस पद का क्या अर्थ है? ग्रपना ग्रात्मा ही किया का स्वरूप है, ग्रथवा कियावान आत्मा किया का स्वरूप है, ग्रथवा कियावान आत्मा किया का स्वरूप है ? मतलव—स्व शब्द का ग्रथं ग्रात्मा है कि ग्रात्मीयार्थ है ? यदि किया के अपने स्वरूप को स्वात्मा कहते हो तो ऐसे किया के स्वरूप का ग्रयने में क्यों विरोध होया। ग्रपना स्वरूप अपने से विरोध नहीं रहता है, यदि ग्रपने स्वरूप से हो अपना विरोध होने लगे तो सभी विश्व के पदार्थ निःस्वरूप—स्वरूप रहित हो जावेंगे। तथा एक विश्रेष यह भी है कि विरोध तो दो वस्तुओं में होता है, यहां पर किया और

स्वास्मिति विरोषः । कियावदात्मा तस्याः स्वात्मा इत्यप्यसङ्गतम्, कियावत्येव तस्याः प्रतीतेस्तत्र तिहिरोषासिद्धः 'अन्यया सर्वकियाणां निराश्रयत्वं सकलद्रव्याणां चाऽकियत्वं स्यात् । न चैवम्; कर्मस्यायास्तस्याः कर्मीण कर्नुं स्यायाश्च कर्तिर प्रतीयमानत्वात् । किञ्च, तत्रोत्पत्तिलक्षणां क्रिया विरुध्यते, परिस्यन्दात्मिका, धात्वर्यक्षणाः क्रिया विरुध्यते, परिस्यन्दात्मिका, धात्वर्यक्षणाः क्रिया वा ? यद्युत्पत्तिलक्षणाः, सा विरुध्यताम् । न खलु 'क्रानमात्मानमुत्पादयति' इत्यभ्यनुजानीमः स्वसामग्रीविशेषवशात्तदुत्पत्त्वभ्रप्रगमात् । नापि परिस्यन्दात्मिकासो तत्र विरुध्यते, तस्याः द्रव्यवृत्तित्वेन ज्ञाने सत्यस्यैवासम्भवात् । श्रय धात्वर्थक्षाः सा न

उसका स्वरूप ये कोई दो पदार्थ नहीं हैं, कियावान, आत्मा ही किया का स्वात्मा कहलाता है-ऐसा दितीय पक्ष लिया जाय तो भी बनता नहीं, क्योंकि कियावान में ही किया की प्रतीति प्राती है, उसमें विरोध हो नहीं सकता, यदि कियाबान में ही किया का विरोध माना जाये तो कियाओं में निराधारत्व होने का प्रसुद्ध प्राप्त होगा. भौर संपूर्ण द्रव्यो में निः क्रियत्व-क्रिया रहितत्व होने का दोष उपस्थित होगा. लेकिन सभी द्रव्य किया रहित हों ऐसी प्रतीति नहीं आती है। भ्रापको हम बताते हैं-जो किया कर्म में होती है वह कर्म मे प्रतीत होती है, जैसे-''देवदत्त: ग्रोदन प्रचित'' देव-दत्त चांवल को पकाता है, यहां पर पकने रूप किया चांवल में हो रही है, ग्रतः "ब्रोदनं" ऐसे कर्म में द्वितीया विभक्ति जिसके लिये प्रयुक्त होती है उस वस्तु में होने वाली किया को कर्मस्था किया कहते हैं, कर्त्ता में होने वाली किया कर्त्ता में प्रतीत होती है, जैसे-''देवदत्तो ग्रामं गच्छति'' देवदत्त गांव को जाता है, इस वाक्य में गमन-रूप किया देवदत्त में हो रही है। ग्रत: ''देवदत्तः'' ऐसी कर्तृ विभक्ति से कहे जाने वाली बस्तूमे जो किया दिखाई देती है उसे कर्तृस्थ किया कहते हैं। हम जंन ग्रापसे पूछते हैं कि–ग्रपने में किया का विरोध है ऐसा ग्राप ज्ञान के विषय में कह रहे हैं सो कौनसी किया का ज्ञान में विरोध होता है ? सो कहिये, उत्पत्तिरूप किया का विरोध है कि परिस्पदरूप-हलन चलनरूप किया का ज्ञान में विरोध है ? या धात के अर्थरूप किया का अथवा जानने रूप किया का विरोध है ? प्रथम पक्ष-उत्पत्तिरूप किया का विरोध है ऐसाकहो तो विरोध होने दो हमें क्या ग्रापित है। क्योंकि हम जैन ऐसानहीं मानते हैं कि ज्ञान ग्रंपने को उत्पन्न करता है, ज्ञान तो अपनी सामग्री विशेष से ग्रंथांत् ज्ञानावरणादि कमें के क्षयोपशम या क्षय से उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं। परिस्पंट-रूप किया का ज्ञान में विरोध है ऐसा कहो तो कोई विवरीत बात नहीं, क्योंकि परि-स्पंदरूप कियातो इब्य में हुआ करती है, ऐसी कियाकातो ज्ञान में सत्त्व ही नहीं

विरुद्धा 'भवति तिष्ठति' इत्यादिकियाणां क्रियावत्येव सर्वदोपलब्धे: । ज्ञक्षिरूपिक्यायास्यु विरोधो दूरो-त्सारित एव; स्वरूपेण कस्यचिद्विरोधासिद्धे:, ग्रन्यथा प्रदीपस्यापि स्वप्रकाशनविरोधस्तद्धि स्वका-दण्कलापात्स्वपरप्रकाधात्मकमेवोपजायते प्रदीपवत् ।

ज्ञानिकयायाः कर्मतया स्वात्मनि विरोधस्ततोऽन्यत्रेव कर्मत्वदर्शनादित्यप्यसमीक्षिताभिधानम्; प्रदीपस्यापि स्वप्रकाशनविरोधानुबङ्गात् । यदि चैकत्र हृष्टो धर्मः सर्वत्राभ्युपगम्यते, तर्हि घटे प्रधा-स्वरोष्ण्यादिधर्मानुपलब्धेः प्रदीपेष्यस्याभावप्रसङ्कः, रथ्यापुरुषे वाऽसर्वज्ञत्वदर्शनान्महेश्वरेष्यसर्वज्ञत्वान् नृषङ्कः । प्रत्र वस्तुवैचित्र्यसम्भवे ज्ञानेन किमपुराद्वे येनात्रासौ नेष्यते ?

पाया जाता है, तीसरापक्ष—धातु के अथं रूप किया का विरोध कहों तो ठीक नहीं देखोभवित, गच्छित, निष्ठित आदि धानुरूप किया तो कियावान् में हमेणा ही उपलब्ध होती है। चौथा विकल्प—जान में जिस जानने रूप किया का विरोध है ऐसा कहना तो दूर से ही हटा दिया समफना चाहिये। क्या कोई अपने स्वरूप से ही विरोध होता है। अर्थात् नहीं होता, यदि आप जान में अपने को जाननेरूप किया का विरोध मानते हैं तो दोपक में भी अपने को प्रकाशित करने का विरोध आने लगेगा, अनः निष्कर्ष यह निकला कि ज्ञान अपनी कारण सामग्री से—जानावरण के क्षयोपकामादि से जब उत्पन्न होता है तब वह अपने और पर को जाननेरूप किया या शक्तिरूप ही उत्पन्न होता है। जैसे दोपक अपनी कारण सामग्री—तेल बत्ती आदि से उत्पन्न होता हुआ स्व पर को प्रकाशित करने स्वरूप ही उत्पन्न होता है।

यौग — ज्ञान किया का कर्मरूप से ग्रपने में प्रतीत होने में विरोध माना है, क्योंकि ग्रपने से पृथक ऐसे घट ग्रादि में ही कर्मरूप प्रतीति होती है।

ज़ैन—यह कथन विना सोचे किया है, यदि इस तरह कमंरूप से प्रतीत नहीं होने से ज्ञान में अपने को जाननेरूप किया का विरोध करोगे तो दीपक में भी स्व को प्रकाशित करने रूप किया का विरोध ग्रावेगा।

भ्राप यदि एक जगह पाये हुए स्वभाव को या घर्म को सब जगह लगाते हैं भ्रष्यांतु छेदन भ्रादि किया का अपने भ्राप में होने का विरोध देखकर जानना भ्रादि किया का भी अपने भ्राप में होने का विरोध करते हो तब तो बड़ी भ्रापत्ति आवेगी। देखो—घट में कान्ति उष्णता भ्रादि धर्म नहीं है, ग्रतः दीपक में भी उसका भ्रभाव मानवा पड़ेगा, भ्रथवा रथ्थापुरुष में भ्रसवंज्ञपना देखकर महेश्वर को भी असर्वज्ञ मानना किञ्ज ज्ञानान्तरापेक्षया तत्र कमंत्वविरोधः, स्वरूपापेक्षया वा ? प्रथमपक्षै-महेरवरस्यासर्वज्ञ-स्वप्रसञ्ज्ञस्त्रज्ञानेन तस्याऽवेद्यत्वात् । ग्रात्मसमवेतानन्तरज्ञानवेद्यत्वाभावे च

"स्वसमवेतानन्तरज्ञानवेद्यमर्थज्ञानम्" [ ] इति ग्रन्थविरोधो नीमासकमतप्रवेशश्र स्यात् । ज्ञानान्तरापेक्षया तस्य कर्मस्वाविरोधे च-स्वरूपपेक्षयाप्यविरोधोऽस्तु सहस्रकिरराज्ञस्वपरो-धोतनस्वभावत्वात्तस्य । कर्मस्ववय ज्ञानिकयातोऽर्थान्तरस्यैव कररार्थवदर्शनात्तस्यापि तत्र विरोधोऽस्तु विशेषाभावात् । तथा च 'क्ञानेनाहमर्थं जानामि' इत्यत्र ज्ञानस्य कररात्वया प्रतीतिर्मं स्यात् ।

पड़ेगा। तुम कहों कि घट में भागुरपना आदि नहीं हो तो न होने, किन्तु दीपक में तो भागुरपना आदि स्वभाव पाये ही जाते हैं, क्योंकि वस्तुओं में भिन्न २ विचित्रता पायो जाती है, सो हम जैन भी यही बात कहते हैं, अर्थात् छेदन आदि किया अपने आप में नहीं होती तो मत होने दो, जान में तो जानने रूप किया अपने आप में होती है, ऐसा आपको मानना चाहिये, भला जान ने ऐसा क्या अपराध किया है जो उसमें स्वभाव-वैचित्रय नहीं माना जावे ?

हम ग्रापसे पूछते हैं कि जान में जो कमंत्वका विरोध है वह दूसरे ज्ञान के द्वारा जाना जाने की घ्रपेक्षा से हैं, अथवा स्वरूप की अपेक्षा से हैं? प्रथम पक्ष लेते हैं तो महेरवर ग्रसवंज हो जायगा, क्योंकि महेश्वर के ज्ञान के द्वारा वह ज्ञान जाना नहीं जायगा।

भावार्ष —यिद जान दूसरे जान के लिये भी कमंत्वरूप नहीं होता है अर्थात् जान जान को जानता है इस प्रकार की दितीयाविभक्तिवाला (ज्ञानं) जान दूसरे जान के लिये भी कमंत्वरूप नहीं बनता है तब तो महेदवर किसी भी हालत में सर्वंज नहीं बन पायेगा। क्यों कि उसने हमारे जानों को जाना नहीं तब "सर्वं जाना-तीति सर्वंजः" इस प्रकार की निरुक्ति अर्थं वहां भी सिद्ध नहीं होता है। तथा ईक्वर के स्वयं के जो दो जान हैं उनमें से वह प्रथम जान से विश्व के पदार्थों को जानता है और दितीय जान से प्रथम जान को जानता है इस प्रकार जो माना गया है वह भी गलत ठहरता है। तथा जब महेदवर का जान अपने में समबेत हुए जान को नहीं जानता है ऐसा माना जायगा तब "स्वसमवेतानंतर ज्ञान वेद्य मर्थं जानं" पदार्थों को जानतेवाले जानको स्वयं में समबेत हुम्रा जान जानता है—स्वसमवेत जानद्वारा अर्थं जान वेद्य जान वेद्य में समबेत हुम्रा जान जानता है—स्वसमवेत जानद्वारा अर्थं जान वेद्य जाननेवोग्य] होता है ऐसा योग के ग्रन्थ में लिखा है उसमें विरोध आवेगा। इसी प्रकार योग यदि जान में सर्वंषा कर्मस्व का विरोध करते हैं तो उनका मीमांसक

विशेषस्प्रज्ञानस्य करस्यत्वाद्विरोध्यज्ञानस्य तस्कलत्वेन कियात्वात्त्योभेंद एवेस्यिप श्रद्धामात्रम्; 'विशेषस्प्रज्ञानेन विशेष्यमहं जानामि' इति प्रतीस्यभावात् । 'विशेषस्प्रज्ञानेन हि विशेषस् विशेष्यज्ञानेन च विशेष्यं जानामि' इत्यक्तिलजनोऽनुमन्यते ।

क्लिब, मनयोविषयो भिन्नः, म्रभिन्नो वा। प्रथमपत्तै-विशेषस्विकोध्यज्ञानहयपरिकल्पना व्यर्थाञ्चेभेदाभावाद्वारावाहिविज्ञानवत । द्वितीयपत्ते वानयोः प्रमासाकलब्धवस्याविरोघोऽर्थान्तरविषय-

मत में प्रवेश हो जाने का प्रसङ्क भी घाता है। क्योंकि वे ही सर्वथा ज्ञान में कमेश्व का विरोध मानते हैं। घाप यौग तो ज्ञान दूसरे ज्ञान के लिये कमंरूप हो जाता है ऐसा मानते हैं। इस प्रकार का परमत प्रवेश का प्रसंग हटाने के लिये घाप यदि ज्ञानान्तर की अपेक्षा कमंरूप बनता है ऐसा मानते हैं तब तो उस ज्ञान को स्वरूप की अपेक्षा से भी कमंत्वरूप मानना चाहिये, क्योंकि ज्ञान तो सूर्य के समान स्व और पर को प्रकाशित करने वाले स्वभाव से युक्त है।

ग्रापको एक बात हम बताते है कि ज्ञान की किया में जिस प्रकार कर्मत्व का विरोध दिखलायी देना है उसी प्रकार उसमें करणत्व का भी विरोध दिखलाई देता है। कर्मत्व भीर करणत्व दोनों रूपों की ज्ञान से भिन्नता तो समान ही है, कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार ज्ञान में करणपने का भी विरोध आने पर "ज्ञान के द्वारा मैं पदार्थ को जानता हुं" इस तरह की ज्ञान की करएएने से प्रतीति नहीं हो सकेगी।

योग — विशेष एकान करण रूप होता है और विशेष्य ज्ञान उसके फलस्वरूप होता है, इस प्रकार करणज्ञान और कियाज्ञान में भेद माना है, इसलिये कर्मत्व धादि को व्यवस्था वन जायगी।

जैन — यह कथन भी श्रद्धामात्र है, देखिये — विशेषण्जान के द्वारा में विशेष्य को जावता हूं ऐसी प्रतीति तो किसी को भी नहीं होती है। विशेषण्जान के द्वारा विशेष्य को जानता हूं ऐसी सभी जनो को प्रतीति होती है। अब यहां पर विचार करना होगा कि विशेषणज्ञान और विशेष्यज्ञान इन दोनों का विषय पृथक् है या अपृथक् है ? यदि दोनों जानों का विषय पृथक् है तो विशेषणज्ञान और विशेष्यज्ञान इन दोनों का विषय पृथक् है या अपृथक् है ? यदि दोनों जानों का विषय अपृथक् है तो विशेषणज्ञान और विशेष्यज्ञान ऐसी दो जानों की कल्पना करना ध्यथं है। क्योंकि पदार्थ में तो कोई भेद नहीं है। जैसे कि धारावाहिक ज्ञान में विषय भेद वहीं रहता है। दूसरा विकल्प— अर्थोत् दोनों जानों का विषय पृथक् है ऐसा स्वीकार किया जाय

स्वाद् घटपटझानवत् । न खलु घटझानस्य पटझानं फलम् । न चान्यत्र व्यापृते विशेषण्इनाने ततोऽर्धा-न्तरे विशेष्ये परिच्छित्तियुंक्तः । न हि अदिरादाबुत्पतनित्य(प)तनव्यापारविति परशौ ततोऽन्वत्र धवादौ ख्रिटिक्रियोत्पद्यते इत्येतत्प्रातीतिकम् । लिङ्गझानस्यानुमानझाने व्यापारदर्शनादत्राप्यविरोध इत्यप्यसम्भाव्यं तद्वत्क्रमभावेनात्र झानद्वयानुपत्तव्येः, एकमेव हि तयोग्रहिकं झानमनुभूयते । न चात्र

तो प्रमाण ग्रीर फल की व्यवस्था नहीं बनती, मतलब-विशेषण ज्ञान प्रमाण है और विशेष्यज्ञान उसका फल है ऐसा आपने माना है वह गलत होता है, क्योंकि यहां पर धापने विशेषणज्ञान धीर विशेष्यज्ञान का विषय पृथक पृथक मान लिया है। जिस प्रकार घट ज्ञान और पट ज्ञान का विषय न्यारा न्यारा घट और पट है वैसे ही विशे-षण और विशेष्य ज्ञानों का विषय न्यारा न्यारा बताया है, घट ज्ञान का फल पट ज्ञान होता हो सो बात नही है, अन्य विषय को जानने में लगा हम्रा ज्ञान उससे प्रथक विषय को जानता है ऐसा प्रतीत नहीं होता है, ग्रर्थात विशेषणत्व जो नीलत्व या दण्ड म्रादि है उसे जो ज्ञान जान रहा है वह विशेषणज्ञान उस नीलत्वादिविशेषणा से पृथक ऐसे कमल या दण्डवाले ग्रादि विशेष्य को जानता हो ऐसा अनभव मे नहीं आता है। इसी बात को और भी उदाहरण देकर समभाते है कि खदिर ग्रादि जाति के वृक्ष पर जो कुठार छेदन किया करते समय उसका नीचे पड़ना, फिर ऊ चे उठना इत्यादिरूप व्यापार है तो वह व्यापार उस खदिर से भिन्न धव म्रादि जाति के वृक्ष पर नहीं होता है प्रथात कुठार का प्रहार तो होवे खदिर वृक्ष पर ग्रीर कट जाय धववृक्ष जैसे ऐसा नहीं होता उसी प्रकार विशेषण ज्ञान विशेषण को तो विषय कर रहा हो, ग्रीर जानना होवे विशेष्य को सो ऐसा भी नहीं होता, अखिल जन तो यही मानता है कि मैं विशेषणज्ञान से विशेषण को और विशेष्यज्ञान से विशेष्य को जानता हूं. इससे विपरीत मान्यता प्रतीति का अपलाप करना है।

यौग — जिस प्रकार झन्मान में लिग ज्ञान का व्यापार होता हुआ देखा गया है, उसी प्रकार इन ज्ञानों में भी हो जायगा, अर्थात्-हेतुरूप जो ब्रसादि है उसके ज्ञान के द्वारा ग्रमिन ग्रादि का ज्ञान होता है कि नहीं ? यदि होता है तो उसी तरह से विशेषणज्ञान भी विशेष्य के ज्ञानने में प्रवृत्त हो जायेगा कोई विरोधवाली बात नहीं है।

जैन—यह कथन असंभव है, जैसे हेतु और अनुमान ज्ञानों में कमभाव होने से दो ज्ञान उपलब्ध हो रहे हैं वैसे विशेषण और विशेष्य में कमभाव से दो ज्ञान विषयभेदाज्ञानभेदकल्पनाः समानेन्द्रियसाह्यं योग्यदेशावस्थितेयं वटपटादिवेदेकस्यापि ज्ञानश्य ध्यापाराविरोधात् । न व घटादाविप ज्ञानभेदः समानगुणानां युगपद्भावानभ्युपगमात् । कमभावे व प्रतीतिविरोधः सर्वज्ञाभावश्च । युगपद्भावाभ्युपगमे जानवोः सञ्येतरगोविषाण्यत्कार्यकारण्यावाभावः। विशेषण्यविशेष्यज्ञानयो। कमभावेष्याणुवृत्या यौगपद्याभिमानो यथोत्यलपत्रशतच्छेद इत्यप्यसङ्गतम्; निविलभावानां क्षिणकत्वप्रसङ्गास्सर्वत्रैकत्वाध्यवसायस्याणुवृत्तिप्रवृत्तत्वात् । प्रत्यक्षप्रतिपन्नस्यास्य

प्रतीत नहीं होते किन्तू विशेषण ग्रीर विशेष्य दोनों को ग्रहण करनेवाला एक ही ज्ञान अनुभव में माता है, विशेषणा और विशेष्य इस प्रकार दो विषय होने से ज्ञान भी भिन्न २ होवे ऐसा नियम नहीं है, इसी को बताते हैं-समान-एक ही इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण करने योग्य एवं ग्रपने योग्य स्थान में स्थित ऐसे घट पट ग्रादि पदार्थों को एक ही ज्ञान जानता है इसमें कोई विरोध नहीं है। ग्रतः यह निश्चय होता है कि विषय भेद से ज्ञान में भी भेद नहीं होता है। यदि यौग कहे कि घट पट ग्रादि में एक साथ प्रवृत्त होनेवाले ज्ञान में भी हम भेद ही मानते हैं अर्थात् एक स्थान पर ग्रनेक पदार्थ रखे हैं उन पर आँख की नजर पडते ही सब का जानना एक ही ज्ञान के द्वारा हो जाता है ऐसा जो जैन ने कहा था वह गलत है, क्योंकि उन घटादिकों में प्रवृत्त हए जानों में भेद ही है, सो यह बात ग्रसिड है, क्योंकि इस तरह एक ही वस्तू में एक साथ ग्रनेक समान गुरा नहीं रह सकते, अतः ग्रात्मा में भी एक साथ अनेक ज्ञान होना शक्य नहीं है। श्रीर यह सिद्धान्त तो श्राप योग को भी इष्ट है, दूसरी तरह से विचार करे कि वे विशेषण विशेष्यज्ञान या घट पट आदि के ज्ञान ऋम से होते हैं ऐसा माने तो भी बनता नही-दोष झाते हैं। प्रतीति का अपलाप भी होता है। क्योंकि विशेषण ग्रौर विशेष्य आदि को कम से ज्ञान जानता है ऐसा प्रतीत नहीं होता. तथा एक ज्ञान से श्रनेक वस्तुओं को जानना नहीं मानते हो तो सर्वज्ञ का अभाव भी हो जावेगा, मतलब-पदार्थ हैं ग्रनन्त, उनको ज्ञान कम से जानेगा तो उन पदार्थों का ज्ञान होगा ही नहीं भीर संपूर्ण वस्तुओं को जाने विना सर्वज्ञ बनता नहीं।

विशेषएा ज्ञान ध्रीर विशेष्यज्ञान को आप यदि एक साथ होना भी मान लेवे तो भी उन ज्ञानों में कार्य कारएा भाव तो बन नहीं सकता, क्योंकि एक साथ होनेवाले पदार्थों में कारएा यह है ध्रीर यह कार्य है ऐसी व्यवस्था होती नहीं जैसे–िक गाय के दार्थे और बायें सींग में कार्यकारएाभाव इस दांगें सींग से यह बायां सींग उत्पन्न हुआ है ऐसी व्यवस्था-नहीं होती है। हशान्तमात्रेण निषेविदरोषायः प्रस्यया शुक्ते शङ्क् पोतिविश्रमदर्शनारसुवर्णेषि तिद्विश्रमः स्यात् । मूर्तस्य सूच्यप्रस्यौत्तरावर्यस्थितसुवर्णेष्य त्रिष्मः स्यात् । मूर्तस्य सूच्यप्रस्यौत्तरावर्यस्थितसुवर्णे यौगपद्याभिमानौ युक्तः, पुंसस्तु स्वावरण्ययोपद्यापोवस्य युगपरस्वपरप्रकाशनस्वभावस्य समग्रे निव्यस्याप्राक्षप्रैष्माहिष्णः स्वयममूर्तस्य यूगपरस्वविषयग्रहणे विरोधाभावात् कित्र युगपण्यानोत्पत्तिः ?

यौग — विशेषणज्ञान और विशेष्यज्ञान होते तो कम से हैं किन्तु वे माशु-शीघ्र होते हैं म्रतः हमको ऐसा लगता है कि एक साथ दोनों ज्ञान हो गये, जैसे — कमल के सौ पत्तों को किसी पैनी छुरी से काटने पर मालूम पड़ता है कि एक साथ सब पत्ते कट गये।

जैन—यह उदाहरए। ग्रसंगत है, इस तरह से कहोगे तो संपूर्ण पदार्थ क्षणिक सिद्ध हो जावेंगे क्योंकि सभी घट पट श्रादि पदार्थो में आशुद्रुत्ति के कारण एकत्व ग्रध्यवसाय-ज्ञान होने लगेगा, ग्रथात् ये सब पदार्थ एकरूप ही हैं ऐसा मानना पड़ेगा।

प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका प्रतिभास हो चुका है उसका दृष्टान्तमात्र से निषेध नहीं कर सकते, अर्थात् विशेषराज्ञान और विशेष्यज्ञान एक साथ होते हुए प्रत्यक्ष में प्रतीत हो रहे है तो भी कमलपत्रों के छेद का उदाहरण देकर उनको कम से होना सिद्ध करें—अकम का निषेध कर तो ठीक नहीं है। अन्यथा सफेद ग्रांख में पीलेपन का अमज्ञान होता हुआ देखकर वास्तविक पीले रंगवाले सुवर्ण में भी पीले रंग का निषेध करना पडेगा, बात तो यह है कि मूर्तिमान ऐसी सुई ग्रांदि का ग्रग्नभाग उत्पर नीचेरूप से खे उन कमल पत्रों को एक साथ काट नहीं सकता है, ग्रतः उनमें तो मात्र एक साथ काटने का भान ही होता है, वास्तिक तो एक साथ न कटकर वे पत्ते कम से ही कटते हैं। किन्तु ग्रांदमा के ज्ञान के विषय में ऐसी बात नहीं बनती ग्रांदमा तो प्रयने जानावरण कम के क्षयोग्रधम को प्राप्त हुआ है ग्रतः उसमें एक साथ अपना और अन्य वस्तुओं को जानने का स्वभाव है, इसके संपूर्ण इन्द्रियां भी मौजूद हैं, ग्रंपाप्त पदार्थ को ग्रंहण करने वाला है–अर्थात् विवास प्रमुक्त विषयों को ग्रहण करले तो इसमे कोई विरोध का प्रमुग्त ग्रांतमा यदि एक साथ ग्रनेक विषयों को ग्रहण करले तो इसमे कोई विरोध का प्रसंग नहीं ग्रांतम देश विशेषण ग्रांदि ज्ञान उसे एक साथ वर्षों नहीं हो सकते, ग्रंवस्य हो ग्रंस हो ही ग्रंत है ग्रंत विशेषण ग्रांदि ज्ञान उसे एक साथ वर्षों नहीं हो सकते, ग्रंवस्य हो ग्रंस हो ग्रंत है ग्रंत विशेषण ग्रांदि ज्ञान उसे एक साथ वर्षों नहीं हो सकते, ग्रंवस्य हो ग्रंत है श्रंत है श्रंत हिशेषण ग्रांदि ज्ञान उसे एक साथ वर्षों नहीं हो सकते, ग्रंवस्य हो ग्रंत है ग्रंत है श्रंत हिशेषण ग्रांदि ज्ञान उसे एक साथ

यौग—मन तो सुई के ब्रग्नभाग के समान मूर्त्त है, तथा चक्षु झादि इन्द्रियां कमलपत्रों के समान एक दूसरे का परिहार करके स्थित हैं, झतः वह मन उन सब न च मनोपि सूच्यप्रवस्मूर्रामिन्द्रयािण तूर्यलपत्रवत्परस्परपरिहारस्थितानि युगपत्प्राप्तुं न समर्चमिति वाच्यम्; तयाभूतस्यास्याऽतिद्धेः। युगपज्जानोत्पत्ति विभ्रमात्तात्तिद्धौ परस्पराश्रयः तदिभ्र-मसिद्धौ हि मनःसिद्धिः, ततस्तद्विभ्रमसिद्धिरिति । 'चक्षुरादिकं कमवत्कारणापेक्षं कारणान्तरसाकस्ये सत्यप्यनुत्पाद्योक्षरावकस्याद्वसोकतं योदिवत्' इत्यनुमानात्तरिसद्धिरित्यपि मनोरवमात्रम्; भवदभ्यु-

इन्द्रियों को एक साथ प्राप्त नहीं हो सकता है, बस, इसी कारण एक साथ विशेषण आदि के ज्ञान न होकर वे शीघता से होते हैं। और मालूम पड़ता है कि ये एक साथ हुए हैं।

जैन—ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इस प्रकार के लक्षणवाले मन की स्रसिद्धि है। यदि भ्राप एक साथ जानों की उत्पत्ति के भ्रम से मन की सिद्धि करना चाहते हैं भ्रष्यांत् ''युगपज्जातानुत्पत्तिर्मनसीलिङ्गः'' एक साथ श्रनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होना यही मन को सिद्ध करने वाला हेतु है ऐसा मानते हो तो श्रन्योन्याश्रय दोष श्राता है इसीको बताते हैं—जब एक साथ ज्ञानों के उत्पन्न होने का भ्रम सिद्ध होवे तब मन की सिद्धि होगी थौर मन के सिद्ध होने पर एक साथ ज्ञान उत्पन्न होने का भ्रम सिद्ध होवे। इस प्रकार के दोप से किसी की भी सिद्धि नहीं होती है।

र्यांग — हम अनुमान के द्वारा मन की सिद्धि करते हैं – चक्षु आदि इन्द्रियां किसी कमवान कारण की अपेक्षा रखती हैं, क्यों कि अन्य प्रकाश प्रादि कारणों की पूर्णता होते हुए भी वे इन्द्रियां उत्पन्न करने योग्य को (ज्ञानों को ) उत्पन्न नहीं करती हैं। जैसे केंची या वसूला किसी एक किमक कारण की (उत्थानपतनिकया-परिणत हाथों की ) अपेक्षा रखते हैं इसी वजह से वे एक साथ काटने का काम नहीं कर पाते हैं।

जैन — यह कथन भी भनोरथमात्र है, देखो ऐसा मानने से आपके ही मन के साथ व्यभिचार आता है। मन तो कारणान्तरों की साकत्यता होने पर कमवान किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं रखना है, अतः यह हेतु "कारणान्तरसाकत्ये सित अनु-त्याद्य उत्पादकत्वात्" अनैकान्तिक होता है। यदि मन को भी कमवान कारण की अपेक्षा रखनेवाला मानोगे तब तो अनवस्था दोष आवेगा।

एक बात यहां विचार करने की है-कि ग्रापने अनुमान में हेतु दिया था ''कारणान्तरसाकल्ये सत्यपि ग्रनुत्पाद्य उत्पादकत्वातु'' सो इसमें ग्रनुत्पाद्य उत्पादकत्व यगतेन मनसेवानेकान्तात् । न हि तत्वाकत्ये तत् तथाभूतमपि कमवत्कारणान्तरापेक्षमनवस्था-प्रसङ्गात् । किञ्ज, मनुत्पाचीत्यादकत्यं युगपत्, क्रमेण वा ? युगपत्रे द्विरुद्धो हेतुः, तथोत्पादकत्वस्था-क्रमिकारणाभीनत्वात् प्रसिद्धसहभाव्यनेककार्यकारिसामग्रीवत् । क्रमेण चेदसिद्धः, कर्कटीमक्षणादौ युगपदरूपादिज्ञानोत्पादकत्वप्रतीतेः । ग्रायुन्त्या विभ्रमकत्यनायां तृक्तम् । तन्न मनसः सिद्धिः ।

का मतलब क्या है ? उत्पन्न न कर पीछे एक साथ उत्पन्न करना ऐसा है ग्रथवा कम से उत्पन्न करना ऐसा है ? यदि एक साथ उत्पन्न करना ऐसा अनुत्पाद्य उत्पादकत्व का अर्थ है तो हेत् विरुद्धदोष युक्त हो जायेगा, अर्थात् ऋमवत्कारण को वह सिद्ध न कर धक्रमवत्कारण को ही सिद्ध करेगा। जैसे "नित्यः शब्दः कृतकत्वात्" शब्द नित्य है क्योंकि वह किया हुआ होता है, ऐसा अनुमान में दिया गया हेत् जैसे शब्द में नित्यत्व सिद्ध न कर उल्टे अनित्यत्व की सिद्धि कर देता है वैसे ही चक्ष आदि इन्द्रियों के द्वारा क्रमिक ज्ञान उत्पन्न कराने के लिये अनुस्पाद्य उत्पादकत्व हेतु का अर्थ युगपत् ऐसा करते हैं तो उस हेत् द्वारा साध्य से विपरीत जो अक्रमता है वही सिद्ध होती है, क्योंकि जो उस प्रकार का एक साथ उत्पादकपना तो स्रक्रमिक कारणों के ही स्राधीन होता है, जैसे प्रसिद्ध सहभावी अनेक कार्यों को करनेवाली सामग्री हुआ करती है, मतलब-पृथिवी, हवा, जल आदि सामग्री जिनके साथ है ऐसे ग्रनेक बीज ग्रनेक अंक्रों को एक साथ ही पैदा कर देते हैं। यहा पर अनेक अंक्ररूप कार्य अक्रमिक पथ्वी जल आदि के ग्राधीन हैं। यदि दूसरा पक्ष लेते हैं - कि ग्रनुत्पाद्य उत्पादकत्व कम से है-तो यह हेत् असिद्ध दोष युक्त होता है, कैसे ? सो बताते हैं-ककड़ी या कचौड़ी ग्रादि के भक्षण करते समय चक्षु भ्रादि इन्द्रिया रूप आदि के ज्ञानो को एक साथ पैदा करती हुई प्रतीत होती है, तुम कही कि वहा अतिशी झता से रूप आदि का ज्ञान होता है, अतः माल्म पड़ना है कि एक साथ सब ज्ञान पैदा हुए, सो इस विषय में स्नभी २ दूषरा दिया था कि इम तरह से ग्राश्वृत्ति के कारण ज्ञानों में एक साथ होने का भ्रम सिद्ध करते हो तो अन्योन्याश्रय दोष होता है, अतः आपके किसी भी हेत् से मन की सिद्धि नहीं हो पाती है।

जैसे तैसे मान भी लेवें कि आपके सत में कोई मन नामकी वस्तु है तो उस सन का आत्मा के साथ संयोग होना तो नितरां ग्रसिद्ध है क्योंकि झापके यहां झात्मा और मन दोनों को ही निरंश बताया है, सो उन निरंशस्वरूप झात्मा और मन का एक देश से संयोग होना स्वीकार करते हो तो उन दोनों में सांशपना आ जाता है, सिद्धी वा न संयोगः, निरंशयोरेकदेशेन संयोगे सांवात्वम् । सर्थात्मनैकत्वम् उभयभ्याधातकारि स्यात् । 'यत्र संयुक्तं मनस्तत्र समवेते ज्ञानमुत्पादयति' इत्यम्भुपगमे चाव्विकात्मसमवेतयुवादौ ज्ञानं जनयेत् तेषां नित्यव्यापित्वेन मनसा संयोगोऽनिशेषात् । तथा च प्रतिप्राणि पिन्नं मनोन्तरं व्यव्यम् । यस्य मन्मनस्तत्तत्समवायिनि ज्ञानहेतुरित्यप्यसारम्, प्रतिनियतात्मसम्बन्धित्वस्यैवात्रासिद्धेः । तदि तत्कायंत्वात्, तदुपिक्यमाण्तवात्, तत्स्योगात्, तदददृष्टप्रेरितत्वात्, तदात्मप्रेरितत्वाद्धा स्यात् ? न तावत्तत्कार्यत्वेन तत्सम्बन्धिताः नित्ये तदयोगात् । नाप्युपिकयमाण्यत्वेन; झनावेयाप्रहेयातिशये

यदि उस आत्मा का भीर मन का संयोग सर्वदेश से मानते हो तो दोनों एक मेक होने से दोनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, एक ही कोई बचता है, या तो भारमा सिद्ध होगा या मन । आरमा और मन ऐसे दो पदार्थ स्वतन्त्ररूप से सिद्ध नहीं हो सकेंगे।

यौग — जिस ब्रात्मा में मन संयुक्त हुआ है उसी ब्रात्मा में समवेतरूप से रहे हुए सुखादिकों में वह मन ज्ञान को पैदा करा देता है, इस तरह आत्मा धौर मन दोनों को स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध होती है।

जैन — ऐसा मानने पर भी यह ब्रापित्त आती है कि संसार में जितने भी जीव हैं उन सबके मुख आदि का वह एक ही मन सब को ज्ञान पैदा कर देगा, क्यों कि सभी ब्रात्माएँ नित्य ध्रीर व्यापक हैं। बतः उनका मन के साथ संयोग तो समानरूप से है ही, इस प्रकार एक ही मन से सारी ब्रात्माओं में सुख दुःख ब्रादि के ज्ञान को पैदा करा देने के कारण प्रत्येक प्राणियों के भिन्न २ मन मानने की जरूरत नहीं रहेगी।

योग — जिस आत्मा का जो मन होता है वही मन उस आत्मा में समवेत हुए सुखादिक का ज्ञान उसे उत्पन्न कराता है, सब को नहीं अतः भिन्न २ मन की आवश्यकता होगी ही।

जैन—ऐसा नहीं कह सकते, क्यों कि प्रत्येक आत्मा के साथ "यह इसका मन है" इस प्रकार का मन का संबंध होना ही असिद्ध है। यदि प्रतिनियत आत्मा के साथ मन का संबंध मानते हो तो क्यों मानते हो ? क्या वह उसी एक निश्चित आत्मा का कार्यक्ष है इसलिये मानते हो, या प्रतिनियत आत्मा से वह उपकृत है इसलिये मानते हो, या प्रतिनियत आत्मा में उस विवक्षित मन का संयोग है, या एक हो निश्चित आत्मा के अदृष्ट से वह प्रेरित होता है, अथवा स्वयं उस आत्मा से वह प्रेरित होता है तस्याप्यसम्भवात् । नापि संयोगात्; सर्वत्रास्याविशेषात् । नापि 'यददृष्टेवेरितं प्रवर्तते निवर्तते वा तत्तस्य' इति वाच्यम्; श्रवेतनस्यादृष्टा स्यानिष्टदेशाविपरिहारणेष्टदेशादौ तत्प्रेरणासम्भवात्, श्रन्य-वेदवरकल्पनावंकस्यम् । न वेदवरस्यादृष्टेपरेणे व्यापारात्साफल्यम्, मनस एवासौ प्रेरकः कल्प्यताम् कि परस्यस्या ? सस्य सर्ववाचारणत्यावातो न तिश्चयमः । चादृष्टस्यापि प्रतिनियमः सिद्धः; तस्यास्यनो-

इसलिये मानते हो ? पहिला पक्ष-यदि वह प्रतिनियत आत्मा का कार्य है इसलिये इस भारमा का यह मन है ऐसा संबंध सिद्ध होता है इस तरह कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि मन तो नित्य एव परमाणुरूप है, अतः वह भात्माका कार्यरूप नहीं हो सकता, क्योंकि नित्य वस्त किसी का कार्य नहीं होती है। दूसरा हेत्-प्रतिनियत प्रात्मा के द्वारा ज्यक्रियमाण होने से यह मन इस ग्रात्माका है इस प्रकार का संबंध बनता है सो भी बात नहीं, क्योंकि मन तो अनाधेय और अप्रहेय है-अर्थात न उसका आरोप कर सकते हैं और न उसका स्फोट कर सकते है. ऐसे अतिशयशाली मन का उपकार आत्मा के द्वारा होना शक्य नहीं है, तीसरा विकल्प-प्रतिनियत भ्रात्मा में संयोग होने से मन का संबंध प्रतिनियत ग्रात्मा से बनता है, सो भी बात ठीक नहीं, क्योंकि सर्वत्र ग्रात्माग्रों में उसका समानरूप से सबध रहता है। अतः यह इसी का मन है इस प्रकार कह नहीं सकते. जिसके ग्रदृष्ट से वह मन दृष्ट में प्रवर्तित होता है और ग्रनिष्ट से निवृत्त होता है वह उस भात्मा का मन कहलाता है सो ऐसा भी नहीं कहना चाहिये, क्यों कि ग्रहष्ट तो अचेतन है, वह अचेतन श्रदृष्ट अनिष्ट देश आदि का परिहार कर इष्ट ही वस्तु या देशादि में मन का प्रेरित करता हो सो बात शक्य नहीं है, अर्थात् अचेतन श्रदृष्ट में ऐसी शक्ति सभव नहीं है। यदि अचेतन भाग्य ही ऐसा कार्य करता तो ईश्वर की कल्पनाक्यो करते हो।

योंग — ईश्वर तो अदृष्ट को प्रेरित करता है और पुन: अदृष्ट मन को प्रेरणाः करने का काम करता है, अत. ईश्वर को मानना जरूरी है।

जैन — यह बात ठीक नहीं, इससे तो मन को ही ईश्वर प्रेरित करता है भ्रेसा गानना श्रेयस्कर होगा, क्यों बेकार ही परपरा लगाते हो कि महेश्वर के द्वारा पहिले ग्रहष्ट प्रेरणा पाता है पुनश्च जस ग्रहष्ट से मन प्रेरणा पाता है। एक बात और भी बताते है कि अदृष्ट तो सर्व साधारण कारण है, कोई विशेष कारण तो है नहीं, ग्रतः जस ग्रहष्ट से आत्मा के साथ मन का नियम नहीं बनता है; कि यह मन इसी भ्रात्मा ऽत्यन्तभेदात् समवायस्यापि सर्वत्राविशेषात् । 'येनात्मना यग्मनः प्रेयंते तत्तस्य' इत्ययुक्तम् अनुपलब्धस्य प्रेरखासम्भवात् ।

किञ्च, ईश्वरस्यापि स्वसंविदितज्ञानानभ्युपगमे 'सदसद्वर्गः कस्यविदेकज्ञानालम्बनोऽनेकस्वान्त्यञ्चागुलवर् इत्यत्र पक्षीकृतैकदेशेन व्यक्षिणारः-तज्ज्ञानान्यसदसद्वर्गयोरनेकस्वाविशेषेयेकज्ञानाल-म्बनत्वाभावादेकशाखाप्रभवत्वानुमानवत् । स्वसंविदितत्वाभ्युपगमे चास्य धनेनेव प्रमेयस्वहेतोर्थ्यभिचार इत्युक्तम् । 'प्रस्मदादिज्ञानापेक्षया ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवैद्यत्व साध्यते' इत्यत्राद्युक्तम् ।

का है। खुद ग्रहष्ट का नियम बन नहीं पाता कि यह अहष्ट इसी ग्रात्मा का है। अहष्ट तो ग्रात्मा से अत्यन्त भिन्न है-पृथक् है। समवाय से संबंध करना चाहो तो वह भी सर्वत्र समान ही है।

योग - जिस आत्मा के द्वारा जो धन प्रेरित होता है वह उसका कहलाता है।

जैन-यह वाक्य अयुक्त है, क्योंकि जिसकी उपलब्धि ही नहीं होती उस मन को प्रेरित करना शक्य नहीं है। धाप यौग ने ईश्वर के भी स्वसंविदित ज्ञान माना नहीं, ग्रतः भ्रापके द्वारा कहे हुए अनुमान में दोष आता है, सद्द-ग्रसद्वर्ग भ्रथीत् सद्वर्ग तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय का समूहरूप है और असद्वर्ग प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव श्रीर अत्यंताभाव इनरूप है-सो ये दोनों ही वर्ग किसी एक ही ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं. क्योंकि ये धनेक रूप हैं. जैसे हाथ की पांचों अंगुलियां अनेक होने से एक ज्ञान की ग्रवलंबन स्वरूप हैं। अब इस अनुमान में सदुर्ग भीर ग्रसदुर्ग को पक्ष बनाया है, उस पक्ष का एक भाग जो गूणों में ग्रन्तर्भृत विज्ञान है उसके साथ इस भ्रनेकत्व हेत् का व्यभिचार होता है। कैसे-? ऐसा बताते हैं-ईश्वर का ज्ञान भीर भ्रन्य सद् भ्रसद् वर्ग ये अनेकरूप तो है किन्तु एक ज्ञान के भ्रवलम्बन-एक ज्ञान के द्वारा जानने योग्य नहीं हैं, क्योंकि ये सब एक ज्ञान से जानें जायेंगे तो ज्ञान स्वसंविदित बन जायगा, जो आपको इष्ट नहीं है, इस प्रकार आपका सद-असदू वर्ग पक्षवाला उपर्युक्त श्रनुमान गलत ठहरता है, जैसे एक शाखाप्रभवत्व हेतुवाला अनुमान गलत होता है। धर्यात् किसी ने ऐसा धनुमानवाक्य प्रयुक्त किया कि ये सब फल पके हैं क्योंकि एक ही शाखा से उत्पन्न हुए हैं, सो ऐसा एक शाखाप्रभवत्वहेतु व्यभिचरित इसलिये हो जाता है कि एक ही शाखा में लगे होने पर भी कुछ फल तो पके रहते हैं और कुछ फल कच्चे रहते हैं, इसलिये जैसे यह अनुमान सदोष कहलाता

किञ्चायो जाने सति, प्रसति वा द्वितीयज्ञानमुत्यवते ? सति चेत्-युगपञ्जानानृत्यत्तिविरोषः। प्रसति चेत्; कस्य तद्गाहकम् ? प्रसती ग्रहणे द्विचन्द्रादिज्ञानवदस्य 'आन्तत्वप्रसङ्गः।

किन्त, मस्मदादीनां तज्ज्ञानात्तर प्रत्यक्षम्, श्रप्रत्यक्षं वा । यदि प्रत्यक्षम्-स्वतः, ज्ञानान्तः राद्वा ? स्वतरचेत्, प्रथममप्ययंज्ञानं स्वतः प्रत्यक्षमस्तु । ज्ञानान्तरात्प्रत्यकात्वे तदिष ज्ञानान्तरे ज्ञाना-न्तरात्प्रत्यक्षमित्यनवस्या । प्रप्रत्यक्षं चेत् कथं तेनावज्ञानप्रहृत्यम् ? स्वयमप्रत्यक्षैण् ज्ञानान्तरेणात्मा-

है बेसे ही जो ग्रनेक हैं वे एक ज्ञान से जाने जाते है ऐसा श्रनेकत्व हेतु भी ईरवर ज्ञान ग्रीर सद् असद् वर्ग के साथ ग्रनेकान्तिक हो जाता है। वे ग्रनेक होकर भी एक ज्ञान से तो जाने नहीं जाते है। इस क्यिभानार को दूर करने के लिये यदि योग ईरवर ज्ञान को स्वसंविदित मान लेते हैं तो ईश्वर के इस गुणस्पज्ञान से ही प्रमेयत्व हेतु व्यभिचित हो जाता है, इस बात को हम पहिले ही ग्रच्छी तग्ह से कह प्राये है। भावार्थ — पहिले योग ने श्रनुमान प्रमाण उपस्थित किया था कि ज्ञान ग्रन्यज्ञान से ही जाना जाता है, क्योंकि वह प्रमेय है जैसे कि घट पट ग्रादि पदार्थ, इस श्रनुमान से सभी ज्ञानों को स्वयं को नहीं जाननेवाले सिद्ध किया था, अब यहां पर ईश्वर के ज्ञान को स्वयं को ज्ञानेवाला मान रहे सो प्रमेयत्व हेतु गलत ठहरा, यदि हम जैसे ग्रन्थज्ञानी के ज्ञानंकाला मान रहे सो प्रमेयत्व हेतु गलत ठहरा, यदि हम जैसे ग्रन्थज्ञानी के ज्ञानंका ज्ञानत्व वेख मानते हैं तो इस विषय पर भी विवेचन हो चुका है, अर्थात् हम जैन यह सिद्ध किया है कि ज्ञान चाहे ईश्वर का हो चाहे सामान्य व्यक्ति का हो उसमें स्वभाव तो समानरूप से स्व ग्रीर पर को जानने का हो है, (विषय ग्रहण करने की णक्ति में भेद हो सकता है किन्तु स्वभाव तो समान ही रहेगा।

अच्छा अब इस बात को बतावें कि पहिला ज्ञान रहते हुए दूसरा ज्ञान उत्पन्न होता है ? अथवा वह प्रथम ज्ञान समाप्त होने पर दूसरा ज्ञान आता है ? प्रथम ज्ञान के रहते हुए ही दूसरा ज्ञान आता है ऐसा कहो तो एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते ऐसा आपका मत विरोध को प्राप्त होगा, दूसरा विकल्प मानें कि पहिला ज्ञान समाप्त होने पर द्वितीयज्ञान होता है सो भी गलत है, अब पहिला ज्ञान समाप्त हो गया तब दूसरा ज्ञान किसको ग्रहण करेगा ? यदि असत् को भी ग्रहण करेगा तो यह ज्ञान दिचन्द्र आदि को ग्रहण करनेवाले ज्ञानों के समान ही भ्रान्त कहलावेगा।

यह भी सोचना है कि प्रथम ज्ञान को जाननेवाला दूसरा ज्ञान है वह हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के प्रत्यक्ष का विषय होता है ग्रयवा नहीं होता ? प्रत्यक्ष होता न्तरकानेनेवास्य प्रह्णविरोधात् । ननु क्षानस्य स्वविषये गृहोतिजनकत्वं ब्राह्कत्वम्, तत्र ज्ञानास्तरे-रणागृहीतस्यापीन्त्रियादिवद्युक्तमिरयपि मनोरयमात्रम्; प्रयंक्षानस्यापि ज्ञानान्तरेरणागृहीतस्यैवार्य-प्राह्कत्वानुवञ्जात् । तथा च क्षानज्ञानपरिकल्पनावैयर्थ्यं मीमांसकमतानुवञ्जस्य ।

लिङ्गशब्दसादृश्यानां चागृहीतानां स्वविषये विज्ञानजनकत्वप्रसङ्गालद्विषयविज्ञानान्वेषणाः-नर्षक्यम् । 'उभययोगलस्माददोषः' दृत्यस्युगमेगि किन्विल्लिङ्गादिकमज्ञातमेव चक्षुरादिकं तु ज्ञात-

है ऐसा कहो तो वह स्वतः प्रत्यक्ष होता है या अन्य किसी ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है ?

यदि स्वतः होता है ऐसा कहो तो वह पहिला पदार्थ को जाननेवाला ज्ञान भी स्वतः
प्रत्यक्ष प्रप्ते आपको जाननेवाला होवे क्या आपित है, यदि उस प्रथम ज्ञान को जानने वाला द्वितीयज्ञान भी अन्य ज्ञान से प्रत्यक्ष होता है, तब तो अनवस्थादोष साक्षात् दिखाई देता है। ग्राप यौग यदि उस दूसरे ज्ञान को अप्रत्यक्ष रहना ही स्वीकार करते हैं तो उस अप्रत्यक्ष ज्ञान से पहिला ज्ञान कैसे गृहीत हो सकेगा ? देखिये—जो ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष है वह तो ग्रन्य किसी पुरुष के ज्ञान के समान है उससे इस प्रत्यक्ष ज्ञान का जानना हो नहीं सकता।

याँग - ज्ञान का ग्राहकपना इतना ही है कि वह अपने विषय में गृहीति को पैदा करता है और ऐसा कार्य तो उस ज्ञान को अन्य ज्ञान से नही जानने पर भी हो सकता है, जैसे कि इन्द्रियादि अगृहीत रहकर ही गृहीति को पैदा कर देती हैं, मतलब यह है कि पदार्थ को जाननेवाले पहिले ज्ञान को जानना इतना ही दूसरे ज्ञान का काम है, इस कार्य को वह द्वितीय ज्ञान कर ही लेता है, भले वह अन्यज्ञान से नहीं जाना गया हो या स्वयं को जाननेवाला न होवे, इस विषय को समभ्यते के लिये इन्द्रियों का हष्टान्त फिट बैठता है कि जैसे चक्षु आदि इन्द्रियों स्वयं को जानती हुई भी रूपा-दिकों को जानती हैं।

जैंन — यह कथन गलत है-क्योंकि इस प्रकार मानने पर तो पदार्थ को जानने वाला प्रथमज्ञान भी अन्यज्ञान से नहीं जाना हुआ रहकर ही पदार्थ को जानलेगा ऐसा भी कोई कह सकता है। ज्ञान का स्वयं को जानना तो जरूरी नहीं रहा। इस तरह तो ज्ञान को जानने के लिये अन्यज्ञान की करूपना करना व्यर्थ ही है। तथा — आप योग — नैयायिक वेशेषिकों का मीमांसक मत में प्रवेश भी हो जाता है। क्योंकि मीमांसक ज्ञान को जानने के लिये अन्यज्ञान की करूपना नहीं करते हैं। ज्ञान स्वयं अगृहीत रहकर हो

भेव स्विविषये प्रमितिमुत्पादयेलत एव । घ्रय चक्षुरादिकमेवाज्ञातं स्विविषये प्रमितिनिमित्तम्, न लिङ्गादिकं तत् ज्ञातमेव नान्यवाऽतो नोभयत्रोभयवाप्रसङ्गः प्रतीतिविरोधात्, नन्वेवं यदा धर्यज्ञानं ज्ञातभयें ज्ञप्तिनिमत्तम्, तथा ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानेऽस्तु, तत्राप्युभयवापरिकत्पने प्रतीतिविरोधाविद्यावादाः। यथैव हि-'विवादापन्नं चक्षुराद्यज्ञातमेवायें ज्ञासिनिमत्तां तत्त्वादस्मदक्षुरादिवत् । लिङ्गादिकं तु

घपने विषय में ज्ञान पैदा करता है, ऐसा मानने पर तो लिङ्गज्ञान (-ध्रनुमानज्ञान) शब्द अर्थात् ध्रागमको विषय करनेवाला ध्रागमप्रमाण, साहस्य को विषय करनेवाला उपमाप्रमाण, ये तीनों प्रमाए।ज्ञान भी स्वयं किसी से नहीं जाने हुए रहकर ही अपने विषय जो अनुमेय, शब्द और साहश्य हैं उनमें ज्ञान को उत्पन्न करेंगे। फिर उन लिङ्ग अर्थात् हेतु आदि की जानकारी प्राप्त करना वेकार ही है।

याँग — ज्ञान के जनक दोनो प्रकार से उपलब्ब होते हैं प्रधांत् कोई ज्ञान के कारए। स्वयं स्रज्ञात रहकर ज्ञान को पैदा करते है स्रीर कोई कारण ज्ञात होकर ज्ञान को पैदा करते है। अतः कोई दोष नहीं है।

जैन-- ऐसा स्वीकार करने पर तो हम कह सकते हैं कि कुछ लिङ्ग ध्रादि कारए। तो श्रज्ञात रहकर ही अपने विषय जो श्रन्तुमेयादि हैं उनमें प्रमिति (-जानकारी) को पैदा करते हैं श्रीर कुछ चक्षु आदि कारए। जात रहकर ग्रपने रूपादि विषयों में ज्ञान को पैदा करते हैं। क्योंकि उभयथा-दोनों प्रकार से ज्ञात ग्रीर अज्ञात प्रकार से प्रमिति पैदा होती है। ऐसा आपका कहना है।

यौग—देखिये ! आप विषरीत प्रकार से कह रहे हैं, दोनों प्रकार से जान होता है, किन्तु चक्षु प्रादि तो स्वयं अज्ञात रहकर प्रपने विषय में प्रमिति पेदा करते हैं और लिग आदि कारण तो ऐसे है कि वे अज्ञात रहकर प्रमिति को पैदा नहीं कर सकते हैं। अतः लिगादि और चक्षु प्रादि दोनों हो कारएगों में दोनों जात और प्रज्ञात प्रकार से प्रमिति पैदा करने रूप प्रसंग थ्रा ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा माने तो साक्षातू प्रतीति में विरोध ग्राता है। प्रथांतृ इस तरह से प्रतीत नहीं होता है।

जैन—यदि ऐसी बात है तो जिस प्रकार पदार्थों को जानने वाला ज्ञान होकर हो पदार्थों में प्रमिति को पैदा करता है उसी प्रकार उस पदार्थ को जाननेवाले ज्ञान को जाननेवालों ज्ञान को जाननेवालों ज्ञान भी ज्ञाठ रहकर ही उस प्रथमज्ञान को जान सकेगा। वहां उन ज्ञानों के विषय में भी दोनों ग्रजात श्रीर ज्ञात की कल्पना करने में प्रतीति का

कातमेव क्वक्रिकातिनिमित्तां तत्त्वादुभववादिप्रसिद्धधूमादिवत्' इत्यनुमानप्रतीत्यावोभयया कत्यने विरोधः । तथा 'क्रानजानं ज्ञातमैव स्वविवयं क्रितिनिमत्तः' ज्ञानत्त्वत्यं इत्वक्रपि सर्ववा विशेषाभावात् । यदि वाप्रत्यक्षैणाप्यनेनार्यक्रात्ताः, तहींश्वरज्ञानेनात्मनोऽप्रत्यक्षैणाध्यविवयेण प्राण्यिमाकस्यक्षेवावं विषये प्राण्यक्षमात्रस्यक्षेत्रात्वे प्रवादान्ति । स्वज्ञान पृक्षेतमात्मनोऽप्रयन्तित्वययम् प्राण्यक्षमात्रस्यक्षेत्रात्वयम् । स्वज्ञानप्रहीतमात्मनोऽप्रयन्तित्वययसङ्गतम् । स्वज्ञानप्रहीतसात्मनोऽप्रयन्तित्वययसङ्गतम् । स्वज्ञानप्रदेशकात्रस्ययसङ्गतम् । स्वज्ञानप्रदेशकात्रस्य

अपजाप होता है, मतलब — अथं ज्ञान तो जात रहकर प्रमिति को पैदा करे और उस ज्ञानका ज्ञान तो अज्ञात रहकर प्रमिति को पैदा करे ऐसा अतीत महीं होता है।

जिस प्रकार घाप मानते हैं कि ज्ञान के कारणस्वरूप माने गये चक्षु ग्रादि विवाद में श्राये हुए पदार्थ अजात रहकर अपने विषयभूत वस्तुषों में ज्ञिप्त पैदा करते हैं क्योंकि वे चक्षु ध्रादि स्वरूप ही है। जैसे—हमारी चक्षु ध्रादि इन्द्रियां अजात है तो भी स्पादिकों को जानती हैं, तथा—ग्रन्य कोई ज्ञान के कारण लिगादिक ऐसे है कि वे ज्ञात होकर ही स्विवध्य में ज्ञप्ति को पंदा करते हैं, क्योंकि वे कारण इसी प्रकार के हैं, जैसे—वादी प्रतिवादों के यहां माने गये भ्रम ग्रादि लिंग हैं, वे ज्ञात होते हैं तभी अनुमानादि जानों को पैदा करते हैं। इस अनुमान ज्ञान से सिद्ध होता है कि दोनों प्रकार से—ग्रजात और ज्ञात प्रकार से एक ही लिंग आदि में ज्ञान को पैदा करने का स्वभाव नहीं है एक ही स्वभाव है, ग्रयींत् चक्षु ग्रादिक्स कारण क्षात होकर ज्ञानक जनक हैं और भ्रम प्रदि लिंग ज्ञात होकर ज्ञानक जनक हैं और प्रम ग्रादि लिंग ज्ञात होकर ज्ञानक जनक हैं । जैसी यह लिंग और चक्षु ग्रादि के विषय में क्यवस्था है वेसी ही अर्थज्ञान के ग्राहक ज्ञान में बात है, ग्रयींत् गर्थ ज्ञान को जाननेवाला ज्ञान भी ज्ञात होकर ही अपना विषय जो अर्थज्ञान है उसमें ज्ञप्ति को पैदा करता है, क्योंकि वह ज्ञान है। जैसे कि अर्थज्ञान ज्ञात होकर अपना विषय जो अर्थ है उसको ज्ञानता है। इस प्रकार धनुमान से सिद्ध होता है। आपके भ्रीर हमारे उन अनुमानों में कोई विक्षेषता नहीं है। दोनों समानरूप से सिद्ध होते हैं।

बिद प्राप नैयायिकादि इस द्वितीयज्ञान को अप्रत्यक्ष रहकर ही प्रयंज्ञान को प्रत्यक्ष करनेवाला मानते हैं तो बड़ी भारी ध्रापत्ति आती है, इसी को बताते हैं — जान अपने से अप्रत्यक्ष रहकर अर्थात् अस्वसंविदित होकर यदि वस्तुको जानता है तो ईश्वर के सम्पूर्णविषयों को जाननेवाले ज्ञानके द्वारा सारे ही विश्व के प्राणी संपूर्ण पदार्थों को साक्षात् जान लेंगे। फिर ईश्वर और अनीश्वर प्रयात् सवज्ञ और असर्वज्ञपने का विभाग ही समाप्त हो जावेगा।

समबायनिषेषात्तद्विशेषात्र। 'स्वकार्यम्' इत्यप्यसम्यक्; समबायनिषेषे तदाधेयतयोत्पादस्याप्यसिद्धे।। जनकृत्यभाक्षेण तत्त्वे विवकालादी तत्प्रसङ्गः। नित्यक्षानं वेश्वरस्थापि न स्यात् ततः स्वतो ज्ञानं प्रत्यक्षम् प्रन्यपोक्तदोषानुषञ्जः।

ननु ज्ञानान्वरप्रत्यक्षत्वेषि नानवस्था, धर्यज्ञानस्य द्वितीयेनास्यापि तृतीयेन ग्रह्णादर्यसिद्धेर-परज्ञानकस्पनया प्रयोजनाभावात् । धर्यजिज्ञासायां ह्ययं ज्ञानम्, ज्ञानजिज्ञासायां तु ज्ञाने, प्रतीतेरे-

यौग--जो अपने ज्ञान के द्वारा प्रहरा किया हुमा पदार्थ होता है वहीं प्रपने प्रत्यक्ष होता है, हर किसी के प्रत्यक्ष के विषय म्रपने प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता ।

जैन — यह कथन धसंगत है, जब आपके मत में ज्ञान स्वसंविदित ही नहीं है तब यह अपना ज्ञान है ऐसा सिढ ही नहीं हो सकता।

यौग— जो ज्ञान अपने में (—ग्रात्मा में) समवेत (समवाय से संबन्धित है) . देव वह ग्रपना कहलाता है।

जैन—यह बात भी बेकार है। क्योंकि समवाय का तो हम ग्रागे खडन करने वाले हैं। तथा समवाय तो सर्वत्र आत्मा में व्यापक होने से समान है। उसको लेकर अपना ज्ञान ग्रीर पराया ज्ञान ऐसा विभाग हो नहीं सकता।

यौंग—प्रपनी घात्माकाजो कार्यहैवह घ्रपनाज्ञान है घ्रघीत् जो प्रपने आत्मारूप कारए। से हुधाहैवह अपनाज्ञान हैइस तरह से विभागबन जाताहै।

जैन — यह कथन भी अयुक्त है। कैसे सो बतलाते हैं — समवाय का तो निषेध कर दिया है, इसलिये इस एक विवक्षित आत्मा में ही यह ज्ञान आधेयरूप से उत्पन्न होजा है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। यदि ज्ञान की उत्पन्ति का निमित्त होने मात्र से अपना और पराया ऐसा विभाग होता है ऐसा मानोगे तो दिशा, आकाश, काल आदि का भी ज्ञान है, ऐसा कहलावेगा। क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति में उन विशा आदिकों को भी आपने निमित्त माना है। एक दोष यह भी आवेगा — कि अपना कार्य होने से ज्ञान अपना कहलाता है तो ज्ञान अपना कलावेगा, फिर तो ईश्वर के ज्ञान को भी नित्य नहीं कह सकेगे। इस्लिये ज्ञान स्वयं ही अत्यक्ष हो जाता है ऐसा मानना चाहिये। अन्यया पहिले कहे गये हुए अनवस्था आदि दोष आते हैं।

योग—ज्ञान भ्रन्य ज्ञान के द्वारा जाना जाता है तो भ्रनवस्था दोष श्राता है ऐसा भ्रापने कहासो ठीक नहीं है, कैसे ? सो समक्षाते हें—प्रथम ज्ञान तो पदार्थों को वंविघत्वात्; इत्यप्यसमीक्षिताभिवानम्; तृतीयज्ञानस्याग्रहणे तेन प्राक्तनज्ञानग्रहण्विरोधात्, इतरया सर्वेत्र द्वितीयादिज्ञानकल्पनानवंक्यं तत्र चोक्तो दोषः।

किञ्ज, 'म्रथंजिज्ञासायां सत्यामहमुत्पन्नम्' इति तज्ज्ञानादेव प्रतीतिः, ज्ञानान्तराद्वा ? प्रथमपक्षे जैनमतसिद्धिस्तयाप्रतिपद्यमानं हि ज्ञानं स्वपरपरिच्छेदक स्यात् । द्वितीयपक्षेपि 'म्रथंज्ञान-

जाननेवाला है उसे जाननेवाला दूसरा जान है, फिर दूसरे को जाननेवाला एक तीसरा ज्ञान भ्राता है, वस फिर धन्य जीथे भ्रादि ज्ञानों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबसे पहिले तो पदार्थों को जानने की इच्छा होती है, भ्रतः विवक्षित पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है फिर वह पदार्थ को जाननेवाला ज्ञान कैसा है इस बात को समक्षने के लिये दूसरा ज्ञान भ्राता है, इस तरह से प्रतीति भी आती है।

जैन — यह कथन प्रसत् है, क्योंकि इस तरह से प्राप अनवस्था दोष से बच नहीं सकते, आपने तीन जानों की कल्पना तो की है, उसके आगे भी प्रश्न प्रावेंगे कि वह तीमरा जान भी किसी से प्रह्मा हुया है कि नहीं, यदि नहीं यहण किया है तो उस प्रमृहीत जान से दूसरे नं० का जान जाना नहीं जा सकता, यदि अगृहीत जान से किसी का जानना सिद्ध होता है तो दूसरे तीसरे जानों की जरूरत ही क्या है ? एक ही जान से काम हो आवेगा; धौर इस तरह ईश्वर में एक जान मान लेते हैं तो उस पक्ष में भी जो दूषण प्राता है वह आपको हम बता चुके हैं—िक ईश्वर स्वयं के जान को प्रत्यक्ष किये विना प्रशेष पदार्थों को जानता है तो हम जैसे पुरुष भी उस जान के द्वारा संपूर्ण पदार्थों को जान लेगें—सभी सर्वज्ञ वन वैठेंगे।

विशेषार्थ — यौग जान को स्वसंविदित नहीं मानते हैं मतः इस मत में म्राचार्यों ने बहुत से दोष दिये हैं, इनके ईश्वर का जान भी अपने ग्रापको जाननेवाला नहीं है, ईश्वर का जान भा अपने ग्रापको जाननेवाला नहीं है, ईश्वर का जान भापने श्री पित हो सकता भतः इस दोष को टालने के लिये उसके वे दो या तीन जान मानते हैं। एक प्रयमजान से पदार्थों को जानना फिर उसे किसी दूसरे जान से जानना इत्यादि प्रकार की उनकी मान्यता में तो अनवस्था आती है, तथा जान अपने को ग्रजात रखकर ही वस्तुभों को जानता है तब हर किसी के जान से कोई भी पुरुष वस्तुभों को जान सकेगा, ऐसी परिस्थिति में हम लोग भी ईश्वर के जान से संपूर्ण पदार्थों को जानकर सर्वज्ञ बन जावेंगे। योग समवाय संबंध से ईश्वर एव समस्त ग्रात्माओं में जान रहता है ऐसा कहते हैं, ग्रतः यह हमारा

मज्ञातमेव मयार्थस्य परिच्छेदकम्'इति ज्ञानान्तरं प्रतिपद्यते चेत्; तदेव स्वार्थपरिच्छेदकं सिद्धं तथा-द्यमपि स्यात । न प्रतिपद्यते चेरकयं तथाप्रतिपत्तिः ?

किञ्च प्रयंज्ञानमर्थमात्मानं च प्रतिपद्य 'प्रज्ञातमेव मया ज्ञानमर्थं जानाति' इति ज्ञानान्तरं

ज्ञान है और यह ईश्वर का या अन्य पुरुष का ज्ञान है इस तरह का भेद बनना जटिल हो जाता है। क्योंकि समवाय और सारी आत्माएँ सर्वत्र व्यापक हैं। ज्ञान यदि स्वयं अप्रत्यक्ष है और पदार्थों को प्रत्यक्ष करता है तो ब्रुमादि हेतु स्वयं अप्रत्यक्ष—श्रज्ञात रहकर ही अग्नि आदि साध्य का ज्ञान करा सकते हैं। योग प्रत्यक्ष आगम, अनुमान और उपमा ऐसे चार प्रमाएं। को मानते हैं, सो इनमें से आगम में तो शब्द मुख्यता है। अनुमान हेतु के ज्ञानपूर्वक प्रवर्तता है। उपमा प्रमाएं में साइश्य का बीध होना आवश्यक है। किन्तु जब कोई भी ज्ञान स्वय अगृहीत या अप्रत्यक्ष रहकर वस्तु को प्रहण करता है या जानता है तब ये हेतु या शब्द आदिक मी स्वयं अज्ञान स्वरूपवाल रहकर प्रवृत्ता या आगमादि प्रमाएं। को पैदा कर सकते हैं। किन्तु ऐसा होता नहीं। इसलिये ज्ञानमात्र चाहे वह हम जैमे अल्पज्ञानी का हो चाहे ईश्वर का हो स्वयं को जाननेवाला ही होता है।

योग से हम जैन पूछते है कि पदार्थ को जानने की इच्छा होने पर मै जो अर्थज्ञान हूं सो पैदा हुमा हूं इस प्रकार की प्रतीति होती है वह उसी प्रथमजान से होगी कि अत्यज्ञान से होगी? यदि उसी प्रथमजान से होती है कही तो हमारे जैनमत की ही सिद्धि होती है। क्योंकि इस प्रकार अपने विषय में जानकारी रखनेवाला आन हो तो स्व और पर का जाननेवाला कहलाता है। दूसरा पक्ष — अर्थ जिज्ञासा होने पर मैं उत्पन्न हुमा हूं, ऐसा बोध किसी अत्यज्ञान से होता है ऐसा माने तो उसमें भी प्रश्न होते हैं कि पदार्थ को जाननेवाला 'यह अर्थज्ञान मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही पदार्थ की परिच्छित करता हैं। इस तरह की बात को अर्थज्ञान का ज्ञान समभता है या नहीं? यदि समभता है तो वही सिद्धान्त-स्वपर को जानने का मत—पुष्ट होता है। इस तरह से जो पहिला अर्थज्ञान है, वह भी स्वपर को जानने का सकता है। जैसे दितीय ज्ञान स्व और पर को जानता है, यदि वह द्वितीयज्ञान 'मेरे द्वारा अज्ञात रहकर हो यह अर्थज्ञान अर्थ को जानता है, यदि वह द्वितीयज्ञान 'मेरे द्वारा अज्ञात रहकर हो यह अर्थज्ञान अर्थ को जानता है, यदि वह द्वितीयज्ञान 'मेरे द्वारा अज्ञात रहकर हो वह प्रथंज्ञान अर्थ को जानता है, यदि वह द्वितीयज्ञान 'मेरे द्वारा अज्ञात रहकर हो वह प्रथंज्ञान अर्थ को जानता है। ज्ञान को मान ही समभौग कि पहिले पदार्थ को जानने की इच्छा होने से अर्थज्ञान पैदा हुआ है फिर उस ज्ञान को जानने की इच्छा होने से अर्थज्ञान पैदा हुआ है फिर उस ज्ञान को जानने की इच्छा हुई

प्रतीयात्' भ्रप्नतिपद्य वा । प्रयमपक्षे त्रिविषयं ज्ञानान्तरं प्रसम्बेत । द्वितीयपक्षे तु भ्रतिप्रसङ्गः 'मयाऽ ज्ञातमेबादृष्टं सुखादीनि करोति' इत्यपि तज्जानीयादविशेषात् ।

श्रतः द्वितीयज्ञान हुआ इत्यादि ।

यौग से हमारा प्रश्न है कि ग्रथंजान को, ग्रथं को ग्रीर ग्रपने को जानकर फिर वह द्वितीयज्ञान क्या ऐसी प्रतीति करता है कि मेरे द्वारा अज्ञात रहकर ही यह प्रथम ग्रथंजान पदार्थं को जानता है यदि ऐसी प्रतीति करता है तो वह ज्ञानान्तर एक प्रथम पदार्थं ज्ञान को दूसरे पदार्थं को और तीसरे अपने ग्रापको इस प्रकार के तीन विषयों को जानने के कारए तीन विषयवाला हो गया, पर ऐसा तीन विषयवाला ज्ञान ग्रापने माना नहीं है। अतः ऐसा मानने में भ्रपसिद्धान्त का प्रसंग ग्राता है श्रथांतु तुम्हारे मान्य सिद्धान्त से विपरीत बात—(ज्ञान में स्वसंविदितता) सिद्ध होती है जो अनिष्टकारी है। द्सरापक्ष—ग्रथंजान को ग्रथं को, श्रीर ग्रपने को वह द्वितीय ज्ञान ग्रहणु वहीं करता है ग्रयांत्र जानता नहीं है भीर मेरे द्वारा अज्ञात ही रहकर इस प्रथम ज्ञान ने पदार्थं को जानता है है भीर मेरे द्वारा अज्ञात ही रहकर विषय प्रथमज्ञान मेरे से अज्ञात रहकर ही पदार्थ को जानता है तो मेरे द्वारा ग्रज्ञात रहकर ही ग्रद्ध जो पुण्यपापस्वरूप है वह सुख दु ख को करता है इस प्रकार का ज्ञान भी उसी द्वितीय-ज्ञान से हो जायगा, क्योंक तीनों को अर्थज्ञान; ग्रथं ग्रीर सुखार ग्रन को जानने की जरूरत जीसे वहां नहीं है वैसे यहां भी ग्रपने स्वयं ग्रीर सुखारित को जानने की जरूरत जीसे वहां नहीं है वैसे यहां भी ग्रपने स्वयं को, ग्रहष्ट, ग्रीर सुखारित को जानने की जरूरत जीसे वहां नहीं है वैसे यहां भी ग्रपने स्वयं को ग्रहष्ट, ग्रीर सुखारित को जानने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिये।

विशेषार्थ — जब इंग्बर या अन्य पुरुष में तीन जानों की कल्पना योग करेंगे तो वहां बड़े घापित के प्रसंग आवेंगे। प्रथमज्ञान पदार्थं को जानता है, उसे दूसरा ज्ञान जानता है और उसे कोई तीसरा ज्ञान जानता है, तब अनवस्था आती है ऐसा तो पहिले ही कह आये हैं, अब दो जानों की कल्पना भी गलत है, कैसे, सो बताते हैं — प्रथमज्ञान पदार्थ को जानता है किर उस प्रथमज्ञान को तथा पदार्थ को और अपने आपको इन तीनों को द्वितीयज्ञान जानता है सो ऐसा जानने पर तो वह दूसराज्ञान साक्षात् हो स्वसंविदित बन जाता है; जो स्वसंविदितपना योगमत में इष्ट नहीं है, यिद दूसराज्ञान इन विषयों को नहीं जानता है तो अज्ञान भ्रद्ध आदि भी सुखादि को उत्पन्न करते हैं इस बात को भी मानना चाहिये, इसलिये ज्ञानको स्वसंविदित मानना श्रीस्टर है।

नापि शक्तिक्षयात्, ईश्वरात्, विषयांन्तरसञ्चारात्, प्रदृशढाऽनवस्याभावः। न हि शक्तिकः याधतुर्यादिक्षानस्यानृत्यते रनवस्यानाभावः। तदनुष्यतौ प्राक्तनज्ञानासिद्धियेषस्य तदवस्यत्वात्। तत्वतुष्यतौ प्राक्तनज्ञानासिद्धियेषस्य तदवस्यत्वात्। तत्वत्येष कृतो स्वादिक्षानजननवक्तः - रेव क्षयो नेतरस्याः; गुगदनेकशक्त्यभावात्। भावे वा तयैव ज्ञानोत्यत्तिप्रसङ्कः। नित्यस्यापरापेक्षाप्रसम्भाव्याः। अमेग् शक्तिसद्भावे कृतीऽसी ? न तावदात्मनोशक्तात्, तदसम्भवात्। शक्त्यन्तर-कस्यने वानवस्याः।

यदि यौग ग्रपना पक्ष पुन: इस प्रकार से स्थापित करें कि आत्मा दो या तीन ज्ञान से अधिक ज्ञान पैदा कर ही नहीं सकता ग्रत: अनवस्था दोष नहीं ग्राता है. आतमा में दो तीन ज्ञान से अधिक ज्ञान उत्पन्न करने की ज्ञास्ति नही है अतः ज्ञाना-न्तरों को लेकर ग्राने वाली ग्रनवस्था एक जाती है। तथा ज्ञानान्तरों की ग्रनवस्था को ईश्वर रोकता है भ्रथवा विषयांतर संचार हो जाता है। मतलब - प्रथमज्ञान पदार्थ को जनता है, तब दितीयज्ञान उसे जानने के लिये भ्राता है, उसके बाद उस ज्ञान का विषय ही बदल जाता है। ग्रदृष्ट इतना ही है कि आगे ग्रागे ग्रन्थान्य ज्ञान पैदा नहीं हो पाते है, इस प्रकार शक्ति क्षय, ईश्वर, विषयान्तर संचार स्प्रीर झहष्ट इन चारों . कारणों से चौथे ग्रादि ज्ञान आत्मा में उत्पन्न नहीं होते हैं। अब इन पक्षों के विषय में विमर्श करते हैं --- शक्ति का नाश हो जाने से तीन से ज्यादा ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं इसलिये ग्रनवस्था दोष नहीं आता है ऐसा पहिला विकल्प मानो तो ठीक नहीं, क्योंकि यदि चौथाज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो पहिले के सब ज्ञान सिद्ध नहीं हो पायेगे। क्योंकि प्रथमज्ञान दूसरेज्ञान से सिद्ध होना माना गया है और दूसराज्ञान तीसरेज्ञान से सिद्ध होना माना गया है, ग्रब देखिये-तीसरे ज्ञान की सिद्धि किससे होगी, उसके सिद्ध हुए विना दूसराज्ञान सिद्ध नही हो सकता, और दूसरेज्ञान के विना पहिला ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता, ऐसे तीनों ही ज्ञान ग्रसिद्ध होंगे। ग्रतः चौथे ज्ञान की जरूरत पड़ेगी ही, और उसके लिये पांचवे ज्ञान की, इस प्रकार ग्रनवस्था तदवस्थ है, उसका ग्रभाव नहीं कर सकते।

यदि प्रतिपत्ता की शक्ति का क्षय होने से चौथे झादि ज्ञान पैदा नहीं होते हैं— तब रूप, रस, झादि का ज्ञान कैसे पैदा होगा, क्योंकि उस प्रथम ज्ञान को ज्ञानने में अन्य दो ज्ञान लगे हुए हैं और उनकी सिद्धि होते होते ही शक्ति समाप्त हो जावेगी, फिर रूपज्ञान, साधनज्ञान झादि ज्ञान किसी प्रकार भी उत्पन्न नहीं हो पावेंगे और इन ईश्वरस्तां निवारयतीत्यपि बालविलसितम्; कृतकृत्यस्य तन्निवारणे प्रयोजनाभावात् । परोपकारः प्रयोजनमित्यसत्; घमिष्रहृष्णाभावस्य तदवत्यत्वप्राङ्गात्, प्रप्रतीर्तिनिषद्धत्वाकास्य ।

न च विषयान्तरसञ्जारात्तन्त्रिवृत्तिः; विषयान्तरसञ्जारो हि धीमज्ञानविषयादन्यत्र साधना-

ज्ञानों के ग्रभाव में जगत का व्यवहार कैसे प्रवितित होगा? मर्थात् नहीं प्रवितित होगा, तुम कहो कि चतुषं भ्रादि ज्ञान को पैदा करने की शक्ति का क्षय तो होता है किन्तु रूपज्ञान, साधनज्ञान भ्रादि ज्ञानों को उत्पन्न करने की शक्ति तो रहती ही है उसका क्षय नहीं होता सो ऐसी बात नहीं बनती, क्योंकि एक साथ श्रनेक शक्तियां नहीं रहती है।

ग्राप यौग जबर्दस्ती कह दो कि रूपज्ञान ग्रादि को उस्पन्न करने की शक्ति रहती ही है, तब तो वे ही पहिले के ग्रपिसदान्त होने ग्रादि दोष ग्राते है ग्रथित् विविध्यवाला ज्ञान का हो जाना या स्वसविदितता ज्ञान में बन जानी ग्रादि दोष ग्राते हैं। एक बात और सुनिथे—ग्राप ग्रात्मा को नित्य मानते हैं, जो नित्य होता है वह ग्रपने कार्य करने में अन्य शक्ति ग्रादि की ग्रपेक्षा नहीं रखता है, इसी बात का खुलासा किया जाता है।

यदि नित्य भ्रात्मा में ऋम से शक्ति का होना माना जाय तो वह शक्ति किस कारण से होती है यह देखना पड़ेगा, यदि कहा जावे कि वह भ्रात्मा से होती है तो ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा तो भ्रशक्त है भ्रतः उससे शक्ति पैदा होना भ्रम्नेभव है, किसी भ्रन्य शक्ति से वह शक्ति पैदा होती है ऐसा स्वीकार किया जाय तो भ्रनवस्थाव्याझी खड़ी हो जाती है।

यौग — आनेवाली अनवस्थाको ईश्वर रोक देता है ऐसा दूसरा पक्ष यदि स्वीकार करो – तो ।

जैन — यह कहना बालक के कहने जैसा है, क्योंकि ईश्वर तो कृत-कृत्य-करने योग्य कार्य को कर चुका है, वह उस अनवस्था को रोकने मैं कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता है।

यौग — ग्रन्य जीवों का उपकार करनायही उस कृतकृत्य ईश्वर का एक मात्र प्रयोजन है। विश्विषये ज्ञानोत्पत्ति । न च तज्ज्ञानसित्रयानेऽवश्य साधनादिना सिनिहितेन भवितव्यमसिद्धादेर-भावापत्ते: । सिन्निहितेषि वा जिज्जिते धींमध्यपृष्टीते कथ विषयाग्तरे ग्रह्णाकाक्षा ? कथ वा तज्ज्ञान-मेकार्थसमवेतत्वेन सिन्निहत विहास तद्विपरीते दृष्टाग्ताबी ज्ञान ज्ञायेत् ?

जैन - यह समाधान भ्रसत्य है। प्रथम तो यह बात है कि ईश्वर यदि परो-पकार के कारण अनवस्था को रोक भी देवे तो उससे उसका क्या मतलब निकलेगा, क्योंकि धर्मी का ग्रहण अर्थात् जब उस प्रथम ग्रर्थज्ञान को जाननेवाले ज्ञान का ग्रहण ही नहीं होता तो उस पहिले के ज्ञान में ग्रसिद्ध होने रूप जो दोष ग्राता था वह तो वैसा का वैसा ही रहा। उसका निवारण तो हो नहीं सका, तथा ऐसी प्रतीति भी नहीं ग्राती कि ईश्वर ग्रनवस्था को रोक देता हो, ग्रौर तीसरी बात यह भी हो चकी है कि दसरे या तीसरे नम्बर के ज्ञान में या तो त्रिविषय को ( ग्रथंज्ञान, अर्थ, ग्रीर अपने आपको) जानने का प्रसंग आता है या अदृष्ट को भी उस ज्ञान से ग्रहण होने का अतिप्रसंग प्राप्त होता है, इसलिये इस दूसरे नम्बर भ्रादि ज्ञान का निषेध हो जाता है, श्रव तीसरा पक्ष -विषयान्तर में प्रवृत्ति होने से अनवस्था नहीं आती -अर्थात तृतीय-ज्ञान के बाद तो ज्ञानका या आत्मा का पदार्थ की जानने में व्यापार शुरु होता है, श्रत: चौथे पांचवे ग्रादि ज्ञानो की उत्पत्ति होनेरूप ग्रनवस्थादोष का प्रसंग नहीं ग्राता. सो ऐसा कहना भी गलत है। देखिये - धर्मीज्ञान अर्थज्ञान को जाननेवाला ज्ञान या उसके स्रागे का तीसरा ज्ञान जो है उसका विषय स्रयंज्ञान है, उस विषय को छोडकर उस विषय से अन्य साधनादि में ज्ञान की उत्पत्ति होना विषयान्तर संचार कहलाता है। ऐसे विषयान्तर में ज्ञानका-ज़तीयज्ञान का संचार होना जरूरी नहीं है, मतलब-यह है कि दितीयादि ज्ञान के होने पर बाह्य साधनादि का सिन्नहित होना अवश्यंभावी नहीं है। क्योंकि ऐसी मान्यता मे ग्रसिद्धादि दोषों के ग्रभाव होने की ग्रापित आती है, यदि उनका होना अवश्यंभावी मानते हो तो ऐसा देखा भी नहीं गया है, तथा-धर्मी-ज्ञानस्वरूप प्रथम द्वितीय ( या तृतीय ) ज्ञान की सिन्निधि में साधनादि रहते हैं ऐसा मान भी लिया जावे तो भी जिसके जानने की इच्छा से वह द्वितीयादि ज्ञान उरपन्न हमा वह मर्थज्ञान का ज्ञान तो भ्रभी तक अगृहीत है, मर्थात् चतुर्थादि ज्ञानके द्वारा वह गृहीत नहीं हुआ है, तो ग्रन्य विषय के जानने की उसे इच्छा कैसे हो सकती है, ग्रथीत नहीं हो सकती है, भीर एक बात यह भी है कि जब भर्मीज्ञानरूप द्वितीयज्ञान है उसके साथ एकार्थरूप ग्रात्मा में समवेतपने से रहनेवाला तीसराज्ञान है सो वह निकट है सो म्बद्धशत्तिवृत्तौ स्वसंविदितज्ञानोत्पत्तिरेवातोऽस्तु कि मिथ्याभिनिवेशेन ? तन्न प्रत्यक्षाद्ध-मिसिद्धिः।

नाप्यनुमानात्; तस्यद्भावावेदकस्य तस्यैवासिद्धेः। सिद्धौ वा तत्राप्याश्रयासिद्ध्यादिदोषीय-जसे छोड़कर वह उससे विषरीत प्रर्थात् जो एकार्यसमवेत नहीं है ऐसे दृष्टान्तादि में कैसे प्रवृत्त होगा।

भावार्थ - ज्ञान पदार्थ को जानता है, उसको ग्रन्य दसरे नम्बर का ज्ञान जानता है, इस प्रकार जब यौग ने कल्पना करी तब आचार्य ने अनवस्थादोष दिया. उस दोष को हटाने के लिये यौग ने चार पक्ष रखे थे, शक्तिक्षय, ईश्वर, विषयान्तर संचार, ग्रीर अदृष्ट, ग्रर्थात् इन शक्तिक्षयादि होनेरूप कारणों से, दो तीन से अधिक ज्ञान पैदा नहीं होते ऐसा कहा था, इन पक्षों में से तृतीयपक्ष विषयान्तरसंचार पर विचार चल रहा है -- ग्राचायं कहते हैं कि ज्ञान या आत्मा के द्वारा दसरे विषय के जानने में तभी प्रवृत्ति होती है जब पहिला विषय जिसे जानने की इच्छा पहिले ज्ञान में उत्पन्न हुई है उसे जान लिया जाय, उसके जाने विना दूसरे ग्रन्य विषय में जानने की इच्छा किस प्रकार हो सकती है। ग्रर्थात् नहीं हो सकती, तथा जब पहिला ज्ञान तो जान रहा था उसको जानने के लिये दसरा ज्ञान प्रवृत्ति कर रहा था, उस द्वितीयज्ञान का विषय तो मात्र वह प्रथम जान है, ग्रथवा कभी उस द्वितीय ज्ञान को विषय करने वाला तृतीय ज्ञान भी प्रवृत्त होता है ऐसा यौग ने माना है, ग्रतः तीसरा ज्ञान जो कि मात्र द्वितीयज्ञान को जानने में लगा है उस समय अपना विषय जो द्वितीयज्ञान है उससे हटकर वह ग्रन्यविषय जो ज्ञान के कारण बाह्यविषय ग्रादि हैं उन्हें जाननोरूप प्रवृत्ति करे सो ऐसी प्रवृत्ति वह कर नहीं सकता, यदि कदाचित कोई कर भी लेवे तो बाह्य विषय निकट हों ही हों ऐसा नियम नहीं है, तथा-नवचित बाह्यविषय मौजूद भी रहें तो भी ज्ञान का उसे (उन्हें) ग्रहरा करने रूप व्यापार हो नहीं सकता. देखो-यह नियम है कि "अन्तरंगबहिरगयोरतरंगविधिबंलवान्" मन्तरंग मौर बहिरंग में से भ्रान्तरंगविधि बलवान होती है. मतः जब ज्ञानों की परंपरा भ्रपर २ ज्ञानके जानने में लगी हई है-अर्थात् प्रथम ज्ञान को द्वितीय ज्ञान और द्वितीयज्ञान को तृतीयज्ञान ग्रहण कर रहा है तब उस अन्तरंग ज्ञानविषय को छोड़कर बहिरंग साधनादि विषय में प्रवृत्ति या संचार होना संभव नहीं है, इसलिये विषयान्तर सचार होने से अनवस्था नहीं भावेगी ऐसी यौग की कथनी सिद्ध नहीं होती है।

निपातः स्थात् । पुनरत्राध्यनुमानान्तरात्तसिद्धावनवस्था । इत्युक्तदोषपरिजिहीर्षया प्रदीपवत्स्वपर-प्रकाशनशक्तिद्वयात्मकं ज्ञानमञ्जूपगन्तव्यम् । तदपह्नवे वस्तुव्यवस्थाभावप्रसङ्गात् ।

ननुस्वपरप्रकाशो नाम यदि बोधरूपत्व तदा साध्यविकलो इष्टान्तः प्रदीपे बोधरूपत्वस्थान सम्भवात् । स्रयं भासुररूपसम्बन्धित्वं तस्य ज्ञानेऽस्यन्तासम्भवात्कथं साध्यता ? बन्यया प्रत्यक्षवाष-

चौषापभ — अदृष्ट इतना ही होनेसे चतुथं ध्रादि ध्रधिकज्ञान तृतीयादि जानों को जानने के लिये उत्पन्न नहीं होते हैं और इसी कारण से ध्रनवस्था दोष नहीं होता है, अयवा घ्रदृष्ट ही घ्रनवस्था दोष को रोक देता है। सो ऐसा योग का कहना भी गलत है, यदि अदृष्ट के कारण ही घ्रनवस्था रकती है ग्रध्यात् घ्रदृष्ट को ऐसी सामध्यं है तो वह स्वसंविदित जान को ही पैदा क्यों नहीं कर देता, अनवस्थादोष ध्राने पर उसे हटाने की प्रपेक्षा वह दोष उत्पन्न ही नहीं होने वे अर्थात् प्रथम ही स्व पर को जाननेवाला ज्ञान ही पैदा कर दे यही श्रयस्कर है, फिर किसलिये यह मिथ्या ध्राग्रह करते हो कि ज्ञान तो ग्रयज्ञान से ही जाना जाता है, इस प्रकार यहां तक प्रत्यक्षन प्रमाण से धर्मी या पक्षस्वरूप जो ज्ञान है उसकी सिद्धि नहीं होती है यह निश्चित किया, मतलब—जुरु में योग की तरफ से धनुमान प्रस्तुत किया गया था कि—

"ज्ञानं ज्ञानान्तरवेधं प्रमेयत्वात् घटादिवत्" इस अनुमान में जो ज्ञान पक्ष है वह तो प्रत्यक्षप्रमाण से सिद्ध नहीं हुजा, अब अनुमानप्रमाण से वही पक्षरूप जो ज्ञान है उसे सिद्ध करना चाहे तो भी वह सिद्ध नहीं होता है ऐसा बताते हैं—घर्मी ज्ञान के सद्भाव को सिद्ध करनेवाला जो अनुमान है वह स्वयं ही असिद्ध है। यदि कोई अनुमान इस ज्ञान को सिद्ध करनेवाला हो तो उसमें जो भी हेतु होगा वह आव्ययासिद्ध आदि दोषों से कुक्त होगा, अतः उस हेतु को सिद्ध करने के लिये फिर एक अनुमान उपस्थित करना पड़ेगा, इस तरह से अनवस्थाचमू सामने खड़ी हो जावेगी, इस प्रकार यहां तक ज्ञान को ज्ञानान्तरवेध मानने से कितने दोष आते हैं सो बताये—अर्थात् ईश्वर का ज्ञान भी यदि स्वसंवेध नहीं है तो वह ईश्वर सक्तं नहीं रहता है और उसके ज्ञानको स्वयवेध कहते हैं तो प्रमेयत्व हेतु साक्षात् हो अनैकान्तिक दोषधुक्त हो जाता है। तथा पुल्सवेदन के साथ भी यह हेतु व्यभिचरित होता है, इत्यादिष्ठप से स्थान स्थान पर अनेक दोष सिद्ध किये गये हैं। अतः उन दोषों को दूर करने के लिये योग को स्व-संवेदनस्वरूपवाला ज्ञान स्वीकार करना चाहिये, जो दोशक्ति युक्त है—अपने को और पर संवेदनस्वरूपवाला ज्ञान स्वीकार करना चाहिये, जो दोशक्ति युक्त है—अपने को और पर

स्तदप्यसमीचीनम्; तत्प्रकाशो हि स्वपररूपोद्योननरूपोऽभ्युपगम्यते।स च ववचिद्वोधरूपतया स्वचित्तुभासुररूपतया वान विरोधमध्यास्ते।

ननु 'येनात्मना ज्ञानमात्मानं प्रकाशयित येन चार्थं ती चेत्ततोऽभिन्नी; तर्हि तावेव न ज्ञानं

पदार्थ को जानने की क्षमता रखता है ऐसा दीपक के समान स्वपर प्रकाशक ज्ञान मानना चाहिये। ज्ञान को स्व धौर पर को जाननेवाला नहीं मानने—िसर्फ पर को ही जानने बाता मानते हैं तब किसी भी तरह वस्तुब्यवस्था नहीं बन सकती है। क्योंकि ज्ञानका स्वरूप ही यदि विपरीत माना तो उस ज्ञान के द्वारा जाने गये पदार्थों का स्वरूप भी किस तरह निर्दोध सिद्ध होगा; अर्थात् नहीं होगा।

शंका — ज्ञान स्वपर को जाननेवाला है इस बात को सिद्ध करने के लिये दीपक का उदाहरए। दिया है—सो ज्ञान स्व को और पर को प्रकाशित करता है, यदि यही ज्ञान का स्वरूप है तो प्रदीप का दृष्टान्त साध्यधमें से विकल हो जाता है। क्योंकि दीपक में बोधपना तो है नहीं, यदि दीपक का उदाहरए। भासुरपने के लिये देते हो तो वैसा भासुरपना ज्ञान ( दार्षान्त ) में नहीं पाया जाता है अतः उसको साध्यपना होना मुश्किल हो जाता है, अन्यथा प्रत्यक्षवाधा आती है।

भावार्थ —दीपक के समान ज्ञान है तो इसका मतलब ज्ञान का धर्म जानना क्या दीपक में है ? नहीं है, उसीप्रकार दीपक का धर्म भागुरपना क्या ज्ञानमें है ? नहीं है, उसीप्रकार दीपक का धर्म भागुरपना क्या ज्ञानमें है ? नहीं है, इसलिये दीपक का उदाहरए। ठोक नहीं बैठता है ऐसी कोई धंका करे तो इसका समाधान इस प्रकार से है —यहां जो दीपक को दृष्टान्त कोटि में रखा गया है वह इस बात को प्रकट करने के लिये रखा गया है कि जिस प्रकार दीपक को प्रकाशित करने के लिये धन्य दीपक की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वह स्वतः प्रकाशशील है धीर इसी से वह घटपटादिकों का प्रकाशक होता है इसी प्रकार ज्ञान भी स्वतः प्रकाशशील है, उसे धपने आपको प्रकाशित करने के लिये धन्य ज्ञान की जरूरत नहीं होती, दीपक में यह जो प्रकाशपना है वह भागुररूप है धीर ज्ञान में यह स्वपर को जाननेरूप है। अतः कोई विरोध जैसी बात नहीं है।

अब यहां पर योग ग्रपना लम्बा चौड़ा वक्तव्य उपस्थित करते हुए कहते हैं कि ग्राप जैन जो ज्ञान को स्व और पर का प्रकाशक मानते हैं सो यह मानना ठीक नहीं है—देखिये—ज्ञान विस स्वभाव से ग्रपने ग्रापको जानता है ग्रीर जिस स्व- तस्य तत्रानुप्रवेशात्तस्वरूपवत्, ज्ञानभेव तयोस्तत्रानुष्रवेशात्, तथा च कथं तस्य स्वपरप्रकाशनयात्तद्व-यारमकत्वभ् ? भिन्नौ चेत्स्वसंविदितो, स्वाश्रयज्ञानविदितौ वा । प्रथमपक्षं स्वसंविदितज्ञानवयश्रसङ्ग-स्तत्रापि प्रत्येक स्वपरश्रकःशस्वभावद्वयात्मकृत्वे त एव पर्यनुयोगोऽनवस्या च । द्वितीयपक्षेऽपि स्वपर-प्रकाशहेत्भूत्योस्तयोर्येदि ज्ञान तथावियेन स्वभावद्वयेन प्रकाशकं तह्यं नवस्या । तदप्रकाशकःवे प्रमालास्वायोगस्तयोर्वो तत्स्वभावत्वविरोध इति एकान्तवादिनामुष्तस्भी नास्माकम्; जास्यन्तरस्वा-

भाव से पर पदार्थ को जानता है वे दोनों स्वभाव या सक्तियां ज्ञान से भिन्न हैं कि प्राभिन्न हैं ? यदि प्रभिन्न है तो वेदो शक्तियां ही रहेंगी. क्यों कि ज्ञान का तो उनमें ही प्रवेश हो जायगा, जैसे ज्ञानके स्वरूपका ज्ञान में अनुप्रवेश है । अथवा-एक ज्ञान-मात्र ही रह जायगा । क्योंकि दोनों स्वरूप का उसीमें प्रवेश हो जायेगा, इस तरह हो जाने पर ज्ञान स्वपरप्रकाशक स्वभावरूप दो शक्तियों वाला है ऐसा कैसे कह सकोंगे। ग्रर्थात नहीं कह सकेगे। दूसरा विकल्प-ज्ञान से स्वपर को जानने की दोनों शक्तियां भिन्न हैं यदि ऐसा मानते हैं. तो उसमें भी प्रश्न उठता है कि वे ज्ञान की शक्तियां स्वसंविदित हैं अथवा अपने आश्रयभूत ज्ञान से ही जानी हुई हैं ? प्रथम पक्ष मानने पर तो एक ही आत्मा में तीन स्वसंविदित ज्ञान मानने पडेंगे. तथा-फिर वे एक एक भी स्वसंविदित होने के कारण दो दो शक्ति वाले (स्व श्रीर पर के जानने वाले ) होने से फिर वही प्रश्नमाला आवेगी कि वे शक्तियां भिन्न हैं कि प्रभिन्न है इत्यादि । इस प्रकार भनवस्था भाती है इस भनवस्था से बचने के लिये यदि दूसरी बात स्वीकार करो कि वे दोनों शक्तियां अपने को जाननेवाली नहीं हैं कि त् अपने आध्यभत ज्ञान से ही वे जानी जाती हैं सो ऐसा कहने पर भी दोष है। कैसे ? सो बताते हैं स्वपर प्रकाशनरूप कार्य में कारए।भूत जो दो स्वभाव हैं, उनको ज्ञान यदि उसी प्रकार के दो स्वभावों के द्वारा जानेगा तो ग्रनवस्था साक्षात् ही दिखाई दे रही है। यदि ज्ञान उन दोनों स्वभावों को नही जानता है, तब उस ज्ञान में प्रमाणपना नहीं रहता है। ग्रथवा-वे दोनों स्वभाव उस ज्ञान के हैं ऐसा नहीं कह सकेंगे। क्योंकि वे शक्तियां ज्ञान से भिन्न हैं। श्रीर ज्ञान उनको ग्रहण भी नहीं करता है। इस प्रकार ज्ञान को स्वसंविदित मानने में कई दोष ग्राते हैं।

जैन – ऐसा यह लम्बा दोषों का भार उन्हीं के ऊपर है जो एकान्तबादी हठाग्रही हैं। हम स्याद्वादियों के ऊपर यह दोषों का भार नहीं है। हम तौ एक भिन्न ही स्व-भाववाला ज्ञान मानते हैं। स्वभाव ग्रीर स्वभाववान में भेद तथा अभेद के बारे में स्स्वभावतद्वतोर्भेदाभेरं प्रत्यनेकान्तात् । ज्ञानास्मना हि स्वभावतद्वतोरभेदः, स्वपरप्रकाशस्वभावास्मना च भेद इति ज्ञानमेवाभेदोऽतो भिन्नस्य ज्ञानात्मनोऽप्रतीतेः । स्वपरप्रकाशस्वभावे च भेदस्तदृब्यतिरक्त-योस्तरप्रतीयमानस्वादित्युक्तदोषानवकाशः। किल्पतयोस्तु भेदाभेदैकान्तयोस्तद्वृ्षण्प्रवृत्तौ सर्वत्र प्रवृत्ति-प्रसङ्कात् न कस्यचिदिश्तत्त्वव्यवस्या स्यात् । स्वपरप्रकाशस्वभावौ च प्रमाणस्य तत्प्रकाशनसामध्ये-

हमारे यहां श्रनेकान्त है। कथंचित्-किसी संज्ञा प्रयोजन प्रादि की प्रपेक्षा से स्वभाव ग्रीर स्वभाववान में (ज्ञान ग्रीर ज्ञान के स्वभाव में ) भेद है तथा-कथचित द्रव्य या प्रदेशादि की अपेक्षा से उनमें अभेद भी है। ऐसा एकान्त नियम नहीं है कि वे दोनों सर्वथा भिन्न ही हैं या सर्वथा अभिन्न ही हैं। ज्ञानपने की ग्रपेक्षा देखा जाय तो स्वभाव श्रीर स्वभाववान में श्रभेद है श्रीर स्व श्रीर पर के प्रकाशन की अपेक्षा उनमें भेद भी है। इस तरह से तो वे सब ज्ञान ही हैं, इसलिये ज्ञान को छोडकर और कोई स्वपर प्रकाशन दिखायी नहीं दे रहा है, ज्ञान स्वयं ही उसरूप है, स्वपर प्रकाशन जो स्वभाव हैं उनमें सर्वथा भेद भी नहीं है। इस प्रकार स्वभाव और स्वभाववान को छोडकर कोई चीज नहीं है। ज्ञान स्वभाववान है और स्वपर प्रकाशन उसका स्वभाव है, यह सिद्ध हमा । इस प्रकार ग्रपेक्षाकृत पक्ष में कोई भी मनवस्था ग्रादि दोष नहीं ग्राते हैं कल्पनामात्र से स्वीकार किये गये जो भेद और अभेद पक्ष हैं अर्थात कोई स्वभाव या शक्ति से स्वभाववान या शक्तिमान को सर्वथा भिन्न ही मानता है, तथा कोई जड़बुद्धि वाला अभेदवादी उन स्वभाव स्वभाववान में अभिन्नता ही कहता है, उन काल्पनिक एकान्त पक्ष के दूषण सच्चे स्याद्वाद ग्रनेकान्तवाद में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। यदि काल्पनिक पक्ष के दुषण सब पक्ष में दिये जायेंगे तो किसी के भी इष्टतत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती है, ज्ञान या प्रमाण में जो अपने और पर को जानने का सामर्थ्य है वही स्वपर प्रकाशन कहलाता है भीर यह जो सामर्थ्य है वह परोक्ष है, अपने और पर के जानने रूप कार्य की देखकर उस सामर्थ्य का अनुमान लगाया जाता है - कि ज्ञान में ग्रपने भौर पर को जानने की शक्ति है, क्योंकि वैसा कार्य हो रहा है, इत्यादि संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी की सामर्थ्य मात्र कार्य से ही जानी जाती है, शक्ति को प्रत्यक्ष से हम जैसे नहीं जान सकते ऐसा सभी वादी और प्रतिवादियोंने स्वीकार किया है, हम जैसे ग्रल्पजानी ग्रन्तरक आत्मा आदि सक्ष्म पदार्थ ग्रीर बहि-रंग जड स्थल पदार्थ इन दोनों को पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हैं। इस विषय में तो किसी भी बादी को विवाद नहीं है। इस तरह ज्ञान के स्वपर प्रकाशक विषय म्बन, तद्गूपतया चास्य परोक्षता तत्प्रकाशनलक्षणकार्यानुमेयत्वात्तयोः। सकलभावानां सामर्थ्यस्य कार्यानुमेयतया निक्ष्लवादिभिरम्युपगमान् । स्रवीग्टकां चान्तर्वहिवांचीं नैकान्तत: प्रत्यक्ष इत्यत्रा-व्यावनादिनामवित्रतिपत्तिरेवेत्युक्तदोवानवकाशतया प्रमाणस्य प्रत्यक्षताप्रसिद्धे रलं विवादेन ।।

में कुछ भी दोष नहीं घाते हैं, वह कथचित् स्वानुभव प्रत्यक्ष भी है यह निविवाद सिद्ध हुमा, ग्रब इस विषय में ज्यादा नहीं कहते हैं।

भावार्थ — नैयायिक वैशेषिक के ज्ञानान्तर वेद्य ज्ञानवाद का यहां पर प्रभा-चन्द्र ग्राचार्य ने ग्रपने तीक्ष्ण यक्ति पूर्ण वचनरूपकृठार के द्वारा खण्ड खण्ड कर दिया है. जान स्व को नही जानता है; दूसरे जान से ही वह जाना जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जाना हुआ पदार्थ अपने लिये अनुभव में नहीं आ सकता है. दीपक स्वयं भ्रप्रकाशित रहकर दूसरों को उजाला दे नहीं सकता है। दर्पण स्वयं दिखाई न देवे और उसमें प्रतिबिम्ब हुआ पदार्थ दिखे, ऐसी बात होना सर्वथा असंभव है । यौग का यह कदाग्रह है कि जो प्रमेय होगा वह अन्य से ही जाना जायगा, सो यह बात सखसंवेदन के द्वारा कट जाती है, सुखानुभव प्रमेय होकर भी स्वसंविदित है, कहीं मुख दूख का वेदन पर से ज्ञात होता है क्या? ग्रर्थात् नहीं। उसी प्रकार ज्ञान भी पर से नहीं जाना जाता, किन्तु स्वयं संवेदित होता है यह सिद्ध हआ। ज्ञान को स्वपर प्रकाशक मानने में जो अनवस्था दूषरा यौग ने उपस्थित किये हैं वे सब हास्या-स्पद हैं। भ्रर्थात् ज्ञान में स्व ग्रौर पर को जानने की जो दो शक्तियां हैं वे ज्ञान से भिन्न हैं तो एक ही आत्मा में तीन स्वसविदित ज्ञान मानने पड़े गे, इस तरह अनवस्था होगी. तथा ज्ञान भीर उन दो शक्तियो को भ्रमिन्न मानें तो या तो ज्ञान रहेगा या क्तियां रहेंगी इत्यादि दोष दिये थे, किन्तु ऐसे दोष तो सर्वथा भेद या ग्रभेदपक्ष अङ्गीकार करने वालों के ऊपर धाते हैं, जैन तो ज्ञान और ज्ञान की उन दोनों शक्तियों को कथंबित भिन्न और कथंबित मभिन्न मानते हैं। म्रत: उनके ऊपर कोई दोष लागू हो ही नहीं सकता है, ज्ञान में जो स्व पर को जानने की शक्ति है वह कोई इन्द्रिय प्रत्यक्ष होनेवाली चीज नहीं है वह तो सिर्फ कार्यानुमेय है। ग्रर्थात् स्व और पर को जाननेरूप कार्य को देखकर अनुमान लगाया जाता है कि ज्ञान में स्वपरग्राहकता है। संपूर्णवस्तुओं की शक्तियां अल्पज्ञानी को धनुमानगम्य ही हुआ करती हैं। प्रत्यक्षगम्य नहीं, ऐसा ही सभी मतवालों ने स्वीकार किया है इस प्रकार झन्त में कहकर झाचार्य ने इस जानान्तरवेद्य ज्ञानवाद को समाप्त किया है।

### ज्ञानान्तरबेद्य ज्ञानवाद का प्रकरण समाप्त क



# ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान के खंडन का सारांश

नैयायिक ज्ञान को दूसरेज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष होना मानते हैं। उनका कहना है कि ज्ञान प्रमेय है, जो प्रमेय होता है वह दूसरे के द्वारा जाना जाता है, जैसे घट पट आदि प्रमेय होने से अन्य द्वारा जाने जाते हैं।

इस पर ग्राचार्य का कहना है कि यदि ऐसा एकान्त रूप से माना जाय तो महेश्वर के ज्ञान तथा सुखसंवेदनादिक के साथ व्यभिचार ग्रावेगा। ग्रयांत् महेश्वर का ज्ञान दूसरे ज्ञान से नहीं जाना जाता है, तथा सुखादि भी स्वतः प्रतिमासित होते रहते हैं। यदि कहा जाय कि महेश्वर के दो ज्ञान हैं एक ज्ञान से वह संसार—जगत को जानता है और दूसरे ज्ञान से पहिले ज्ञान को खानता है। सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, वर्गोंक ऐसे समान जातीय दो ज्ञान एक द्रव्य में एक ही काल में संभव नहीं हैं। तथा—महेश्वर का वह दूसरा ज्ञान भी प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष यदि प्रत्यक्ष है तो वह स्वतः प्रत्यक्ष है या पर से प्रत्यक्ष है? यदि वह स्वतः प्रत्यक्ष है या पर से प्रत्यक्ष है? यदि वह स्वतः प्रत्यक्ष है वो प्रथमज्ञान को भी स्वतः प्रत्यक्ष है या पन से प्रत्यक्ष है?

तथा — एक बात यह भी है कि यदि वे दो ज्ञान महेण्वर से पृथक् हैं तो उनका संबंध किस तरह से होता है ? यदि कहो — समवाय से होता है तो यह कहना उचित इसलिये नहीं है कि हम समवाय का खंडन करने वाले हैं। यदि हठाग्रह से उसे मानो तो भी जब वह सर्वत्र समानरूप से व्याप्त होकर रहता है तो यह बात फिर कैसे बन सकेगी कि वह उन दो ज्ञानों को ईश्वर के साथ ही जोड़ता है पन्य के साथ नहीं जोड़ता।

ग्रन्छा— एक बात ग्रीर हम ग्रापसे पूछते हैं कि — वे ज्ञान महेश्वर में ही समवेत हैं— मिले हुए हैं दूसरी जगह पर नहीं इस बात को कीन जानता है? यदि ईश्वर जानता है तो स्वसंविदितपना ज्ञान में प्राता है जो कि ग्राप यौग को कड़ुवा लगता है। यदि ज्ञान के द्वारा "में महेश्वर में समवेत हूं" ऐसा जानना होता है तो बात यह है कि महेश्वर का ज्ञान जब खुद को नहीं जानता है तो में महेश्वर में समवेत हूँ ऐसा कैसे जान सकेगा? ग्रीर ज्ञान की ग्रस्वसंविदित ग्रवस्था में महेश्वर विचारा ग्रसवंज हो जावेगा, ग्रपने ग्रम्पश्चल ज्ञान से ही संपूर्ण पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञानकर उसमें सर्वज्ञता मानो तो सभी प्रार्णी ऐसे ही सर्वज्ञ हो जावेंगे। फिर ईश्वर ग्रीर संदारी ऐसे दो भेद ही समाप्त हो जावेंगे।

एक विशिष्ट बात और ध्यान देने की है कि ज्ञान सामान्य का चाहे वह महेद्रवर का हो चाहे हम जैसे का हो एक समान हो स्वपर प्रकाशक स्वभाव है; न कि किसी एक के ज्ञान का।

यौग का अनुमान में दिया गया प्रमेयत्व हेतु भी असिख है, वयों कि पक्ष जो ज्ञान है वही अभी सिख नहीं है वह धर्मी रूप ज्ञान प्रत्यक्ष से सिख होगा या अनुमान हे ? प्रत्यक्ष से यदि कहो तो वह इन्द्रियप्रत्यक्ष हो नहीं सकता—क्यों कि इन्द्रियों में ज्ञान को प्रहुण करने की ताकत नहीं है मानसिक प्रत्यक्ष कहो तो वह सिख नहीं होता । युगपज्ज्ञानानुत्यत्ति आदि रूप को सूत्र है वह मन को सिख नहीं करता है । क्यों कि एक साथ प्रमेक ज्ञान होते हैं कि नहीं यही पहिले असिख है । अतः इस हेतु से मन की सिख नहीं हो सकती । आपकी एक युक्ति है कि अपने ग्राप में किया नहीं होतां है, अतः ज्ञान अपने आपमें अपने को ज्ञाननेरूप किया नहीं करता है, सो यह युक्ति है तिया नहीं करता है सो यह युक्ति विपक प्रपने आपमें कपने को प्रकाशित करने रूप किया करता है । बोपक कपने आपमें अपने को प्रकाशित करने रूप किया करता है । बापके कहने से "स्वात्मनि कियाविरोधः" इस पर हम विचार करेंगे तो यह बताओ—कि स्वात्मा कहते किसे हैं—किया के स्वरूपको या कियावान प्रात्मा को ? किया का स्वरूप किया में कैसे विरुद्ध हो सकता है ? यदि स्वरूप ही विरुद्ध होने लग जाय तो सारी वस्तुएँ स्वरूपरहित—ग्रुप्य हो आवेंगी। "स्वात्मिनि किया-

विरोध:" इस आपके वाक्य में किया का अर्थ उत्पत्तिरूप किया से हो तो भी ठीक नहीं, क्योंकि कोई अपने द्वारा आप पैदा नहीं होता, ऐसी उत्पत्तिरूप किया तो ज्ञान में संभव ही नहीं। क्योंकि वह गुण है, ऐसी किया तो द्रव्य में ही होती है। ज्ञानादि गुणों में नहीं।

आप यौग का ऐसा कहना है कि एक ज्ञान अपने को और पर को दोनों को कैसे जान सकता है? अर्थात् नहीं जान सकता सो आपके इस कथन में विरोध आता है, क्योंकि आपके आगम में ऐसा लिखा है कि—''सद्सहर्गः एकज्ञानालंबनमनेकत्वात्'' अर्थात्—सहर्गद्रव्यगुणादि और असहर्ग प्रागभाव आदि एक ईश्वरज्ञान के आलंबन (विषय) हैं, क्योंकि वे अनेक हैं। सद्वर्ग में गुणनामापदार्थको लिया है और ज्ञान भी एक गुण है सो द्रव्य, तथा जानादि गुण एक हो ज्ञान द्वारा जाने जाते हैं ऐसा कहनेसे तो ज्ञान अपने आपको जाननेवाला सिद्ध होता है।

तथा-पदार्थ को पहिला ज्ञान जानेगा फिर उस ज्ञान को दसरा तथा उस दसरे को तीसरा जानेगा, सो ऐसी तीन ज्ञान की परंपरा हो जाती है, तो चौथे पाँचवे आदि ज्ञान भी क्यों नहीं होवेगे। यह एक जटिल प्रश्न है। ग्रापके द्वारा इस संबंधमें दिये गये शक्ति क्षय आदि चारों हेतू गलत हैं। ग्रर्थात आपने कहा है कि ग्रागे चौथे आदि ज्ञान पैदा करने की घातमा में ताकत ही नहीं है, सो बात कैसे जचे। क्योंकि शक्ति का क्षय होता हो तो आगे लिगादि ज्ञान भी जो होते रहते हैं (तीन ज्ञान के बाद भी) वे कैसे होंगे ? इनके नहीं होने पर सांसारिक व्यवहार का स्रभाव मानने का प्रसंग प्राप्त होगा। ईश्वर भी आगे की ज्ञानपरंपरारूप अनवस्था को रोक नहीं सकता. क्योंकि यह कृतकृत्य हो चुका है। उसे क्या प्रयोजन है। विषयान्तर संचार तब होता है जब कि ज्ञान ने पहिले विषय को जाना है, किन्तू यहां आभी धर्मी ज्ञान को जाना ही नहीं है। तब विषयान्तर संचार कैसे होगा ? अन्त में जब कुछ सिद्ध न हो पाया तब ग्रापने कहा कि स्वपर दोनों को यदि ज्ञान जानेगा तो उसमें दो स्वभाव मानने पडेंगे तथा वे स्वभाव भी उस स्वभाववान् से भिन्न रहेंगे या श्रमिन्न इत्यादि कतर्क किये हैं तो उसके बारे में यह जवाब है कि स्वभाव और स्वभाववान में कथं-चित भेद है तथा कथंचित ग्रभेद भी है इसका खुलासा करते हैं कि स्वको जाननेवाला जान और परको जाननेवाला जान ये दोनों एक ही हैं एक ही जान स्वपर प्रकाशक है, उसकी स्वको जाननेकी शक्ति और परको जाननेकी शक्ति उससे अभिन्न है स्व हो बाहे पर हो दोनों में जाननपना समान है ग्रतः इनमें अभेद है। इसतरह जानत्व स्वरूपको ग्रयेका अभेद और विषय भेदकी ग्रयेका भेद है ऐसा मानना चाहिये, तथा ऐसा स्वभाववाला ज्ञान ग्रात्मासे कर्यंचित ग्राम्म ऐसा स्वीकार करना चाहिये। तथा ज्ञान की स्वपर प्रकाशनरूप जो शक्ति है वह मात्र परोक्ष है. क्योंकि छ्यस्थ जीव किसी भी गुएा की शक्ति को प्रत्यक्ष वहीं कर सकता सिर्फ उसका कार्य देखकर ग्रामुमान से वह उन्हें जान लेता है। सामर्थ्य कार्याक्रम है, इस बात को सभी वादी प्रतिवादी स्वीकार करते हैं। इसलिये जान स्वपर प्रकाशक है यह सिद्धान्त सिद्ध हुआ।

ज्ञानान्तरवेद्य ज्ञान के खंडन का सारांश समाप्त



## प्रामाण्यवाद का पूर्वपक्ष

मीमांसक "प्रत्येक प्रमाण में प्रमाणता स्वतः ही घाती है और प्रप्रमाण में घप्रमाणता परतः ही घाती है" ऐसा मानते हैं। इस स्वतः प्रामाण्यवाद का यहां कथन किया जाता है। प्रत्यक्षप्रमाण् प्रादि ६ हो प्रमाणों में जो सत्यता अर्थात् वास्तविकता है वह स्वतः अपने घापसे है। किसी अन्य के द्वारा नहीं।

"स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । नहि स्वतो ऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन प्राक्यते ॥"

\_मीमांसक क्लो० ॥ ४७ ॥ पृ० ४**५** 

अर्थ — सभी प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही रहता है, क्योंकि यदि प्रमाण में प्रामाण्य निज का नहीं होवे तो वह पर से भी नहीं आ सकता, जो खक्ति खुद में नहीं होवे तो वह भला पर से किस प्रकार थ्रा सकती है, अर्थात् नहीं थ्रा सकती।

> "जाते ऽपि यदि विज्ञाने ताबन्नार्थोऽवधायंते । यावत्कारराशुद्धत्वं न प्रमारागन्तराद्भवेत् ॥ ४६ ॥ तत्र ज्ञानान्तरोत्पादः प्रतीक्ष्यः कारणान्तरात् । यावद्धि न परिच्छिन्ना शुद्धिस्तावदसत्समा ॥ ५० ॥ तस्यापि कारणे शुद्धे तज्ज्ञाने स्यारमाणता । तस्याप्येवमितीच्छांच न ववचिद्यवतिष्रते ॥ ४१ ॥

> > \_ मीमांसक क्लो० पृ० ४५-४६

जो प्रवादीगण प्रमाणों में प्रमाणता पर से आठी है ऐसा मानते हैं उनके मत में अनवस्था दूषण प्राता है, देखिये — ज्ञान उत्पन्न हो चुकने पर भी तब तक वह पदार्थ को नहीं जान सकता है, कि जब तक उस ज्ञान के कारणों की सत्यता या विशुद्धि अन्य ज्ञान से नहीं जानी है, अब जब उस विवक्षित ज्ञान के कारण की शुद्धि का निर्णय देनेवाला जो अन्य ज्ञान आया है वह भी अज्ञात कारण शुद्धिवाला है, अतः वह भी पहिले ज्ञान के समान ही है। उसके कारण की शुद्धि अन्य तीसरे ज्ञान से होगी, इस प्रकार कहीं पर भी नहीं ठहरनेवालो अनवस्था आती है। अतः ज्ञान के कारणों से भिन्न किसी ग्रन्य कारण से ही प्रामाण्य ग्राता है ऐसा मानना सदोब है, यहां कोई ऐसा कहे कि मीमांसक ज्ञान में प्रामाण्य का भले ही स्वतः होना स्वीकार करें, किन्तु उसमें ग्रप्रमाण्य तो परतः होना मानते हैं तो फिर उस परतः ग्रप्रामाण्य में भी तो अनवस्था दोष आवेगा? सो इस प्रकार की उत्पन्न हुई शंका का समाधान इस प्रकार से है—

"नहि पराधीनत्वमात्रेणानवस्था भवति सजातीयापेकायां ह्यानवस्था भवति तेन यदि प्रमाणान्तरायत्तप्रामाण्यवदप्रमाणान्तरायत्तमप्रामाण्यं स्यात्ततः स्यादनवस्था । तत्तु प्रमाणभूतार्थान्ययात्वयोषज्ञानाधीनम् । प्रामाण्यं च स्वतः इति नानवस्था ।

— मीमांसक श्लोक ५६ टीका पृ० ४७

अर्थ - जो पर से होवे या पराधीन होवे इतने मात्र से प्रमास या ग्रप्रमाण में अनवस्था आती है सो ऐसी बात तो है नहीं। कारए। कि अनवस्था का कारण तो सजातीय ग्रन्य ग्रन्य प्रमाण ग्रादि की ग्रपेक्षा होती है। ग्रर्थात् किसी विवक्षित एक प्रमारा का प्रामाण्य अन्य सजातीय प्रामाण्य के आधीन होवे अथवा एक अप्रमाण का ग्रप्रामाण्य अन्य सजातीय ग्रप्रामाण्य के ही ग्राधीन होवे तो अनवस्थादूषण आ सकता है. किन्त ग्रप्रामाण्य का कारण तो पदार्थ को अन्यथारूप से बतानेवाला दोपज्ञान है जो कि प्रमाणभूत है। प्रमाण में प्रामाण्य तो स्वतः है ही, अतः अप्रामाण्य पर से मानने में अनवस्था नहीं ग्राती है। ऐसी बात प्रामाण्य के विषय में हो नहीं सकती, क्यों कि प्रमाण की प्रमाणता बतानेवाला ज्ञान यदि प्रमाणभूत है तो उसमें प्रामाण्य कहा से ग्राया यह बतलाना पड़ेगा, कोई कहे कि उस द्सरे प्रमाण में तो स्वतः प्रामाण्य ग्राया है तो पहिले में भी स्वतः प्रामाण्य मानना होगा, और वह अन्य प्रमाग् से स्राया है ऐसा कहो तो अनवस्था स्रायेगी ही। यदि उस विवक्षित प्रमारा में प्रामाण्य अन्य प्रमाण से नहीं भाकर अप्रमाण से भाता है ऐशा कहो तो वह बन नहीं सकता, क्योंकि प्रमाण में प्रामाण्य अप्रमाण से होना श्रसंभव है। कहीं मिथ्याज्ञान से सत्य ज्ञान की सत्यता सिद्ध हो सकती है ? ग्रर्थात् नहीं हो सकती। ग्रतः हम मीमांसक परतः भ्रप्रामाण्य मानते है। इसमें भ्रनवस्था दोष नहीं भ्राता है। श्रीर जो जैन भ्रादि प्रवादी प्रामाण्य परतः मानते है उनके यहां पर तो ग्रनवस्थादूषरा अवस्थ ही उपस्थित होता है। मतलब यह है कि प्रमाण की प्रमाए।तापर से सिद्ध होना कहें तो वह पर तो प्रमाणभूत सजातीय ज्ञान ही होना चाहिये, किन्तु प्रप्रामाण्य के लिये ऐसे सजातीय

ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। किसी अप्रमाणज्ञान की अप्रमाणता उससे भिन्न विजातीय प्रमाणभूत ज्ञान से बतायी जाती है, इसिलये परतः अप्रामाण्य मानने में अनवस्था नहीं झाती। प्रामाण्य की उत्पक्ति ज्ञात से स्वकायं इन तीनों में भी अन्य की अपेक्षा नहीं हुमा करती है। अर्थात् ज्ञान या प्रमाण की जिन इन्द्रियादि कारणों से उत्पक्ति होती है उन्हीं कारणों से उत्पक्ति होती है उन्हीं कारणों से उत्पक्ति होती है उन्हीं कारणों से उत्पक्ति आयात् की आवश्यकता नहीं है। तथा पदार्थ की परिच्छित्ति स्पर्कतकार में भी प्रामाण्य की पर की अपेक्षा नहीं लेनी पड़ती है। ये सब स्वतः ही प्रमाण उत्पन्न होने के साथ उसी में मौजूद रहते हैं। अर्थात् प्रमाण इनसे मुक्त ही उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान अर्थापित्त और प्रमाण इनसे मुक्त ही उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमान अर्थापित्त और प्रमाय ये सब के सब प्रमाण स्वतः प्रमाण्य को लिये हुए हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाण जिन इन्द्रिय, लिङ्ग, शब्द आदि कारणों से उत्पन्न होते हैं उन्हीं से उनमें प्रामाण्य प्रवतः होते किन्तु आगमप्रमाण में स्वतः प्रमाण्य केसे हो सकता है, क्योंकि शब्द तो अपनी सत्यता सिद्ध कर नहीं सकते, तथा शब्द की प्रमाणिकता तो गुणवान वक्ता के उपर ही निर्भर है, सो इस णंकाका समाधान इस प्रकार से है—

"शब्दे दोषोद्भवस्ताबद् वनत्रधीन इति स्थितिः। तदभावः क्वचित् ताबद्द गुणवत्वक्तृकत्वतः॥ ६२॥ तद्गुणैश्यक्रष्टानां शब्दे सकास्त्यसंभवात्। यद्दवा वक्तूरभावेन न स्युदीषा निराश्रयाः॥ ६३॥

अर्थ — शब्द में दोष की उत्पत्ति वक्ता के आधीन है। वचन में अस्पष्टता आदि दोष तो बक्ता के निमित्त से होते हैं। वे दोष किसी गुएगवान् वक्ता के वचनों में नहीं होते, ऐसा जो मानते हैं सो क्या वक्ता के गुण शब्द में संकामित होते हैं? अर्थात् नहीं हो सकते, इसिलये जहां वक्ता का ही अभाव है वहां दोष रहेंगे नहीं और प्रामाण्य अपने आप आजायगा, इसीलिये तो हम लोग शब्द—आगम को अपौरुषेय मानते हैं, मतलब यह कि शब्द में अप्रामाण्य पुरुषकृत है, जब वेद पुरुष के द्वारा रचा ही नहीं गया है तब उसमें अप्रामाण्य का प्रश्न ही नहीं उठ सकता है।

चोदना जनिता बुद्धिः प्रमाणं दोषवर्जितैः। कारणैर्जन्यमानत्वाल्लिङ्गाप्रोक्त्यक्षबुद्धिवत् ॥ १ ॥

\_मीमांसा० सूत्र २ **रलोक १**५४

अर्थ — चोदता — ग्रयांत् वेद से उत्पन्न हुई बुद्धि प्रमाणभूत है, क्यों कि यह ज्ञान निर्दोष कारणों से हुग्रा है। जैसे कि हेतु से उत्पन्न हुग्रा ग्रनुमान तथा आफ्त-वचन ग्रीर इन्द्रियों से उत्पन्न हुग्रा ज्ञान स्वतः प्रामाणिक है, वैसे ही वेदवाक्य से उत्पन्न हुग्रा ज्ञान प्रामाण्य है क्यों कि वेद स्वतः प्रमाणभूत है, इस प्रकार सभी प्रमाण स्वतः प्रामाण्यरूप ही उत्पन्न होते हैं, यह सिद्ध होता है।

यहां पर कोई प्रश्नकत्तां प्रश्न करता है कि प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही होता है यह तो मीमांसक ने स्वीकार किया है, किन्तु जब कोई भी प्रमाण उत्पन्न होता है तब उसी उत्पत्ति के क्षण् में तो वह अपने प्रामाण्य को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह तो उसकी उत्पत्ति का क्षण् है, इस प्रकार जिसका प्रामाण्य जाना ही नहीं है उसके द्वारा लोक व्यवहार कैसे होवे, सो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से हैं—

> प्रमाणं ग्रहणात् पूर्व स्वरूपेणैव संस्थितम् । निरपेक्षं स्वकार्येषु गृह्यते प्रत्ययान्तरैः ॥ ३ ॥

विनैवात्मग्रहणेन प्रमाणं स्वसत्तामात्रेत्यैव संस्थितं कृत कार्यं भवित ग्रथंपरि-च्छेद करणात् परिच्छिन्ने चार्यं तन्मात्रनिवंधनत्वात् कार्यस्य व्यवहारस्य तत्रापि तात्या-पेक्षा एवं कृतकार्यं परचात् संजातायां जिज्ञासायामानुमानिकैः प्रत्ययान्तरैगृह्यते ।

अर्थ — प्रमाणभूत ज्ञान स्वग्रहण के पहिले स्वरूप में स्थित रहता है। वह तो ग्रपना जानने का जो कार्य है उसके करने में अन्य से निरिष्क्ष है। पीछे भले ही ग्रन्य अनुमानादि से उसका ग्रहण हो जाय। मतलव -प्रमाण तो वह है जो पदार्थ को जानने में साधकतम है—करण है। उस साधकतम प्रमाण के द्वारा पदार्थ को जानना यही उसका कार्य है। व्यवहार में भी प्रमाण की खोज या जरूरत पदार्थ को जानने के लिये ही होती है। यह जो अपना उसका ग्रपंपरिच्छित्तिक्प कार्य है उसको प्रमाण उत्पन्न होते ही कर लेता है, उस कार्य को करने के लिये उसे स्वयं को ग्रहण करने की क्या भावस्थकता है। अर्थात् कुछ भी भावस्थकता नहीं है। प्रमाण का श्रयंपरिच्छित्ति रूप कार्य समाप्त हो जाने पर व्यक्ति को उसके जानने की इच्छा होने से भ्रमुमानों द्वारा उस प्रमाण का ग्रहण हो जाया करता है।

"तेनास्य ज्ञायमानत्वं प्रामाण्येनोपयुज्यते । विषयानुभवो ह्यत्र पूर्वस्मादेव लभ्यते ॥ ८४ ॥

तेनास्य ज्ञायमानस्वमात्मीयग्रामाण्ये ग्रहीतच्ये नोपयोग्येवेत्याह (तेनेति) । कथं तदज्ञाने तत् प्रामाण्यग्रह्णमित्याह (विषयानुभव इति) न ज्ञानसंबंधित्वेन प्रामाण्यं ग्रह्मते इति क्रानः, किन्तु विषयतथात्वं तिद्वज्ञानस्य प्रामाण्यं तिश्ववन्धनत्वात् ज्ञाने प्रमाणबुद्धिशब्दयोः । तज्ज्वाज्ञातादेव ज्ञानं त् स्वतः एव ग्रहीतमित्यनर्थकं प्रमाणान्तरमिति ।

—मोमी० पृ० ५३-५४

अर्थ — पदार्थ को जाननेवाला प्रमाण है, उसको यदि न जाना जाय तो उसमें प्रामाण्य किस प्रकार समक्षा जाय सो ऐसा कहना वेकार है, क्यों कि पदार्थ का बोध होना जरूरी है, और वह तो उसी प्रमाण से हो चुका है, हम लोग प्रमाण को स्वव्यवसायी मानते ही नहीं हैं, अतः प्रमाण को वस्तुग्रहण करने के लिये स्वग्रहण की आवस्यकता नहीं है, जान के संबंध से प्रामाण्यप्रहण होता है ऐसा हम कहते ही नहीं हैं, हम तो विषय अर्थात् पदार्थ का यथार्थ जानना प्रामाण्य है ऐसा स्वीकार करते हैं। पदार्थ का अनुभव करने में जान कारण है, उस कारण को ही तो प्रमाणशब्द से पुकारते हैं। तथा उसीमें प्रमाणनेका भान होता है। इस प्रकार कोई भी प्रमाण हो उसमें प्रमाणता लानेके लिए यन्यको जरूरत नहीं रहती है। सब प्रमाण स्वतः ही प्रमाणपत है यह सिद्ध हुगा।

### \* पूर्वपक्ष समाप्त \*





ग्रमुमेवार्थं समर्थयमानः कोवेत्यादिना प्रकरणार्थमुपसंहरति ।

को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत ॥११॥ प्रदीपवत ॥१२॥

को वा लो(लो)किकः परीक्षको वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिन्छंत्तदेव प्रमाणदेव तथा प्रत्यक्षप्रकारेण नेच्छेत् ! घ्रपि तु प्रतीति प्रमाणयित्रच्छेदेव । घत्रवेवार्ये परीक्षकेतरजनप्रसिद्धत्वात् प्रदीपं दृशान्तीकरोति ? तथैव हि प्रदीपस्य स्वप्रकाशतां प्रत्यक्षतां वा विना तत्प्रतिभासिनोर्थस्य

श्रव ज्ञान के स्वसंविदितपने को पुन: पुष्ट करने के लिये "को वा" इत्यादि सूत्र द्वारा मारिएक्यनदी स्राचार्य स्त्रयं इस ज्ञानविषयक विवाद का उपमंहार करते हैं—

को वा तत्प्रतिभासिनमर्थमध्यक्षमिच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत् ॥११॥ प्रदीपवत् ॥१२॥

ख्रार्थ — कौन ऐसा लौकिक या परीक्षक पुरुष है कि जो जान के द्वारा प्रतिभासित हुए पदार्थ को तो प्रत्यक्ष माने और उस जान को ही प्रत्यक्ष न माने, अर्थात् उसे अवश्य ही जान को प्रत्यक्ष माना चाहिये; चाहे वह सामान्यजन हो चाहे परीक्षकजन हो, कोई भी जन क्यों न हो, जब वह उस प्रभाग से प्रतिभासित हुए पदार्थ का साक्षात् होना स्वीकार करता है तो उसे स्वयं जान का भी अपने आप प्रत्यक्ष होना स्वीकार करना चाहिये। क्योंकि प्रतीति को प्रामागिक माना है जैसी प्रतीति होती है वैसी वस्तु होती है, ऐसा जो मानता है वह ज्ञान में अपने आप प्रतिकात होती है वैसी वस्तु होती है, ऐसा जो मानता है वह ज्ञान में अपने आप प्रत्यक्षता होती है ऐसा मानेगा हो। इसी विषय का समर्थन करने के लिये परीक्षक और सामान्य पुरुषों में प्रसिद्ध ऐसे वीपक का उदाहरण दिया जाता है, जैसे वीपक में स्व की प्रकाशकता या प्रत्यक्षता विना उसके द्वारा प्रकाशित किये गये पदार्थों में प्रकाशकता या प्रत्यक्षता विना उसके द्वारा प्रकाशित किये गये पदार्थों में प्रकाशकता या प्रत्यक्षता विना उसके द्वारा प्रकाशित किये गये पदार्थों में प्रकाशकता एवं प्रत्यक्षता सिद्ध नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार प्रमाण में भी प्रत्यक्षता

प्रकाशकता प्रत्यक्षता वा नोपपथते । तथा प्रमाणस्यापि प्रत्यक्षतामन्तरेणा तत्प्रतिभाविनोधंस्य प्रत्य-क्षता न स्यादित्युक्तः प्राक् प्रबन्धेनत्युपरम्यते । तदेव सकलप्रमाण्ड्यक्तिव्यापि साकत्येनाप्रमाण्-व्यक्तिभयो व्यावृक्तं प्रमाणप्रसिद्धं स्वापूर्वार्थव्यवसायात्मकं ज्ञान प्रमाणक्षताम् ।

ननूक्तलक्षराप्रमाग्गस्य प्रामाण्य स्वतः परतो ना स्यादित्याशङ्कथ प्रतिविधत्ते ।

तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्च ॥ १३ ॥

तस्य स्वापूर्वार्थेत्यादिलक्षण्लक्षितप्रमाणस्य प्रामाण्यमुत्पत्तौ परत एव । ज्ञशौ स्वकार्ये च स्वतः

हुए विना उसके द्वारा प्रतीत हुए पदार्थ में भी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती, इस विषय पर बहुत प्रधिक विवेचन पहिले कर प्राये हैं सो अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार श्री माणिक्यनंदी प्राचार्य के द्वारा प्रतिपादित प्रथम क्लोक के धन-तर ही कहा गया प्रमाण का "स्वापूर्वीयं व्यवसायात्मकं जानं प्रमाण" यह लक्षण भीर उस लक्षण संम्वंधी विशेषणों का सार्थक विवेचन, करने वाले ११ सूत्रों की श्री प्रभावन्द्राचार्य ने बहुत ही विशद व्याख्या की है, इस विशद विस्तृत व्याख्या से यह अच्छी तरह सिद्ध किया जा चुका है कि प्रमाण का यह जैनाचार्यद्वारा प्रतिपादित लक्षण प्रमाण के संपूर्ण भेदों में मुबटित होता है, कोई भी प्रमाण चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो उन सब में यह लक्षण व्यापक है, अतः प्रक्याप्ति नामक दोष— (लक्षण दोष)—इसमें नहीं है। जितने जगत में प्रप्रमाणभूत ज्ञान हैं उनमें या कित्यत स्वित्वर्ष, कारक्षनक्ष्य प्रवाद ग्रप्तमाणों में यह लक्षण नहीं पाया जाता है, अतः प्रतिव्याप्ति द्वाण से भी यह लक्षण दूर है, ग्रतः यह प्रमाणका लक्षण सर्वेमान्य निर्वापन लक्षण सिद्ध होता है। है।

शंका – ठीक है – श्रापने स्वपर को जाननेवाले ज्ञान को प्रमाण माना है, यह तो समक्त में श्रागया, अब श्राप यह बतावें उस लक्षरणप्रसिद्ध प्रमाण में प्रमारणता स्वतः होती है कि पर से होती है? ऐसी श्राशंका के समाधानार्थ श्रव्रिम सूत्र कहा जाता है –

#### "तत्प्रामाण्यं स्वतः परतश्च" ॥ १३ ॥

स्त्रार्थ — स्वपर व्यवसायों जो प्रमाण है उसमें प्रमाणता कहीं पर स्वतः होती है और कहीं पर परसे भी होती है। प्रमाण में प्रमाणता की उत्पत्ति तो पर से ही होती है। भौर उसमें प्रमाणता को जाननेरूप जो ज्ञप्ति है तथा उसकी जो स्व- परतश्च ग्रभ्यासानभ्यासापेक्षया ।

ये तु सकलप्रमाणानां स्वतः प्रामाण्यं मन्यन्ते तेऽत्र प्रशुव्धाः -िकमुत्पत्ती, ज्ञानी, स्वकार्यं वा स्वतः सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यं प्राप्यंते प्रकारान्तरासम्भवात् ? यद्युत्पत्ती, तत्रापि 'स्वतः प्रामाण्य-मुत्पद्यते' इति कोर्यः ? कि कारणमन्तरेणोत्पयते, स्वसामग्रीतो वा, विज्ञानमात्रसामग्रीतो वा गत्यन्तरामावात् । प्रयमपत्री-देशकालियमेन प्रतिनियतप्रमाणाकारत्या प्रामाण्यप्रवृत्तिविरोवः कार्यरूप प्रवृत्ति है-अर्थपरिष्टिलित है वह तो अभ्यासदशा में स्वतः और प्रनभ्यासदशा में पर से आया करती है ।

मीमांसक का एकभेद जो भाद्र है वह संपूर्ण प्रमाणों में प्रमाणता स्वतः ही मानता है। उनसे हम जैन पूछते हैं कि उत्पत्ति की अपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है ग्रथवा जाननेरूप ज्ञप्ति की श्रपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है या प्रमाण की जो स्वकार्य में (ग्रर्थपरिच्छित्त में) प्रवृत्ति होती है, उसकी अपेक्षा स्वतः प्रमाणता होती है, इन तीनों प्रकारों को छोडकर और कोई स्वतः प्रामाण्य का साधक निमित्त नहीं हो सकता है। यदि उत्पत्ति की श्रपेक्षा स्वतः प्रामाण्य माना जाय तो उसमे भी यह शंका होती है कि "प्रामाण्य स्वतः होता है" सो इसका क्या ग्रर्थ है ? क्या वह कारण के विना उत्पन्न होता है यह अर्थ है ? या वह अपनी सामग्री से उत्पन्न होता है ? या कि विज्ञानमात्र सामग्री से उत्पन्न होता है यह अर्थ है ? इन तीन प्रकारों को छोड़-कर भ्रन्य भीर कोई 'स्वतः प्रामाण्य उत्पन्न होता है" इस वाक्य का अर्थ नहीं निकलता है। प्रथमपक्ष के श्रनुसार कारण के विना ही प्रमाण में प्रमाणता उत्पन्न होती है यही प्रामाण्य का "स्वतः प्रामाण्य उत्पन्न होना कहलाता है" ऐसा कहो तो देश ग्रीर काल के नियम से प्रतिनियतप्रमाराभूत ग्राधार से प्रामाण्य की जो प्रवित्त होती है वह विरुद्ध होगी, क्योंकि जो स्वतः ही उत्पन्न होता है उसका कोई निश्चित आधार नहीं रहता है, यदि रहता है तब तो वह आधार के विना-अर्थात कारण के बिना उत्पन्न हुआ है ऐसा कह ही नहीं सकते. मतलब-यदि प्रामाण्य विना कारण के यों ही उत्पन्न होता है तो उस प्रामाण्य के सम्बन्ध में यह इसी स्थान के प्रमाण का या इसी समय के प्रमाण का यह प्रामाण्य है ऐसा कह नहीं सकते हैं-दूसरा पक्ष - यदि ग्रपनी सामग्री से उत्पन्न होने को स्वतः प्रामाण्य कहते हो-तब तो इस पक्ष में सिद्धसाध्यता है-(सिद्ध को ही पून: सिद्ध करना है) क्योंकि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं उन सबकी उत्पत्ति ग्रपनी ग्रपनी सामग्री से ही हुआ करती है, स्वतो जायमानस्येवंरूपत्वात्, भ्रन्यथा तदयोगात् । द्वितीयपक्षै तु सिद्धसाध्यता, स्वसामभ्रीतः सकत-भावानामुत्यस्यभ्युपगमात् । तृतीयपक्षोप्यविचारितरमणीयः; विशिष्टकार्यस्याविशिष्टकाररणप्रभव-त्वायोगात् । तथा हि–प्रामाण्यं विशिष्टकाररणप्रभवं विशिष्टकार्यत्वादप्रामाण्यवत् । यथैव ह्याप्रामाण्य-लक्षरां विशिष्टं कार्यं काचकामलादिदोषलक्षण्यविशिष्टेभ्यभ्रक्षुरादिभ्यो जायते तथा प्रामाण्यमपि गुणविशेषण्यविशिष्टेभ्यो विशेषाभावात् ।

ज्ञप्रावय्यनभ्यासद्दशायां न प्रामाण्य स्वतोऽवतिष्रते; सन्देहविषयंयाकान्तत्वासद्भदेव।

ऐसा सभी मानते हैं, तीसरापक्ष — विज्ञानमात्र की सामग्री से (प्रयांत प्रमाण की जो उत्पादक सामग्री — इन्द्रियादिक हैं उसी सामग्री से) प्रमाण में प्रामाण्य उत्पन्न होता है, ऐसा माना जाय तो भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि प्रमाण से विश्विष्ट कार्य जो प्रामाण्य है उसका कारण श्रविशिष्ट मानना— (ज्ञान के कारण जैसा ही मानना) ध्रयुक्त है, धर्यांत् प्रमाण श्रीर प्रामाण्य भिन्न २ कार्य हैं, ध्रतः उनका कारण्कलाप भी विशिष्ट—पृथक् होना चाहिये। ध्रव यही बताया जाता है—प्रामाण्य विशिष्ट कारण से उत्पन्न होता है (पक्ष), क्योंकि वह विशिष्ट कार्यस्व है (हेतु), जैसा कि ग्राप भाट के मत में प्रप्रमाण्य को विशिष्ट कार्य होने से विशिष्टकारण्जन्य माना गया है, प्रतः आप अप्रामाण्य को विशिष्ट कार्य होने से विशिष्टकारण्जन्य माना गया है, प्रतः आप अप्रमाण्य को विशिष्ट कार्य होने से विशिष्ट कारणों से उत्पन्न होता है एसा मानना चाहिये। प्रामाण्य भीर प्रप्रमाण्य इन दोनों में भी विशिष्ट कार्यपना समान है, कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार प्रमाण्य की उत्पन्त स्वतः होती है, ऐसा जो प्रथम पक्ष रखा गया है उसका निरसन हो जाती है।

श्रव अप्ति के पक्ष में धर्यात् प्रमाण में प्रामाण्य स्वतः जान लिया जाता है सो इस द्वितीय पक्ष में क्या दूषण् है वह बताया जाता है-अप्ति की अपेक्षा प्रामाण्य स्वतः है ऐसा सर्वथा नहीं कह सकते, क्योंकि श्रनभ्यासदशा में श्रपरिचित ग्राम तालाव ग्रादि के ज्ञान में स्वतः प्रमाण्ता नहीं हुश्चा करती है, उस श्रवस्था में तो संशय, विपर्यय आदि दोषों से प्रमाण् भरा रहता है, सो उस समय प्रमाण में स्वतः प्रमाण्ता की अप्ति कसे हो सकती है श्रयात् नहीं हो सकती।

भावार्थ — जिस वस्तु को पहिलीबार ज्ञान प्रहरण करता है, या जिससे हम परिचित नहीं हैं वह प्रमारण की [या हमारी] प्रवभ्यासवद्या कहलाती है, ऐसे जन- भ्रभ्यासदशायां तूमयमपि स्वतः । नापि प्रवृत्तिलक्षणे स्वकार्ये तत्स्वतोऽवितिष्ठते, स्वग्रहरासायेक्षत्वाद-प्रामाण्यवदेव । तद्धि ज्ञातं सन्निवृत्तिलक्षरास्वकार्यकारि नान्यवा ।

ननु गुराबिशेवराविशिध्टेभ्यः इत्यु(स्ययु)क्तम्; तैषां प्रमारातीऽनुपत्तम्भेनासस्वात् । न खलु प्रत्यक्षं ताम्प्रत्येत् समर्थम्; ग्रतीन्द्रियेन्द्रियाप्रतिपत्तौ तद्गुराानां प्रतीतिविरोधात् । नाप्यनुमानम्;

भ्यस्त विषय में प्रामाण्य स्वतः नहीं भ्राता, जैसे-स्वर संबंधी ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति स्वर सनते ही बता देगा कि यह किस प्रांगी का शब्द है। उस समय उस प्रांगी को भ्रन्य किसी को पूछना आदिरूप सहारा नहीं लेना पड़ता है, श्रीर उसका वह ज्ञान प्रामासिक कहलाता है, किन्तू उस स्वरविषयक ज्ञान से जो व्यक्ति शून्य होता है उस पूरुष को स्वर सुनकर पूछना पड़ता है कि यह ग्रावाज किसकी है, इत्यादि । ग्रतः धनभ्यास दशा में प्रामाण्य की ज्ञष्ति स्वतः नहीं होती, यह सिद्ध हो जाता है। अभ्यास दशा में तो प्रामाण्य भीर भ्रप्रामाण्य दोनों ही ज्ञप्ति की भ्रपेक्षा स्वत होते हैं, यहां तक प्रभ्यास ग्रनभ्यासदशा संबंधी ज्ञप्ति की ग्रपेक्षा लेकर प्रामाण्य स्वतः ग्रीर परतः होता है इस पर विचार किया। अब तीसराजो स्वकार्यका पक्ष है उस पर जब विचार करते है तो प्रमाण का प्रवृत्तिरूप जो कार्य है वह भी स्वतः नहीं होता है। क्योंकि उसमें भी अपने ग्रापके ग्रहण की अपेक्षा हुग्रा करती है कि यह चांदी का ज्ञान जो मुक्ते हम्रा है वह ठीक है या नहीं ? मतलब-जिस प्रकार भाट्ट अप्रामाण्य के विषय में मानते हैं कि अप्रामाण्य स्वतः नहीं आता-क्योंकि उसमे पर से निर्णय होता है कि यह ज्ञान काचकामलादि सदोष नेत्रजन्य है ग्रतः सदोष है इत्यादि, उसी प्रकार प्रामाण्य में मानना होगा अर्थात् यह ज्ञान निर्मलता गुरा युक्त नेत्र जन्य है अत: सत्य है। म्रप्रामाण्य जब ज्ञात रहेगा-तभी तो वह श्रपना कार्य जो वस्तू से हटाना है, निवृत्ति कराना है उसे करेगा, अर्थात् यह प्रतीति ग्रसत्य है इत्यादिरूप से जब जाना जावेगा तभी तो जाननेवाला व्यक्ति उस पदार्थ से हटेगा। ग्रन्थया नहीं हटेगा। वैसे ही प्रामाण्य जब ज्ञात रहेगा तभी उस प्रमाण के विषयभूत वस्तु में प्रामाण्य का प्रवृत्ति-रूप स्वकार्य होगा. अन्यथा नहीं।

मीमांसकभाट्ट — जैन ने घ्रभी जो कहा है कि गुर्गाविशेषण से विशिष्ट जो नेत्र घादि कारण होते हैं उनसे प्रमाण में प्रामाण्य घाता है इत्यादि —सो यह उनका कथन अयुक्त है, क्योंकि प्रमाणसे गुणों की उपलब्धि नहीं होती है। देखिये —प्रत्यक्षप्रमाण तो गुर्गों को जान नहीं सकता, क्योंकि गुर्गा घतीन्द्रिय हैं। प्रत्यक्षप्रमाण घ्रतीन्द्रियवस्तु तस्य प्रतिवन्त्रवलेनोत्परयभ्युपगमात् । प्रतिवन्त्रश्च निद्वयगुर्णः सह लिङ्गस्य प्रत्यक्षेणः पृक्क्षेत, प्रतु-मानेन वा । न तावत्त्रत्यक्षेणः, गुणाप्रहणे तत्कान्वन्त्रप्रहणाविरोवात् । नाप्यनुमानेन, प्रस्यापि पृह्वीत-सम्बन्धतिङ्गप्रप्रवन्तात् । तत्राप्यनुमानान्तरेणः सम्बन्धप्रहणेऽनवस्था । प्रयमानुमानेनान्योग्याश्रयः । प्रप्रतिपक्षसम्बन्धप्रभवं चानुमान न प्रमाणमतिप्रसङ्गात् ।

को प्रहण नहीं करता इसलिये वह अतीन्द्रिय गुणों को जान नहीं सकता। प्रमुमान प्रमाण से भी गुणों का प्रहण होना किठन है, क्योंकि प्रमुमान के लिये तो अविनाभावी लिङ्ग चाहिये, तभी अनुमान प्रवृत्त हो सकता है। इन्द्रियों के गुणों के साथ प्रामाण्यरूप हेतु का अविनाभाव है, यह किसके द्वारा प्रहण किया जायगा? अनुमान द्वारा या प्रत्यक्ष द्वारा? यदि कहो कि प्रत्यक्ष के द्वारा प्रहण होता है सो उसके द्वारा प्रविनाभाव का प्रहण होना अववय है, क्योंकि जब गुणों का ही प्रत्यक्ष के द्वारा प्रहण नहीं होता है तब गुणों का प्रीप्त प्रामाण्य का अविनाभावी संबंध है यह प्रहण किसे हो सकता है, अर्थाव नहीं हो सकता। गुणों का प्रामाण्य के साथ जो प्रविनाभाव है उसे अनुमान के द्वारा जान लिया जायगा, ऐसा कहा जाय तो वह में घीन नहीं, क्योंकि यह प्रनुमान में प्रविनाभावी हेतु को प्रहण होनेप्र हो प्रवृत्त होता है, अब यदि इस दूसरे प्रनुमान के प्रविनाभावी हेतु को जाननेके लिये प्रनुमानन होता है, अब यादा होता तो अनवस्था स्पष्टरूप दिलायी देती है।

प्रथम अनुमान द्वारा ही द्वितीय अनुमान [प्रथम अनुमान इन्द्रिय गुण और प्रामाण्यके अविनाभावका प्राहक है और द्वितीय अनुमान उस प्रथम अनुमानका जो हेतु है उसके साध्याविनाभावित्वका ग्राहक है] के हेतुका अविनाभाव जाना जाता है ऐसा कहा जाय तो इस कथनमें ग्रन्थोन्याश्रय दोष ग्राता है।

यदि—इस धन्योन्याश्रयदोष को हटाने के लिये कहा जाय कि विना घविना-भाव संबंधवाला अनुमान ही इन दोनों के संबंधको ग्रहण कर लेगा—सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि घविनाभाव संबंध रहित अनुमान वास्तविक रूप से प्रमाणभूत नहीं माना जाता है। यदि वह अनुमान भी वास्तविक रूप से प्रमाणभूत माना जावे तो हर कोई भी यद्वा तद्वा धनुमान प्रमाणभूत मानना पड़ेगा इस तरह "गर्भस्थो मैत्रीतनयः स्थामः तत्पुत्रत्वात्" गर्भ में स्थित मैत्री का पुत्र काला होगा, क्योंकि वह मैत्री का पुत्र है, जैसे उसके और पुत्र काले हैं, इत्यादि भूठे अनुमान भी वास्तविक किन्तः, स्वभावहेतोः, कार्यात्, अनुपतन्त्र्येवां तस्प्रभवेत्? न तावस्त्वभावात्, तस्य प्रत्यक्ष-गृहीतेवं व्यवहारमात्रप्रवर्तनफलस्वाद्वृक्षादो शिश्यपास्त्रादिवत् । न चात्यक्षाऽक्षाध्रितगुर्णालङ्गसम्बन्धः प्रत्यक्षतः प्रतिपक्षः । कार्यहेतोश्र सिद्धं कार्यकारस्यभावे कारस्प्रप्रतिपत्तिहेतुस्वम्, तस्सिद्धिश्राष्ट्यका-गुप्तन्मप्रमास्त्रत्याया । न वेन्द्रियगुर्णाक्षितसम्बन्ध्याहकत्वेनाभ्यक्षप्रवृत्ति , येन नत्कार्यस्वेन कस्यचित्तिलङ्गस्याय्यव्यक्षतः प्रतिपत्तिः स्यात् । अनुपत्तन्त्रेस्त्वेवविषे विषये प्रवृत्तिरेव न सम्भवस्य-भावमात्रवायकस्त्रेनास्याः व्यागारोपन्यात् ।

बन जावेंगे।क्योंकि हेतुका अपने साध्य के साथ अविनाभाव होना जरूरी नहीं रहाहै।

अच्छा आप जैन यह बताइये कि इन्द्रियगुर्गों को सिद्ध करनेवाला अनुमान स्वभावहेतु से प्रवृत्त होता है कि कार्य हेतु से प्रवृत्त होता है या कि अनुपलव्धिरूप हेत से प्रवृत्त होता है ? यदि कहा जाय कि स्वभावहेतू से उत्पन्न हम्रा मनुमान गुरगों को सिद्ध करता है सो ऐसा कहना ठीक नही-क्योंकि स्वभाव हेतू वाला अनुमान प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहरा किये गये पदार्थ में व्यवहार कराता है, यही इस अनुमान का काम है, जैसे कि जब वृक्षत्वको शिश्वपहित से सिद्ध किया जाता है- ''वृक्षोऽयं शिश-पात्वातु" यह बक्ष है क्योंकि शिशपा है इत्यादि । तब यह स्वभाव हेतू वाला अनुमान कहलाता है। ऐसे स्वभावहेत वाले अनुमान से गूराों की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि इन्द्रियों के आश्रय में रहनेवाले जो अतीन्द्रिय गूण हैं उन्हें आप प्रामाण्य का हेतू मान रहे हैं. सो इन्द्रिय गुरा और प्रामाण्य का जो संबंध है वह प्रत्यक्षगम्य तो है नही, अतः स्वभाव हेत् वाला प्रनुमान गुणों का साधक है ऐसा कहना बनता नहीं है। यदि कहा जाय कि कार्य हेतु से गुणों का सद्भाव सिंह होता है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि सभी तक उनमें कार्यकारण भाव सिद्ध नहीं हुआ है, जब वह सिद्ध हो तब कार्य से कारणों की प्रतिपत्ति होना बने । कार्यकारणभाव की प्रतिपत्ति तो प्रत्यक्ष प्रमाण से या धनुपलब्धि हेतुवाले धनुमान से हो सकती है, किन्तु यहां जो इन्द्रियगुणों के आश्रय में रहनेवाला प्रामाण्य है उनके संबंध को मर्थात् इन्द्रियों के गुरा (नेत्र-निर्मलतादि) कारण हैं और उनका कार्य प्रामाण्य है इस प्रकार के संबंध को प्रत्यक्ष प्रमाण तो ग्रहण कर नहीं सकता है, जिससे कि कार्यत्व से किसी हेतु की प्रतिपत्ति प्रत्यक्ष से करली जावे, मतलब यह प्रामाण्यरूप कार्य प्रत्यक्ष हो रहा है अतः इन्द्रियों में अवश्य ही गुरा है इत्यादि कार्यानुमान तब बने जब इनका अविनाभाव संबंध न चात्र लिक्कमस्ति । यथार्थोपलिब्दरस्तीस्यप्यसङ्गतम्; यतो यथार्थस्याययार्थस्ये तिहाय यदि कार्यस्योजकव्यास्यस्य स्वरूपं तिम्रित भवेसदा यथार्थस्वलक्षणः कार्यविशेषः पूर्वस्मास्कारण्यकः वापादिकप्यमानो गुणास्यं स्वोत्पत्ती कारणान्तरं परिकत्पयत्ति । यदा तु यथार्थवापलिब्दः स्वयो (स्वो)त्यादककारणकानपानुमापिका तदा कथ तद्व्यतिरिक्तगुणसद्भावः? प्रयथार्थस्य तूपलब्धेविशेषः पूर्वस्मास्कारणसमूहादनुत्वस्यानः स्वोत्पत्ती सामभ्यन्तर परिकत्यतिति परतोऽप्रामाध्य तस्योत्पत्ती दोषापेक्षस्वात ।

प्रत्यक्ष से जान लिया होता, इसलिये यहां पर गुण धौर प्रामाण्य का कार्यकारणभाव प्रत्यक्षगम्य नहीं है यह निश्चित हुआ। अनुपलिख हेतु से गुण धौर प्रामाण्य का कारणकार्यभाव जानना भी शक्य नहीं है, क्योंकि अनुपलिख तो मात्र अभाव को सिद्ध करती है। इस तरह के विषय में तो अनुपलिख की गति ही नहीं है। यहां पर घट नहीं है क्योंकि उसकी अनुपलिख है इत्यादिरूप से अनुपलिख को प्रवृत्ति होती है, इसका इसके साथ कारणपना या कार्यपना है ऐसा सिद्ध करना अनुपलिख के वश की बात नहीं है।

जैन "इिन्द्रयोके गुणों से प्रामाण्य होता है, [प्रमाण में प्रामाण्य प्राता है] ऐसा मानते हैं किन्तु इिन्द्रयगत गुणों को बतलाने वाला कोई हेतु दिखाई नहीं देता है। कोई शका करे कि जैसी की तैसी पदार्थों की उपलब्धि होना ही गुणों को सिद्ध करने वाला हेतु है? सो ऐसी बात भी नहीं है, क्यों कि ययार्थं रूप कार्यं क्येर अयार्थं रूप कार्यं इन दोनों प्रकारके कार्यों को छोड़कर अन्य तीसरा उपलब्धि नामका कार्यं सामान्य का स्वरूप निष्यत होवे तो यथार्थं जाननारूप जो कार्यं विशेष है वह पहिले कहे गये कारणकलाप (विज्ञानमात्र की इन्द्रियरूप सामग्री) से पैदा नहीं होता है इसिलिये वह धपनी उत्पत्ति में अन्यगुण नामक कारणान्तर की अपेक्षा रखता है इसिलिये वह धपनी उत्पत्ति में अन्यगुण नामक कारणान्तर की अपेक्षा रखता है इत्यादि बात सिद्ध होवे, किन्तु हमें इन्द्रियादि से यथार्थं प्रपान कर रही है तो फिर उस कारणासमूह का ही अनुमान करा रही है तो फिर उस कारणासमूह से पृथक् गुणों का सद्भाव क्यों माने? इन्द्रिय से यथार्थं प्रपार्थ का महण हो जाता है धतः वह इन्द्रियों को हो अपना कारण बतावेगा, उन्हें छोड़ कर अन्य को कारण कैसे बतायेगा? इस तरह पदार्थं का यथार्थं यहण्डप कार्य तो प्रपन्त सामान्यकारण को बताता है यह निश्चत हो जाता है। प्रव प्रयथार्थं रूप से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि प्रयथार्थं रूप से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि प्रयथार्थं रूप से पदार्थं की उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि प्रयथार्थं रूप से पदार्थं का उपलब्धि होनारूप जो कार्य है उस पर विचार करना है, यदि प्रयथार्थं रूपसे सिवार्थं करना है, यदि प्रयथार्थं रूपसे पदार्थं करना है, यदि प्रयथार्थं रूपसे सिवार्थं करना है, यदि प्रयथार्थं रूपसे पदार्थं करना है, यदि प्रयथार्थं रूपसे पदार्थं करना है, यदि प्रयथार्थं रूपसे परार्थं करना है, यदि परार्थं करना है, यदि परार्थं करना है, यदि परार्थं करना है, यदि परार्थं करना है,

न चेन्द्रिये नैसंस्थादिरेव गुराः; नैसंत्यं हि तत्स्वरूपम्, न तु स्वरूपाधिको गुराः तथा व्यवदे-सस्तु दोषाभावनिबन्धनः। तथाहि-कामलादिदोषासस्वान्निमंत्रियं तत्सस्वे सदोषम्। मनयोपि निद्राधभावः स्वरूपं तत्सद्भावस्तु दोषः। विषयस्यापि निम्नालन्वादिस्वरूपं चलत्वादिस्तु दोषः। प्रमात्तरपि सृषाद्यभावः स्वरूपं तत्सद्भावस्तु दोषः।

न चैतद्वक्तव्यम्-'विज्ञानजनकानां स्वरूपमयथार्थोपलब्ध्या समिधगतम् यथार्थत्वं तु पूर्वस्मा-

की उपलब्धि होती है तो वह पूर्वकथित जो इन्द्रियरूप कारणकलाप है उससे नहीं होती है, उसके लिये तो अन्य ही कारणकलाप चाहिये, इस प्रकार अप्रामाण्य तो परापेक्ष है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति में दोषों की अपेक्षा होती है। दूसरी एक बात यह है कि इन्द्रियमें जो निर्मलयना है वह तो उसका स्वरूप है, स्वरूप से श्रधिक कोई न्यारा गुण नहीं है, इन्द्रिय के स्वरूप को जो कोई "गूरा" ऐसा नाम कहकर पुकारते भी हैं सो ऐसा कहने में निमित्त कारएक दोषों का अभाव है, ग्रर्थात जब इन्द्रियों में दोषों का ग्रभाव हो जाता है तब लोग कह देते हैं कि इस इन्द्रिय में निर्मलतारूप गुण है इत्यादि । इसी बात को सिद्ध करके प्रकट किया जाता है-जब नेत्र में पीलिया-कामला आदि रोग या काच बिन्दु आदि दोष नहीं होते हैं-तब नेत्र इन्द्रिय निर्मल है ऐसा कहते हैं, तथा-जब ये कामलादि दोष मौजूद रहते हैं तब उस इन्द्रिय को सदोष कहते हैं, जैसा चक्षु इन्द्रिय में घटित किया वैसा ही मन में भी घटित कर सकते हैं। देखो-मन का स्वरूप है-निद्रा आलस्य भ्रादि का होना, भ्रीर इससे विपरीत उन निद्रा म्रादि का होना वह दोष है, उसके सद्भाव में मन सदोष कहलावेगा, और इसी तरह प्रमेय का निश्चल रहना, निकटवर्ती रहना इत्यादि तो स्वरूप है और इससे उल्टा म्रस्थिर होना, दूर रहना इत्यादि दोष है। तथा-जाननेवाला जो व्यक्ति है उसका अपना स्वरूप तो क्षधा आदि का न होना, शोक आदि का न होना है, और इन पीडा म्रादि का सद्भाव दोष है। इस प्रकार इन्द्रिय, विषय, मन और प्रमाता इनका अपने अपने स्वरूप में रहना स्वरूप है, भीर इनसे विपरीत होना-रहना वह दोष है और वे दोष ही अप्रामाण्य का कारण हुआ करते हैं, यह बात सिद्ध हुई। कोई इस तरह से कहें कि विज्ञान को उत्पन्न करनेवाली जो इन्द्रियां हैं उनका स्वरूप तो प्रयथार्थरूप से हई पदार्थ की उपलब्धि से जान लिया जाता है और पदार्थ की वास्तविक उपलब्धि तो पूर्व कथित इन्द्रियरूप कारण से उत्पन्न नहीं होकर अन्य गुण नामक सामग्री से होती है ? [अर्थात् पदार्थं का असत्यग्रहण इन्द्रिय के स्वरूप से होता है भीर सत्यग्रहण

स्काररणकलापादनुत्पद्यमानं गुर्गाख्यं सामध्यन्तरं परिकल्पयति' इति ; यतोऽत्र लोकः प्रमार्गाम् । न चात्र मिथ्याज्ञान।स्काररणस्वरूपमात्रमेवानुमिनोति किन्तु सम्यस्जानात् ।

किञ्च, अर्थतयाभावप्रकाशनरूपं प्रामाण्यम्, तस्य चक्षुरादिसामग्रीतो विज्ञानोत्पत्तावय्यनु-रपत्युपगमे विज्ञानस्य स्वरूप वक्तथ्यम् । न च तद्रूपव्यतिरैकेण् तस्य स्वरूपं पश्यामो येन तद्रुत्पत्ताव-य्यनुत्पन्नमुत्तरकाल तत्रैजोरपत्तिमदम्युपगम्यते प्रामाण्यं भित्ताविव चित्रम् । विज्ञानोत्पत्तावय्यनुत्पत्तौ व्यतिरिक्तसामग्रीतश्चोत्पत्यम्युपगमे विरुद्धधर्माश्यासारकारणभेदाच तथोर्भेदः स्यात् ।

इन्द्रिय के गुण से होता है] सो इस प्रकार की विपरीत कल्पना ठीक नहीं है, क्योंकि इस विषय में तो लोक ही प्रमाण है, लोक में जैसी मान्यता है वही प्रमाणिक बात हैं ] लोक में ऐसा नहीं मानते हैं कि मिध्याज्ञान से चक्षु ग्रादि इन्द्रियों का स्वरूप ही अनुमानित किया जाता है अर्थान्-मिध्याज्ञान इन्द्रियों के स्वरूप से होता है ऐसा कोई नहीं मानता है, सब ही लोक इन्द्रियों के स्वरूप से सम्यग्ज्ञान होना मानते हैं। सम्यग्ज्ञानरूप कार्य से इन्द्रिय-स्वरूप का अनुमान लगाते हैं कि यह सम्यग्ज्ञान जो हुआ है वह इन्द्रिय-स्वरूप की वजह से हुआ है इत्यादि, अतः इन्द्रिय का स्वरूप अयथायंउपलब्धि का कारण है ऐसा जैन का कहना गलत ठहरता है।

इस बात पर विचार करे कि प्रामाण्य तो पदार्थ का जैसा स्वरूप है वैसा ही उसका प्रकाशन करनेरूप होता है ध्रयीत् प्रमाएा का कार्य पदार्थ को यथार्थरूप से प्रतिभासित कराना है, यही तो प्रमाएा का प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य है, यदि ऐसा प्रामाण्य चक्षु ग्रादि इन्द्रिय सामग्री से विज्ञान के उत्पन्न होने पर भी उत्पन्न नहीं होता है तो इसके ग्रातिरक्त विज्ञान का और क्या स्वरूप है वह तो ग्राप जैनों को बताना चाहिये? क्यों कि इसके ग्रातिरक्त उसका कोई स्वरूप हमारी प्रतीति में ग्राता नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रामाण्य ही उस विज्ञान या प्रमाएा का स्वरूप है, उससे ग्रातिरक्त ग्रौर कोई प्रामाण्य हमें प्रतीत नहीं होता कि जिससे वह प्रमाण के पैदा होने पर भी उत्पन्न नहीं हो; ग्रौर उत्तरकालमें उसी में वह भित्ति पर चित्र की तरह पैदा हो।

भावार्थ — प्रमाण प्रपनी कारणसामग्रीरूप इन्द्रियादि से उत्पन्न होता है भीर पोछे से उन इन्द्रियों के गुणादिरूप कारणों से उसमें प्रमाणता आती है जैसा कि दीवाल के बन जाने पर उसमें चित्र बनाया जाता है सो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि किञ्च, ब्रधंतवास्वपरिच्छेदरूपा कक्तिः प्रामाण्यम्, कक्तयदच भावानां सत(स्वत) एवोत्पद्यन्ते मोत्पादककारएपाधीनाः । तदुक्तम् —

> "स्वतः सर्वप्रमाराानां प्रामाण्यमिति गम्यताम् । न हि स्वतोऽसतौ शक्तिः कर्तुं मन्येन पार्यते ॥"

> > [मी० व्लो॰ सू॰ २ व्लो० ४७]

न चैतत्सत्कार्यदर्शनसमाश्रयस्थारिमधीयते; किन्तुयः कार्यगतो धर्मः कारणे समस्ति स कार्यवस्ति एवोदयमासादयति यथा मृत्पिण्डे विद्यमाना रूपादयो घटेपि मृत्पिण्डादुपजायमाने मृत्पिण्ड-

यदि ज्ञानकी उत्पत्ति के ध्रनंतर प्रमाणता घाती है और ज्ञान के उत्पादक कारणों से उसमें प्रामाण्य नहीं आता है ग्रन्य कारण से घाता है, ऐसा कहा जाय तो यह कहना दिवाल के बननेके बाद उस पर चित्र बनाया जाता है उसके समान होगा अर्थात् दोनों का समय और कारए। पृथक् पृथक् सिद्ध होगा।

तथा प्रमाण की उत्पत्ति होने पर भी प्रमाखाता उत्पन्न नहीं होती है भीर प्रमाण के कारणकलाप के अतिरिक्त कारण के द्वारा वह पैदा होती है इस प्रकार स्वीकार किया जाय तो ज्ञानरूप प्रमाण और प्रामाण्य में विरुद्ध दो धर्म-उत्पन्नत्व और अनुत्पन्नत्व पैदा हो जाने से एवं प्रमाण और प्रामाण्य के कारणों में भेद हो जाने से प्रमाण और प्रामाण्य भे कारणों में भेद हो जाने से प्रमाण और प्रामाण्य में महान् भेद पड़ेगा ? [जो किसी भी वादी प्रतिवादी को इष्ट नहीं है]।

जैन को एक बात धीर यह समक्रानी है कि ज्ञान में पदार्थ को जैसा का तेसा जाननेरूप जो सामध्ये है वही प्रामाण्य है सो ऐसी जो शक्तियां पदार्थों में हुमा करती हैं वस्तः ही हुआ करती हैं, उनके लिये अन्य उत्पादक कारण की जरूरत नहीं होती है, कहा भी है—बिक्व में जितने भी प्रमाण हैं उनमें प्रामाण्य स्वतः ही रहता है ऐसा बिलकुल निश्चय करना चाहिये, क्यों कि जिनमें स्वतः वैसी शक्ति हो होतो अन्य कारण से भी उसमें वह शक्ति भ्रा नहीं सकती, ऐसा नियम है, इस मीमांसा-स्लोकवार्तिक के ब्लोक से ही निश्चय होता है कि प्रमाण में प्रामाण्यभूत शक्ति स्वतः है। यदि कोई ऐसी धाशंका करे कि इस तरह मानने में तो सांस्य के सत्कार्यंशव का प्रसंग आता है? सो इस तरह की शंका करना भी ठीक नहीं है, इस विषय को हम अच्छी तरह से उदाहरण पूर्वंक समक्राते हैं, सुनिये! कार्यं में जो स्वभाव रहता है

रूपाविद्वारेणोपजायन्ते । ये तु कार्यभर्माः कारणेव्यविद्यमाना न ते ततः कार्यवत् जायन्ते किन्तु स्वत एव, यथा तस्यैयोदकाहुरणावक्तिः। एवं विज्ञानेप्ययंतवात्वपरिच्छेदशक्तिरवछुराविष्यविद्यमाना तेभ्यो नोदयमासादयति किन्तु स्वत एवाविभवति । उक्तः च —

> "ग्रात्मलामे हि भावानां कारणापेक्षिता भवेत् । लब्बात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु॥" [मी• व्लो० सू० २ व्लो० ४८ ]

यथा-मृत्पिण्डदण्डचकादि घटो जन्मन्यपेक्षते । उदकाहरणे त्वस्य तदपेक्षा न विद्यते''।। [

वह उसमें अपने कारण से ग्राता है कार्य जैसे ही कारए। से उत्पन्न हुगा कि साथ ही वे स्वभाव उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मिट्टी के पिण्ड में रूप मादि गूए। हैं वे घटरूप कार्य के उत्पन्न होते ही साथ के साथ घटरूप कार्य में था जाते हैं। कोई कोई कार्य के स्वभाव ऐसे भी होते हैं कि जो कारणों में नहीं रहते हैं, ऐसे कार्य के वे गूण उस कारण से पैदा न होकर स्वतः ही उस कार्य में हो जाया करते हैं। जैसे कार्यरूप घट में जल को धारण करने का गुण है वह सिर्फ उस घटरूप कार्य का ही निजस्व-भाव है, मिट्रीरूप कारण का नहीं। जैसे यहां मिट्री और घट की बात है वैसे विज्ञान की बात है, विज्ञान में भी पदार्थ को जैसा का तैसा जाननेरूप जो सामर्थ्य है वह उसके कारणभूत चक्षु आदि में नहीं है, अतः वह शक्ति चक्षु आदि से पैदा न होकर स्वतः ही उसमें प्रकट हो जाया करती है। यही बात अन्यत्र कही है-पदार्थ उत्पत्ति मात्र में कारणों की अपेक्षा रखते हैं. जब वे पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं अर्थात अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुकते हैं तब उनकी निजी कार्य में प्रवृत्ति तो स्वयं ही होती है। मतलब-पदार्थ या घटरूप कार्य मिट्रीकारण से सम्पन्न हुमा ग्रब उस घट का कार्य जो जल धारण है वह तो स्वयं घट ही करेगा. उसके लिये मिट्टी क्या सहायक बनेगी ? अर्थात् नहीं। इसी विषय का खुलासा कारिका द्वारा किया गया है - मिट्टी का पिण्ड, दंड, कुम्हार का चक्र इत्यादि कारण घट की उत्पत्ति में जरूरी हैं, किन्तू घट के जल धारण करने रूप कार्य में तो मिट्टी आदि कारणों की अपेक्षा नहीं रहती है। ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं कि कार्य निष्पन्न होने पर फिर अपने कार्य के संपादन में वह कारण की अपेक्षा नहीं रखता है।

बशुरादिविज्ञानकारणाधुपजायमानस्वात्तस्य परवोऽभिभाने तु सिद्धसाध्यता । मनुमानादि-बुद्धिस्तु पृत्तीसाविनाभावादिलिङ्गादेरुपजायमाना प्रमासाभूतेवोपजायतेऽत्तेऽत्रापि तेवां न व्यापारः । सन्नोत्सत्तौ तदन्यापेकम् ।

नापि ज्ञक्षो, तद्धि तत्र कि कारसमुखानपेक्षते, संवादप्रत्ययं वा ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; गुरणानां प्रत्यक्षादिप्रमाणाविषयत्वेन प्रागेवासस्वप्रतिपादनात् । सवादज्ञानापेक्षाप्ययुक्ताः; तत्वलु समानजा-

जैन का कहना है कि चक्षु भ्रादि जो ज्ञान के कारए। हैं उन कारएों से प्रामाण्य पैदा होता है अतः हम प्रामाण्य को पर से उत्पन्न हम्रा मानते हैं सो ऐसा मानने में हम भाट्टों को कोई श्रापत्ति नहीं है, हम भी तो ऐसा ही सिद्ध करते हैं। प्रत्यक्षप्रमाण के प्रामाण्य में जो बात है वही स्रनुमानादि अन्य प्रमाणों में है। अनुमान प्रमाण साध्य के साथ जिसका ग्रविनाभाव संबंध गृहीत हो चुका है ऐसे ग्रविनाभावी हेतु से प्रमाणभूत ही उत्पन्न होता है। ऐसे ही आगमप्रमाण प्रादि जो प्रमाण हैं वे सभी प्रमाण अपने २ कारणों से प्रामाण्यसहित ही उत्पन्न होते हैं। इसलिये इन प्रत्यक्ष, अनुमान, भागम, आदि प्रमार्गों में प्रामाण्य उत्पन्न कराने के लिये गुण चाहिये क्योंकि गूर्लों से ही प्रामाण्य होता है इत्यादि कहना गलत है। इस तरह प्रामाण्य की उत्पत्ति ग्रन्य की ग्रपेक्षा से होती है ऐसा उत्पत्ति का प्रथम पक्ष असिद्ध हो जाता है। इसी तरह ज्ञप्ति के पक्ष पर भी जब हम विचार करते हैं तो वहां पर भी उसे अन्य की ग्रंपेक्षा नहीं रहती है। ऐसा सिद्ध होता है। प्रामाण्य की जप्ति में अन्य कारण की अपेक्षा होती है ऐसा जैन स्वीकार करते हैं सो उनसे हम पूछते हैं कि वह अन्य कारण कौन है ? कारए। (इन्द्रिय) के गूए। हैं ? या संवादक ज्ञान है ? कारए। के गूए। की अपेक्षा है ऐसा प्रथमपक्ष मानना ठीक नहीं है, क्यों कि स्रभी २ हमने यह सिद्ध कर दिया है कि गुर्गों का प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ग्रहण नहीं होता है, ग्रतः वे ग्रसत्रूप ही हैं। द्वितीय विकल्प प्रामाण्य अपनी ज्ञष्ति में संवादक ज्ञान की भ्रपेक्षा रखता है ऐसा कहना भी बेकार है, यही प्रकट किया जाता है, ज्ञप्तिमें संवादक ज्ञान की अपेक्षा रहती है ऐसा कहा सो वह संवादकज्ञान समानजाति का है ? या भिन्न जाति का है ? समानजातीय संवादकज्ञान को ज्ञप्ति का हेतु माना जावे तब भी प्रश्न पैदा होता है कि वह समानजातीय संवादकज्ञान एकसंतान से [उसी विवक्षित पुरुष से] उत्पन्न हथा है ? अथवा दूसरे संतान से उत्पन्न हुन्ना है ? दूसरे संतान से उत्पन्न हुन्ना संवादक-ज्ञान इस विवक्षित प्रामाण्य का हेतु बन नहीं सकता, यदि अनेना तो देवदल के घट

तीयम्, भिम्नजातीयं वा ? प्रथमपक्षै किमेकसम्तानप्रभवम्; भिन्नसन्तानप्रभवं वा ? न ताबद्भिन्न-सन्तानप्रभवम्; देवदत्तपटक्षाने यज्ञदत्तवरवानस्यापि संवादकत्वप्रसङ्गात् । एकसन्तानप्रभवमप्यभिन्न-विषयम्, भिन्नविषयं वा ? प्रथमविकस्ये संवाद्यसवादकभावाभावोऽविशेषात् । स्रमिन्नविषयत्वे हि यथोत्तरं पूर्वस्य संवादकं तथेदमप्यस्य किन्न स्यात् ? कयं वास्य प्रमाणस्वित्वयः? तदुत्तरकान-भाविनोऽन्यस्मात् तथाविभावेवेति चेत्, तहं तस्याप्ययसमात्त्वाविवादेवेत्यनवस्या । प्रथमप्रमाणा-त्तस्य प्रामाण्यनिश्चयेऽन्योत्यात्रयः । भिन्नविषयमित्यपि वार्त्तम्; सुक्तिशकते रजवज्ञानं प्रति उत्तर-

ज्ञान में यज्ञदत्त के घट ज्ञान से प्रमाराता आने का प्रसद्ध प्राप्त होगा, क्योंकि ग्रन्य संतान का ज्ञान अपने प्रामाण्य में संवादक बनना आपने स्वीकार किया है अब दसरे विकल्प की अपेक्षा विचार करते हैं कि प्रामाण्य में संवादकज्ञान कारण है वह अपना एक ही विवक्षितपरुष संबंधी है सो ऐसा मानने पर फिर यह बताना पड़ेगा कि वह एक ही पुरुष का संवादक ज्ञान प्रामाण्य के विषय को ही ग्रहरा करनेवाला है कि भिन्नविषयवाला है ? यदि कहा जावे कि प्रामाण्य का विषय ग्रीर संवादक ज्ञान का विषय ग्रभिन्न है तो सवाद्य ग्रौर संवादक भाव ही समाप्त हो जावेगा-क्योंकि दोनों एक को ही विषय करते हैं। जहां अभिन्नविषयवाले ज्ञान होते हैं वहां उत्तरकालीन ज्ञान पूर्व का संवादक है ऐसा कह नहीं सकते, उसमें तो पूर्वज्ञान का संवादक जैसे उत्तरज्ञान है वैसे ही उत्तरज्ञान का संवादक पूर्वज्ञान भी बन सकता है। कोई विशे-वता नहीं आती है। हम जैनसे पछते हैं कि यदि प्रामाण्य, संवादकज्ञान की धपेक्षा रखता है तो उस संवादकज्ञान में भी प्रामाण्य है उसका निश्चय कौन करता है ? उत्तरकालीन ग्रन्य कोई उसी प्रकारका ज्ञान उस संवादकज्ञान में प्रामाण्य का निर्णय करता है ऐसा कहा जाय तो अनवस्था भाती है, क्योंकि आगे आगे के संवादक ज्ञानों में प्रामाण्य के निर्णय के लिये अन्य २ संवादकज्ञानों की अपेक्षा होती ही जायगी। ग्रनवस्था को दर करने के लिये प्रथमज्ञान से संवादकज्ञान की प्रमाणता का निश्चय होता है ऐसा स्वीकार करो तो अन्योन्याश्रय दोष आयेगा. क्योंकि प्रथमज्ञान से उत्तरके सवादकज्ञान में प्रमाणता का निर्णय भीर उत्तरज्ञान की प्रमाणता से प्रथम ज्ञान में प्रामाण्य का निर्णय होगा, इस तरह किसी का भी निर्णय नहीं होगा। प्रामाण्य को अपना निर्णय करने के लिये जिसकी श्रपेक्षा रहती है ऐसा वह संवादक ज्ञान यदि भिन्न ही विषयवाला है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस पक्ष में क्या दोष भ्राता है यह हम बताते हैं--- प्रामाण्य का विषय भीर संवादक

कालभाविशुक्तिकाशकलज्ञानस्य प्रामाण्यव्यवस्थापकत्वप्रसङ्गात् ।

नापि भिन्नजातीयम्; तद्धि किमर्थिकयाज्ञानम्, उतान्यत् ? न तावदन्यत्; घटजानात्पट-ज्ञाने प्रामाण्यनिश्चयप्रसङ्गात् । नाप्यर्थकियाज्ञानम्; प्रामाण्यनिश्चयाभावे प्रवृत्याभावेनार्थिकयाज्ञाना-घटनात् । चक्रकप्रसङ्गश्च । कथं चार्थिकियाज्ञानस्य तिष्ठश्चयः ? अन्यार्थकियाज्ञानाचे दनवस्या । प्रयमप्रमाणाचे दन्योग्यात्रयः । प्रयंकियाज्ञानस्य स्वतःप्रामाण्यनिश्चयोपगमे चाद्यस्य तथाभावे किकृतः प्रदेषः ? तदुक्तम्—

ज्ञान का विषय एक तो है नहीं पृथक् है, और फिर भी वह संवादकज्ञान प्रामाण्य की व्यवस्था कर देता है तब तो सीप के टुकड़े में हुए रजतन्नान के प्रति उत्तरकाल में सीप में सीप का ज्ञान होता है वह प्रामाण्य का व्यवस्थापक है ऐसा मानना होगा, क्योंकि उसमें भिन्नविषयवा तो है ही। स्रतः भिन्नविषयवाला सजातीय संवादकज्ञान प्रामाण्य की ज्ञप्ति में कारण है ऐसा कहना युक्तियुक्त नहीं है।

ग्रव भिन्न जातीय संवादकज्ञान प्रामाण्य की ज्ञप्ति में कारण है ऐसा मानो तो क्या दोष है यह भी हम प्रकट करते हैं - भिन्नजातीय संवादकज्ञान कौन सा है-क्या वह अर्थिकिया का ज्ञान है ? या और कोई दूसरा ज्ञान है ? मतलब यह है – िक प्रमाण ने "यह जल है" ऐसा जाना ग्रब उस प्रमाण की प्रमाणिकता को बताने के लिये संवादक ज्ञान झाता है। ऐसा जैन कहते हैं सो बताझो कि वह ज्ञान किसको जानता है ? उसी जलकी अर्थिकया को जो कि स्नान पान बादिरूप है उसको ? अथवा जो अन्य विषय है उसको ? वह भन्य विषय को जाननेवाला है। ऐसा कहो तो ठीक नहीं होगा क्योंकि यदि अन्यविषयक संवादकज्ञान प्रामाण्यज्ञप्ति में कारण होता है तो घटजान से पटजान में भी प्रामाण्य श्रा सकता है ? भिन्नजातीय तो वह है ही ? अर्थिकिया का ज्ञान संवादक है ऐसा कहना भी गलत होगा, क्योंकि अभी प्रामाण्य का निश्चय तो हुआ नहीं है उसके अभाव में प्रामाण्य की जप्ति का कारण जो संवादक ज्ञान है उसका स्वविषय में [अर्थिकया के ग्रहण में] व्यापार होना संभव नहीं है। जो पुरुष वस्तु में प्रवृत्ति करते हैं वे पहिले अपने ज्ञान में प्रमाणता को देखते हैं-फिर जानकर प्रवृत्ति करते हैं। विना प्रवृत्ति के ग्रयंक्रिया का ज्ञान कैसे होगा ? अर्थात नहीं हो सकता तथा इस तरह मानने में चक्रक दौष भी ग्राता है देखी ! ग्रथंकिया का ज्ञान उत्पन्न होने पर पूर्वज्ञान में प्रामाण्य आना भीर पूर्वज्ञान में प्रामाण्य के होनेपर उसकी विषय में प्रवृत्ति होना । पूनः प्रवृत्ति होनेपर अर्थिकया का ज्ञान हो सकना,

"यथैव प्रथमज्ञानं तत्संवादमपेक्षते ।
संवादेनापि संवादः परो मृग्यस्तथैव हि ।। १ ।। [ ]
कस्यचित्तः यदीष्येत स्वत एव प्रमाग्गता ।
प्रथमस्य तथाभावे प्रदे थः केन हेतुना ।। १ ।।
[ मी० दलो० सू० २ दलो० ७६ ]
संवादस्याय पूर्वेण सवादित्वात्प्रमाग्गता ।
ग्रग्योन्याश्रयभावेन प्रामाण्यं न प्रकल्पते ।। १ ।। [ ] इति ।

इत्यादि तीन के चक्र में चक्कर लगाते रहना होगा,और सिद्धि तीनों में से किसी एक को भी नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि अर्थिकियाके ज्ञान द्वारा प्रामाण्यका निश्चय ऐसा मान भी लेवें किन्तु फिर उस अर्थिकया ज्ञानका प्रामाण्य किसके द्वारा निश्चित होगा ? उसके लिये यदि अन्य अर्थिकया ज्ञान आयेगा तो अनवस्था फैलती है।

यदि अनवस्थादौष को टालने के लिये ऐसा कहा जाय कि प्रथमप्रमाण से संवादकज्ञान में प्रामाण्य आयेगा तो अन्योन्याश्रयदौष उपस्थित होता है। इस प्रकार की आपित्तियों से बचने के लिये अर्थिकियाविषयकसंवादकज्ञान को स्वतः प्रामाण्यभूत मानते हो तब तो प्रथमज्ञान में भी स्वतः प्रामाण्य स्वीकार करने में क्या देष है? कुछ भी नहीं इस विषय का विवेचन मीमांसाश्लोकवार्त्तिक में किया है, उसका उद्ध-रण इस प्रकार है—

जैन लोग "प्रथमज्ञान [किसी भी एक विवक्षित पदार्थ को जाननेवाला प्रमाएा] अपनी प्रमाणता के लिये अन्य संवादकज्ञान की प्रपेक्षा रखता है" ऐसा मानते हैं तो वह संवादकज्ञान भी प्रपत्ती प्रमाएता के लिये अन्य संवादक की अपेक्षा रखेगा, और वह भी प्रन्य संवादक की, इस तरह संवादक की लम्बी भड़ी को रोकने के लिये किसी एक विवक्षित संवादक ज्ञान में स्वतः प्रमाएता स्वीकार की जावे तो प्रथमज्ञान को ही स्वतः प्रमाणभूत मानने में क्या द्वेष भाव है ? प्रयांत् कुछ नहीं। ग्रन्थनस्थादोष न होवे इस वजह से संवादक में प्रमाएता प्रथमज्ञान से ग्राती है ऐसी कल्पना करें तो इतरेतराक्ष्य दोष ग्राता है।।१।।२।।३।।

म्र्यं कियाज्ञानस्यार्थामावेऽह एत्वाश्च स्वप्रामाण्यतिभ्रयेऽन्यापेक्षा साधनज्ञानस्य त्वर्थामावेषि हष्टत्वाल व तदपेक्षा युक्ता; इत्यप्यसङ्गतम्; तस्याप्ययमन्तरेण स्वप्नदशायां दर्शनात् । फलावाशिरूप त्वात्तस्य तत्र नाम्यापेका साधननिर्भाक्षिज्ञानस्य तु कलावाशिरूपत्वाभावात्तदपेक्षा; इत्यप्यनुत्तरम्; फलावाशिरूपत्वस्याप्रयोज्ञकत्वात् । ययेव हि साधननिर्भाक्षिनो ज्ञानस्यान्यत्र व्यभिचारदर्शनात्सरया-सत्यविचारणायां प्रेक्षावतां प्रवृत्तिस्तया तस्यापि विद्योवाभावात् ।

श्रंका — अर्थिक याज्ञान तो अर्थ के सद्भाव विना देखा नहीं जाता है, किन्तु उसके सद्भाव में हो देखा जाता है अर्तः अर्थिक याज्ञान में प्रमाणता का निहत्वय करने के लिये अन्य की अपेक्षा करनी नहीं पड़ती, किन्तु साधन का जो ज्ञान है वह तो अर्थ के अभाव में भी देखा जाता है, अर्तः साधनज्ञान की प्रमास्ता के लिये अन्य की अपेक्षा लेनी पड़ती है।

समाधान — यह शंका गलत है, क्योंकि अर्थिकयाज्ञान भी पदार्थ के विना देखा जाता है, जैसे कि स्वप्न में पदार्थ नहीं रहता है फिर भी अर्थिकया का ज्ञान तो होता देखा जाता है।

श्रैंका — अर्थ कियाज्ञान फल की प्राप्तिरूप होता है, इसलिये उसमें ग्रन्य की प्रपेक्षा नहीं होती, किन्तु जो साधन को बतलानेवाला ज्ञान है वह फलप्राप्तिरूप नहीं होता, अतः उसमें अपनी प्रमाएता के लिये अन्य ज्ञान की अपेक्षा रहती है, मतलब यह है कि "यह जल है" ऐसा ज्ञान होने पर उस जलका कार्य या फल जो स्नानादि-रूप है उसकी प्राप्ति में ग्रन्यज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है, परन्तु स्नान का साधन जो जल है सो उसके ज्ञान में तो अन्य ज्ञान की अपेक्षा जरूर होती है, क्योंकि वह तो फलप्राप्तिरूप नहीं है।

समाधान—यह कथन ठीक नही है, क्योंकि फल की प्राप्ति प्रामाण्य की प्रयोजक नहीं हुमा करती है। देखो-जिस प्रकार स्नानादिक के कारणभूत जो जला-दिक पदार्थ हैं उनका प्रतिभाषित करने वाले ज्ञान में कहीं [मरीचिका में] ब्यभिचार देखनेमें आता है, प्रयांत् "यह जल हैं" ऐसी प्रतीति सत्यजल में होती है और मरीचिका में भी होती है, और इसीलिये तो उस जलज्ञान के सत्य ग्रसत्य के निर्णय करने में बुढिमानों की प्रवृत्ति होती है, ठोक इसी तरह ग्रयंक्रियाज्ञान में भी होता है, ग्रयंत् लयंक्रिया के ज्ञानमें भी सत्य ग्रसत्यका निर्णय करके प्रवृत्ति होती है कोई विशेषता नहीं।

िक्ष, समानकालमयंक्रियाज्ञानं पूर्वकानप्रधायव्यवस्थायकम्, भिन्नकालं वा ? यद्ये क-कालम्; पूर्वज्ञानविषयम्, तदिवययं वा ? न तावस्यविषयम्; वश्रुराविज्ञाने ज्ञानान्तरस्याप्रति-मासनात्, प्रतिनियतकपादिविषयत्वात्तस्य । तदिवषयत्वे च कयं तत्क्ञानप्रामाण्यनिश्चायकत्वं तद्यप्रहे तद्धमीणां ग्रह्णविरोषात् । भिन्नकालमित्यप्ययुक्तम्; पूर्वज्ञानस्य क्षण्णिकत्वेन नाशे तदग्राहुकत्वेनो-त्तरज्ञानस्य तत्प्रामाण्यनिश्चायकत्वायोगात् । सर्वप्राणभृतां प्रामाण्ये सन्देहविषययाकान्तत्वासिद्धेश्च । समुत्पत्रं खलु विज्ञाने 'ग्रयमित्यमेवार्षः' इति निश्चयो न सन्देहो विषययो वा । तदुक्तम् ।

> "प्रमारा ग्रहसात्पूर्व स्वरूपेराँव संस्थितम् । निरपेक्षं स्वकार्ये च गृह्यते प्रत्ययान्तरैः ॥ १ ॥"

> > [मी॰ इलो॰ सू० २ इलो॰ ८३] इति

तथा-एक प्रश्न यह भी होता है कि धर्थिकिया का ज्ञान जो कि पूर्वज्ञान में प्रमाणता को बतलाता है, वह उसके समकालीन है या भिन्नकालीन है ? यदि सम-कालीन है तो उसी पूर्वज्ञान के विषय को जानने वाला है या नहीं ? समकालीनज्ञान का विषय वही है जो पूर्वज्ञान का है ऐसा कहो तो असंभव है, क्योंकि चक्ष झासा आदि पांचों ही इन्द्रियों के जानों में ज्ञानरूप विषय प्रतिभासित होता ही नहीं, इन्द्रियों का विषय तो ग्रपना २ निश्चित रूप गंधादि है। इस प्रकार समकालीन ज्ञान पर्वज्ञान को विषय करनेवाला हो नहीं सकता है, यह सिद्ध हम्रा। अब यदि उसको विषय नहीं करे तो बताईये वह पूर्वज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय कैसे करायेगा ? भ्रार्थात नहीं कर सकता, जब वह पूर्वज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर सका तो उसका धर्म जो प्रामाण्य है उसे कैसे ग्रहण करेगा ? ग्रांचिक्रया का ज्ञान भिन्न काल में रहकर पूर्वज्ञान की प्रमाराता को बतलाता है ऐसा दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्वज्ञान क्षणिक होने से नष्ट हो चुका है अब उसका अग्राहक ऐसा उत्तर ज्ञान उसके प्रामाण्य का निश्चय नहीं करा सकता। एक बात यह भी है कि सभी प्राणियों के प्राधाण्य संदेह एवं विषयंय रहता ही नहीं, क्योंकि सभी ज्ञान जब भी उत्पन्न होते हैं तब वे संश्वयादि से रहित ही उत्पन्न होते हैं, अतः उनको अन्य की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती है। ज्ञान उत्पन्न होते ही "यह पदार्थ इस प्रकार का है" ऐसा निश्चय नियम से होता है उस समय उसमें न संशय रहता है, और न विपर्यय ही रहता है। कहा भी है-प्रामाण्य जिसका धर्म है ऐसा वह प्रमाण (ज्ञान) स्वग्रहरण के पहिले स्वरूप में स्थित रहता है, तथा अपना कार्य जो पदार्थ की परिच्छिति है उसकी संवादकज्ञान की

प्रमाखाप्रमाख्योरुत्वती तुत्यरूपत्वात्र संवादविसंवादावन्तरेण तयोः प्रामाध्याप्रामाध्य-निश्चय इति च मनोरचमात्रम्; प्रप्रमाणे वाधककारख्दोषज्ञानयोरवक्षंभावित्वादप्रामाध्यनिद्वयः, प्रमाणे तु तयोरभावात्प्रामाध्यावसायः।

यापि-तत्तुत्यस्पेऽन्यत्र तयोदंर्णनात्तदाशङ्का; सापि त्रिचतुरज्ञानापेक्षामात्रात्रिवरति । न च तदपेक्षायां स्वतः प्रामाण्यव्याघातोऽनवस्या वा; संवादकज्ञानस्याप्रामाण्यव्यवच्छेदे एव व्यापारा-दन्यज्ञानानपेक्षरााच । तदुक्तम्—

ग्रपेक्षा विना ही करता रहता है, पश्चात् जिज्ञासु पुरुष द्वारा संवादरूप ज्ञानोंसे उसका ग्रहण हो जाता है।

श्रंका — प्रमास धीर भप्रमास उत्पक्ति के समय तो समान ही रहते हैं – उनमें संवाद और विसंवाद के विना प्रामाण्य और स्रप्रामाण्य का निश्चय होना शक्य नहीं है ?

समाधान — यह कथन मनोरथमात्र है, अप्रमाण तो बाधककारण और दोघों से जन्य हुआ करता है अतः उनका ज्ञान होना जरूरी है, उसीसे अप्रमाण में अप्रामाण्य का निश्चय होता है। प्रमाण में ऐसी बात नहीं है भ्रतः प्रामाण्य को जानने के लिये बाधककारण और दोषों के ज्ञानों की भावस्यकता नहीं रहती है। प्रमाण के प्रामाण्य का निश्चय तो प्रपने भ्राप हो जाता है।

प्रमाण जानके समान मालूम पड़नेवाला जो ध्रप्रमाणभूत जान है उसमें संबाय तथा विपर्यमपना देखा जाता है धतः कभी कभी प्रमाण जान भी ध्रप्रामाण्यपनेकी शंका हो सकती है किन्तु वह संका आगे के तीन चार जानोंकी ध्रपेक्षा लेकर ही समाप्त हो जाया करती है। इस पर कोई कहे कि आगे के जानोंकी अपेक्षा लोगों तो स्वतः प्रामाण्य धानेका जो सिद्धांत है वह खतम होगा, तथा धनवस्या दोष भी आयेगा ? सो पैसी बात नहीं है, क्योंकि ध्रागेके तीसरे या चौथे जानकी जो अपेक्षा बतायी वे जान इतना ही कार्य करते हैं कि प्रथम या दितीय जानके अप्रामाण्यताका ध्रयच्छेद [नाश] करते हैं तथा वे ज्ञान ध्रपनी सत्यताके लिये ध्रयकी ध्रपेक्षा भी नहीं रखते हैं।

मीमांसास्लोक वार्तिक में लिखा है, ज्ञान की प्रमाएता में शंका झाजाय तो उसको तीन चार ज्ञान [संवादक ज्ञान झाकर] उत्पन्न होकर दूर कर दिया करते हैं, "एवं त्रिचतुरज्ञानजन्मनो नाधिका मतिः। प्रार्थ्यते तावतेवेयं स्वतः प्रामाण्यमष्नुते ॥ १ ॥"

[मी॰ इलो॰ सू० २ इलो॰ ६१]

योऽप्यनुत्पद्यमानः संसयो बलादुस्पाद्यते सोप्यर्थकियार्षिनां सर्वत्र प्रवृत्त्पादिश्यवहारोच्छेद-कारित्वान्न युक्तः । उक्तन्त्र —

> ''ग्राशङ्केत हियो मोहादजातमिप बाघकम्। स सर्वेध्यवहारेषु सशयात्मा क्षयं त्रजेत्। १।।'' [

इनसे अधिक ज्ञानों की जरूरत नहीं पड़ती है, इतने से ही कार्य हो जाता है स्पीर प्रामाण्य स्वतः ही स्राजाता है।

जैनादिक का कहना है कि प्रमारण से पदार्थ का ज्ञान होने पर भी उस विषय में संशय हो जाय कि यह ज्ञान अर्थिकया में समर्थ ऐसे पदार्थ को विषय कर रहा है या विपरीत किसी पदार्थ को ? सो ऐसी जबरदस्ती संशय को उत्पन्न होने की ग्राणका करना ठीक नहीं है क्योंकि ऐसे तो ग्रर्थिकया के इच्छक पूरुष किसी भी पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं कर सकेंगे, इस तरह से तो फिर प्रवृत्ति या निवृत्ति का व्यवहार ही समाप्त हो जायगा, कहने का ग्रभिनाय यह है कि प्रमाण के विषय में संशय नहीं रहता. ऐसा हम मानते हैं। किन्तु जैन ध्यर्थ उस विषय में संशय हो जाने की ग्राशंका करते हैं। इससे क्या होगा कि किसी भी पदार्थ में ग्रहण झादि की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि संशय बना ही रहेगा ? यही बात हमारे ग्रन्थ में कही है-जो व्यक्ति प्रमाण के प्रामाण्य में बाधक कारण नहीं होते हुए भी अपर्थ की बाधक होने की शंका करे तो वह संशयी पूरुष नष्ट ही हमा समभना चाहिये, क्योंकि वह सभी व्यवहार कार्यों में प्रवृत्त ही नहीं हो सकेगा। इस प्रकार निश्चित होता है कि प्रमारा ग्रमनी प्रामाणिकता में भन्य की भपेक्षा नहीं रखता है। तथा वेद शास्त्र के निमित्त से जो ज्ञान होता है उस ज्ञान में भी स्वतः प्रामाण्य है ऐसा निश्चय करना चाहिये, क्योंकि वेद अपौरुषेय होने से (पुरुष के द्वारा बनाया हुआ नहीं होने से) दोष रहित है, इस-लिये जैसे प्रनुमान, घाष्तवजनरूप धाराम, इन्द्रियज्ञान ये संब प्रमाण स्वतः प्रामाण्य स्वरूप है वैसे वेद जानित बुद्धि भी स्वत:प्रमाणभूत है। कहा भी है-वेद का पठन. मनन मादि के करने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह स्वतःप्रमाणभूत है, क्योंकि वह चोदनाजनिता तु बुद्धिरपीरुवेयत्वेन दोषरहिताचोदनावाश्यावुवजायमाना लिङ्गासीर्यस-बृद्धिवरस्वतः प्रमाणम् । तदुक्तम्—

> "कोदनाजनिता बुद्धिः प्रमाशां दोषवर्जितैः । कारशीर्जन्यमानस्वाल्सिङ्गाशोवस्यक्षबुद्धिवत् ।। १ ॥"

[मी• क्लो• सू• २ क्लो० १८४]

तम्न ज्ञप्तीपरापेक्षा।

ज्ञान दोषरहितवेदवाक्यों से पैदा हुआ है और वेद स्वतः प्रमाणभूत है। जैसे-निर्दोष हेतु से उत्पन्न हुआ अनुमानप्रमाण, आसवचन से उत्पन्न हुआ अगमप्रमाण, इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ प्रगमप्रमाण स्वतःप्रमाणस्वरूप होता है। इस प्रकार यहां तक माट्ट ने यह सिद्ध करके बताया है कि प्रामाण्य की ज्ञप्ति में पर की अपेक्षा नहीं हुआ करती है।

अब प्रमाण का जो स्वकार्य है उसमें भी पर की आवश्यकता नहीं रहती है ऐसा सिद्ध किया जाता है-प्रामाण्य जिसका वर्म है ऐसे प्रमाण का जो अपना कार्य (प्रवृत्ति करावा ग्रादि) है उसमें भी उसे अन्य की ग्रपेका नहीं होती है। जैन ग्रन्य की ग्रपेका होती है ऐसा मानते हैं, सो वह अन्य कौन है कि जिसकी अपेका प्रमाश को लेनी पहली है, क्या वह संवादकज्ञान है कि काररणमूण हैं ? संवादकज्ञान की अपेक्षा लेकर प्रामाण्य धर्मवाला प्रमाण निजी कार्य को करता है ऐसा कहो तो चन्नक दोष बाता है, कैसे सो बताते हैं+प्रामाण्य धर्मवाला प्रमाण जब धर्यपरिच्छित्तरूप ग्रयने कार्य में प्रवस होगा तब मर्थिकया को चाहतेवाले व्यक्ति वहां प्रवस्ति करेंगे और उन व्यक्तियों के प्रवर्तित होने पर अर्थिकया का ज्ञानरूप संवाद पैदा होया, पून: संवाद के रहते हए ही उसकी अपेक्षा लेकर प्रमाण अपना कार्य जो अर्थिकया को जानमा है उसमें प्रवृत्ति करेगा, इस तरह प्रमाण की स्वकार्य में प्रवृत्ति १, उसके बल पर फिर धर्यकियार्थी पुरुष की प्रवृत्ति २, धीर फिर उसकी धपेक्षा लेकर संवादकज्ञान ३. इन तीनों में गीते लगाते रहने से इस चक्रक से ख़टकारा नहीं होगा, तीनों में से एक भी सिद्ध नहीं होगा । यदि भिन्नकक्ष्मीन प्रयात् भावीकाल में होनेवाले संवादकज्ञान की अप्येक्षा लेकर प्रमाण अपने कार्य में प्रवृत्ति करता है ऐसा कहा जाय सी वह भी बनता नहीं है, देखो-भावीकाल में होनेवाले संवादकज्ञान का वर्तमान में ती ग्रसस्य . नापि स्वकार्ये; तत्रापि हि कि तस्संवादप्रत्ययमपेक्षते, काररागुगान् वा? प्रथमपक्षे चक्रक-प्रसङ्गः-प्रमागास्य हि स्वकार्ये प्रवृत्ती सत्यामषीक्रयाधिनां प्रवृत्तिः, तस्यां वार्थिकयाज्ञानोत्पत्तिलकागः संवादः; तत्सद्भावे च संवादमपेक्ष्य प्रमागां स्वकार्येऽपंपिच्छेदलक्षणे प्रवर्त्ततः । भाविन सवादप्रत्यय-मपेक्ष्य तत्तत्र प्रवन्ति; इत्यय्यनुपपन्नम्; तस्यासत्त्वेन स्वकार्ये प्रवर्त्तमानं विज्ञान प्रति सह-कारित्वायोगात् ।

द्वितीयपक्षेऽपि पृक्षीताः स्वकारणगुणाः तस्य स्वकार्ये प्रवर्तमानस्य सहकारित्व प्रतिपद्यन्ते, ग्रमृहीता वा ? न तावदुत्तरः पक्षः; ग्रातिप्रसङ्गात् । प्रथमपक्षेऽनवस्या-स्वकारणगुणक्रानापेक्ष हि

है सो वह जान को अपने कार्य में प्रवृत्ति कराने के लिये सहायक नहीं बन सकता है जो ग्रभी पैदा ही नहीं हुआ है वह वर्तमान ज्ञान में क्या सहायता पहुंचायेगा ? कुछ भी नहीं। प्रमाण को स्वकार्य में कारणों के गुणों की अपेक्षा होती है ऐसा जो दूसरा विकल्प है सो इस पर हम पूछते है कि प्रमाण को अपने कार्य में प्रवत्ति कराने के लिये सहायता पहुंचानेवाले कारणों ( इन्द्रियों ) के गूण हैं वे ग्रहण किये हए जाने हए ] है कि नहीं ? यदि द्वितीय पक्ष कहा जाय कि वे गूण ग्रहण किये हए नहीं हैं तो ग्रतिप्रसंग होगा-अर्थात् अन्य प्रमासके जो हैं उनके गुण भी हमारे लिये हमारे ज्ञान में सहायक बन सकते हैं, क्योंकि वे गुण भी तो अगृहीत हैं। पहला पक्ष-प्रमाणके कारगों के गुण गृहीत हैं [जाने हुए हैं] तो इस पक्ष में अनवस्था प्रावेगी । वह ऐसे-प्रमाण जब अपने प्रामाण्य के कारण जो इन्द्रियों के गुरा हैं उनके ज्ञान की अपेक्षा लेकर निजी कार्य के करने में प्रवित्त करता है सो कारणों के गूणों का जो ज्ञान है वह जिस ज्ञान से होता है वह भी अपने कारणों के गुणों की अपेक्षा रखकर ही अपना कार्य जो प्रथमप्रमाण के कारणगृशों को जानना है उसे करेगा, तथा यह जो दूसरे नम्बर का कारण गूणों को जाननेवाला ज्ञान है वह भी अपने कारणगुण के ज्ञानकी ग्रपेक्षा लेकर प्रवृतित हो सकेगा। भावार्थ-जैसे किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुआ, ग्रब उस प्रमाराभूत ज्ञान का कार्य को उस जल में प्रवृत्ति करनारूप है उसमें प्रवृत्ति होने के लिये भ्रपने कारएगगुए। के ज्ञान की भपेक्षा लेनी पड़ेगी कि मेरे इस जलज्ञान का कारण नेत्र हैं इसके गूण स्वच्छता आदि हैं - मेरी ग्रांखें निर्मल हैं ऐसा ज्ञान होगा, तब जल में उसकी प्रवृत्ति हो सकेगी, तथा ऐसा ज्ञान उसे कोई बतायेगा तभी होगा, कि तुम्हारी आंखें साफ-निर्दोष हैं इत्यादि, पुन: वह बतानेवाले व्यक्ति का ज्ञान भी प्रामाणिक होना चाहिये, मत: उसके ज्ञान की सत्यता मर्थात् बतलाने वाले प्रमाणं स्वकार्यं प्रवर्तेत तदपि स्वकारणपुण्यक्रानापेक्षं प्रमाणकारणगुण्यहणलक्षणे स्वकार्यं प्रवर्तेत तदपि च स्वकारणगुण्यक्षानापेक्षमिति । तस्य स्वकारणगुण्यक्षानानपेक्षस्यैव प्रमाणकारणगुण्यपिरच्छे-दलक्षणे स्वकार्यं प्रवृत्तो प्रथमस्यापि कारणगुणकानानपेक्षस्थार्थपरिच्छेदलक्षणे स्वकार्यं प्रवृत्तिरस्तु विकेषाभावात् । तदक्तम् —

"जातेषि यदि विज्ञाने तावश्चार्थोऽवधार्यते । यावत्कारणागुद्धस्य न प्रभाणान्तराद्गतम् ॥ १ ॥

के नेत्र भी गुणवान् हैं कि नहीं इसकी भी जानकारी होनी चाहिये, इस प्रकार एक प्रमाल के कार्य होने में अनेकों प्रमाणभूत व्यक्तियों की और जानों को आवश्यकता होती रहेगी, तब धनवस्था तो धा ही जायगी, फिर भी प्रमाल का कार्य तो हो ही नहीं सकेगा, जैसे संसारी जीवों की आकांक्षाएं ध्रागे २ बढ़तो जाती है—यह कार्य हो जाय, यह मकान बन जाय, इसी की चिंता मिटे तो धर्मकार्य को करू गा इत्यादि, वैसे ही प्रमाण का कार्य तभी हो जब उसके कारलागुलों का जान हो, पुनः वह जान जिससे होगा उसकी सत्यता जानने की अपेक्षा होगी इत्यादि ध्रपेक्षाएं बढ़ती जावेगी धीर प्रमाण का कार्य यों ही पड़ा रह जायगा।

प्रवाहां पर प्रनवस्था दोष को मिटाने के लिये कोई चतुर व्यक्ति कहें कि प्रमाण के कारणगुणों को जाननेवाला जो जान है उसको प्रपने कारणगुण के जान की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह तो उसकी प्रपेक्षा के विना ही अपना कार्य जो प्रमाण के कारणगुणों के जानना है उसमें स्वयं प्रवृत्त होता है, ऐसा कहने पर तो वह पहला प्रमाण भी कारणगुणों के जान की अपेक्षा किये विना ही प्रपने कार्य-पदार्थ को जानना आदि को स्वतः कर सकेगा, दोनों में प्रथम प्रमाण और उस प्रथम प्रमाण के कारण गुणों को जानने वाला प्रमाण इनमें कोई भी विशेषता नहीं है जिससे कि एक को तो कारणगुण के जान की अपेक्षा लेनी पड़े और एक को नहीं लेनी पड़े इस प्रकार के प्रनवस्था के विषय में हमारे ग्रन्थ में भी कहा गया है अब हम उसे प्रकट करते हैं—जान उत्पन्न होने पर भी तबतक वह ग्रपने विषय का निर्धार नहीं करता है जबतक कि वह प्रन्यजान से ग्रपने कारणगुणा की शुद्धता को नहीं जानता, इस प्रकार की जो मान्यता है उसमें ग्रामे कहा जानेवाला प्रवत्स्या दोष प्राता है—जब प्रथमजान अपनी प्रवृत्ति में अपने कारणगुणों को जानने के लिये प्रन्य की प्रयेक्षा रखता है तब वह दूसरा जान भी प्रभने कारणगुणा को जाननेवाले की अपेक्षा रखता है तब वह दूसरा जान भी प्रभने कारणगुण को जाननेवाले की अपेक्षा रखता है तब वह दूसरा जान भी प्रभने कारणगुण को जाननेवाले की अपेक्षा रखता है तब वह दूसरा जान भी प्रभने कारणगुण को जाननेवाले की अपेक्षा लेकर प्रथमजान के कारणगुणों को जानने में प्रवृत्त होगा, क्योंकि जवतक

तत्र ज्ञानाश्वरोत्पादः प्रतीक्यः कारणान्तरात् । यात्रद्धि न परिच्छित्रा युद्धिस्तानदसस्समा ॥ २ ॥ तस्यापि काश्मे युद्धे तज्ज्ञानस्य प्रमाणता । तस्याप्येवमितीत्यं च न क्वचिद्श्यवतिष्ठते ॥ ३ ॥

[मी० ब्लो० सू० २ ब्लो० ४६-५१] इति

श्रत्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्—'प्रत्यक्ष न तान्त्रत्येतुं समर्थम्' इति ; तत्रेग्द्रिये शक्तिरूपे व्यक्तिरूपे वा तेषामनुपत्तनभेनाभावः साध्यते ? प्रथमपक्षे-गुलबहोषालामप्यभावः । नह्याधाराश्रत्य-

उसकी शुद्धि—[सत्यता] नहीं जानी है तबतक वह असत् समान ही रहेगा, अतः उसकी सत्यता का निर्णय भी उसके कारणगुण की शुद्धि से ही होवेगा, तभी वह प्रमाण प्रामाण्य सहित कहलायेगा, फिर वह तीसरा ज्ञान भी कारणगुण की शुद्धि जानकर ही प्रवृत्त होगा, इस प्रकार किसी भी ज्ञान में प्रामाण्य व्यवस्थित नहीं हो सकेगा, न प्रमाणों में स्वकार्य के करने की क्षमता आयेगी। इस प्रकार हम भाट्ट ने यह सिद्धि किया कि प्रमाण को धपने प्रामाण्य की उत्पत्ति में धौर ज्ञित तथा स्वकार्य में पर की प्रपेक्षा नहीं होती है अतः प्रमाण में स्वतः प्रामाण्य आता है।

जैन — हम जैन भाट्ट के इस लम्बे चौड़े पूर्वपक्ष का सिवस्तार खण्डन करते हैं —

भाट्ट ने सबसे पहिले कहा है कि "इन्द्रियों के गुणों को प्रत्यक्षप्रमाण जानने में सक्षम नहीं है" सो इस पर हम उनसे पूछते हैं कि शाक्तिकप-[अयोपशमरूप] इन्द्रिय में गुणों को अनुपलिख होने से उनका अभाव मानते हो या व्यक्तिरूप (बाह्येन्द्रिय आँख को पुतली ग्रांदि में) इन्द्रिय में गुणों को अनुपलिख होने से गुणों का अभाव मानते हैं—तो इस मान्यता मानते हो? प्रथमपक्ष—शक्तिरूप इन्द्रिय में गुणों का अभाव मानते हैं—तो इस मान्यता में केवल गुणों का ही अभाव सिद्ध नहीं होगा किन्तु साथ ही दोषों का अभाव भी सिद्ध हो जायगा, क्योंकि शक्तिरूप इन्द्रिय में जैसे गुण उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वैसे दोष भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तथा—आधार के अप्रत्यक्ष रहने पर ग्राधिय का प्रत्यक्ष होना भी खक्य नहीं है, ऐसा ही नियम है। ग्रतः ग्राधार जो शक्तिरूप इन्द्रिय है प्रत्यक्ष नहीं होने से उसके धायेपरूप गुणों का प्रत्यक्ष होना भी बनता नहीं, अन्यया आतिप्रसङ्ग उपस्थित होगा। इस प्रकार शक्तिरूप इन्द्रियों में गुण उपलब्ध नहीं होते,

क्षाते आधेयप्रत्यक्षता नामातिष्रसङ्गात्। प्रय व्यक्तिरूपे; तत्रापि किमाश्मप्रत्यक्षेणु गुणानामनुष्तम्भः, परमृत्यक्षेणु वा ? प्रयमविकल्पे दोषाणामप्यतिद्धिः। न ह्याश्मीयं प्रत्यक्षं स्वचशुरादिगुणदोषविवेचने प्रवस्ति इत्यत्त्यातीतिकम् । स्पर्धानादिप्रत्यक्षेणु तु चक्षुरादिमञ्जावमात्रमेव प्रतीयते इत्यतीषि गुण-दोषसञ्ज्ञावासिद्धिः। प्रय परप्रत्यक्षेणु ते नीपकम्यन्ते; तदसिद्धम्; यथैव हि काचकामलादयो दोषाः परचक्षवि प्रत्यक्षतः परेणु प्रतीयन्ते तथा नैसंस्यादयो गुणा प्रपि ।

जातमात्रस्यापि नैमेल्याध्य पेतेन्द्रियश्रतीतेः तेषां गुराष्ट्रपत्वाभावे जातितीयिरिकस्याप्युपत-स्मादिन्द्रियस्वरूपव्यतिरिक्ततिमरादिशेषास्याभावः । कथ वा रूपादीनां घटादिगुरास्वभावता

यह पक्ष खण्डत हो जाता है। दूसरा पक्ष जो व्यक्तिरूप इन्द्रिय है उसमे गुर्यों का प्रभाव है। ऐसा कहो तो हम आपसे पूछते हैं कि यह बात आप किस प्रमाण से सिद्ध करते हो? अपने ही प्रस्थक्षज्ञान से या दूसरे पुरुष के प्रत्थक्षज्ञान से ? यदि अपने प्रस्थक्ष से उनका अभाव सिद्ध करते हो तो दोषों का अभाव भी सिद्ध हो जायगा, क्योंकि अपना निज का प्रस्थक्षज्ञान निजी (खुद के) चक्ष ग्रादि इन्द्रियों के गुण या दोषों को जानता हो या उनका बिवेचन करता हो ऐसा प्रतीत नहीं होता, प्रयनी आंख का काजल अपने को नहीं दिखता ऐसी कहावन भी है। स्पार्शन श्रादि प्रस्थक्ष के द्वारा यदि आंख आदि का जान होता है तो भी उससे मात्र उन नेत्रादिक का सद्भाव ही सिद्ध होता है, उस स्पार्शन प्रस्थक्ष से उनके गुण ग्रीर दोषों का सद्भाव तो सिद्ध होता है। यदि कहाजाव कि पर अपने के प्रत्यक्षज्ञान से वे इन्द्रियोंक गुग्य उपनब्ध नहीं होते; सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जैसे पराये व्यक्ति के नेत्र में काचिन्द्र, पीलिया आदि दोष हैं उनका प्रत्यक्ष होता है वैसे ही निमंलता ग्रादि गुण भी प्रस्थक्ष से प्रतीत होते हैं। अत. पर के द्वारा नेत्रादि के गुग्र प्रस्थक्ष नहीं होते हैं ऐसा कहना प्रसत् ठहरता है।

श्रंका — नेत्र में जो निर्मलता म्नादि होती है वह तो उसके जन्म के साथ ही साथ दिखायों देती है म्रथांत् नेत्रादि इन्द्रियां नैमंत्यादि गुए। सहित ही पैदा होती हैं, म्रतः निर्मलतादि को गुण नहीं कह सकते हैं।

समाबान — ऐसा नहीं कहना, क्योंकि कोई जन्मसे तिमिरदोष युक्त है ध्रयांत् जन्मान्व है उसके नेत्रेन्द्रियका स्वरूप तिमिर दोष से अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखायी देता झतः उस तिमिर दोषको नेत्रेन्द्रियका स्वरूप ही मानना चाहिये, इस तरह भी उत्पत्तिप्रभृतिकःप्रतीयमानस्वाविशेषात् ? यद्यश्वरादिस्थितिरिक्तमानाभावानुविषायि उत्तरकारणकम्, यथाद्र्यामान्ध्यम्, उत्तर प्रामान्ध्यम् । यद्य तदश्यविरिक्तं कारणं ते गुणाः' इत्यनुमानतोषि तेषां सिद्धः ।

यशे न्द्रियगुर्गैः सह लिङ्गस्य प्रतिबन्धः प्रत्यक्षैणः गृह्यात, अनुमानेन वेत्याध्यक्तमः; तदध्य-युक्तमः; उद्दास्यप्रमाखान्तरात्तत्त्रतिबन्धप्रतीतेः । कथं नाप्रामाण्यप्रतिपादकदोषप्रतीतिः ? तत्राध्यस्य

कोई कह सकता है ? क्योंकि जो उत्पत्ति के साथ हो वह उसका स्वरूप कहलाता है ऐसा आपने बताया है। इस प्रकार गुणोंका अभाव करनेसे दोषोंका स्रभाव भी करना पडता है।

एक बात धीर यह होगी कि यदि उत्पत्ति के साथ ही नेत्रादिकों में निर्मलतादि पायी जाती है ग्रतः वह नेत्र का गुण न होकर उसका स्वरूप मात्र है ऐसा माना जाय तो घट आदि पदार्थों में उत्पत्ति के साथ ही रूप रसादि रहते हैं, उनको भी गुरा नहीं कहना चाहिये । वे भी घट के स्वरूप ही कहलाने चाहिये । क्योंकि वे घट की उत्पत्ति के साथ ही उसमें प्रतीत होते हैं, कोई विशेषता नहीं है। जैसे नेत्र में निर्मलता उत्पत्ति के साथ ही है वैसे ही घट में रूप रसादि भी उत्पत्ति के साथ ही हैं, फिर घट के रूपादिकों तो गूण कहना और नेत्र की निमंलता को स्वरूप कहना यह कैसे बन सकता है ? नहीं बन सकता । जो बक्ष आदि इन्द्रिय से अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के सद्भाव में होता है भीर उस वस्तु के भभाव में नहीं होता है वही उस प्रामाण्य का कारण है-जैसे अप्रामाण्य का कारण अन्य किसी वस्त को माना है। अनुमान प्रयोग इस तरह होगा - प्रसाणमें प्रामाण्य चक्ष आदि से प्रथक अन्य किसी कारए। की अपेक्षा से होता है (साध्य), नयोंकि वह चक्षु आदि से अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ के साथ अन्वय व्यतिरेक रखता है (हेतु) जैसे अधामाण्य पृथक् कारणों की अपेक्षा से होता है (दृष्टान्त), जो इन्द्रियोंसे अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ है जो कि प्रामाण्य का कारण है वही गुरा कहलाता है। इस अनुमान से गुराों की सिद्धि हो जाती है।

भाट्ट ने पूर्वपक्ष में पूछा है कि इन्डियों के गुणों के साथ हेतु का — (यथार्थरूप से पदार्थ की उपलब्धि होने रूप कार्यस्य का) जैन लोग श्रविनाभाव संबंध मानते हैं, सो वह प्रविनाजाब प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण होता है या अनुमान के द्वारा ? इत्यादि सो समानत्वात् । नैमैंत्यदिमैलाभावरूपत्वात्काचं ग्रुएरूपतेत्यप्यसाम्प्रतम्; दोषाभावस्य प्रतियोगिपदार्थ-स्वभावत्वात् । निःश्वभावत्वे कार्यत्वधर्मीधारत्वविरोधात् खरविवाएवत् । तथाविधस्याप्रतीतेरन-म्यूपगमाव, प्रन्यधा—

> "भावान्तरविनिर्मु को भावोऽत्रानुष्लस्भवत् । ग्रभावः समस्त (सम्मतस्त,स्य हेतोः किन्न समृद्भवः ॥" [

भाट्ट का ऐसा कहना भ्रमुक्त है, क्योंकि जैन लोग तर्क नामक प्रामाणान्तर से ही इन्द्रियमुण के साथ कार्येटन हेतु का ग्रविनाभाव सबंध निश्चित करते हैं, किसी भी भ्रमुमान के हेतु का अविनाभाव हो वह तर्क प्रमाण से ही जाना जाता है। ग्रच्छा— भ्राप अपनी बात बताइए कि ग्रप्रामाण्य को प्रतिपादन करने वाले जो दोष हैं उन दोषों की प्रतीति कैसे होनी है भ्रषांत् भ्रप्रामाण्य का भ्रीरदोषों का अविनाभाव किस प्रमाण से जाना जाता है भ्रमुमान से कि प्रस्यक्ष से ? इत्यादि प्रश्न तो भ्रापके ऊपर भी भ्रा पड़ेंगे, भ्राप भाट्ट उन प्रश्नों का निवारण कैसे कर सकेंगे। भ्रापके यहां तो तर्क प्रमाण माना नहीं है कि जिसके द्वारा हेतु का भ्रविभाव जाना जाय।

श्रंका—नेत्र की निर्मलतातो यही है कि मल कान होना, ग्रतः उसके ग्रभाव को ग्राप गूण कैसे कह सकते हैं।

समाधान — यह शंका ठीक नहीं है, दोषों का अभाव को प्रतियोगी पदायं के स्वमावरूप ही कहा जाता है धर्यात् दोषों का अभाव है तो गुर्गों का सद्भाव है, विष्यात्व आदि नहीं हैं तो सम्यक्त्व है, ध्रज्ञानी नहीं है तो ज्ञानी है, इस तरह से ही धाना जाता है, अभाव को यदि इस प्रकार भावान्तरस्वभावरूप नहीं माना जाय और सर्वथा निस्स्वभावरूप ही माना जाय तो वह तुच्छाभाव कार्यत्व धर्म का प्राधारभूत नहीं वन सकता। कहने का मतलब यही है कि दोषों का प्रभाव गुणरूप नहीं है तो उसमें जे कुछ कार्यप्रक्रिया होती है—जैसे कि नेत्र में अंजनादि से निसंख्तारूप कार्यने होते हैं व नहीं हो सकते, जैसे गये का सींग निःस्वभाव होने से उसमें कुछ भी कार्य नहीं होते हैं। सर्वथा निःस्वभावरूप प्रमान प्रतिति में भी नहीं ध्राता है; ध्रीर न घ्रापने निःस्वभाव क्रमांव को माना ही है। यदि ग्रमाव को सर्वथा निःस्वभावरूप मानोगे तो ग्रागे के स्लोक में कथित मान्यता में वाघा उपस्थित होती—

. भावांतरसे निर्मुक्त ऐसा भाव हुआ करता है, जैसे-घट का ग्रनुपलम्भ है तो वह ग्रनुपलम्भ घट से भिन्न पट की या ग्रन्य की उपलब्धि को बतलावा है, यही

इत्यस्य विरोधः।

तथा च गुणदोषाणां परस्परपरिहारेणावस्थानाहोषाभावे गुणसद्भावोऽवस्थाभ्युपगन्तव्यो ऽम्यमावे शीतसद्भाववत्, प्रमावाभावे भावसद्भाववद्धा । प्रन्यथा कथ हेती नियमाभावो दोष: स्थात् प्रमावस्य गुणक्ष्यतावहोषक्षरत्वस्याप्ययोगात् ? तथाच-नैमंख्यादिव्यतिरिक्तगुणरिहताबक्षरादेवप-जायमानप्रामाण्यविश्यमिवरहृज्यतिरिक्तदोषरिहताद्वेतोरप्रामाण्यमप्युपजायमानं स्वतो विशेषाभा-थात् । तथा च-

> "ग्रप्रामाण्य त्रिषा भिन्नं मिथ्यात्वाज्ञानस्वार्यैः । वस्तुत्वाद्द्विविषस्यात्र सम्भवो दुष्टकारणात् ॥"

[मी॰ इलो॰ सू॰ २ इलो॰ ५४]

श्रभाव का स्वरूप मान्य है। ऐसे श्रभाव का किसी हेतू से उत्पाद क्यों नहीं होगा ? अवश्य ही होगा, मतलब-इस श्लोक में ग्रभाव को भावान्तरस्वभाववाला सिद्ध किया है। इसलिये उमे निःस्वभाव मानना विरुद्ध पडता है, इस प्रकार अभाव तुच्छाभावरूप नहीं है यह सिद्ध हुआ । जब गूण और दोष एक दूसरे का परिहार करके रहते हैं यह निश्चित हो गया तब जहां दोषों का श्रभाव है वहां गुणों का सद्भाव श्रवण्य ही हो जाता है, जैसे-ग्रन्ति के श्रभाव में शीत का सद्भाव ग्रवश्य होता है। ग्रथवा श्रभाव के ग्रभाव में (घट के ग्रभाव के अभाव में घट भाव का सद्भाव) ग्रवश्य ही होता है. यदि इस तरह नहीं माना जाय तो जब हेतु में श्रविनाभाव का श्रभाव रहता है तब उस हेत् में नियमाभाव दोष कैसे माना जायगा ?-ग्नर्थातु नहीं माना जायगा, अविना भावरूप गूरा नहीं होने से हेतू सदोष है ऐसा कथन तभी सिद्ध होगा जब पदार्थ में दोष के अभाव में गुरा ग्रीर गुण के ग्राभाव में दोष माने जायें। ग्राभावके यदि गुरा रूपता नहीं है तो उसके दोष रूपता भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार आप नेत्र में जो निर्मलता है उसे गुणरूप नहीं मानते हैं एवं गुणों की अपेक्षा लिये विना ही चक्ष ग्रादि इन्द्रियों से प्रमारा में प्रमाणता होना स्वीकार करते हैं; उसी प्रकार अविना-भाव रहित होने रूप जो हेत् का दोष है उस दोष की अपेक्षा लिये विना यों ही प्रपने द्माप ग्रप्रामाण्य उत्पन्न होता है ग्रर्थात् स्वतः ही ग्रप्रामाण्य आता है ऐसा क्यों नहीं मानते हैं ? दोनों में कोई विशेषता नहीं है-प्रामाण्य को गूणों की अपेक्षा नहीं है तो मप्रामाण्य को भी दोषों की अपेक्षा नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार उभयत्र समानता सिद्ध होती है और उसके सिद्ध होनेपर निम्न श्लोक का अभिप्राय विरोध को प्राप्त इत्यस्य विरोष:। ततो हेर्तोनियमविरहस्य दोषरूपत्वे चेन्द्रिये मनापगमस्य गुरारूपतास्तु। तथाच सुक्तमियम्—

> "तस्मादगुणेभ्यो दोषासामभावस्तदभावतः । स्रश्नामाण्यद्वयासस्वं तेनोरसगोंऽनपोदितः ॥" [मी• श्लो• सु• २ श्लो• ६४ ] इति ।

'गुणेभ्यो हि दोषास्पामभावः' इत्यभिद्यता 'गुणेभ्यो गुसाः' एवामिहितास्तया प्रामाण्यमेवा-प्रामाण्यद्वयासस्यम्, तस्य गुणेभ्यो भावे कर्षन परतः प्रामाण्यम् ? कथ वा तस्यीत्सर्गिकत्वम्

होता है कि-मिथ्यात्व, ग्रज्ञान ग्रीर संशय के भेद से ग्रप्रामाण्य तीन प्रकार का है। इन तीनों में संशय और मिथ्यात्व ये दो वस्तुरूप [भाव रूप] हैं, श्रीर श्रज्ञान तो ज्ञानका धभावरूप मात्र है। भाव रूप जो मिध्यात्व और संशय हैं इनकी उत्पत्ति [अर्थात् अप्रामाण्यकी उत्पत्ति दृष्ट कारण जो काच कामलादि इन्द्रिय दोष है उस काररासे होती है। इस इलोक में सिर्फ अप्रामाण्यको परसे उत्पन्न होना बताया है, किंतू यह कथन बाधित हो चुका है इसलिये बुद्धिमत्ता की बात यही है कि जिस प्रकार हेतू में श्रविनाभाव का अभाव दोषरूप है उसी प्रकार इन्द्रिय में मल का श्रभाव होना गुगुरूप है ऐसा स्वीकार करना चाहिये। आपके ग्रन्थ में लिखा है कि गुर्गों से दोषों का ग्रभाव हो जाया करता है, और उनका अभाव होने से संगय विषयंयरूप दोनों अप्रामाण्य खतम हो जाते हैं इस वजह से प्रामाण्य ग्रबाधित रहता है अर्थात् स्वतः आता है ऐसा माना है।।१।। इस श्लोक में गुणों से दोषों का स्रभाव होता है ऐसा जो कहा गया है सो इसका मतलब हम तो यही निकालते हैं कि गुर्गों से गुण ही होते हैं। तथा प्रामाण्य ही भ्रामाण्य द्वयका [मिथ्यात्व और संशय] भ्रसत्व है। श्रव यह जो प्रामाण्य है वह गुर्गोंसे होता है ऐसा सिंड हो रहा है तब परतः प्रामाण्यवाद किस प्रकार सिंड नहीं होगा ? अवश्य होगा । दूसरी बात यह है कि दृष्ट कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले [सदोष इन्द्रियादिसे ] असत्य ज्ञानोंमें नैसर्गिकपना नहीं है अर्थात् स्वतः अप्रामाण्य नहीं है ऐसा आपका कहना है वह किस प्रकार सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि प्रामाण्यवत अप्रामाण्य भी नैसर्गिक होनेमें कोई ग्रापित नहीं दिखायी देती, जैसे गुर्गोंसे दोषों का ग्रभाव होकर उससे अप्रामाण्य का असत्व होता है। ऐसा आप मानते हैं, वैसे दोबों से गुर्ह्मोका अभाव होकर प्रामाण्यका प्रसत्व होता है ऐसा भी ग्रापको मानना चाहिये। कहने का ग्रमिप्राय यह है कि जिस कारएसि प्रामाण्य को सर्वेषा स्वतः होना स्वीकार करते ही बुष्टकारणप्रश्नवासत्यप्रत्ययेष्वभावात् ? ग्रप्रामाण्यस्य चौत्सिणिकत्वमस्तु दोवाणां गुणापगमे व्या-पारात् । भवतु वा भावाद्भिक्षोऽभावः; तथाय्यस्य प्रामाण्योत्पत्तौ व्याप्रियमाण्यत्तक्यं तत्स्वतः ? न चाभावस्याऽजनकत्वम्, कुडपाद्यभावस्य परभागावस्यितघटाविप्रत्ययोत्पत्तौ जनकत्वप्रतीतेः, प्रमाण-पन्यकाभावस्य चामावप्रमाणोत्पत्तौ ।

योष-यथार्थंत्वायवार्थंत्वे विहायोषलम्भसामान्यस्यानुषलम्भः-सोषि विशेषनिष्ठस्वात्तस्सा-मान्यस्य युक्तः । न ह्वि निर्वशेषं गोत्वाविसामान्यमुपलभ्यते गुणदोषरहितमिन्द्रियसामान्यं वा,

उसी कारणसे ग्रप्रामाण्य भी स्वतः होना सिद्ध होता है। दुर्जनसंतोषन्याय से यदि भापकी वात हम स्वीकार भी करलें कि भाव से भिन्न ग्रभाव होता है—गुणों से भिन्न ही दोणों का ग्रभाव हुमा करता है तो भी प्रामाण्य की उत्पत्ति में वह प्रभाव व्यापार करता है—प्रामाण्य की उत्पन्न करता है, ग्रतः प्रामाण्य में स्वतस्त्व कैसे ग्रा सकता है। तुम कहो कि प्रभाव ग्रजनक है—किसी को पैदा नहीं करता है; सो भी बात नहीं है, कैसे सो बताते हैं, भित्त आदि का ग्रभाव जब होता है तव उसके परभाग में रखे हुए घट आदि पदार्थों का ज्ञान होता है, वह ज्ञान भित्ति के ग्रभाव के कारण्य से ही तो होता है, तथा पांचों प्रमाणों का (प्रत्यक्ष, ग्रनुमान, ग्रामम, उपमान, ग्रयांपत्ति) ग्रभाव भी ग्रमाण की उत्पत्ति में कारण्य है, इन उदाहरणों से निश्चित होता है कि ग्रभाव भी कार्य का जनक है।

भाट्ट ने जो यह कहा है कि यथार्थप्रहण और अयथार्थप्रहण को छोड़कर ग्रन्यरूप से [सामान्यरूप से] पदार्थ का ग्रहण नहीं होता है सो यह कथन ठीक ही है क्योंकि केवल सामान्य का ग्रहण नहीं होता सामान्य तो ग्रपने विशेषों में ही स्थित रहता है। कहीं पर भी विशेष रहित अकेला सामान्य नहीं प्रतीत होता, जैसे कि सफेद काली ग्रादि ग्रपने विशेषों को छोड़कर गोत्व सामान्य कहीं पर भी स्वतंत्ररूप से प्रतीति में नहीं ग्राता है। इसी प्रकार गुण और दोष इन दोनों विशेषों से रहित ग्रकेला इन्द्रियरूप सामान्य भी कहीं पर प्रतीत नहीं होता ग्रतः केवल सामान्यके बारे में ही यह प्रश्न हो कि सामान्य ग्रकेला नहीं रहता, उभयत्र समानता है।

मीमांसकभाट्ट लोक व्यवहार को प्रमाण मानते हैं, घतः अभय की-प्रामाण्य ग्रौर अप्रामाण्य दोनों की ही उत्पत्ति पर से होती है ऐसा लौकिकव्यवहार उन्हें मानना येनोयनम्भलासान्येऽप्यय पर्यनुयोगः स्यात् । लोकः च प्रमाराधतीभयं परता प्रश्लेवत्तव्यम् । सुप्रसिक्धे हि लोकेऽप्रामाण्ये दोषाषष्टब्धचसुषो ब्यापारः, प्रामाण्ये नंमस्याबियुक्तस्य, 'यत्पूर्वं दोषावशुव्धमिन्द्रवं भिष्याश्रतिपत्तिहेतुस्तदेवेदानीं नैर्मस्यादियुक्तं सम्मचप्रतिपत्तिहेतुः, इति प्रतीतेः ।

यज्ञोच्यतं -क्वचित्रिमंलमपीहित्रः मिथ्याप्रतीतिहेतु रस्यत्रारक्तादिस्वभावः सत्यप्रतीतिहेतुः, तिर्पतिपंत्र्दांतः स्वरक्षतोस्यादिमले निर्मलाभिप्रायात् । प्रनेकप्रकारो हि दोगः प्रकृत्यादिमेदात्, तैर्देश्रावीपि भावान्तरस्वभावस्तवाविषम्तत एव । च चौत्पन्नः सिद्धज्ञानः प्रामाण्ये नैर्मस्यादिकमपेक्षतै येनानयोभेदः स्यात् । गुण्यवस्थुरादिभ्यो जायमान हि तदुपात्तप्रामाण्यमेवोपजायते ।

चाहिये। क्यों कि लोक व्यवहार में देखने में भ्राता है कि अप्राधनण्य के होने में दोष-यक्त नेत्र कारण होता है तथा प्रामाण्य में निर्मलतादि गूणयुक्त नेत्र कारण होता है। लोक में भी यह बात प्रसिद्ध है कि सदोष चक्षु का व्यापार अप्रामाण्य में आरीर नैर्म-ल्यादिगुण युक्त चक्षु का व्यापार प्रामाण्यं में कारण होता है, लोक में ऐसी प्रतीति होती है कि जो नेत्र ग्रादि इन्द्रियां पहले दौषयुक्त होने से मिथ्याज्ञान का कारगा बनती थीं वे ही इन्द्रियां श्रव निर्मलनादि गुण्युंक्त होकर सम्यक् प्रतीति की उत्पत्ति में हेत बनती हैं। भाद का जो ऐसा कहना है "कि कहीं २ निर्मलगुणयुक्त नेत्र भी मिथ्याज्ञान के कारए। हो जाते हैं, तथा कहीं २ किसी व्यक्ति के लालिमादिदोषयूक्त नेत्र सत्यज्ञान के कारण होते हैं" सो इस प्रकार के ज्ञान होने में इन्द्रियगत निर्मलता का दोष नही है किन्त जाननेवाले पुरुष की ही गलती है, क्योंकि वे व्यक्ति स्वच्छ नीली ग्रादिरूप आँख के मल को ही निर्मलता मान बैठते है। पुरुष और उसके नेत्रादि इन्द्रियों में अनेक प्रकार के बातादि दोष हुआ करते हैं और उन दोषों का ग्रभाव जो कि भावान्तर स्वभाववाला है, ग्रनेक प्रकार का हुआ करता है। एक बात यह भी है कि ज्ञान उत्पन्न होकर फिर अपने में प्रामाण्य के निमित्त निर्मलतादिक की अपेक्षा करता हो ऐसी बात तो है नहीं जिससे प्रमाण भूत ज्ञान और प्रामाण्य में भेद माना जाय, प्रमाण ज्यों ही ग्रुणवान नेत्रादि इन्द्रियों से उत्पन्न होता है त्यों ही वह प्रामाण्य सहित ही उत्पन्न होता है, इसलिये इनमें काल का भेद नहीं पडता है।

भाट्ट की मान्यता है कि पदांध को जैसा का तैसा जाननेरूप जो शक्ति है उस मक्तिलक्षणवाला प्रामाण्य स्वतः ही हो जाया करता है, इस मान्यता पर हम जैन का आक्षेप है कि यदि पदार्थ को जैसा का तैसा जानना रूप प्रामाण्य स्वतः होता है **वर्षतवाभावगरिन्धेदसामध्यलक्षण्यामाण्यस्य स्वतो भावाभ्युगगमे च प्रवी-ययाद्वगरिम्धेद**-सामध्येलक्षणात्र।माण्यस्याप्यविद्यमानस्य केनचित्कन्तुं मशक्ते स्वतो भावोऽस्तु । , ।

कथ वैथ वादिनो अन्नरूपतात्मन्यविद्यमानेन्द्रियंबन्यते ? तस्यास्तत्राविद्यमानत्वेष्युत्तस्यु-परामेऽजयहर्म्मकस्या कोपराध कृतो येनास्यास्त्रतः समु पादो नेष्यते ? न चेमा अक्तम स्वाधारेम्यू-समासादितव्यत्तरेका येन स्वाधाराभिमतविज्ञानवन कारणेभ्यो नोदयमासादयेषु । पाश्चात्यसवाद-

तो पदार्थ को विपरीत जानने की शक्तिलक्षणबाला स्राप्तमाण्य भी स्वत हो जावे. क्या बाधा है, 'जो अपविद्यमान होता है उसको किसी के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है" "महि स्वत असती शक्ति कर्त् मन्येन पार्यते" ऐसा आपने अरत प्राप्ताण्य का निषेध करने के लिखें कहा था सो अब यही बात अप्रामाण्य में भी है, अप्रासाण्य भी पर से (दोषों से) कैसे हो सकता है ? असत शक्ति पैदा नहीं की जा सकती, ऐसा भ्रापका ही कहना है ? श्रसत् शक्ति के विषय में हमें भ्रापसे भीर भी पूछता है, कि जब ग्रविद्यमान शक्ति अन्य कारण से उत्पन्न नहीं की जा सकती है तो आहमा, मे ग्रविद्यमान ऐसी घटावार आदि ज्ञानरूपता इन्द्रियों के द्वारा किस प्रकार पैदा की जाती है ? बनाइये यदि अर्थाकार ज्ञान रूपता आत्मा मे नहीं होती हुई भी इन्द्रियों द्वारा की जाती है तो पदार्थ की यथार्थ ग्रहण करने की शक्ति भी इन्द्रियों के द्वारा क्यो नहीं की जा सकती है ? उसने क्या अपराध किया है कि जो अर्थाकार जान-रूपता ग्रविद्यमान है और यथार्थग्रहणशक्ति भी अविद्यमान है तो भी अर्थाकारज्ञान-रूपता तो इन्द्रियो से उत्पन्न हो जास भीर यथार्थग्रहणशक्ति उत्पन्न न होने ऐसी बात कैसे बन सकती है ? एक बात यह भी है कि शास्तिया, जो होती है वे अपने द्याधार से भिन्न नहीं होती अपना आधार जो यहां ज्ञान है उनसे ये यथार्थग्रहण या अर्थाकारज्ञानरूपता अपने आधारभुत ज्ञान के समान कारणो हो उत्पन्न न होवे. सो बात नहीं है ग्रर्थात अपना आधार जो ज्ञान है, वह ज्ञान जिसे कारण से उत्पन्न होता है उसी कारए से उस जान की शक्तिया भी उत्पन्न हो जाया करती है, क्योंकि वे शाक्तिया उस ज्ञान से भिन्न नहीं है। जो जिससे प्रथक नहीं होता है प्रभिन्न होता है कह उसके कारण से उसमें साथ ही उत्पन्न हो जाता है, जैसे-घट का रूप घट से पृथक ज़ही है, अत घट जिससे पैदा होता है उसीसे उसका रूप पैदा हो जाया करता है। भीसे ही ज्ञान या प्रमासा जिस इन्द्रियरूप कारण से उत्पन्न होता है, उसीसे उसमे प्रामाण्य उत्पन्न हो जाता है ऐसा मानना चाहिये।

प्रत्ययेन प्रामाण्यस्याजन्यत्वास्त्रवतो भावेऽप्रामाण्यस्यापि शोस्तु । न खलूत्पन्ने विज्ञाने तदप्युत्तरकाल-भाविविश्ववादप्रत्ययाद्भवति ।

यवोक्तम्-'लब्बात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु' तबच्युक्तिमात्रम्; यथावस्थितार्थेव्य-वसायरूपं हि संवेदनं प्रमाणम्, तस्यात्मलाभे कारणापेकायां काऽन्या स्वकार्ये प्रवृत्तियां स्वयमेव

भावार्थ - जैन यद्यपि प्रामाण्य का स्वतः होना भीर पर से होना दोनों प्रकार से होना मानते हैं, किन्तू जब भाट्ट ने यह हठाग्रह किया कि पर से प्रामाण्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि "नहासती शक्तिः कर्त्तु मन्येन पायंते" अपने में नहीं रही हुई शक्ति दसरेके द्वारा पैदा नहीं की जा सकती है, इत्यादि-तब भाचार्य ने कहा कि ऐसी बात है तो ध्रप्रामाण्य भी पर से उत्पन्न नहीं हो सकता, जिसे ग्रापने दौषरूप पर कारण से उत्पन्न होना स्वीकार किया है, अप्रामाण्य के विषय में भी "नह्यसती शक्तिः कर्त्त-मन्येन पार्यते" यह नियम लागू होता है, हां, इतना जरूर है कि मिथ्यात्वरूप ग्रन्तरग कारण भीर सदोष इन्द्रियादिरूप बहिरंग कारणों से उस ज्ञान में विपरीतता आती है। यहां ज्ञान को इन्द्रियों से जन्य जो माना है वह सहायक कारण की अपेक्षा से माना है। ज्ञान और उसकी अर्थग्रहण शक्ति ये दोनों अभिन्न हैं-ग्रतः ज्ञान यदि इन्द्रियरूप कारण से (सहायक कारण की अपेक्षा से) उत्पन्न होता है तो साथ हो यथार्थग्रहण शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार अप्रामाण्ययुक्त ज्ञान भी ग्रपने म्रामाण्यधर्म या शक्ति के साथ उत्पन्न होता है। ऐसा भाट्र को मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने प्रामाण्य में स्वतः ही होने का हठाग्रह किया है। जैन तो स्यादादी हैं. वे प्रामाण्य और ग्रप्रामाण्य को स्वतः परतः दोनों रूप से होना मानते हैं। यहां सिर्फ भाट के एकान्त पक्ष का खण्डन करने के लिये कहा है कि प्रामाण्य स्वतः होता है तो धप्रामाण्य भी स्वतः होगा इत्यादि, इसी विषय पर आगे भी कह रहे हैं। भाट का कहना है कि पीछे से श्रानेवाला जो संवादकज्ञान है उससे ज्ञानमें प्रामाण्य पैदा नहीं होता है. इसलिये हम प्रामाण्य को स्वतः ही होना मानते हैं, सो हम जैन का कहना है कि अप्रामाण्य भी पीछे से आनेवाले विसंवाद या दोष से पैदा नहीं होता है, इसलिये अप्रामाण्य को भी स्वतः होना मानना चाहिये। ऐसा तो होता ही नहीं कि ज्ञान उत्पन्न हो चुका हो भीर उसमें भ्रप्रामाण्य उत्तर कालीन विसवादक ज्ञान से उत्पन्न हो जाय । ग्रतः ग्रप्रामाण्य पीछे दोष मादि पर कारण से उत्पन्न होता है यह कथन असत्य ही ठहरता है।

स्यात् ? घटस्य तु जलोडहनव्यापारात्युर्वे रूपान्तरेणापि स्वहेतोक्त्यत्ते गुंका मृवादिकारणानिरपेक्ष-स्य तत्र प्रवृत्तिः प्रतीतिनिबन्धनत्वाद्वस्तुथ्यवस्थायाः । विज्ञानस्य तूत्पस्यनन्तरमेव विनाशोपगमात्कुतो लब्बात्मनो वृत्तिः स्वयमेव स्थात् ? तदुक्तम्—

> "न हि तत्क्षणमप्यास्ते जायते वाऽप्रमात्मकम्। येनाश्रंग्रहणे पश्चाद्रव्याप्रियेतेन्द्रियादिवत् ॥ १ ॥

मीमांसक भाइ ने प्रतिपादन किया था-पदार्थ जब अपने स्वरूप को प्राप्त हो चुकते हैं तब वे स्वतः ही अपने कार्यों में प्रवृत्ति करने लग जाते हैं इत्यादि, सो यह प्रतिपादन भी ठीक नहीं है, इसी को बताते हैं-पदार्थ जैसा है वैसा उसका निरुचय करना-जानना जिससे होता है वह ज्ञान प्रमाणभूत कहलाता है. ग्रथांत जैसी वस्तु है वैसी ही उसका ज्ञान के द्वारा ग्रहण होना प्रामाण्य का लक्षण है। ऐसे प्रामाण्य में या प्रामाण्यधर्मवाले प्रमाण में कारणों की अपेक्षा देखी जा रही है तब और न्यारी कौन सी प्रमाण की प्रवृत्ति बचती है कि जिसमें वह स्वतः प्रवृत्त न हो; ग्रथात-यथावस्थित पदार्थ को जानना ही प्रामाण्य है और वही प्रमास की प्रवृत्ति है। पदार्थ अपने स्वरूप को प्राप्त कर फिर अपने कार्य में प्रवृत्ति किया करते हैं ऐसा सिद्ध करते समय उन्होंने जो घट का उदाहरण दिया था सो घट की बात जुदी है, घट श्रपना कार्य जो जलधारण मादि है उसमें प्रवृत्ति करने के पहले भी भिन्नस्वरूप से स्वकारण द्वारा उत्पन्न होते हुए देखा जाता है अर्थात मिट्टी भ्रादि कारण से घट भ्रपने स्वरूप को प्राप्त करता है पर वह स्वरूप तो उस समय उसका रिक्ततारूप रहता है खाली-रूप होता है ] बाद में जल धारण-जिलादि से भरे रहने | रूप जो स्वकार्य है उसमें उसकी प्रवृत्ति हुआ करती है, अतः घट का जो जलधारणादि कार्य है उसमें मिदी मादि कारणों की अपेक्षा उसे नहीं होती है, घटादि पदार्थ इसी तरह से स्वकार्यको करनेवाले होते हैं। ऐसा ही सभी को प्रतीत होता है, प्रतीति के बल पर ही वस्तुओं की व्यवस्था हम्रा करती है। यह घट की प्रक्रिया ज्ञान में घटित नहीं होती अर्थात् घट की सरह ज्ञान पहले इन्द्रियोंसे प्रामाण्य रहित उत्पन्न होता हो फिर स्वकार्य में प्रवक्त होता हो सो बात नहीं, वह तो प्रामाण्य युक्त ही उत्पन्न होता है। तथा ज्ञान उत्पत्ति के अनन्तर ही नष्ट हो जाता है ऐसा आपने स्वीकार किया है, अत: पहिले ज्ञान उत्पन्न होवे फिर वह जाननेरूप कार्य में प्रवृत्त होवे ऐसा ज्ञान के सम्बन्ध में घट की तरह होना सिद्ध नहीं होता है। ग्रापके ग्रन्थ में भी यही बात कही है-

तेन जन्मैव बृद्धे विषये व्यापार उच्यते । तदेव च प्रमारूप तद्वती करण च भी: ।। २ ।।"

मि० ब्लो० स० २ ब्लो० ४४-४६ | इति ।

किञ्च, प्रमासस्य कि कार्यं यत्रास्य प्रवृत्तिः स्वयमेवोच्यते-यथार्थपिशच्छेदा, प्रमासामिद-मित्यवसायो वा ? तत्राद्यविकल्पे 'ग्रात्मानमेव करोति' इत्यायातम्, तज्ञायुक्तम् ; स्वात्मनि कियावि-रोधात । नापि प्रमाणमिदमित्यवसायः; भ्रान्तिकारणसद्भावेन क्वचित्तदभावात्, क्वचिद्विप-यैयदर्शन(च ।

प्रमाण या विज्ञान उत्पत्ति के बाद क्षामात्र भी ठहरता नहीं है--नष्ट हो जाता है, तथा ग्रप्रमासक्य भी पैदा नहीं होता । प्रमाण की जो उत्पत्ति है वही उसका विषय में व्यापार या प्रवत्ति कहलाती है, श्रतः ज्ञान इन्द्रियों के समान उत्पत्ति के बाद भी स्वकार्य करनेमें समर्थ नहीं होता, अतः ज्ञान का उत्पन्न होना ही उसकी विषय में प्रवृत्ति है वही प्रमा-जाननेरूप प्रमिति है। भीर वही इस प्रमा का करण है प्रमायुक्त बढ़ि भी वही है, सब कुछ वही है। अत: श्रापके इस श्रागम कथन से सिद्ध होता है कि ज्ञान उत्पत्ति के बाद ही नष्ट हो जाता है।

दुसरी बात यह है कि ग्राप स्वयं कहिये कि प्रमाण का कार्य क्या है कि जिसमें इसकी-प्रमाण की प्रवृत्ति स्वयं होती है ? क्या जैसा पदार्थ है वैसा ही जानना यह प्रमाश का कार्य है अथवा "यह प्रमाण है" ऐसा निश्चय होना यह प्रमाण का कार्य है ? प्रथम विकल्प-यथार्थ रूप से जानने को प्रमाण का कार्य माना जाय तो प्रमाण ने अपने को किया ऐसा अर्थ हुआ पर यह कथन आपके मन्तव्य से फिट नहीं बैठता है क्योंकि "स्वात्मिन किया विरोध:" ग्रपने ग्रापमें किया नहीं होती ऐसा आपका ही सिद्धांत है। "यह प्रमास है" ऐसा स्वका बोध होना प्रमास का कार्य है, ऐसा दूसरा विकल्प भी गलत है, देखिये ! किसी मनुष्य के नेत्र सदोष हैं इससे उसे सत्यजल ज्ञान के हो जाने पर भी भ्रम हो जाता है अतः वह व्यक्ति यह जल ज्ञान प्रमाण है ऐसा विर्णय नहीं कर पाता है। तथा कहीं कहीं पर तो इससे विपरीत भी देखा जाना होता है-जैसे कि भ्रान्त ज्ञान में "यह प्रमाण है" ऐसा निर्णय गलत हो जाता है, सो इस प्रकार का निर्णय होने मात्र से क्या भ्रान्त ज्ञान प्रमाण बन जायेगा ? नहीं । यहां तक प्रत्यक्ष प्रमाण में प्रामाण्य की उत्पत्ति किस प्रकार पर से (ग़णों से होती है) आतो है इस बात को सबल युक्तियों से सिद्ध करते हुए आचार्य

श्रनुमानोत्पादकहेतोस्तु साध्याविनाभावित्यमेव गुणो यथा तद्वैकत्यं दोष: । साध्याविना-भावस्य हेतुस्वरूपत्वादगुणरूपत्वाभावे तद्वैकत्यापि हेतोः स्वरूपविकलत्वाहोषता मा भूत् ।

म्रागमस्य तु गुरावरपुरुषप्रसीतस्वेन प्रामाण्यं सुप्रसिद्धप्, प्रपौरुवेदस्यस्यासिद्धेः, नीलोरपता-विषु दहनादीनां वितयप्रतीतिजनरूरवोपलम्भेनानेकान्तात्, परस्परविरुद्धभावनानियोगाद्यर्षेषु प्रामाण्य-

ने भाट्न के विविध कथनों ग्रीर शंकाओं का निरसन किया है। ग्रव ग्रनुमान प्रमारा में भी गुर्गों से ही प्रामाण्य की उत्पत्ति होती है ऐसा सिद्ध करते हैं-अनुमान का उत्पादक जो हेत् है उस हेत् का अपने साध्य के साथ अविनाभाव से रहना ग्र्ण कहा जाता है, जैसा कि अपने साध्य के साथ हेतू का श्रविनाभाव से नहीं रहना हैतू का दोष कहा गया है। "साध्य के साथ श्रविनाभावपने से रहना हेतू का स्वरूप है न कि गुण" यदि ऐसा माना जाय तो ग्रविनाभाव की विकलता भी हेत् का स्वरूप ही मानना चाहिये; उसे दोष रूप नहीं मानना चाहिये, इस तरह अनुमान प्रमाण में भी गूणों से ही प्रमाणता की उत्पत्ति होती है, यह सिद्ध हुआ । भ्रागम में प्रमाणता की उत्पत्ति का कारण तो उसका गुणवान्-रागद्धेष रहित पुरुष के द्वारा प्रशीतत्व होना है यह सर्व प्रसिद्ध बात है, फिर भी मीमांसकादि ग्रागम को मपौरुषेय (-पूरुष के द्वारा नहीं रचा हुआ) मानते हैं, सो यह धपौरुषेयपना असिद्ध है-क्योंकि विना पूरुषकृत प्रयत्न के शब्द रचना होती नहीं इत्यादि अनेक दुषण ग्रागम को ग्रंपीरुषेय मानने में आते हैं। तथा जो अपीरुषेय [पूरुषकृत नहीं] है वही सत्य है ऐसा कहना अनैकान्तिक दोष युक्त है, कैसे सो बताते हैं-जंगल में जब स्वयं दावाग्नि प्रज्वलित होती है तब उस श्चीन के प्रकाश में नील कमल श्चादि पदार्थ लाल रंग युक्त सुवर्ण जैसे दिखायी देते हैं. सो ऐसे मिध्याज्ञान होने में कारण पुरुषकृत प्रयत्न न होकर अपीरुषेय [स्वयं प्रकट हई दवाग्नि ] ही कारण है । अतः जो अपौरुषेय है वही प्रमास है-सत्य ज्ञानका कारण है ऐसा नियम नहीं रहता है। एक बात सुनिये! धाप लोग वेद को अपौरुषेय मानते हैं, धौर उसी को सर्वथा प्रमाणभूत स्वीकार करते हैं तो फिर वेद के पदों के प्रथं करने में इस प्रकार की परस्पर विरुद्धार्थता क्यों ? देखों "पूर्वाचार्यों हि धात्वर्थं वेदे भट्टस्तू भावनाम । प्राभाकरो नियोगंत शंकरो विधिमववीत्" पूर्वाचार्य वेदस्थित पदों का श्चर्य धात परक करते हैं, भाट भावना रूप श्चर्य करते हैं, तुम्हारे भाई प्रभाकर नियोग रूप ग्रर्थ करते हैं तथा शंकरमतवाले उन पदों का अर्थ विधिरूप करते हैं, सो अपीर-षेय वेद को प्रमाणभूत मानने में इन परस्पर विरुद्ध अथौं को भी प्रामाणिक मानना प्रसङ्काव । निखलवचनानां लोके गुएावन्युक्वप्रस्पीतस्वेन प्रामाण्यप्रसिद्धेः, धत्रान्ययापि तत्परिकस्पने प्रतीतिविरोषाच ।

म्रपि च म्रपौरुषेयत्वेय्यागमस्य न स्वतीऽर्षे प्रतीतिजनकत्वम् सर्वेदा तत्प्रसङ्गात् । नापि पुरुषप्रयत्नाभित्यक्तस्य; तेषां रागादिदोषदुष्टत्वेनोपगमात् तत्कृताभित्यक्तेर्ययार्थतानुपपरोः । तथाच स्रप्रामाण्यप्रसङ्गवयाद्गीरुषेयत्वाभ्युपगमा गजस्नानमनुकरोति । तद्क्तम्—

पड़ेगा । इसलिये वेद वचन ही प्रमाराभूत है ऐसी बात नहीं बनती है । प्रसिद्ध बात जगत में है कि जो वचन गुणवान पुरुष के द्वारा कहे गये होते हैं उन्हीं में प्रामाण्य होता है भीर वे ही मान्य होते हैं। इससे विपरीत मानते हैं तो प्रतीति से विरोध आता है प्रथत् - वेद का रचयिता पुरुष नहीं है वह तो प्रपौरुषेय है ऐसा स्वीकार करोगे तो प्रतीति विरुद्ध बात होगी. क्योंकि अपीरुषेय वचनों में प्रमाणता आती ही नहीं है। वह तो गुणवान पुरुष के वचनों से ही आती है। आपके आग्रह से अब हम उसे ग्रापौरुषेय मान कर उस पर विचार करते है, भले ही आपका आगम ग्रापौरुषेय होवे तो भी वह स्वत: ही ग्रपने अर्थों की प्रतीति तो नहीं करायेगा ? यदि स्वत: ही अर्थ की प्रतीति कराता है ऐसा माना जाय तो हमेशा ही प्रतीति कराने का प्रसद्ध प्राप्त होता है, इसलिये वेद स्वतः ही अपने पदों का अर्थबोध कराता है ऐसा कहना गलत है। यदि किसी जानी पुरुष के द्वारा उन वेद पदों का अर्थ समकाया जाता है इस प्रकार का पक्ष माना जाय तो भी आपत्तिजनक है, क्योंकि आपके मतानुसार सभी पूरुष रागद्वेष म्रादि दोषों से भरे हुए होते हैं, वे वेद पदों का सही अर्थ समभा नहीं सकते, अतः पुरुष के द्वारा जो वेदवाक्यों का अर्थ किया जावेगा तो "उन वाक्यों का ऐसा ही अर्थ है" इस तरह की निर्दोष प्रतीति कैसे हो सकेगी और कैसे उस अर्थ में प्रथाणता भासकेगी ? नहीं भा सकती । दूसरी बात यह है कि भापने अप्रामाण्यके भयसे वेदको ग्रंपीरुषेय माना था अर्थात् वेदको पूरुषकृत मानेंगे तो ग्रंप्रमासभूत होवेगा किन्तू उसको अपौरुषेय मानकर भी पून: वेदार्थको पूरुषकृत बताया सो यह गजस्तान जैसी चीज हुई ग्रथीत् स्वच्छताके लिये हाथी ने स्नान किया किन्तु पुन: अपने ऊपर धूलको डाल दिया, ठीक इसी प्रकार ग्रप्रामाण्य के दोष को दूर करनेके लिये वेदको प्रपौरुषेय स्वीकार किया किन्तु पुनः वेदार्थको पुरुषकृत ही मान लिया, सो यह मीमांसक की गज स्नान जैसी प्रक्रिया है। कहा भी है-

"ग्रसंस्कार्यतया पुंभिः सर्वथा स्यान्निरर्थता । संस्कारोपगमे ब्यक्तं गजस्नानमिदं भवेत् ॥ १ ॥"

[ प्रमाखवा० १।२३२ ]

तम्न प्रामाण्यस्योत्पत्तौ परानपेक्षा ।

नापि ज्ञसौ । साहि निर्निमित्ता, सिन्न (सिन)मित्ता वा ? न तावन्निर्निमित्ता; प्रतिनियतं-देशकालस्वभावाभावप्रसङ्गान् । सिनिमित्तत्वे कि स्वनिभित्ता, प्रत्यनिमित्ता वा ? न तावस्स्वनिमित्ता, स्वसंविदितत्वानस्यूपगमात् । प्रत्यनिभित्तत्वे तस्कि प्रत्यक्षम्, उतानुमानम् ? न तावस्प्रत्यक्षम्; तस्य

यदि वेदार्थ की पुरुष द्वारा संस्कारित नहीं मानते हैं तो वेद पद निर्स्थक ठहरते हैं, भीर यदि वे पद पुरुष द्वारा संस्कारित हैं ऐसा मानते हैं तो स्पष्ट रूपसे गज स्नानका अनुकरण होता है।। १।।

इस प्रकार प्रामाण्य की उत्पत्तिमें परकी अपेक्षा नहीं होती ऐसा मीमांसक का एकांत आग्रह था वह सिद्ध नहीं हुआ। अब प्रामाण्य की ज्ञित परसे नहीं होती एसा उन्हीं मीमांसक का जो पूर्वपक्ष था उस पर विचार करते हैं-सबसे पहले प्रश्न होता है कि प्रामाण्यकी जिप्त निर्निमित्तक है या सनिमित्तक है ? निर्निमित्त का मानना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अप्तिको निमित्त रहित मानने पर प्रतिनियत देश प्रतिनियत काल एवं प्रतिनियत स्वभावपनेका उस जिपमें अभाव होगा. जो निनिमत्त बस्त होती है उसमें प्रतिनियत देश-इसी एक विवक्षित स्थान पर होना, प्रतिनियत काल-इसी कालमें होना भौर प्रतिनियत स्वभाव-इसी स्वभाव रूप होना ऐसा देशादिका नियम बन नहीं सकता । दूसरा प्रश्न-प्रामाण्य की ज्ञाप्त सनिमित्तक है ऐसा मानने पर प्रश्न होता है कि उस जिप्त का निमित्त क्या है ? क्या प्रामाण्य ही उसका निमित्त है अथवा प्रामाण्य से प्रथक् कोई दूसरा उसका निमित्ता है ? स्वनिमित्तक प्रामाण्य निमित्तक] ज्ञप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि मीमांसकों ने ज्ञान को स्वसंविदित माना ही नहीं है। यदि ज्ञप्ति का अन्य दूसरा निमित्त है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो पूनः प्रश्नों की माला गले पड़ती है कि वह अन्य निमित्त कौन है । क्या प्रत्यक्ष है प्रथवा प्रनुमान ? प्रत्यक्ष निमित्त बन नहीं सकता क्योंकि प्रामाण्य की ज्ञष्ति में प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति ही नहीं होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो इन्द्रिय से संयुक्त विषय में प्रवृत्ति करता है । प्रक्ष-इन्द्रियं प्रति वर्तते इति प्रत्यक्षम्" ऐसी प्रत्यक्ष पद की व्युत्पत्ति है, सो प्रामाण्य के तत्र व्यापारामानात्। तदीन्द्रियसंपुक्ते विषये तद्व्यापारामुदयमासादयस्यस्यपदेशं लभते। न च प्रामाण्येनेन्द्रियाणां सम्प्रयोगो येन तद्व्यापारजनितप्रत्यक्षेण् तत्प्रतीयेत। नापि मनोव्यापारजप्रत्य-क्षेणः एवंविचानभवाभावात।

नाप्यनुमानतः; लिङ्गाभावात् । प्रयार्थप्राकटयः लिङ्गम्; तर्रिक ययार्थत्विक्षेषस्यविक्षिष्टम्, निर्विषेषस्यं वा ? प्रयमपक्षै तस्य ययार्थत्विषेषस्यकृतः प्रयमप्रमासार्यात्, घन्यस्माद्वा ? प्राचपक्षै परस्परात्रयः दोषः । द्वितीयेऽनवस्या । निर्विषेषस्यात्तर्दातपत्ती चातिप्रसङ्गः । प्रत्यक्षानुमानाभ्यां

साथ इन्द्रियोंका सिन्निकर्ष तो होता नहीं जैसा कि पदार्थ के साथ होता है। इन्द्रिय ग्रीर प्रामाण्य का जब संप्रयोग हो नहीं तो उसके व्यापार से उत्पन्न हुए प्रत्यक्ष के द्वारा प्रामाण्य की जिन्त किस प्रकार जानी जायगी? प्रथीत् नहीं जानी जायगी। मन से उत्पन्न हुए मानस प्रत्यक्ष के द्वारा भी प्रामाण्य के जिन्त की प्रतीति नहीं हो सकती क्योंकि इस प्रकार का किसी को भी अनुभव नहीं होता है कि मानस प्रत्यक्ष जिन्त को भ्रहण करता है। इस तरह जिन्त का निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण है यह बात ग्रसिद्ध हुई। भ्रमुमान से भी जिन्त का ग्रहण होना बनता नहीं, क्योंकि यहां हेतु का ग्रभाव है।

श्रंका — जिन्त को ग्रहरा करने वाले अनुमान में धर्यप्राकटच हेतु है, अर्थात् प्रमाण में प्रामाण्य है क्योंकि अर्थप्राकटच — पदार्थ का जानना हो रहा है इस अर्थप्राक-टचरूप हेतु वाले अनुमान से जिन्त का बोध हो जायगा।

समाधान — ठोक है! पर यह अर्थ प्राकटण हेतु यथार्थस्य विशेषण से सहित है कि उससे रहित है? यदि यथार्थस्य विशेषण से युक्त है तो उस विशेषण को कौन जानता है? क्या प्रथम प्रमाण-जान जानता है स्थवा अन्य कोई प्रमाण? प्रथम प्रमाण जानता है ऐसा कहो तो परस्पराश्रय दोष भ्राता है कैसे-सो ही बताते हैं— किसी पुरुष को 'यह जल है" ऐसा जान हुआ सो इस जान की प्रमाणता का निमित्त है भ्रापंप्राकटण, और यह अर्थप्राकटण यथार्थ रूप से वस्तु का ग्रहण होना रूप विशेषण वाला है, इस बात को प्रथम जल ज्ञान तब जानेगा जब वह भ्रष्यंप्राकटण में यथार्थस्य रूप केसी तथा को ग्रहण करेगा भ्रीर पुनः जाने हुए उस यथार्थस्य विशेषणा वाला है हु से उस प्रथमिक जल ज्ञान में प्रमाण का निश्चय होगा। इस तरह दोनों असिद्ध ही रह बार्येंग। दूसरा पक्ष-भ्रस्य कोई प्रमाण से भ्रष्यं प्राकटण हेतु का यथार्थस्य विशेषण बाता जाता है ऐसा मानो, तो भ्रनवस्था होती है. क्योंकि भ्रागे आगे आगे वाले

## त्तरप्रामाण्यनिश्चये स्वतः पामाण्यव्याघातश्च ।

यव संवादात्पूर्वस्य प्रामाण्ये चककदूषणः; तदप्यसञ्जतमः; न बलु संवादात्पूर्वस्य प्रामाण्ये निश्चित्य प्रवस्तेते, किन्तु विह्नरूपदर्शने सत्येकदा शीतपीबितोऽन्यार्थं तद्वेशमुपसर्पत् कृपालुना वा केन-चित्तद्देश वह्ने रानयने तत्स्यर्शविशेषमनुभूय तद्गृपस्पर्शयोः सम्बन्धमवगम्यातस्याग्यां प्रमायं रूपप्रतिमासोऽभिमतार्थकियासाधनः एवंविधप्रतिभासत्वात्पूर्वोत्पभ्रविधप्रतिभासवत् द्वायमुमाना-

प्रमाराों में ग्रर्थ प्राकटच के यथार्थत्व विशेषरा की जानने के लिये प्रमाण परंपरा की विश्वान्ति नहीं होगी प्रर्थात अनुमान के हेतू का विशेषण जानने के लिये पुन: अन्य प्रमाण की जरूरत होगी, पुन: उसमें प्रदत्त हेतु के विशेषण को जानने के लिये अन्य प्रमाए ज्ञान की ग्रावश्यकता होगी, इस प्रकार कहीं भी स्थिति नहीं रहेगी। इन दोषों से बचने के लिये यदि अर्थप्राकटच हेतू विशेषण रहित माना जाय तो अतिप्रसंग होगा-प्रथित् यह जल ज्ञान प्रमाणभूत है क्योंकि इसके द्वारा प्रथंप्राकटच हुआ है सो इतने मात्र हेत् से जलज्ञान में प्रामाण्य माना जाये तो मिथ्याज्ञान में भी प्रामाण्य मानना पडेगा ? क्योंकि उसके द्वारा भी ध्रथप्राकटच तो होता ही है। कि अ-यदि प्रत्यक्ष या ग्रनुमान द्वारा पूर्वज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय होना माने तो "प्रामाण्य की उत्पत्ति स्वतः होती है ऐसी आपकी मान्यता खतम होती है जो आपको धनिष्ट है। भाइ ने पूर्व में कहा था कि संवादक ज्ञान से प्रमारण में प्रामाण्य ग्राता है ऐसा माना जायगा तो चक्रक दोष आवेगा सो यह कहना गलत है-न्योंकि कोई पुरुष अपने जलादि ज्ञानों में संवादक प्रत्यय के द्वारा प्रमाणता का निरुचय करके श्रर्थ किया करने की प्रवृत्ति नहीं करता है। अर्थ किया में प्रवृत्ति किस तरह होती है ? ऐसा प्रश्न हो तो बताते हैं - किसी पुरुष ने पहले अग्नि का रूप दूर से देखा था, वह पुरुष पुरुषादि वस्तू को लाने के लिये वहीं कहीं जा रहा था, रास्ते में उसे सर्दी लगी, वहीं पर कहीं अग्नि जल रही थी. उस अग्नि को देखकर वह उसके निकट गया तो उसे उसका उष्णस्पर्श प्रतीत हमा तब वह पूरुष पूर्वमें देखा हुआ भास्वर रूप और वर्तमान का मनुभव किया हुआ, उष्णस्पर्श इन दोनोंका संबंध जान लेता है कि ऐसे भास्वर इप बाला पदार्थ उष्णता युक्त होता है, मेरा यह रूपका ज्ञान इच्छित कार्य को करने वाला है। इस तरह निश्चय करके वह पुरुष ग्राग्नि से तापने आदि कार्य में प्रवृत्ति करता है क्योंकि वह अग्नि के विषय में अनभ्यस्त था, यदि उस शीत पीडित प्रुष को देखकर कोई दयालू व्यक्ति उसके पास अग्नि को लाकर रखता है तब भी वह पूरुव अपने स्वाधननिर्भाक्षित्रानस्य प्रामाण्यं निश्चित्य प्रवर्तते । कृषीवनावयोषि श्वानम्यस्तबीजादिविषये प्रथमतरं तावश्वरावादावस्त्वरबीजवपनादिना बीजाबीजनिर्भारणाय प्रवर्शन्ते, प्रश्चादृहष्टसाधम्यात्परिशिष्टस्य बीजाबीजतया निश्चितस्योपयोगाय परिहाराय च धम्यस्तबीजादिविषये तु निःसंशयं प्रवर्शन्ते ।

यबाभ्यवायि-संवादप्रत्ययात्त्र्वंस्य प्रामाण्यावगमेऽनवस्था तस्याप्यपरसंवादापेकाऽविशेषात्; तदप्यनिधानमात्रम्; तस्य संवादरूपत्वेनापरसंवादापेकाभावात्। प्रथमस्यापि संवादापेका मा

पहले देखे हुए अग्नि का रूप याद कर भीर वर्तमान में उसका स्पर्श शीतनिवारक जानकर संबंध का ज्ञान करता है कि इस प्रकार का रूप प्रतिभास किसी वस्तु का होवे तो वह शीतबाधा को दूर करने वाली वस्तु समभनी चाहिये। इस तरह साधन निर्भासी ज्ञान में प्रामाण्य देखकर इष्ट कार्य में (शीतता को दूर करना म्रादि में ) प्रवृत्ति करता है। इसी विषय में भ्रन्य दृष्टांत भी हैं, जैसे-किसानादि लोग विवक्षित गेहं आदि बीजों की अंकुरोत्पादनरूप शक्ति को (गुए। धर्म को ) नहीं जानते हों, उन विवक्षित बीजों के विषय में धनभ्यस्त हों तो वे पहले सकोरा गमला भ्रादि में थोडे से बीजों को बो देते हैं और बीज ग्रबीज की परीक्षा करते हैं-िक इस गमले में ग्रमक बीज बोये तो अंकूरे बढ़िया आये या नहीं इत्यादि, जब उन किसानों को बीज और ग्रवीज की परीक्षा हो जाती है तब उनमें से जिनके अंकूर ठीक उगे उन्हें बोने योग्य समभ्रकर उन्हीं के समान जो बीज रखे थे उनका तो खेती में उपयोग करते हैं भीर जो अबीज रूप से परीक्षा में उतरे थे उनको छोड देते हैं खेती में बोते नहीं हैं। इसी प्रकार कोई किसान बीज के विषय में ध्रभ्यस्त है तो वे नि:संशय बीजवपन कार्य को करते हैं। इसलिये अनभ्यस्त अवस्था में संवादक से प्रामाण्य आने में चक्रक भादि दोष नहीं भाते हैं ऐसा सिद्ध होता है। संवादक प्रत्यय से प्रामाण्य मानने पर जो धनवस्था दोष आने की बात भाइने कही थी सो भी ठीक नहीं, क्योंकि संवादक तो संवादस्वरूप ही है, उसको दूसरे संवादक ज्ञान की अपेक्षा नही पड़ती है। ग्रन्यथा वह संवादक ही क्या कहलावेगा।

श्रंका—ऐसी बात है तो प्रथम ज्ञान के प्रामाण्य में भी संवादक की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये ?

समाबान — ऐसा प्रश्न गलत है, प्रथमधान तो असंबाद रूप है, इसलिये उसमें संवादक ज्ञान से प्रामाण्य निश्चित किया जाता है। प्रयं किया का जो ज्ञान है भूदित्यप्यसमीचीनम्; तस्यासंवादरूपत्वात्, ग्रतः संवादकद्वारेगीवास्य प्रामाण्यं निश्चीयते ।

ष्रयंकियाज्ञानं तु साक्षादिवसंवाद्ययंक्रियालम्बनस्वाक्ष तथा प्रामाण्यनिश्चयभाक् । तैन 'कस्यचित्तु यदीष्येत' इत्यादि प्रलापमात्रम् । न चार्थक्रियाज्ञानस्याप्यवस्तुवृत्तिशङ्कायामन्यप्रमाणा-पेक्षयानवस्यावतारः । प्रस्यायाभावेऽदृष्टस्वेन निरारेकत्वात् । यथेव हि-कि 'गुणव्यतिरिक्तं न गुणिनाऽवैक्रिया सम्पादिता उताऽभ्यतिरिक्तं नोभयरूपेणानुभयरूपेण, त्रिगुणान्मना वार्येन, परमाणु-समूहलक्षणेन वा' इत्याद्यर्थक्रियापिनां चिन्ताऽनुपयोगिनी निष्यत्रत्वाद्वािन्छतफलस्य, तथेयमिप 'कि

उसके विषय में तो यह समभ्रता चाहिये कि वह ज्ञान साक्षात् ही बिसंवाद रहित होता है, क्योंकि स्नान पानादि अर्थ किया ही जिसका अवलंबन [विषय] है तो ऐसे ज्ञान में संवादक की अपेक्षा लेकर प्रामाण्य का निश्चय नहीं हुआ करता है, वह तो स्वतः ही प्रामाण्य स्वरूप होता है। भाट्ट ने कहा था—यदि किसी एक संवादक ज्ञान में स्वतः प्रामाण्य होता है तो प्रथम ज्ञानमें स्वतः प्रामाण्य मानने में क्यों हे प करते हो ? इत्यादि सो यह कथन भी वकवाद मात्र है, क्योंकि हम जैन इस वातको बता चुके हैं कि संवादक ज्ञान अभ्यस्त विषयक होनेसे स्वतः प्रामाण्य रहता है, किन्तु इस तरह सभी ज्ञान अभ्यस्त नहीं हुआ करते। मीमांसकने कहा था कि अर्थक्रियाका ज्ञान भी पदार्थक अभाव हो सकता है अतः उसके अवास्तविकताक बारे में शंका उपस्थित हो जाय तो पुनः अन्य प्रमाणको अपेक्षा लेनी पड़ेगी और इस तरह अनवस्था आवेगी; सो यह कथन अविचार पूर्ण है, अर्थिक्याका कभी भी पदार्थ के अभाव में देखा नहीं जाता, अतः उसमें अवास्तविकता की शंका होना असंभव है, अर्थात् "यह जल है" ऐसा ज्ञान होनेके अनंतर उस जलकी अर्थक्रिया जो स्नान पानादि है वह सम्पन्न हो जाती है तब उसमें अवास्तविकता का कोई प्रकृत जिला पानादि है वह सम्पन्न हो जाती है तब उसमें अवास्तविकता का कोई प्रकृत ही नहीं रहता।

एक बात और भी विचारणीय है कि जिस पदार्थ से जो अर्थ किया सम्पन्न होती है उस पदार्थ में गुएए हैं वे गुएए पदार्थ से पृथक् हैं या अपृथक् हैं, उभयरूप हैं या अंगुभय रूप हैं, ऐसा विचार अर्थिकया को चाहने वाले व्यक्ति को नहीं हुआ करता है, तथा यह पदार्थ सत्व रज, तम गुण वाला अधान है अथवा परमाणुओं का समूह रूप है। कैसा है ? किससे बना है ? इत्यादि चिंता अर्थ कियार्थी पुरुष नहीं किया करते हैं, उनके लिये इन विचारों की जरूरत ही नहीं, उनका कार्य स्नानपानादि है वह हुआ कि फिर वे सफल मनोरय वाले कृतकृत्य हो जाते हैं। भावार्थ-किसी पुरुष को प्यास बस्तुभूतायासवस्तुभूतायां वार्षाकयायां तत्संवेदनम्' इति । वृद्धिच्छेदादिकं हि फलमभिलवितम्, तबंक्षिष्पन्नं नृष्टिक तृष्टिक)योगिज्ञानानुभवे कि तचिन्तासाध्यम् ?

न च स्वप्नार्थिकियाज्ञानस्यार्थाभावेषि इष्टत्वाञ्जाबदर्थिकयाज्ञानेषि तथा बाच्छाः तस्यैतदि-परीतत्त्वात् । स्वप्नार्थिकयाज्ञानं हि सवाधमः तद्रुप्दरेवोत्तरकालमन्ययाप्रतीतः न जाब्रह्बाभावीति । यदि चात्रार्थिकयाज्ञानमर्थमन्तरेशः स्यात् किमन्यज्ञानमर्थाव्यभिचारि यद्वलेनार्थव्यवस्याः ?

लगी थी, गरमी सता रही थी, जंगल में भटकते हुए दूर से सरोवर दिखायी दिया तब वह सीधा जाकर स्नान करना, पानी पीना आदि कार्य करता है न कि यह सोचता है कि "यह जल है" इसमें शीतलता गुण है सो इस गुण को यौगमत के समान पृथक् माने ग्रथवा सांख्य चार्वाक के समान ग्रपृथक् माने, जैन मीमांसकों के मान्यतानुसार शीत गुण जल से अप्रथक प्रथक दोनों रूप है, बौढ गुण को गुणीसे अनुभवरूप बतलाते हैं, सांख्य जलादि सभी वस्तु को त्रिगुणात्मक प्रधान की पर्याय बतलाते हैं, बौद्ध के एक भाई परमाणुश्रों का समूह रूप वस्तु स्वीकार करते हैं इत्यादि दनियां भर की चिता उस पिपास को नहीं सताती है उसको तो प्यास-गरमी सता रही है वह मिट गयी कि वह सफल मनोरथ वाला होकर, अपने मार्ग में लग जाता है, इस कथन से यह निष्कर्षं निकलता है कि अर्थं किया का बोध होने पर पूनः शका या कोई आपत्ति ब्राती ही नहीं इसलिये आगे के ज्ञानों की अपेक्षा नहीं होती कि जिन्हें लेकर अनव-स्था हो ।। बार्य किया के इच्छक पूरुष जिस प्रकार पदार्थ के गूग आदि में लक्ष्य नहीं देते हैं. उसी प्रकार अर्थ किया के विषय में भी लक्ष्य नहीं रखते कि वास्तविक प्रश् किया के होने पर उसका संवेदन (ज्ञान) हो रहा है अथवा अवास्तविक अर्थ किया के होने पर हो रहा है ? इत्यादि जल की ग्रर्थ किया के इच्छक, पूरुष, तृष्णा शांत करना, शरीर का मैल दूर करना धादि फल की अभिलाषा करते हैं सो वह ग्राभ-लाषा पुर्ण हो जाने पर उन्हें जब संतीष होता है तो वे व्यर्थ की वस्तु की चिंता क्यों करें। कोई कहे कि स्वप्न में ग्रर्थ कियाका ज्ञान विना पदार्थ के भी होता है, इसलिये शंका होती है कि जाग्रद दशा में जो अर्थिकियाका ज्ञान हो रहा है वह कहीं विनापदार्थ के तो नहीं है ? इत्यादि सो ऐसी शंका बेकार है । स्वप्न में अनुभवित हुआ अर्थिकियाका ज्ञान जाग्रद दशाके मर्थिकया ज्ञान से विपरीत है, देखो ! स्वप्न में अर्थिकयाका जो ज्ञान होता है वह बाधायुक्त है, खुद स्वप्न देखने वाले को ही वह उत्तरकाल में जाग्रद अवस्था में ] अन्यथा [विपरीत अर्थ किया का असाधक] दिखाई देता है, जाग्रद दशा के ग्रर्थ ष्रपि च, 'प्रचंकिताहेतुर्जानं प्रमास्म्' इति प्रमास्म्लक्षस् तत्क्षं फलेप्याशङ्क्रयते ? यथा
'भंकुरहेतुर्जीजम्' इति बीजलक्षरास्यांकुरेऽभावात् नैवं प्रस्नः 'कथमंकुरे बीजरूपता निश्चीयते' इति, स्वमत्रापि ।

यश्चे दमुक्तम् "श्रोत्रवीश्चाप्रमागां स्यादितराभिरसङ्गितः(तेः)।"
[मी॰ दलो॰ सू० २ दलो॰ ७७]

इति ; तदप्यमूक्तम् ; वीर्णादिरूपविशेषोपसम्भतस्तच्छव्दविशेषे शङ्काव्यावितप्रतीतेः कथमि-

किया ज्ञान में ऐसी बाधा नहीं आती है। यदि जाग्रद दशा का अर्थ किया का ज्ञान विना पदार्थ के होने लगे तो फिर ऐसा कौन सा ग्रीर न्यारा ज्ञान है कि जो ग्रर्थ का अध्यभिचारी [ प्रयं-के विना नहीं होने वाला ] है ? एवं जिसके बलसे वस्त व्यवस्था होती है ? मतलब जाग्रद दशा में जो अर्थ किया दिखाई देती है उसको देखकर सिद्ध करते हैं कि यह पदार्थ इस काम को करता है, इत्यादि यदि इस जाग्रह [सावधान ग्रवस्था का] ज्ञान भी विना पदार्थ के होता है ऐसा माना जाय तो फिर पदार्थ व्यवस्था बनेगी ही नहीं। तथा धाप लोग जो ज्ञान ग्रर्थ किया का कारए है वह प्रमाण है ऐसा तो मानते हैं, फिर उसी के फल में किसप्रकार शंका करते हैं ? जैसे अंकर का जो कारण होता है वह बीज कहलाता है ऐसा बीज का लक्षरा निश्चित होने पर फिर प्रश्न नहीं होता है कि अंकूर बीज से कैसे हुआ, अंकूर में बीज रूपता का निश्चय कैसे करें ? इत्यादि सो जैसे बीज और अंकूर के विषय में शंका नहीं होतो वैसे ही ग्रर्थ किया के ज्ञान में प्रामाण्य की शंका नहीं होती, वह तो पूर्व ज्ञान का ही फलक्रप है। मीमांसकों के ग्रन्थ में लिखा है कि कर्ण से होने वाला जान यदि इतर इन्द्रिय ज्ञानों से असंगत है तो वह अप्रमाणभूत कहलाता है, इत्यादि सो यह कथन अयुक्त है, बात यह है कि किसी एक इन्द्रिय के ज्ञान का अन्य इन्द्रिय ज्ञानसे बाधित होना जरूरी नहीं है श्रोत्रेन्द्रिय से वीसादि का शब्द सुना भीर उसका रूप विशेष भी देख लिया हो फिर शब्द में शंका नहीं होती कि यह शब्द बीणाका है या वेस्पूका है ? इसलिये ऐसा नियम से नहीं कह सकते कि श्रोत्रेन्द्रिय ज्ञान इतर इन्द्रिय ज्ञानों से बाधित ही होता है। अतः उपर्युक्त अर्ध क्लोक का अर्थ-'श्रीत्रवीश्चाप्रमाणं स्या-दितरामिर संगते: ।। गसत सिद्ध होता है। श्रोत्र संबंधी जो ज्ञान है उसमें भी ग्रर्थ किया का अनुभव होता है धतः वह भी स्वतः प्रामाण्यरूप है जैसे कि गन्ध ज्ञान. रसादि ज्ञान स्वतः प्रामाण्यरूप माने हैं। इस श्रोत्रज्ञान में संश्वादि का अभाव रहता

तराभिरसङ्गतिः ? श्रोत्रबुद्धे रर्षकियानुमवरूपत्वेन स्वतः प्रामाण्यसिद्धेश्च गन्धाविबुद्धिवत् । संशया-एमावान्नान्येन सङ्गत्यपेका । यत्रैव हि संशयादिस्तत्रैव साऽपेक्षते नान्यत्र म्रतिप्रसङ्गात् ।

मयोज्यते मर्थकियाऽविसंवादात्य्वंस्य प्रामाण्यनिश्चये मिएप्रभायां मिएप्रबुद्धेरिप प्रामाण्य-निश्चयः स्यात्; तदय्यपर्यालोचिताभिवानम्; एवंभूतार्थंकियाज्ञानान्मिएाबुद्धेरप्रामाण्यस्येव निश्चया-त्तेन संवादाभावात् । कुष्विकाविवरस्यायां हि मिएप्रभाया मिएज्ञानम् प्रपर्(प्रपवर)कान्तर्देश-संस्वद्धे तु मेर्णावर्षकियाज्ञानमिति भिन्नदेशार्थप्राहकत्वेन भिन्नविषययोः पूर्वोत्तरज्ञानयोः कथमविस-

है अतः इसमें अन्य संवादक की अपेक्षा नहीं रहती । जहां जिस ज्ञान में संगयादि होते हैं बहा पर हो सवादक की ग्रंपेक्षा लेनी पडती है, सब जगह नहीं। विना संशय के भी संवादक की अपेक्षा लेना मानेंगे तो खुद को प्रतीत हुए मुख श्रादि में भी अन्य की भ्रपेक्षा लेनी होगी ऐसा भ्रति प्रसंग उपस्थित होगा । शंका - अर्थ किया में भ्रविसंवाद होने से ज्ञान में प्रामाण्य का निश्चय होता है ऐसा स्वीकार किया जाय तो मिएा-रत्न की कान्ति में उत्पन्न हुई मिएा की बुद्धि को भी प्रमाणभूत मानने का प्रसंग प्राप्त होगा ? समाधान - यह शंका भी असत् है क्योंकि अर्थ किया का ज्ञान उस मिण के प्रतिभास को अप्रामाण्य ही सिद्ध कर देगा. अर्थात यदि मणि की प्रभा में मणिका ज्ञान ही जाय तो उसे उठाने आदि रूप जो अर्थ किया होगी तो उसीसे उस ज्ञान में भ्रप्रमाणता निश्चित हो जायगी. क्योंकि उस मणि प्रभा के ज्ञानको पृष्ट करनेवाला संवादक प्रमाण नहीं है। मिएा प्रभा में मिण का प्रतिभास जो होता है उस विषय में बात ऐसी है कि खिड़की भरोका मादि के छेद से मिए। की कान्ति माती है उसे देखकर कदाचित ऐसा प्रतिभास होता है कि "यह मिए है" किन्तू मिण को उठाना श्राभुषए। बनाना भादि अर्थ किया का ज्ञान तो कैमरे के अन्दर जहां मिए। रखी है वहां मिण में ही होगा, इस प्रकार का मिए ज्ञान ग्रीर मिए। की ग्रर्थ किया का ज्ञान दोनों भिन्न भिन्न स्थान में हुए हैं भिन्न भिन्न ही इनका विषय है ऐसे पूर्वोत्तर काल में होने वाले जानों में अविसंवाद कैसे आ सकता है ? अर्थात् इसमें तो तिमिर [अंबकार ] आदि से उत्पन्न हुए भ्रम ज्ञान के समान या रजत में प्रतीत हुए सीप के समान विसंवाद ही रहेगा. श्रविसंवाद नहीं श्रायेगा । श्रीर भी जो कहा गया है कि कहीं कूट [काल्पनिक] जयत् गर्मे भी होने वाला ज्ञान प्रमाणभूत मानना चाहिये क्योंकि उसमें कतिपय अर्थ किया देखी जाती है। सो उसमें जो कूट में कूट का ज्ञान हुआ है वह प्रमासभत ही है, किन्तु प्रकृट का ज्ञान प्रमाणभूत नहीं है क्योंकि उस ज्ञानका कोई संवादक प्रत्यय

बादस्तिमिराद्याहितविभ्रमज्ञानवत् ?

बबान्यदुक्तम् - क्विष्क्रहेषि जयनुङ्गे ज्ञानं प्रमासं स्यास्कृतिप्रधर्षिक्यादर्शनात्, तत्र क्टे कृटजानं प्रमास्निवाऽक्टजानं तुन प्रमास्य तत्स्वादाभावात् । सम्पूर्णवेतनाताभो हि तस्यार्थिकवा न कतिपयवेतनालाभ इति ।

यश्च कविषयं भिन्नविषयं वा संवादकमित्युक्तम्; तत्रैकाषारविक्तिरूपादीनां ताढात्म्यप्रतिवन्धे-नान्योन्यं व्यभिषाराभावात् । आग्रदृषारसादिज्ञानं रूपाद्यविनाभावि रसादिविषयत्वात् । भिन्नविषय-त्वेप्याशिङ्कृतविषयाभावस्य रूपज्ञानस्य प्रामाण्यनिश्चयात्मकम् । दृष्यते हि विभिन्नदेशाकारस्यापि वीग्रादि रूपविशेषयर्थने शब्दविशेषे शङ्काध्यानृक्ति किंपुनर्नात्र । भविनाभावे हि सवाद्यसवादक-

नहीं है। संपूर्ण चेतनालाभ होना ही उस पदार्थ की मर्थ किया कहलाती हैन कि कमिष्य चेतनालाभ।

आप भाट्ट ने पूछा था कि पूर्व ज्ञान की प्रमाणता का निश्चय करने वाला जो संवादक ज्ञान आता है वह संवादक ज्ञान पूर्वज्ञान के विषय को ही ग्रहण करने वाला होता है धथवा भिन्न विषय वाला होता है इत्यादि उस पर हम जैन कहते हैं कि जहां एक ही ग्राधार में रहने वाले था एक संतानवर्त्ती जो रूप रस आदि किया होते हैं उनका तादातम्य संबंध होने के कारण वे एक दूसरे से व्यक्तिचरित नहीं होते हैं अत: ये भिन्न विषय रूप होकर भी परस्पर में संवादक बन जाते हैं। जाग्रव दशा में होने काला रसादि का ज्ञान रूपादिका श्रविनाभावी होता है क्योंकि वह रसादिको विषय करनेवाला है। रूप जान और रस का जान भिन्न भिन्न विषय वाले हैं तो भी उनमें से जो प्रथम हो उसके प्रामाण्य का निश्चय आगे के ज्ञान कराते हैं, देखा भी जाता है कि भिन्न देश एवं साकार बाले ऐसे बीचा साहि के रूप विशेष का जात हीने पर वह रूप जान पहले सूने हुए उसी बीणा के शब्द के विषय में उत्पन्न हुई संका को दूर कर उसमें प्रमाणता लाते हैं: अर्थात पहले दूर से बीगा का सब्द सुना उस शाम में शंका हई कि∵ यह किस वाद्याका का अब्द है फिर की एता का रूप देखा तब उस रूप ज्ञान ने शब्द ज्ञान की प्रमाणता निश्चित की । इस प्रकार भिन्न देश धौर धाकार स्वरूपः वींसादिः क्रीाःस्पः विशेष देखने ापर घल्यविशेषं भें जो शंका हुई थी उसकी क्यार्वृत्ति हो। जाता कि त्वे भरूप ज्ञान से प्रसान्त्राम संबंधी । सा रस कान से स्प्रज्ञान संबंधी आशंका दुर होकर प्रामाण्य आवे तो तथा शहरवर्ष है ? पूर्व कोर उसर जातों में अविनाभाव होना ही संवाद्य संवादकपना कहलाता है धन्य कुछ नहीं अर्थात है

भावनिमित्तं नान्यत् ।

सवादज्ञानं कि पूर्वज्ञानविषयं तदिवययं वा; इत्याखय्यसमीक्षिताभिधानम्; न अनु संवाद-क्षानं तद्वप्रहित्वेनास्य प्रामाण्य व्यवस्यापयित । कि तर्हि ? तत्कार्यविशेषत्वेनाम्नादिकमिन पूमादिकम् ।

सर्वेश्वारणपुतां प्रामाण्ये सन्देहविपर्ययाखिद्धे आः इत्यप्यमुक्तमः त्रेक्षापूर्वकारिणी हि प्रमाणा-श्रमाणुजिन्त्वायामधिकियन्ते नेतरे । ते च कासर्विदत्ता(व्विज्ञा)नध्यक्तीनां विस्त्वाददर्शनाज्याता-

ज्ञान चाहे भिन्न विषय वाले हों जाहे प्रभिन्न विषय वाले हों, उनका प्रविनाभाव है तो संबाद्य संबादकपना होकर संबाद्य ज्ञान की प्रमाणता संबादकज्ञान से हो जाती है। संवादक ज्ञान पूर्व ज्ञान के विषय को जानने वाला है कि उस विषय को नहीं जानने वाला है इत्यादि प्रश्न भी अविचार पूर्वक किये गये हैं संवादक ज्ञान पूर्व ज्ञानके विषय को ग्रहण करनेवाला होता है इसलिये उस ज्ञानकी प्रमाणता को बतलाता हो सो तो बात नहीं है, किन्तू उस पूर्व ज्ञान के विषय के कार्य स्वरूप मर्थ किया को देखकर उसमें प्रामाध्य स्थापित किया जाता है, जैसे कि धुम कार्य को देखकर ग्रन्नि का अस्तित्व स्थापित किया जाता है । तथा जो भाट्ट ने यह कहा है कि विश्व मे जितने प्राणी हैं उन सबके प्रामाण्य में सदेह तथा विषयंय नहीं हुआ करता, ज्ञानके उत्पन्न होनेपर तो "यह पदार्थ इसीप्रकार का है" ऐसा निश्चय ही होता है, न कि संदेह या विपर्यय होता है इत्यादि ! सो इस पर हम जैनका कहना है कि जो बृद्धिमान होते हैं वे ही प्रमाण और अप्रमास का विचार करने के अधिकारी होते हैं। अन्य सर्व साधारण पुरुष नहीं क्योंकि जो प्रेक्षापूर्वकारी होते हैं वे ही किन्हीं किन्हीं ज्ञान भेदों में विसंबाद को देखकर शंका शील हो जाते हैं कि सिर्फ ज्ञान मात्र से "यह पदार्थ इस प्रकार का ही है" ऐसा निश्चय कैसे हो सकता है और कैसे इस ज्ञान में प्रमाणता है ? इत्यादि विचार कर वे संवादक ज्ञान से उस ध्रपने पूर्व ज्ञान की प्रमाणता का निर्णय कर लेते हैं। यदि इस तरह का विचार वे नहीं करें तो फिर उनमें बुद्धिमत्ता ही क्या कहलावेगी। तथा भाट्न ने पूर्वपक्ष की स्थापना करते समय कहा है कि प्रमाण की प्रमाणता का निर्णय होने के विषय से तो यह बात है कि बाधक कारण और दोषका ज्ञान इनका जिसमें सभाव हो उस ज्ञान में प्रमाणता का निश्चय हो जाता है ? सो बहु भी कथन मात्र है। प्राप यह बताइये कि प्रमाणमें बाधक कारणका सभाव है इस बातको किस प्रकार जाना है ? बायक के अग्रहरू होनेपर अथवा बायक के

श्वकूरा कथं झानमात्रात् 'भ्रयमित्यमेवार्यः' इति निश्चिन्वन्ति प्रामाण्यं वास्य ? ग्रन्ययेवां प्रेक्षावरीव हीयेतः।

प्रमाणे बाषककारणदोषज्ञानाभावात्प्रामाण्यावसायः; इत्यय्यभिधानमात्रम्; तदभावो हि बाषकाग्रहणे, तदमावनिष्वये वा स्यात् ? प्रथमपक्षे भ्रान्तज्ञाने तद्भावेषि तद्यहणुं कश्वित्कार्सं दृष्टम्, एवमत्रापि स्यात् । 'भ्रान्तज्ञाने कश्वित्कालमग्रहेषि कालान्तरे वाधकग्रहणुं सम्यग्ज्ञाने तु काला-न्तरेषि तदग्रहणुष्' इत्ययं विभागः सर्वविदां नास्मादशाम् । बाधकाभावनिष्ययोषि सम्यग्जाने प्रवृत्तेः

स्रभावका निश्चय होनेपर ? बाधकका स्रग्नहर्गा होनेपर प्रमारामें बाधक कारण का स्रभाव माना जाता है ऐसा प्रथम पक्ष स्वीकार करे तो भ्रांत ज्ञानमें बाधक कारण रहते हुये भी कुछ काल तक उसका ग्रहण नहीं होता है, ऐसा बाधकका स्रग्नहर्ग प्रमाण भूत ज्ञानमें भी स्वीकार करना होगा।

मीमांसक — भ्रांत ज्ञानमें कुछ समय के लिये बाधकका अग्रहण भले ही हो जाय किन्तु कालांतर में तो बाधकका ग्रहण हो ही जाता है, सम्यग्ज्ञान में ऐसी बात नहीं है उसमें तो कालान्तरमें भी बाधकका अग्रहण ही रहेगा।

जैन — इसतरह का विभाग तो सर्वज ही कर सकते हैं, हम जैसे व्यक्ति नहीं कर सकते, अर्थात् इस विवक्षित ज्ञानमें आगामी कालमें कभी भी वाधकका ग्रहण नहीं होगा एव इस ज्ञानमें तो बाधकका ग्रहण होवेगा ऐसा निर्णय करना असर्वज्ञको शक्य नहीं है।

हितीयपस — बाधक के अभाव का निश्चय कर फिर उससे प्रमाण्के प्रामाण्य का निर्णय होता है ऐसा माना जाय तो पुनः प्रश्न होता है कि उस प्रमाण्यूत सम्य-ग्वान में बाधक के ग्रभाव का निश्चय कव होता है ? प्रकृष्ति होने के पहले होता है अथवा उत्तरकाल में होता है ? प्रथम पक्ष कहे तो वही पहले की बात आवेगी कि भ्वान्त ज्ञान में भी प्रमाण्ता मानने का प्रसंग प्रावेगा । मतलब सम्यग्नान में बाधक के अभाव का निश्चय यदि प्रवृत्ति होने के पहले होता है तो इस तरह का निश्चय की भ्रान्तज्ञान में भी होता है ग्रतः वहां पर भी प्रामाण्य का प्रसंग आवेगा जो किसी की भी इप नहीं है । अतः प्रवृत्ति के पहले वाधकाभाव के निश्चय होने मात्र से ज्ञान प्रामाण्तिक नहीं बन सकता । दूसरा प्रस-सम्यग्नान में वाधकाभाव का निश्चय प्रवृत्ति के वाद होता है । ऐसा कहो तो भी सार नहीं है क्योंकि ज्ञान की विषय में प्रवृत्ति के वाद होता है । ऐसा कहो तो भी सार नहीं है क्योंकि ज्ञान की विषय में प्रवृत्ति ध्राक्, उल्तरकालं वा ? प्राथमिकत्ये आश्तकानेपि प्रमाण्यत्यक्षः । द्वितीयनिकत्ये तिश्वयस्याकिव्यास्तरत्यं तमन्तरेणैन प्रवृत्तोरुत्वश्यात् । न च वाधकाभावनिष्यये किश्वितिमतमस्ति । प्रमुषकअध्यस्तीति चैक्ति प्रमुकाला उत्तरकाला चा ? न तावस्प्राक्काला; तस्याः प्रवृत्युत्तरकालभाविवाधकाभाविवययनिमित्तत्वाधम्मवात् । मुग्यकालानुपनिव्यत्यकालमभाविनवय च विवधात्यविप्रमुक्तात् । नाप्युत्तरकाला, प्राक् प्रवृत्तेः 'उत्तरकालं वाधकोपलिक्यनं भविष्यति', इत्यसवैविदा
निवनेतुम्यवस्यवेनासिद्धत्वात् । प्रवृत्युत्तरकालमाविनिक्ष्यमात्रनिमित्तत्वे न किश्वरकल्यम् तस्याकिश्वरक्तरत्वात् ।

[प्रार्थिकिया] हो चकने पर बाधक का ग्रभाव जानना बेकार है प्रवृत्ति के लिये ही तो बाधकाभाव जानना था कि यह जो ज्ञान हुग्रा है सो इसके जाने हुए विषय में बाधक कारण तो नहीं है ? इत्यादि किन्तु जब उस ज्ञान के विषय में पुरुषकी प्रवृत्ति हो चकी भीर उस विषय की सत्यता भी निर्णीत हो चुकी तब बाधकाभावके निश्चय से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि बाधकका ग्रभाव निश्चित करने के लिये कोई कारण चाहिये। यदि कहा जाय कि भनुपलब्धि कारण है भर्यात् इस विवक्षित प्रमारा में बाघा नहीं है, क्योंकि उस बाधाकी प्रमुपलब्धि है, इस प्रकार प्रमुपलब्धि को बाधका-भावके निश्चयका कारए। माना जाय? इस पर पुन: प्रश्न होता है कि-वह अनुपलब्धि सम्यग्ज्ञान में प्रवृत्ति से पहले होती है या पीछे होती है ? पहले होती है कहो ती बनता नहीं क्योंकि वह प्रवृत्ति के उत्तर कालमें होने वाले बावक के प्रभाव के निश्चंय का निमित्त नहीं हो सकती है। देखिये अन्यकाल में हुई वह अनुपलब्धि अन्यकाल में होनेवाले बावक के सभाव का निश्चय कैसे करा सकती है यदि ऐसा माना जावे तो ग्रति प्रसंग मावेगा, मर्थात् जहां वर्तमान में घट की मनुपलब्धि है वहां वह अन्य समय में भी उसके ग्रभाव को करने वाली हो जावेगी किन्तू ऐसा तो होता नहीं है अतः अन्यकालीन अनुपलब्धि अन्यकाल के बाधकाभाव को नहीं बता सकती यह निश्चित हुआ। उत्तरकालीन अनुपलव्धि से बाधकाशावका निश्चय होना भी ग्रशक्य है, प्रवृत्ति के पहले जैसे बाधकाभाव की अनुपलब्धि है वैसे ही आगे उत्तर कालमें भी बाधक अपस्थित नहीं होगा, ऐसा निश्चित ज्ञान तो ग्रसर्वजी को होना श्रशक्य हैं। तथा-यदि प्रवृत्ति हो जाने के बाद बाधकाभाव का निश्चय अनुपलव्यि से हो भी जाग तो उसके कोई लाभ होनेवाला नहीं है वह तो धर्किचिल्कर ही रहेगी। भावार्थ-भीमांश्रक इन्द्रियों के गुणादि से जानों में प्रमाणता आती है ऐसा नहीं मानते किन्तु बाधककारक

किन्त, असी सर्वेशस्वित्यनी, धाश्यसम्बन्धिनी वा ? प्रथमपक्षी प्रसिद्धाः न खलु 'सर्वे प्रमा-तारो वाषकं नोपलभन्ते' इत्यर्वार्याचाना निश्चेतुं बक्यम् । नाप्यात्मसम्बन्धिनी; तस्याः परचेतो-वृत्तिविषेषं रनेकान्तिकत्वात् । तशानुपतिधानिमत्तम् ।

नापि संवादोनवस्थाप्रसङ्गात् । कारखदोषाभावेष्ययमेव न्यायः ।

मीर दोष इनका म्रभाव होने से ज्ञान में प्रामाण्य माता है ऐसा स्वीकार करते हैं, इस मान्यता पर विचार करते हुए आचार्य ने सिद्ध किया है कि बाधकाभाव पूर्वोत्तर वर्ती होकर भी प्रमाण में प्रमाणता का सद्भाव बता नहीं सकता म्रथांत् किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुमा भव इस ज्ञान की प्रमाणता भाट्टमतानुसार स्वतः या बाधकाभाव के निष्चय से होती है सो इस जल ज्ञान में बाधक कारण नहीं है प्रयात् वाधक का प्रभाव है ऐसा निश्चय कब होता है सो विमर्श करें — जब वह जल का प्रतिभास करने वाला पुरुष जल लेने के लिये प्रवृत्ति करता है उस प्रवृत्ति के पहले बाधकाभाव होना माना जाय तो ऐसा प्रवृत्ति के पहले का बाधकाभाव मसत्य प्रतिभास करानेवाले भ्रान्त भाद विपरीत ज्ञानों में भी पाया जा सकता है। अतः प्रवृत्ति के पहले का बाधकाभाव कुछ मूल्य नहीं रखता। प्रवृत्ति के वाद मर्यात् पुरुष को जब कल का ज्ञान होता है और वह स्नानादि किया भी कर लेता है उस समय जल ज्ञान के बाधकाभाव का निश्चय करना तो वह केवल हास्यास्पद ही होगा—क्यों कि कार्य तो हो चुका है। अर्थात् जलज्ञान की सत्यता तो साभात् सामने म्रा ही गई है। अब बाधकाभाव उसमें और क्या सत्यता लोगा कि जिसके लिये वह अपेक्षित हो।

उत्तर या पूर्वकाल के अनुपलिष्य हेतु से बाधकाभाव निश्चय करना भी पहले के समान मनुपयोगी है, मत: बाधकाभाव के निश्चय से (स्वठ:) प्रामाण्य म्राता है यह कथन लिण्डत होता है। जल जान में कुछ समय के लिये बाधा नहीं म्राती ऐसा मानकर उस जान में स्वत: प्रामाण्य स्थापित किया जाय तो आन्ति म्रादि झानों में भी प्रामाण्य मानना होगा, क्योंकि कुछ काल का बाधकाभाव तो इन ज्ञानों में भी रहता है। तथा हमेशा ही जल जान में बाधकाभाव है ऐसा जानने पर उसमें प्रामाण्य आता है इस तरह माना जाय तो हमेशा के बाधकाभाव को तो सर्वज्ञ ही जान सकते हैं हम जैसे व्यक्ति नहीं। किञ्च सर्व संबंधित अनुपलिब बाधकाभावको निश्चय कराने वाली होती है या केवल जात्म संबंधी धनुपलिब्ध बाधकाभावका निश्चय कराने वाली होती है या केवल जात्म संबंधी धनुपलिब्ध वाधकाभावका निश्चय करानेवाली होती है या केवल आत्म संबंधी धनुपलिब्ध तो स्रसिद्ध है क्योंकि सभी प्रमाताओं को बाधक

एवं 'त्रिचतुरज्ञान' इत्याखिप स्वपृहमान्यम् ; 'कस्यचिद्विज्ञानस्य प्रामाण्यं पुनरप्रामाण्यं पुनः प्रमाखता' इत्यस्थात्रयस्यात्रयस्य परीक्षकस्य कथं नापरापेक्षा येनानवस्या न स्यात ?

'ब्राबाक्कृत हि यो मोहात्' इत्याद्यपि दिश्रीविकामात्रम् , यतो नाभिकापमात्रास्त्रेझावतां प्रमास्त्रमन्तरेस्य बाधकाबाक्क्का व्यावस्ति । न चास्या व्यावस्ति प्रमासां भवन्मतेऽस्तीत्युक्तम् । कारस्य

की उपलब्धि नहीं है ऐसा निश्चय करना ग्रत्पज्ञानियों के लिये शक्य नहीं है। यदि भारम संबंधी धनुपलब्धि बाधकाभावका निश्चय कराती है ऐसा कहा जाय तो यह कहना भी गलत है, इस आत्म संबंधी अनुपलव्धिकी परके चित्त वृत्तिके साथ अनैका-न्तिकता आती है अर्थात जो अपने को अनुपलब्ध हो वह नहीं है ऐसा नियम नहीं क्योंकि पर जीवोंका मन हमें अनवलब्ध है तो भी वह मौजूद तो है ही, अतः प्रमारा में बाधककी अनपलब्धि देखकर उसके अभावका निश्चय किया जाता है ऐसा कहना असिद्ध है। तथा प्रामाण्य लाने में जो बाधकाभावको हेतु माना गया है उस बाधका-भावका निश्चय संवाद से हो जायगा ऐसा कहना भी शक्य नहीं, क्योंकि धनवस्था दोष आता है-पर्वज्ञान में बाधकाभावको जानने के लिये संवाद ग्राया उस संवाद की सत्यता को [ या बाधकाभाव को ] जानने के लिये फिर अन्य संवाद आया इस तरह अनवस्था आवेगी। इस प्रकार यहां तक प्रामाण्य बाधकाभाव हेत् से आता है ऐसी मान्यता का खण्डन किया। इसी तरह कारण के दोष का ग्रभाव होने से प्रामाण्य स्वत: ग्राता है ऐसा भाट का दूसरा हेतू भी बाधकाभाव के समान सार रहित है ग्रत: उसका निरसन भी बाधकाभाव के निरसन के समान ही समक्षता चाहिये। भावार्थ - जैसे बाधकाभाव में प्रश्न उठे हैं ग्रीर उनका खण्डन किया गया है उसी प्रकार कारण दीव प्रर्थात् इन्द्रियों के दीवों का स्रभाव होने से प्रमारण में प्रामाण्य स्वतः आता है ऐसा मानने में प्रश्न उठते हैं भीर उनका खण्डन होता है। जैसे इन्द्रिय के दोषों का ग्रभाव कैसे जाना जाय ? इन्द्रिय के दोषों को ग्रहण किये बिना उनका अभाव माना जाय तो भ्रान्त ज्ञान में भी प्रामाण्य ग्रायेगा। तथा दोषामाव का बोध कब होगा प्रदृक्ति के पहले कि पीछे ? पहले दोषाभाव का बोध होना माने तो वही भ्रान्तिज्ञान में सत्य होने का प्रसंग म्राता है, तथा प्रवृत्ति के बाद दोषाभावका ज्ञान होगा तो उससे लाभ क्या होगा कुछ भी नहीं, प्रवृत्ति तो हो चुकी । अर्थिकिया होने पर सत्यता का निर्णय हो ही जाता है, इसलिये कारणदोष के ग्रामाव से प्रामाण्य

षज्ञानेषि पूर्वेण जाताशङ्कस्य तस्कारणदोषान्तरापेकायां कथमनवस्था न स्यात् ? तस्य तस्कारण-विद्याहकज्ञानाभावमात्रतः प्रमाणस्वाभानवस्था, यदाह---

प्राना भी सिद्ध नहीं होता है। भाद्र ने कहा था कि तीन चार ज्ञानों के प्रवृत्त होने पर गामाण्य था जाता है इनसे अधिक ज्ञानों की जरूरत नहीं पड़ती इत्यादि सो यह कथन केवल अपने घर की ही मान्यता है सर्व मान्य नहीं है। किसी एक विवक्षित जलादि हे ज्ञान में प्रामाण्य, फिर अप्रामाण्य पून: प्रमाराता ऐसे तीन अवस्थाओं के देखने पर अधिक में भी बाधक फिर भवाधक फिर बाधक इस तरह तीन भवस्था की शंका करते हुए परीक्षक पुरुष के लिये और भी आगे को जानों की अपेक्षा क्यों नहीं शायेगी ? ग्रवश्य ही आवेगी फिर अनवस्था कैसे एक सकेगी। ग्रर्थात नहीं एक नकेगी। भावार्थ-किसीको जलका ज्ञान हुआ उस ज्ञानके प्रमाणता का कारण गीमांसकमतानुसार दोषाभाव है उसको दूसरे ज्ञान ने जाना कि यह जो जल देखा है उसका कारण नेत्र है उसमें कोई काच कामलादि दोष नहीं है इत्यादि, फिर दोष का अभाव प्रकट करने वाले इस ज्ञान के [जो दूसरे नबर का है] दोष के अभाव को जानने में तीसरा ज्ञान प्रवृत्त हुआ फिर चौथा प्रवृत्त हुआ, सो चार ज्ञान तक यदि प्रवृत्ति हो कती है तो आगे पांचवें आदि जातों की प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी ? जिससे कि गनवस्था का प्रसंग रुक जाय । ऐसे ही बाधकाभाव जानने के लिये तीन चार ज्ञानों ही ही प्रवृत्ति हो अन्य ज्ञानों की नहीं सो बात भी नहीं, वहां भी आगे आगे जानों की ारम्परा चलने के कारण अनवस्था ग्रावेगी ही अतः स्वतः प्रामाण्य सिद्ध करने के लिये गड़ ने तीन चार ज्ञान की बात कही थी सो वह अनवस्था दोष युक्त हो जाती है।। रीमांसक ने अपने ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा था कि बाघा नहीं होते हए भी ोह के कारण जो प्रमाण में बाधा की शंका करता है वह संशयी पुरुष नष्ट हो जाता इत्यादि सो ऐसा कथन तो केवल डर दिखाने रूप ही है। डर दिखाने मात्र से कसी बुद्धिमान पुरुष की प्रमाण के बिना बाधा की शंका तो दूर हो नहीं सकती, र्थात् जब तक प्रमारा में प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता तब तक तुम्हारे डर दिखाने मात्र र वह शंका नहीं करे ऐसी बात बुद्धिमानों पर तो लागू नहीं होती मुखं पर भले ही ाह लागु हो जावे । प्रमाण के विषय में आयी हुई बाधा को दूर करने के लिये प्रापके ातमें कोई प्रमाण नहीं है ऐसा हम जैन सिद्ध कर चुके हैं। दोष का ज्ञान होना त्यादि विषय में भी कह दिया है कि कारए। जो इन्द्रियां हैं उनके दोष काच

"यदा स्वतः प्रमाणस्वं तदान्यक्तं मृग्यते । निवर्त्तते हि मिथ्यान्व दोषाज्ञानादयस्ततः" ।। [ मी० क्लो० सू० २ क्लो० ५२ ]

प्रामेव विहिनोत्तरम् । न च दोषाज्ञानात्तदभाव , सस्स्विपि तेषु तदजानसम्भवात् । सम्य-ग्ज्ञानोत्पादनशक्तिवैपरीत्येन मिध्याशस्ययोत्पादनयोग्य हि रूप निमिरादिनिमित्तमिन्द्रियदोषः, स चातीन्द्रियस्वात्सप्रपि नोपलक्ष्यते । न च दोषाः ज्ञानेन व्याप्ता येन तन्निवृत्त्या निवर्त्तरन् । ततोऽयुक्तमिदम्—

कामलादि हैं उनका ग्रभाव बतलाने को दूसरा प्रमाण ग्रायेगा उसमें फिर शंका होगी कि इसमें कारण दोष का सभाव है कि नहीं फिर तीसरा ज्ञान उस सभाव को जानेगा, इत्यादि रूपसे ग्रनवस्था कैसे नहीं ग्रावेगी ? अपितु ग्रावेगी ही । तीसरे आदि प्रमाणीं में उनके कारण दोषों को ग्रहण करने वाला ज्ञान नहीं रहता श्रातः तीसरादि ज्ञान प्रमाणभूत है और इसलिये ग्रनवस्था भी नहीं ग्राती ऐसा मीमांसकका कहना था उनके ग्रन्थ में भी ऐसा ही लिखा है यदा स्वतः प्रमाग्तत्वं इत्यादि ग्रंथत् जब प्रामाण्य स्वत: ही ग्राता है तब ग्रन्य संवादकादि को खोज नहीं करनी पडती है क्योंकि प्रमाण के विषय में मिथ्यात्व आदि दोष तो बिना प्रयत्न के दर हो जाते हैं। यह श्लोक कथित बात तथा पहले की दोष ग्राहक ज्ञान के ग्रभाव की बात इन दोनों के विषयमें प्रथम ही उत्तर दे चुके हैं अर्थात् दोष का स्त्रमाव सिद्ध करने में स्ननवस्था दोष स्नाता ही है ऐसा प्रतिपादन हो चुका है । तथा इस श्लोक में भ्रागत "दोषाज्ञानात" इस पद से जो यह प्रकट किया गया है कि दोष के ग्रज्ञान से दोष का ( मिथ्यात्वादिका ) अभाव हो जाता है सो यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि दोषों के ग्रजान से उनका अभाव नहीं हो सकता उनके होते हुए भी तो उनका अज्ञान रह सकता है। सम्यग्झान को उत्पन्न करने की जो शक्ति है उस शक्ति से विपरीत जो मिथ्याज्ञान है उसको उत्पन्न करने वाला इन्द्रिय दोष होता है यह अधकार ग्रादि के निमत्त से होता है ऐसा यह मिथ्याज्ञान को उत्पन्न करने वाला दोष अतीन्द्रिय होता है ग्रतः वह मीजूद रहे तो भी दिखलायी नहीं पड़ता है। तथा दोषोंका ज्ञानके साथ प्रविनाभाव तो है नहीं जिससे कि ज्ञान के निवृत्त होने पर वे भी निवृत्त हो जाय । इस प्रकार दोषाभाव करनेमें भी अनवस्था होना निष्टिचत है, इसलिये नीचे कहे गये इन नौ श्लोकों के धर्य का विवेचन असिद्ध हो जाता है सब उन्हीं श्लोकार्थों को बताते हैं -तस्मात्-प्रथात् "तस्मात्स्वतः प्रमाणत्वं सर्वजीत्सणिकं स्थितम् । बाधकरणदुष्टस्वानाभ्यां तदमोद्यते ॥ पराधीनेपि वै तस्मिन्नानवस्था प्रसञ्यते । प्रमाणाधीनमेतिद्वं स्वतस्तव प्रतिष्ठितम् ॥ प्रमाणाधीनमेतिद्वं स्वतस्तव प्रतिष्ठितम् ॥ प्रमाणां हि प्रमाणेत यथा नास्येन साध्यते । न सिध्यत्यप्रमाणत्वमप्रमाणात्त्रचेव हि ॥ वाधकप्रत्ययस्ताववर्षान्यस्वाऽवचारण्यम् । सोऽनपेकः प्रमाणत्वाप्तवान्यमिति ॥ सोऽनपेकः प्रमाणत्वाप्तवानमपोहते ॥ यत्रापि स्वपवास्त्य स्थावपेका ववित्तुतः। जाताश्वस्य प्रवंशा साध्यनेन नववित्तुतः।

प्रथम ज्ञान अपने में प्रमाणता के लिये संवादज्ञान की अपेक्षा रखे तो धनवस्थादि होच श्राते हैं श्रतः इनसे बचने के लिये प्रत्यक्षादि प्रमाणों में विरुपवाद स्वतः ही प्रामाण्य आना स्वीकार किया गया है अप्रामाण्य तो बाधक कारण और इन्द्रिय दोष से भाता है भीर उनके ज्ञान से वह हटाया जाता है।। १।। अधामाण्य को पराधीन मानने पर धनवस्था ब्रायेगी सो भी बात नहीं, क्योंकि ब्रवामाण्य का निश्चय तो प्रमारण के द्याधीन है श्रीर प्रमाण स्वतः प्रमाणभूत है ॥ २ ॥ जिस प्रकार प्रमाणभूत ज्ञान धन्य प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता उसी प्रकार धप्रमाण किसी प्रमाणभूत ज्ञानके बिना ग्रप्रमाण मात्रसे सिद्ध नहीं हुआ करता ।।३।। पदार्थका अन्यथारूपसे अवधारण [जानना] करना बाधक प्रत्यय कहलाता है वह बाधक प्रत्यय अन्य की अपेक्षा नहीं . रखता है। क्योंकि वह स्वयं में प्रमाणभूत होता है सो इस तरह का बाधक ज्ञान आकर पूर्व ज्ञान में [ मरीचिका में जायमान जल ज्ञानमें ] बाधा उपस्थित करता है अर्थात् यह जल नहीं है मरु मरीचिका है, ऐसा कहता है ।।४।। यदि कदाचित् किसी विषयमें बाधक प्रत्यय को पूनः धन्य बाधक ज्ञान की ध्रमेक्षा लेनी पड़े तो जिसे संका हई है ऐसे पुरुष की वह शंका अन्य बाधक प्रत्यय से दर हो जाती है। मतलब किसी को "यह जल है" ऐसा ज्ञान हुआ उसे बाधित करने के लिये बाधक ज्ञान ग्राया ग्रीर उसने प्रकट किया कि यह जल ज्ञान सत्य नहीं है इत्यादि सो उस बाघक प्रश्यय की कदाचित ग्रपनी सत्यता निविचत करने के लिये जब अन्य ज्ञान की [बाधकान्तर की] अपेक्षा करनी पड़े तब तीसरा बाधक ज्ञान आता है किन्तु वह तीसरा ज्ञान उस दसरे

बाधकान्तरमुत्पन्नं यदास्यान्विष्यतोऽपरम् । ततो मध्यमबाधेन पूर्वस्येव प्रमाणता ।। प्रयान्यदप्रयत्नेन सम्यगन्वेषणे कृते । मूलाभावान्नं विज्ञानं भवेद्वाधकवाधनम् ।। ततो निर्पवाद्वारोनेवार्यं बलीयसा । बाध्यते तेन तस्येव प्रमाण्तवप्योवादो ।। एव परीक्षकज्ञानं तृतीय नातिवर्राते । तत्तक्षाजातवाधेन नाशकूष्यं बाधकं पूनः ॥"

कयं वा चोदनाप्रभवचेतसो नि।शङ्कं प्रामाण्यं गुएगवतो वक्तुरभावेनाऽपवादकदोषाभावा-

ज्ञानका सजातीय तथा संवादक ही रहता है अर्थात् दूसरे नंबर के ज्ञान की मात्र पृष्टि ही करता है।। १।। तथा कभी वह तीसरा ज्ञान बाधक ज्ञान का सजातीय न होकर विजातीय उत्पन्न हो जाय तो फिर बीच का जो दसरे नंबर का बाधक ज्ञान है उसमें बाधा बाने से प्रथम ज्ञानमें प्रमाणता मानी जायगी।।६॥ यदि कदाचित तीसरे ज्ञानको बाधित करनेवाला चौथा ज्ञान बिना इच्छाके उत्पन्न हो जाय तो उस चतुर्थज्ञान में प्रामाण्य का सर्वथा श्रभाव होनेके कारण उसके द्वारा बाधक ज्ञान [द्वितीयको बाधित करनेवाला वृतीयज्ञान] जरा भी बाधित नहीं होता ॥७॥ इसतरह चतुर्थज्ञान निरुप-योगी होनेकी वजहसे एवं तृतीय ज्ञान द्वारा जिसका बाधा दैनापन भली प्रकारसे सिद्ध हो चुका है ऐसे बलवान द्वितीय ज्ञानद्वारा प्रथम बाधाको प्राप्त होता है भौर इसतरह द्वितीय ज्ञानसे मात्र प्रथम ज्ञानकी प्रमाणता समाप्त की जाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि तीनसे अधिक ज्ञान होते ही नहीं हैं फिर निरपवादपने से द्वितीयज्ञान जो कि बलवान है प्रथमज्ञान को बाधित कर देता है, इसलिये प्रथमज्ञान की प्रामास्त्रता ही मात्र समाप्त हो जाती है, ।। द ।। इस प्रकार परीक्षक पुरुष के ज्ञान तृतीयज्ञान का उल्लंघन नहीं करते हैं इसलिये घ्रव निर्वाधज्ञान वाले उस पुरुष को स्वतः प्रामाण्य-वादमें शंका नहीं रहती ।। ६ ।। ये उपर्युक्त नो क्लोक प्रामाण्य स्वतः और सप्रामाण्य परत: होता है इस बात की सिद्धि के लिये दिये गये हैं। किन्तु इनसे सीमांसकों का इन्छित-मनोरय सिद्ध होनेवाला नहीं है, क्योंकि हम जैन ने प्रामाण्य को सर्वथा स्वतः मानने और अप्रामाण्य को सर्वथा परतः मानने में कितने ही दोष बताकर इस मान्यता का संयुक्तिक खण्डन कर ही दिया है।

सिद्धेः ? नतु वक्तृगुरौरेवापवादकदोषाभावो नेष्यते तदभावेप्यनाश्रयासां तेषामनुपपतोः । तदुक्तम्—

"शब्दै दोषोद्भवस्तावद्वक्षभोन इति स्थितम् । तवभावः क्वित्तावदगुरावद्वक्तृकस्वतः ।। तदगुरारपकृष्टानां शब्दै संकानस्यसम्भवात् । यदा वक्त रभावेन न स्युर्वोषा निराश्रयाः ॥"

[मी० व्लो• सु• २ व्लो० ६२-६६]

इत्यपि प्रलापमात्रमपौक्षेयत्वस्यासिद्धेः । तत्रश्चे दमयुक्तम्---

ये भीमांसक वेद से उत्पन्न हुए ज्ञान में प्रामाण्य किसप्रकार से मान सकते हैं? क्योंकि गुणवान, वक्ता के ग्रभाव में ग्रपवादक दोषों के अभाव की वेद में सिद्धि नहीं हो सकती है।

मीर्थासक — हम वक्ता के गुणों द्वारा प्रपवादक दोषों का ग्रभाव होता है ऐसा नहीं मानते किन्तु, हम तो यही मानते हैं कि गुणवान वक्ता जब कोई है ही नहीं तब बिना भ्राश्रय के नहीं रहने वाले दोष वेद में रह ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हो हमारे ग्रन्थ में प्रतिपादन किया है — शब्द एवं वाक्य में जो दोष उत्पन्न होते हैं वे वक्ता की ग्राधीनता को लेकर ही उत्पन्न होते हैं दोषों का अभाव किन्हीं २ वाक्यों में जो देखा जाता है वह गुणवान वक्ता के होने के कारण देखा जाता है।। १।। वक्ता के ग्रुणों से निरस्त हुए-दोष शब्दों में संकामित नहीं होते, इसलिये वेद में स्वतः प्रामाण्य है। भ्रमवा वक्ता का ही जहां ग्रभाव है वहां दोष कहां रहेंगे ? क्योंकि वे बिना ग्राश्रय के तो रहते नहीं।। २।। अतः वेद में स्वतः प्रामाण्य है।

जैन — यह मीमांसक का कहना प्रलापमात्र है, क्योंकि वेद में अपौरुषेयता की सर्वया असिद्धि है। वेद में अपौरुषेयता का खण्डन होने से ही निम्नकथित क्लोक का अर्थ दोष युक्त ठहरता है — 'वेद में अप्रामाण्य से रहितपना इसलिये शीघ्र (सहअ) ही सिद्ध होता है कि वहां बक्ता का ही अभाव है, वेद का कर्त्ता पुरुष है नहीं, वेद में इसी कारण से अप्रामाण्य की शंका तक भी नहीं हो पाती।। १।। सो यह कथन वाधित होता है।

ध्व यहां यह निश्चय करते हैं कि वेद से प्राप्त हुआ ज्ञान प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान दोषों के कारणों को हटाये बिना उत्पन्न होता है, जैसे द्विचन्द्र का "तत्रापवादनिमुं क्तिर्वक्त्रभावास्त्रघीयसी । वेदे तेनाप्रमास्त्रस्त्रं नाशक्कामपि गच्छति ॥ १ ॥" [मी • स्त्रो० सू • २ स्त्रो० ६० ]

स्थितं चैतथोदनाजनिता बृद्धिनं प्रमाणमित्राकृतदोषकारण्यभवस्थात् द्विचन्द्रादिबृद्धिवत् । च चैतदसिद्धम्, मुण्यवतो वक्तुरभावे तत्र दोवाभावासिद्धे । नाय्यनैकान्तिकं विषद्धं वा; दुष्टकारण-प्रभवत्वाभामाध्ययोर्तवनाभावस्य मिथ्याजाने सुप्रसिद्धं (द्ध)त्वादिति ।

> सिद्धं सर्वं जनप्रबोधजनन सद्योऽकलङ्काश्रयम्, विद्यानन्दरामन्तभद्रगुरातो नित्यं मनोनन्दनम् ।

ज्ञान या रस्सी में सर्पका ज्ञान, सीप में चांदी प्रादि का ज्ञान दोषों को निराकृत किये बिना उत्पन्न होता है, ग्रतः वह प्रमाण नहीं होता, इस ग्रनुमान में दिया गया "श्रनिराकृतदोषकारणप्रभवत्वात्" यह हेतु श्रसिद्ध नहीं है। क्योंकि वेद में गुणवान, वक्ता का ग्रभाव तो भले हो किन्तु इतने मात्रसे उसमें दोषों का ग्रभाव तो सिद्ध नहीं होता। इसी तरह यह हेतु श्रनैकान्तिक या विरुद्ध दोष युक्त भी नहीं है—क्योंकि दोषयुक्त कारण से उत्पन्न होना ग्रीर श्रप्रामाण्य का होना इन दोनों का परस्पर में अविनाभाव है, ग्रीर यह मिथ्याज्ञान में स्पष्ट हो प्रतीत होता है।

भावार्ष — भाट्ट प्रत्यक्षादि प्रमाणों में प्रामाण्य स्वतः ही रहता है ऐसा मानते हैं उनकी सान्यता का खंडन करते हुए आगम प्रमाण के प्रामाण्य का विचार किया जा रहा है, प्रागम अर्थात् भाट्ट का इष्टवेद सर्वोपिर आगम है। वे वेद को ही सर्वेषा प्रमाणभूत मानते हैं, इसका कारण यही है कि वह प्रभौक्षेय है, सो यहां पर प्राचार्यने प्रपोक्षेय वेद को असिढ कहकर ही छोड़ दिया है, क्योंकि आगे इस पर पृथक प्रकरण लिखा जानेवाला है। भाट्ट वेदको प्रामाण्य इसलिये मानते हैं कि वहां वक्ता का प्रभाव है, क्योंकि दोषपुक्त पुरुष के कारण वेद में प्रप्रामाण्य आ सकता था, किन्तु जब वह पुरुषकृत ही नहीं है तो फिर अप्रामाण्य आने की बात ही नहीं रहती, सो इसका खण्डन करने के लिये ही आचार्य ने यह अनुमान उपस्थित किया है कि वेद से उत्पन्न हुई बुढि [ज्ञान] अप्रमाण है (पक्ष) क्योंकि वह दोषों के कारणों को बिना हटाये ही उत्पन्न हुई है (हेतु) यह "अनिराकृत दोष कारण प्रभवत्वात्" हेतु असिढ दोष पुक्त नहीं है। वेद में गुणवान वक्ता का अभाव है, और इसी कारण वहां दोषों का प्रभाव सी असिढ है। दोषों का प्रभाव नहीं होने के कारण वेद में प्रप्रामाण्य ही सिढ होना

निर्दोषं परमागमार्थविषयं प्रोक्तं प्रमालक्षसाम् । युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुवियः श्रीवद्धंमानं जिनम् ।। १ ।।

परिच्छेदावसाने पाशिषमाह । चिन्तयन्तु । कम् ? श्रीवद्धंमानं तीर्थकरपरमदेवम् । भूयः कथम्भूतम् ? जिनम् । के ? सुधियः । क्व ? चेतिस । कया ? युक्त्या ज्ञानप्रधानतया । भूयीयि कथम्भूतम् ? सिद्धं जीवन्युक्तम् । भूयोपि कीट्डलम् ? सर्वजनप्रबोधजननम् सर्वं च ते जनाश्च तेषा प्रयोपि करिद्यम् । स्थापि कार्यक्षम् । भूयोपि कीट्डलम् ? धक्तज्ञ्चान्यस्यस्यम् निक्कान्यस्य । भूयोपि कार्यस्य निक्कान्यस्य । भूयोपि कार्यस्य निव्यस्य स्याप्त । भूयोपि कार्यस्य निव्यस्य स्याप्त । भूयोपि कार्यस्य निव्यस्य स्याप्त । प्रयोपि कार्यस्य निव्यस्य स्याप्त । भूयोपि कार्यस्य निव्यस्य गुण्यात्तेभ्यः ततः । भूयोपि कार्यस्य गुण्यातेभ्यः ततः । भूयोपि कोट्यम् ? निर्दोष रागादिभावकर्मरहितम् । भूयोपि कार्यस्य । परमानमार्थविषयम् –

है। तथा हमारे इस हेतु में अनैकान्तिक दोष भी नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान सदोष कारण से होगा वह अप्रमाण ही रहेगा, इसलिये अप्रामाण्य साध्य और सदोषकारण प्रभवत्व हेतु का अविनाभाव है। जहां साधन साध्यका अविनाभाव है वहां पर वह साधन अनैकान्तिकता बनता ही नहीं है। 'विपक्षेड्याविरुद्धवृत्तिरनैकान्तिकः'' जो हेतु साध्य में रहता हुआ भी विपक्ष में रहता है वह हेतु अनैकान्तिक होता है। यहां अप्रामाण्य साध्य है उसका विपक्ष प्रामाण्य है उसके साथ यह अनिराकृत दोष कारण प्रभवत्व हेतु नहीं रहता, अतः अनैकान्तिक नहीं है। यह विरुद्ध दोषगुक्त भी नहीं है, क्योंकि जो हेतु साध्य से विपरीत साध्य में ही रहता है वह विरुद्ध होता है, यहां प्रप्रामाण्य से विपरीत जो प्रामाण्य है उसमें हेतु नहीं रहता है, अतः विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार असिद्ध आदि तीनों दोषों से रहित "अनिराकृतदोषकारणप्रभवत्व हेंतु अपना साध्य जो वेदजन्य वृद्धि में अप्रामाण्य है उसको सिद्ध करता है।

श्रव श्री प्रभाचन्द्राचार्य प्रथम ग्रध्याय के श्रन्त में मंगलाचरण करते हैं-

सिद्धं सर्वजनप्रबोधजननं सद्योऽकलंकाश्रयम् । विद्यानंदसमन्तभद्वगुरूतो नित्यं मनोनंदनम् ॥ निर्दोषं परमागमार्थविषयं प्रोक्तं प्रमालक्षरूम् । युक्त्या चेतसि चिन्तयन्तु सुघियः श्रीवर्द्धमानं जिनम् ॥ १ ॥

ग्राचार्य आसीर्वाद देते हुए कहते हैं कि हे भव्यजीवो । ग्राप केवलज्ञानादि स्वरूप श्रीवद्धमान प्रभुका चिन्तवन-ध्यान करो, क्योंकि वे संपूर्ण जीवों के लिये परमागमार्थो विषयो यस्य स तथोक्तस्तम् । भूगोपि कीदृशम् ? प्रोक्तं प्रकृष्टमुक्तः वचनं यस्यासौ प्रोक्तस्तम् । भूगोपि कथम्भूतम् ? प्रमालक्षराम् ॥ श्रीः ॥

> इति श्रीप्रभाचन्द्रविरचिते प्रमेयकमलमार्त्राण्डे परीक्षामु-खाल खारे प्रथम: परिच्छेद: समाप्त. ।। श्री: ।।

सम्यक् ज्ञान को देने वाले हैं, द्रव्यकर्मरूपमल के अभाव के ग्राश्रयभूत हैं, विद्यानंदस-मन्तभद्र ग्रर्थात् केवलज्ञान, ग्रानंद-सुख सब प्रकार से कल्याए। के प्रदाता होने से सदा ग्रानंददायी हैं। रागादिरूप भावकर्म से विहीन हैं। परमागमार्थ जिनका विषय है, और जो उल्कृष्टवचन युक्त हैं।

इस प्रकार परीक्षामुख के ग्रलंकार स्वरूप श्री प्रभाचन्द्राचार्य विरचित प्रमेयकमलमात्तंण्ड में प्रथमाध्याय का यह हिन्दी ग्रनुवाद समाप्त हुआ।



### प्रामाण्यवाद का सारांश

प्रामाण्यके विषयमें मीमांसकका पूर्वपक्ष-प्रमाण्यमें प्रामाण्य [जानमें सत्यता] प्रपने भ्राप ही भ्राता है अथवा यों किह्ये कि प्रमाण सत्यताके साथ ही उत्पन्न होता है। इस विषयमें जैनका अभिप्राय यह रहता है कि प्रमाण में प्रामाण्य परसे भी भ्राता है, गुज युक्त इन्हियां भ्रातिके होनेसे प्रमाणभूत ज्ञान प्रगट होता है। किन्तु ऐसा कहना सक्य नहीं, क्योंकि इन्द्रियां भ्रातिके होनेसे प्रमाणभूत ज्ञान प्रगट होता है। किन्तु ऐसा कहना सक्य नहीं, क्योंकि इन्द्रियां सिक्त भ्रूष्टण करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष भ्रमाण द्वारा गुणोंका प्रहण होना माने तो उसके लिये भ्रविनामावी हेतु चाहिये, गुणोंके प्रत्यक्ष नहीं होनेके कारण हेतु का अविनाभाव महण्य होना भी भ्रावस्य है, भ्रतः भ्रमुमान द्वारा गुणोंका प्रहक नहीं बन सकता। इसी तरह ग्रन्य प्रमाण भी गुणोंके प्रहक्त नहीं है। प्रमाणकी जन्ति भी स्वतः हुमा करती है, यदि कारण गुणों की [इन्द्रियां के गुणोंकी] अपेक्षा अथवा संवाद प्रत्यक्षी अपेक्षा को लेकर जन्ति [जानना] का होना माने तो भ्रनवस्था होगी, भ्रयांत् कोई एक विवक्षित ज्ञान भ्रपने विषयमें भ्रम्य संवादक ज्ञान की भ्रमेक्षा रखता है तो वह संवादक भी अन्य संवादककी अपेक्षा रखेना, भीर

इसतरह मागे आगे संवादक ज्ञानोंकी अपेक्षा बढ़ती जानेसे प्रनवस्था माती है तथा यह संवादक ज्ञान प्रमाएक्षानका सजातीय है या विजातीय है, मिन्न विषयवाला है या अभिन्न विषय वाला है ? इत्यादि धनेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं और इनका सही उत्तर नहीं मिलता है जतः प्रमाएगें प्रमाएता गुणोंसे न श्राकर स्वतः ही ग्राती है ऐसा मानना चाहिये।

अप्रमाणभूत जानमें तो अप्रामाण्य परसे ही आता है, कारण कि अप्रमाणकी अप्रमाणताका निश्चय कराने के लिये बाधककारण और दोषोंका जान होना अवश्यं-भावी है, इनके बिना अमुक ज्ञान अप्रमाणभूत है ऐसा निश्चय होना अश्वस्य है। अप्रमाणण्य को परसे माननेमें अनवस्या आनेकी आर्थाका भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि किसी भी अप्रमाणभूत ज्ञानकी अप्रमाणभूत हैं, उनके प्रामाण्य का निर्णय करने के लिये अन्य प्रमाणों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रमाणों में प्रमाण्य स्वतः ही आता है ऐसा सिद्ध कर चुके हैं। अभिप्राय यह है कि "इदं जल" यह जल है ऐसा किसी को जान द्वा अव यदि यह प्रतिभास सही है कि "वदं जल" यह जल है ऐसा किसी को जान इसा अव यदि यह प्रतिभास सही है कि स्वा अस्य स्वता का निर्णय कराने के लिये अन्य को आवश्यकता ही नहीं और यदि यह प्रतिभास गलत है तो उसके स्वया का कराण उपस्थित होता है एवं दोषोंका ज्ञान इस प्रतिभास को असत् सावित कर देता है कि "न इदं जलं बाध्य मानत्वात्" यह जल नहीं है क्योंकि इसमें स्नानादि अर्थिक्या का अभाव है, नेत्रके सदोषता के कारण अथवा सूर्य की तीक्षण चमक के कारण ऐसा प्रतिभास हुआ इत्यादि । इस प्रकार प्रत्यक्षादि छहीं प्रमाणों से स्वतः ही प्रमाणता दूसा करती है भीर अप्रमाणता पर से होती है ऐसा नियम सिद्ध होता है।

शब्द प्रमाण प्रयात् वेद वाक्योंमें स्वतः प्रामाण्य कैसे पावेगा क्योंकि उसमें तो गुणवान वक्ता अथवा भाष्तकी भावभ्यकता रहती है। ऐसी शंका करना भी व्यर्थ है हम मीमांसक वेद को अपौरुषेय स्वीकार करते हैं जब वेद का कक्ता ही नहीं है तब उसमें व्यामाण्यकी गुंजाइश ही नहीं रहती, क्योंकि शब्दोंमें अप्रमाण्तता लानेका हेतु तो सदीव वक्ता पुरुष है! ऐसा पुरुष कृत अप्रामाण्य अपौरुषेय वेदमें नहीं होनेके कारण वेद स्वतः प्रामाण्य स्वाणक सिद्ध होता है।

इसतरह प्रमाणोंमें प्रामाण्य स्वतः भ्राता है या रहता है ऐसा निर्वाध सिद्ध हमा। बैन — प्रामाण्यके विषयमें मीमांसक का यह कथन वाधिन है प्रमाणोंद्वारा इन्द्रियोंके गुए प्रहण नहीं होते ऐसा कहना गलत है, अनुमान प्रमाण द्वारा इन्द्रियांव गुणोंकी भली प्रकारसे सिद्धि होती है. देखिये ! मेरे नेत्र निमंतता मादि गुण युक्त हैं [ हेतु ] इसप्रकार वास्तविक रूप प्रतिभास वाले प्रविनाभावी हेतु द्वारा नेत्र इन्द्रियमें गुएगका सद्भाव सिद्ध होता है। प्रामाण्यकी उत्पत्तिकी तरह ज्ञित भी कथंबित परतः हो सकती है, प्रामाण्य संवादक प्रस्थयसे प्राता है ऐसी जैनकी मान्यता पर धनवस्थाका उद्भावन किया वह असत् है। बात यह है कि किसी भी विविधित प्रमाएमें यदि अनभ्यस्त दशा है तो संवाद ज्ञानसे प्रमाएता प्रायः करती है किन्तु वह संवाद ज्ञान तो स्वतः प्रामाण्य रूप हो रहता है क्योंकि प्रभ्यस्त है, इसलिये संवादक ज्ञानोंकी धपेक्षा धार्य अभे बढ़ती जायगी धौर प्रमत्यस्त है, इसलिये संवादक ज्ञानोंकी धपेक्षा धार्य अभे बढ़ती जायगी धौर प्रमत्यस्त है। होवेगी ऐसा कहना ग्रसिद्ध है।

प्रमाणकी प्रामाणिकताको सिद्ध करनेवाला संवाद प्रत्यय इस विवक्षित प्रमासका सजातीय होता है या विजातीय भिन्न विषयवाला है या प्रभिन्नवाला है ? इत्यादि प्रश्नोंका बिलकुल सही उत्तर दिया जाता है, सुनिये ! संबाद प्रत्यय संवातीय भी होता है भीर कही विजातीय भी होता है, जैसे दूरसे किसी हिलती हुई सफेद बस्तुको देखकर ज्ञान हुआ कि यह ध्वजा है फिर धारो उसके निकट जाने पर उस ध्वजा के प्रतिभासका संवाद करनैवाला [उपको पृष्ट करनेवाला] बिलकूल स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि यह ध्वजा ही है। कहीं पर संवाद प्रत्यय विजातीय भी होता है, जैसे कहीं दरसे सुमध्र शब्द सुनाई दिया तो उस शब्दको सुनकर हमें प्रतिभास हआ कि यह वीणाकी अकार सुनाई दे रही है। फिर ग्रागे वीणाके स्थानपर जाकर देखते हैं तो उस रूप ज्ञान द्वारा पहले के वीत्यांके अंकार संबंधी प्रतिभास प्रामात्यिक सिद्ध होता है। इन्हीं उदाहरणोंसे स्पष्ट होता है कि प्रमाणकी प्रमाणता को बतलानेवाला संवाद प्रत्यय भिन्न विषयवाला भी होता है ग्रीर अभिन्न विषयवाला भी होता है। अप्रमारामें अप्रामाण्य परसे ही आता है तथा ऐसा माननेमें अनवस्था नहीं आती, इत्यादि रूपसे किया गया प्रतिपादन भी निर्दोष नहीं है। देखिये ! मीमांसकने कहा कि बाधक कारणादिसे मप्रामाण्य म्राता है भीर बाधक कारणादि तो स्वतः प्रमाणभूत रहते ही हैं ग्रतः ग्रनवस्था नहीं होगी, सो बात गलत है, ग्रप्रमाएा ज्ञानमें बाधा देनेवाला जो बाधक कारण आता है उसके प्रामाण्यके विषयमें शंका उपस्थित होनेपर धन्य प्रमाणकी धावश्यकता पड़ेगी ही पुनः उस द्वितीय प्रमाण में भी शंका हो सकती है ? धतः ग्रनवस्था दोष तो तदवस्थ ही है।

"वेदमें स्वतः प्रामाण्य होता है क्योंकि वह प्रपौरुषेय हैं" ऐसा कहना भी प्राप्ति है। प्रपौरुषेयका प्रीर प्रामाण्यका कोई अविनामान तो है नहीं कि जो जो प्रपौरुषेय है वह वह प्रमाणभूत है, यदि ऐसा मानेंगे तो चोरी प्रादिकः उपदेश भी प्रपौरुषेय है [किसीपुरुषने अमुक कालमें चौरी प्रादिका उपदेश दिया ऐसा निश्चय नहीं प्रपितु वह विना पुरुषके अपने प्राप्त प्रवाहरूपसे चल आया है] उसे भी प्रामाणिक मानना पड़ेगा? वेदके प्रपौरुषेयके विषयमें प्राप्ते [दूसरे भागमें] एक पृथक् प्रकरण आने वाला है उसमें इसका पूर्णरूपण निराकरण करनेवाले हैं अतः यहां प्रधिक नहीं कहते।

इसप्रकार प्रत्यक्षादि सभी प्रमाणोंमें स्वतः ही प्रामाण्य झाता है ऐसा कहना गलत ठहरता है। कहने का अभिप्राय यह है कि "इदं जलमस्ति" यह जल है ऐसा हमें प्रतिभास हुमा, अब यदि यह जान पूर्वके अभ्यस्त विषयमें हुमा है अर्थात् पहले जिस सरोवर आदिमें स्नानादि किये थे उसी स्थानपर जल ज्ञान हुमा है तो उसमें अन्य संवादक ज्ञानको आवश्यकता नहीं है वह तो स्वतः ही प्रामाण्यभूत कहलायेगा। किन्तु अप्यानक किसी अपरिचित प्रामादिमें पहुंचले हैं और वहांपर दूरसे जल जैसा दिखाई देने लगता है तब किसी अन्य पुरुषको पूछकर अथवा स्वयं निकट जाकर स्नानादि किया द्वारा उस जल ज्ञानका प्रामाण्य निश्चत होता है, अथवा दूरसे अवश्य ही जल है क्योंकि कमलकी सुगंधी आ रही, शीतल हवा भी आ रही इत्यदि। सो अन्यस्त और अन्यस्त कौर कमलकी सुगंधी आ रही, शीतल हवा भी आ रही इत्यदि। सो अन्यस्त और अन्यस्त दक्षा की अपेका प्रामाण्य स्वतः और परतः हुमा करता है सर्वेण एकांत नहीं है, इसी स्याद्वाद द्वारा ही वस्तु तत्व सिद्ध होता है अतः श्री माणिकनंदी आवार्यने बहुत ही सुन्दर एवं संक्षिप्त शब्दों में कहा है कि "तत् प्रामाण्यं स्वतः परतक्ष"।।१३।।

इसप्रकार इस प्रथम परिच्छेदमें प्रमाण्यके विषयमें विभिन्न मतों की विभिन्न मान्यतामोंका विवेचन एवं निराकरण करके प्रमाणका निर्दोष लक्षण "स्वापूर्वायं व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम" सिद्ध किया है। अंतमें उसके प्रामाण्यके वारेमें बीमांसक का सर्वथा स्वतः प्रामाण्यवादका जो पक्ष है उसका उन्मूलन किया है, और प्रामाण्य को भी स्याद्वाद मुद्रासे अंकित किया है।

<sup>#</sup> प्रामाच्यवाद का सारांश समाप्त #

# प्रत्यक्षेक प्रमाणवादका पूर्वपक्ष

नास्तिक वादी चार्वाक एक मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करता है, उसका कहना है कि अनुमान द्वारा जात हुई वस्तु कभी असत्य भी ठहरती है, जैसे प्रसिद्ध प्रम हेतु से प्रिनिका अनुमान किया जाता है किन्तु यह प्रम हेतु व्यभिचरित होता हुमा देखा जाता है, गोपाल घटिकादि में प्रम तो रहता है पर वहां अगिन तो उपलब्ध नहीं होती? प्रतः अनुमान जात अप्रमाणभूत है, तथा गौण होनेके कारण भी अनुमानको अप्रमाण माना जाता है, योगादि परवादी अनुमान ज्ञानको प्रमाणभूत इसलिये मानते हैं कि उसके द्वारा स्वर्गीद परोक्ष पदार्थ सिद्ध किये जांय किन्तु विचार करके देखा जाय तो इस लोक संबंधी इन घट पटादि दृश्य पदार्थोंको छोड़कर अन्य परलोक, प्रात्मा आदि पदार्थ हैं ही नहीं अतः उनको जाननेके लिये अनुमान की भावश्यकता ही नहीं है।

यावज्जीवेत् मुखं जीवेत्, ऋणकृत्वा घृतं पिबेत् । भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमन कुतः ॥ १ ॥

अर्थ — जब तक जीना है तब तक सुलसे ही रहे, चाहे ऋ सा करके भी घृतादि विषय सामग्री का उपभोग करना चाहिये, क्योंकि शरीरके नष्ट होनेपर [मरनेके पदचात्] फिर फ्राना नहीं हैन कही अन्यत्र जाना है, सब समाग्न हो जाता है।

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः नैको मुनिर्यस्य वतः प्रमाणम् । धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः सपन्याः ॥ १ ॥

अर्थ — किसी वस्तुको तक द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि उसी वस्तुको विषयों अन्य अन्य विरुद्ध तक या युक्तियां भी पायी जाती हैं, भावना, नियोग आदि नाना अर्थोंका प्रतिपादन करने के कारण श्रुति [वेद] भी प्रमाणभूत नहीं है, एवं ऐसा कोई मुनि नहीं है कि जिसके वचन प्रामाणिक माने जाय। धर्म कोई दास्तविक पदार्थ नहीं है। जिस मार्गका महाजन अनुसरण करते हैं वही मार्ग ठीक है। इस तरह परलोक आदि परोक्ष पदार्थोंका अस्तित्व नहीं होनेके कारण अनुमान आदि परोक्ष प्रमाणोंको प्राननिकी आवश्यकता नहीं रहती है। अतः एक प्रत्यक्षज्ञान हो प्रमाणरूप सिद्ध होता है।



प्रय प्रमाणसामान्यलक्षणः ब्युत्पाचै दानी तद्विशेषलक्षणः ब्युत्पादयितुमुपकमते । प्रमाण-लक्षण् विशेषव्युत्पादनस्य च प्रतिनियतप्रमाणव्यिकिनिष्ठत्वात्तदभिप्रायवास्तद्वयक्तिसंख्याप्रतिपादन-पूर्वकं तत्लक्षण् विशेषमाह—

#### तदृद्धेशा ।। १ ।।

तत्स्वापूर्वेत्यादिलक्षणालक्षितं प्रमाणं द्वेषा द्विप्रकारम्, सकलप्रमाणभेदप्रभेदानामत्रान्तर्भा-

अव प्रमाण के सामान्य लक्षण के कहने के बाद इस समय उसीका विशेष लक्षण विवाद रूपसे कहने के लिए द्वितीय अध्यायका प्रारंभ करते हैं, प्रमाएक विशेष लक्षण को कहना उसकी प्रतिनियत संख्याके प्रधीन है, अतः इसी ग्रामिप्रायसे श्री मािएक्यनंदी ग्राचार्य सर्वप्रथम प्रमाणके भेदोंकी संख्या बताते हैं ग्रीर फिर विशेष लक्षण कहते हैं।

स्त्र--तदुद्धेघा ॥ १ ॥

अर्थ — वह प्रमाण दो प्रकारका है। स्वापूर्वार्थ ... इत्यादि लक्ष्मिसे लिक्षत जो प्रमाण है वह दो प्रकारका है, क्योंकि संपूर्ण प्रमाणोंके भेद प्रभेद इन्हींमें अन्तर्भूत हो जाते हैं, अन्य अन्य मतों में परिकल्पित किये गये एक, दो, तीन आदि प्रमाण सिद्ध नहीं होते ऐसा आगे स्वयं आचार्य प्रतिपादन करनेवाले हैं। चार्वाक एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानता है, उसकी एक प्रमाण संख्यामें अनुमानादि प्रमाणोंका अन्तर्भाव होना असंभव है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण मं और अनुमानादि प्रमाणोंमें विलक्षणता है, तथा वे भिन्न भिन्न सामग्रीसे भी उत्पन्न होते हैं, अर्थात् प्रत्यक्ष प्रमाण इन्द्रियादिसे और अनुमानादिप्रमाण हेतु आदिसे उत्पन्न होते हैं। तथा इनका स्वभाव भी विलक्षण [विश्वद अविश्वद] है इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाणमें अनुमानादि प्रमाणोंका अन्तर्भाव होना संभव नहीं है।

प्रमाण के मेद ( इस प्रन्य के अनुसार )



प्रमाणके मेद —[ सिद्धांत प्रन्थानुसार ]

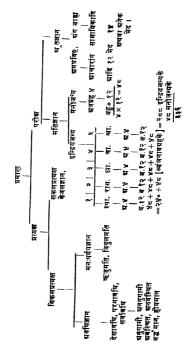

विवभावनात् । 'परपरिकल्पितेकद्विज्यादिवमास्यसंख्यात्यमे तदघटनात्' इत्याचार्यः स्वयमेवाप्रे प्रतिपादयिष्यति । ये हि प्रत्यक्षमेकमेव प्रमास्यमित्यावक्षते न तेषामनुमानादिप्रमास्यान्तरस्यात्रान्तर्भावः सम्भवति तदिलक्षसस्यादिभिक्षसामग्रीप्रभवन्यायः ।

ननु चास्याऽप्रामाण्यात्रास्तर्भावविभावनया किच्चित्रयोजनम् । प्रत्यक्षमेकमेव हि प्रमाण्णम्, स्रगोण्खारप्रमाणस्य । ग्रथनिश्चायक च ज्ञानं प्रमाण्णम्, न चानुमानादर्थनिश्चयो घटते-सामान्ये सिद्धसाधनाद्विशेषेऽनुगमाभावान् । नदुक्तम् —

चार्वाक — झनुमानादिक तो अप्रमाणभूत हैं अतः यदि उनका प्रत्यक्षमें अन्तर्भाव नहीं हुमा तो क्या ग्रापित्त है? हम तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही मानते हैं, क्योंकि वही मुख्य है, जो मुख्य होता है वह प्रमाएगभूत होता है। जो पदार्थका निश्चय कराता है वह प्रमाण कहलाता है, जैनादि प्रवादी द्वारा माने गये अनुमान से पदार्थका निश्चय तो होता नहीं, इसका भो कारए। यह है कि अनुमान सिर्फ सामान्यका निश्चय कराता है और सामान्य तो सिद्ध ि जाना हुआ ] ही रहना है। भावार्थ — भूमको देखकर भ्रागिन निश्चय कराता गही, केवल सामान्य अगिनको वताता है, सामान्य अगिन काष्ट्रकी प्राप्ता ] तो बताता नहीं, केवल सामान्य अगिनको वताता है, सामान्य अगिनमें तो विवाद रहता नहीं अतः अनुमान ज्ञान अर्थ निश्चय कराता नहीं और सामान्य तो सिद्ध हो रहता है अतः अनुमान प्रमाग्गको ज्ञकरत नहीं है।

अनुमान को प्रवित्तत होनेके लिये व्याप्तिका ज्ञान होना जरूरी है तथा हेतुमें पक्ष धर्मत्व होना भी जरूरी है, सो व्याप्तिका ज्ञान प्रत्यक्षसे नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण सिर्फ निकटवर्सी वस्तुमोंको ही जानता है, उसके द्वारा म्राखिल साध्य साधनभूत पदार्थोंकी भ्रपेका रखनेवाली व्याप्तिका ज्ञान होना भ्रशक्य है, प्रत्यक्षमें ऐसी सामर्थ्य होती ही नही भ्रनुमान द्वारा व्याप्तिका ग्रहण होना भी भ्रावस्य है, क्योंकि व्याप्तिको जाननेवाला अनुमान भी तो व्याप्ति ग्रहणसे उत्पन्न होगा, भ्रव यदि इस दूसरे भ्रनुमानकी व्याप्तिको ग्रहण करनेके लिए पुनः अनुमान आयेगा तो भ्रनवस्था या इतरेतराश्रय दोष भ्रायेगा कैसे सो ही बताते हैं—अनवस्था दोष तो इसप्रकार होगा कि—प्रयम नम्बरके अनुमानकी व्याप्तिको जाननेके लिये दूसरा अनुमान भ्राया फिर उस दूसरे भ्रनुमानकी व्याप्तिको जाननेके लिये त्राप्त मुमान प्रवृत्त हुमा इसप्रकार भ्रनुमानांतर आते रहनेसे मूल क्षतिकरी भ्रनवस्था ग्राती है। साध्य साधनकी व्याप्तिको आननेके लिए तीसरा अनुमान प्रवृत्त हुमा इसप्रकार भ्रनुमानांतर आते रहनेसे मूल क्षतिकरी भ्रनवस्था ग्राती है। साध्य साधनकी व्याप्तिको

### विशेषेऽनुगमाभावः सामान्ये सिद्धसाधनम् [ ] इति ।

किन्तः, व्याप्तिग्रहणे पक्षधमंतावगमे च सत्यनुमानं प्रवस्ति । न च व्याप्तिग्रहणुमध्यक्षतः; प्रस्य सिविहतमात्राथंप्राहित्वेनास्त्रकथायांकीयेखा व्याप्तिग्रहणेऽसामध्यति । नाध्यनुमानतः; प्रस्य व्याप्ति-ग्रहणुरुस्सरस्वात् । तत्राध्यनुमानतो व्याप्तिग्रहणेऽनवस्येतरेतराश्रयदोषप्रवाद्धः । न चाम्यरप्रमाणः तद्याद्वास्त्रम्वस्ति । तत्कृतोनुमानस्य प्रमाण्यम् ? इत्यसमीक्षताभिष्मानम् ; प्रमुप्पानावेरप्यध्यक्षवर्य-तिम्यतस्विषयय्यवन्यायामित्रसंवावस्त्रवेन प्रमाण्यमित्रदेः । प्रस्यकीप हि प्रमाण्यमित्रसंवादक-स्वादेव प्रसिव्धम्, तवास्त्रमापि समानम् प्रमुमानाविनाप्यध्यवसित्यं विस्ववाद्यास्वातः।

यब-श्रमौखस्वास्त्रमासस्येत्युक्तम्, तत्रानुमानस्य कृतो [ गौस्यत्वम्, ] गौसार्यविषयत्वात्, प्रत्यक्षपूर्वकत्वाद्वा ? न तावदाद्यो विकल्पः; अनुमानस्याप्यध्यक्षवद्वास्तवसामान्यविषेवात्मकार्यविव

प्रहर्गा किये विना अनुमानका उत्थान नहीं होगा और अनुमानका उत्थान हुए बिना व्याप्तिका ग्रहण नहीं होगा, इसप्रकार अन्योग्याश्रय दोष आता है।

श्रनुमानको छोड़कर अन्य कोई ऐसा प्रमाण है नहीं कि जिसके द्वारा व्याप्ति का ग्रहण हो सके, अतः श्रनुमानमें प्रमाएगता किसप्रकार सिद्ध हो सकती है? स्रयीत् नहीं हो सकती।

जैन — यह कथन विना सोचे किया गया है, प्रत्यक्ष प्रमाणकी तरह अनु-मानादि ज्ञान भी प्रमाराभूत हैं, क्योंकि ये भी प्रत्यक्षके समान अपने नियत विषयको व्यवस्थापित करते हैं तथा प्रत्यक्ष के समान ही अविसंवादी हैं। प्रत्यक्षप्रमाणमें अविसंवादीपना होने के कारण प्रमाणता आती है तो अनुमानमें भी अविसंवादीपना होनेके कारण प्रमाणता आती है, उभयत्र समानता है।

मापने कहा कि अगौगा होनेसे प्रत्यक्ष ही प्रमागा है सो बताइये कि अनुमान गौण क्यों है गौण अर्थको विषय करता है इसलिये, अथवा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है इसलिये ? पूर्व विकल्प ठीक नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षकी तरह अनुमानका विषय भी सामान्यविशेषात्मक मुख्य अर्थ ही माना गया है, सौगतके समान कल्पित सामान्यको विषय करनेवाला अनुमान है ऐसा जैन नहीं मानते हैं, हम तो अनुमान में किप्पत सामान्यका निषेध करनेवाले हैं। दूसरा विकल्प-अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है अतः गौगा है ऐसा कहना भी अयुक्त है यदि अनुमावको प्रत्यक्ष पूर्वक होने मात्रसे गौण मानते हैं तो किसी किसी प्रत्यक्षको अनुमान पूर्वक होनेसे गौण मानना होगा ? कैसे यरबाध्युरगमात् । त खलु किल्शतसामान्यार्थेविषयमनुमान सौगतवज्ज्ञैनैरिष्टम्, तिद्ववयत्वस्यानुमाने निराकरिष्यमास्यत्वात् । प्रत्यक्षपूर्वकत्वाचानुमानस्य गौस्यत्वे प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिदनुमानपूर्वकत्वा-दगौस्यत्वप्रसङ्गः, प्रनुमानात्साध्यार्थं निश्चित्यः प्रवर्तमानस्याध्यक्षप्रवृत्तिप्रतीतेः । ऊद्दास्थप्रमास्यपूर्वक न्वाचास्याध्यक्षपुर्वकत्वसस्यद्वम् ।

यभोक्तम् 'न च व्याप्तिप्रहणमध्यक्षतः' इत्यादिः तदय्युक्तिमात्रम्; व्याक्षेः प्रत्यक्षानुपलम्भ-बलोद् भूतोहास्यप्रमाणारप्रसिद्धेः । न च व्यक्तीनामानन्त्यं देखादिश्यभिचारो वा तत्प्रसिद्धे वीषकः, सामान्यद्वारेण-प्रतिबन्धावधारणात्तस्य चानुगताऽबाषितप्रत्ययविषयत्वादस्तित्वम् । प्रसाधयिष्यते च ''सामान्यविशेषात्मा तदयंः'' [परीक्षामुख ४-१] इत्यत्र वस्तुभूतसामान्यसद्भावः ।

सो ही बताते हैं \_िकसी पुरुषको घूम देखकर ग्रग्निका ज्ञान हुआ पश्चात् साक्षात् पर्वतपर जाकर ग्राग्निका प्रत्यक्षजान हुआ सो ऐसा प्रत्यक्ष अनुमानक पीछे होता हुआ देखा जाता है। तथा यह बात प्रसिद्ध है कि ग्रन्नमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, क्योंकि वह तो तकं नामक प्रमाण पूर्वक होता है और ग्रप्ने विषयको निश्चित रूपसे जानता है। चार्वाकने कहा कि व्याप्तिका ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा नहीं हो सकता इत्यादि, सो वह सब प्रलाप मात्र है, क्योंकि व्याप्तिका ज्ञान तो प्रत्यक्ष ग्रीर ग्रनुपलभ [ ग्रन्वय व्यक्तिरेक ] दोनोंके बलसे उत्पन्न हुए तकं नामक प्रमाणसे होता है।

शैका — व्यक्तियोंकी [धूम एवं अग्निकी] अनंतता एवं देशादिका व्यभिचार तर्क प्रमाणकी सिद्धिमें बाधक बनता है अर्थात् जहां जहां सम होता है वहां बहां प्रमिन होती है, जहां अग्नि नहीं होती वहां सम भी नहीं होता इसप्रकारसे समस्त देश भीर कालका उपसंहार करनेवाला तर्क होता है, सो इस तर्क द्वारा साध्यसाधमभूत अनत व्यक्तियोंमें संबंध निश्चित नहीं हो सकता, अतः यह ज्ञान ग्रमणाणभूत है।

समाबान—यह कथन ठीक नहीं, क्यों कि व्यक्तियों के घ्रनंत होनेपर भी उनका सामान्यरूपसे तक द्वारा अविवाभाव निश्चित किया जा सकता है अतः तक ज्ञान प्रमाणभूत ही है, तथा अनुगत [ यह गौ है, यह गौ है ] विषयकी घ्रवाधित प्रतीति करावेवाला होनेसे भी तक प्रमाणका अस्तित्व सिद्ध होता है, "सामान्य विशेषात्मान्तदर्यः" इस सूत्रके विवेचनमें हम यह सिद्ध करनेवाले ही हैं कि सामान्य [ अनुगत प्रत्यका कारण ] मी वस्तुभूत होता है। [ काल्पनिक नहीं ] ।

चार्वीक — "प्रत्यक्षमेव प्रमाणमगौणत्वात्" प्रत्यक्ष ही प्रमाण है क्योंकि प्रधानभूत है ऐसा कहते हैं, किन्तु तर्क ज्ञान को प्रमाए।भूत माने बिना ऐसा कहना व बोहप्रमाणमन्तरेण 'प्रत्यक्षमेव प्रमाणमगीणस्वात्' इत्याधिषवातुं शक्यम् । तवाहि— प्रगौणत्वमिवयंवादित्वं वा लिङ्गं नाप्रसिद्ध्यतिवन्य सत् प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमनुमापयेवतिष्ठसङ्गात् । प्रतिवन्यप्रविद्धिश्चानवयंवनाम्भुवगत्तव्या, प्रग्यपा यस्थामेव प्रत्यक्षव्यक्तो प्रमाण्येनगगीणत्वादेरस्य सिद्धस्तस्यामेवागीणस्वादेस्तित्सिय्येत्, नव्यक्त्यन्तरे तत्र तस्यासिद्धत्वात् । न वाती साकन्येनाच्य-स्वात्सिच्येत्तस्य सिष्ठहितमात्रविषयकस्वात् । प्रयेकत्र व्यक्तौ प्रत्यक्षेणानयोः सम्बन्धं प्रतिपद्याग्यत्रा-प्यवंविषं प्रत्यक्षं प्रमाणित्यगीणस्वादिप्रामाण्ययोः सर्वोपस्वहारेण प्रतिवन्त्रप्रसिद्धिरित्यपिषीयते; न प्रविषये सर्वोपसंहारेण प्रतिपरोरयोगात् । सर्वोपसंहारेण प्रतिपत्तिश्च नामान्तरेणोह एवोक्तः स्थात् ।

शक्य नहीं है, इसीको बताते हैं—अगीणत्वात् प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्" ऐसे अनुमान वाक्यमें जो अगीणत्व हेतु दिया जाता है अथवा अविसंवादित्व रूप हेतु दिया जाय तो वे दोनों ही हेतु अज्ञात प्रविनामाव संबंध वाले होंगे तो प्रत्यक्षके प्रामाण्यपनेका अनुमाप नहीं लगा सकते हैं, यदि अज्ञात अविनाभाव संबंधमें भी अनुमाप लगा सकते हैं तो जिस पुरुषके भूम अगिनका अविनाभाव धज्ञात हो उस पुरुषके भी धूमको देखकर अगिनका जान होने लगेगा। इसतरह का अविज्ञसंग उपस्थित होगा।

स्रविनाभावसंबधकी निश्चित साकत्य रूपसे स्वीकार करनी ही होगी ग्रन्यथा जिस किसी एक प्रमाणमें स्रगौणत्वादिका प्रामाण्यके साथ अविनाभाव संबंध सिद्ध हुमा हो सिर्फ उसी एक प्रमाणमें प्रत्यक्ष प्रमाणता सिक्ष्य होगी, ग्रन्य प्रत्यक्ष प्रमाणमें नहीं, क्योंकि ग्रन्य प्रमाणमें प्रविनाभाव संबंध असिद्ध है। यहां कोई कहे कि अगौणत्व श्रीर प्रामाण्यका अविनाभाव साकत्य रूपसे सभी प्रत्यक्ष प्रमाणोंमें सिद्ध करनेवाला प्रत्यक्षप्रमाण ही है वही इस ग्रविनाभावका निश्चय करा देगा? सो बात असभव है, क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण सिर्फ सिन्निहित [निकटक्तीं] पदार्थको विषय करता है।

चार्वाक —िकसी एक प्रमाणमें इन ग्रगीस्त्व भीर प्रामाण्यका ग्रविनाभाव संबंधको भलीप्रकारसे समभक्षर अन्य सभी प्रमासोंमें ग्रगीस्तव भीर प्रामाण्यका सर्वोप-संहार रूपसे ग्रविनाभाव संबंध सिद्ध किया जायगा कि सभी प्रत्यक्ष प्रमास इसीप्रकार के होते हैं इत्यादि।

जैन — ऐसा नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष प्रमाणका ग्रविषय होनेके कारण सर्वोप-संहार रूपसे अविनाभावकी प्रतिपत्ति होना ग्रशक्य है [ ग्रवीत् सर्वोपसंहारी व्याप्ति म्राग्निभूमादीनां चैवमविनाभावप्रतिपत्तिः किन्न स्यात् ? येन 'म्रनुमानमप्रमाणमविनाभावस्याखिल-पदार्थाक्षेपेण प्रतिपत्तमधावयस्वात् ' इत्युक्तं शोभेत ।

किश्वानुमानमात्रस्याशमाध्यं प्रतिपादिवतुमिष्रितेन्, प्रतीनिद्रयार्थानुमानस्य वा ? प्रथमपक्षे प्रतीतिसिद्धसक्तव्यवहारोज्छेदः । प्रतीयन्ते हि कुतिश्चिदविनाभाविनोऽर्धारयोग्तरं प्रतिनियतं प्रति-यन्ते स्ति वेत्ते स्ति क्षेत्रक्षां तेत्रक्षां स्तिकाः, न तु सर्वस्मात्सर्वम् । द्वितीयपक्षे तु कथमतीन्द्रियप्रस्यक्षैतरप्रमाणानामगौण्यत्वादिना प्रामाण्येतरस्यवस्या ? कथ वा परचेनसोऽतीन्द्रियस्य व्यापारच्याहारादिकार्यविष्ठोवात् प्रतिपत्तिः?,

प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय ही नहीं है ] एक बात यह भी है कि यदि आप सर्वोपसंहार रूपसे प्रतिपत्ति होना स्वीकार करते हैं तो नामान्तरसे तक प्रमाणका ही स्वरूप आ जाता है, तथा जिसप्रकार अपीणत्व और प्रमाणत्वका अविनाभाव प्रत्यक्ष प्रमाणमें प्रसिद्ध होता है उसीप्रकार अपिन और धूम भादिका अविनाभाव क्यों नहीं प्रसिद्ध होगा ? अर्थात् होगा हो । अतः आपका पूर्वोक्त कथन अपुक्त विद्ध होता है कि सपूर्ण साध्यसाधनभूत पदार्थोका अविनाभाव जानना अश्वस्य होनेसे अनुमान जान प्रप्रमाण है हत्यादि । तथा यह बनाइये कि सारे ही अनुमान ज्ञान अप्रमाणभूत मानना इष्ट है प्रथमपक्ष कहे तो प्रतीति सिद्ध सकल व्यवहार नष्ट होतेगा, क्योंक व्यवहार में हथा जाता है कि लौकिक जन किसी एक अविनाभावी हेतु द्वारा अर्थसे अर्थातर भूत पदार्थंका निश्चय करते हैं किन्तु हर किसी सभी हेतु द्वारा सभी पदार्थंका निश्चय नहीं करते [ अर्थात अविनाभावी हेतु वाले अनुमान जान प्रमाणताको कोटिमें आ जानेसे सभी अनुमान अग्रामाण्यक है ऐसा कहना वाधित होता है ] ।

द्वितीयपस — अतीन्द्रिय अर्थको ग्रहण करनेवाले अनुमानको अप्रमाणभूत मानते हैं ऐसा कहे तो अतीन्द्रिय प्रत्यक्षप्रमाण और अतीन्द्रिय अनुमान प्रमाण इन दोनों ज्ञानोंका कमशः अगौणत्व और गौणत्वादि हेतु द्वारा प्रामाण्य भीर अप्रामाण्य किसप्रकार व्यवस्थित होगा ? एवं परके अतीन्द्रियभूत मनकी व्यापार, व्याहारादि कार्य विशेष द्वारा सिद्धि होती है वह किसप्रकार होवेगी ? तथा स्वर्ग घटट देवता आदिका अनुपलब्बि हेतु द्वारा प्रतिषेध करना भी किसप्रकार युक्त हो सकेगा। सो यह चार्बाक अगौण होनेसे एक प्रत्यक्ष ही प्रमाणभूत है अनुमान अगौण नही है बतः उससे पदार्थका निक्चय नहीं होता, इत्यादि अनुमान वाक्य रूप कथन करता है। पुनस्व इसी अनुमान द्वारा प्रत्यक्षादिको प्रमाणता सिद्ध करता है सो यह किसप्रकार शक्य है ? यदि अनुमान द्वारा प्रत्यक्षादिको प्रमाणता सिद्ध करता है सो यह किसप्रकार शक्य है ? यदि अनु-

स्वर्गापुर्वदेवतादेस्तथाविषस्य प्रतिवेघोऽनुपलब्धेः स्यात् ? सोय चार्वाकः "प्रमाणस्यागोणस्वादनुमा-नादर्थनिश्चयो दुर्लभः" [ ] इत्याचक्षाणः कथमत एवाष्यक्षादेः प्रामाण्यादिकं प्रसाधयेत् ? प्रसाधयन्त्रा कथमतीन्द्रिवेतरार्थविषयमनुमानं न प्रमाणयेत् ? उक्तः च—

"श्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यवियो गतेः । प्रमाग्यान्तरसद्भावः प्रतिषेषाच कस्यचित् ॥" [ ] इति । तन्नानुमानस्यात्रामाण्यम् ।

मान द्वारा प्रत्यक्षका प्रामाण्य सिद्ध किया जाता है तो श्रतीन्द्रिय गम्य और इन्द्रियगम्य पदार्थको विषय करनेवाला अनुमानज्ञान किसप्रकार प्रमाएगभूत नहीं माना जायगा ? प्रर्थात् इसे भी प्रमाएगभूत मानना होगा। कहा भी है—प्रमाएग्द और अप्रमाएग्दका श्रिस्तित्व होनेसे, पर प्राएगयोंकी बुद्धिकी प्रतीति होनेसे तथा परलोकादि किसीका प्रतिषेष करनेसे प्रत्यक्षके अतिरिक्त जो श्रनुमान है उसकी प्रमाएगता सिद्ध होती है। १।।

भावार्ष — यहांपर अनुमान ज्ञानमें प्रमाणाता सिद्ध करनेके लिये तीन हेतु उपस्थित किये हैं, वे इसप्रकार है—यह ज्ञान प्रमाणिक है क्योंकि इसमें अविसंवाद है एवं यह ज्ञान अप्रामाणिक है क्योंकि इसमें विसंवाद है, इसतरह ज्ञानोंकी प्रमाणता अप्रमाणताका निर्णय अनुमान द्वारा ही होता है। तथा इस पुष्पमें बुद्धि है, क्योंकि वचन कुशलता आदि बुद्धिके कार्य दिखाई दे रहे इत्यादि रूपसे परव्यक्तिमें बुद्धिका अस्तितत्व अनुमान द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। तीसरा अनुमान व्याक्तको इस्तिव व्याहिये कि उन्हें परलोक आदिका निर्णय करना है अर्थात् "स्वर्गाद परलोकका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनकी अनुपत्रविध है" इत्यादि अनुमानद्वारा ही परलोकािष अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उनकी अनुपत्रविध है" इत्यादि अनुमानद्वारा ही परलोकािष प्रतिषेष करना संभव है। उपयुंक्त तीनों ही बातें प्रत्यक्ष द्वारा तो सिद्ध नहीं की जा सकती अतः अनुमान ज्ञानको प्रमाणभूत मानना आवस्यक है। इसप्रकार प्रत्यक्षक समान अनुमान भी एक पृथक् प्रमाण है ऐसा निश्चय हुआ।

#### \* प्रत्यक्षेक प्रमाणबाद समाप्त \*



# प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्ववादका पूर्वपक्ष

प्रमेय ग्रर्थात् पदार्थ दो प्रकारके हैं ग्रतः प्रमाण के दो भेद होते हैं।

तस्यविषयः स्वलक्षणम् ।। १२ ।। [न्याय बिन्दु पृष्ठ ६६]

प्रत्यक्षका विषय स्वलक्षण है। स्वलक्षण क्या है इस बातको – निविकल्प प्रत्यक्षका वर्णन करते हुए कह ब्राये हैं कि जिस पदार्थकी निकटतासे ज्ञानमें स्पष्टता आती है और दूरी होनेसे ग्रस्पष्टता आती है वह स्वलक्षण है।

> तदेव परमार्थसत् ॥१४॥ मर्थिकया सामर्थ्य लक्षणत्वादु वस्तुनः ॥१४॥ ( न्याय बिन्दुः पृ० ७६–७८ )

यह स्वलक्षण ही परमार्थ है । ग्रर्थिकयामें जो समर्थ है वही वस्तुका स्वरूप है और वही स्वलक्षण है-(असाधारण रूप है ) ।

अन्यत् सामान्यलक्षणम् ।।१६॥ सोऽनुमानस्य विषयः ।।१७॥

[ মৃষ্ট ৫ছ–=০ ]

इस स्वलक्षण्रसे पृथक् सामान्य लक्षण है. और यह अनुमानका विषय है, [ अनुमानके द्वारा जानने योग्य है । ] वस्तुके साधारण रूप का सामान्य लक्षण क्या है ? सो इस विषयमें कहा आता है कि धर्म ( रूप आदि परमाणु ) अणिक हैं इन धर्मों के पुजमें ( परमाणु समूहमें ) जल लाना आविका सामध्यं उत्पन्न होता है । जल लाना आदि अर्थिक्यामें समर्थ जो वस्तु क्षण होता है वहीं स्वलक्षाण् कहलाता है । इसमें देशकी दृष्टिसे विस्तार नहीं है और कालकी दृष्टिसे स्थिता भी नहीं है । इसका स्वरूप यही है कि अर्थिक्या का सामध्यं होना है, और अर्थिक्या का सामध्यं एक क्षण् में ही रहता है इस बातको बौढ अन्यों में अनेक जगह सिद्ध किया है। अतः वस्तुका अर्थिक्या समर्थ एक क्षण ही स्वलक्षण है। इसमें जो स्थूलता या विस्तार भासित होता है वह सिर्फंशानमें प्रतीत होता है। वह कोई वस्तुका धर्म नहीं है। वह प्रतीति इसी प्रकार होती है कि जैये दूर से भिन्न भिन्न वृक्षों में कु जको प्रतीति होती है वस्तुमें स्थिता की प्रतीति भी होती है किन्तु यह सब कोई तथ्य नहीं है। तथ्य तो यह है कि एक क्षण नष्ट होता है उसके अनंतर दूबराक्षण उत्पन्न होता है इस प्रकार उपादान उपादेव भावसे क्षणोंकी परंपरा चलती है वही क्षण संतान कहलाता है जो नील या घट म्नादि क्षणोंकी संतान हैं उनको एक मानकर स्थिरताका आभास होने लगता है। समस्त घट संतानोंका जो साघारण रूप है वही सामान्य लक्षण है। क्योंकि स्वलक्षण तो वस्तुका असाधारण रूप है। वह सबसे व्यावृत्त है। अतः निश्चय हुम्मा कि जो वस्तुका वास्तविक स्वलक्षण -क्षण स्थायी असाधारण रूप है वह प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय है, और जो क्षण प्रवाह रूप साधारण-सामान्य लक्षण है वह अनुमान प्रमाणका विषय है। इस प्रकार प्रमेय-वस्तु या पदार्थ दो प्रकारके होनैसे उनके प्राहक ज्ञानोंचें-- (प्रमाणोंमें) भेद हो जाता है यह कथन सिद्ध हुआ।

\* पूर्वपक्ष समाप्त \*



## प्रमेयद्वित्वात् प्रमाणद्वित्वविचारः

## प्रस्तु नाम प्रत्यक्षानुमानभेदात्प्रमाराह्म विष्यमित्यारेकापनोदार्थम् — प्रत्यत्तेतरभेदात् ॥२॥

इस्याह । न खुलु प्रत्यक्षानुमानयोव्योख्येयागमादिप्रमाराभेदानामन्तर्भावः सम्भवति यतः सौग-तोपकल्पितः प्रमारासंस्थानियमो व्यवतिष्ठेत ।

प्रमेयह विष्यात् प्रमाणस्य ह विष्यमेवेत्यप्यसम्भाज्यम्, तदृह विष्यासिद्धेः, 'एक एव हि

यहापर अनुमानश्रमाणको सिद्ध हुआ देखकर सौगत प्रवादी कहते हैं कि जैनने जो प्रमाणको दो संख्या बतलायी है वह ठीक ही है, प्रमासको प्रत्यक्ष ग्रौर ग्रनुमान इसग्रकार दो तरहका मानना चाहिये।

इस तरह आक्षेप होने पर आचार्य कहते हैं।

प्रत्यक्षेतरभेदात् ॥ २॥

प्रत्यक्ष और परीक्षके भेदसे प्रमाण दो प्रकारका है, बौद्धकी मान्यताके समान वह प्रत्यक्ष भौर भ्रनुमानके भेदसे दो प्रकारका नहीं है, क्योंकि इस संख्यामें भ्रागे कहे जानेवाले श्रागमादि प्रमाणोंका अन्तर्भाव नहीं हो पाता।

बौद्ध--प्रमाणका विषय जो प्रमेय है वह दो प्रकारका होनेसे प्रमाण भी दो प्रकारका स्वीकार किया गया है।

जैन — ऐसा नहीं है, प्रमेय का दो पना ही जब प्रसिद्ध है तब उससे प्रमाणके दो भेद किसप्रकार सिद्ध हो सकते हैं? ग्रंथांत नहीं सिद्ध हो सकते । प्रमाणका विषय सामान्य विशेषात्मक पदार्थ ही है ऐसा हम प्रागे सिद्ध करनेवाले हैं। ग्राप बौद्ध अनुमान का विषय केवल एक सामान्य ही है ऐसा मानते हैं सो इस लक्षण वाले भ्रमुमान द्वारा विशेष विषयों में प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी। यह तो निश्चित बात है कि भ्रम्य विषयवाला ज्ञान अन्य विषयों में प्रवृत्ति नहीं करता, यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो भ्रातिप्रसंग होगा, भ्रषात् फिर तो घटको विषय करनेवाला ज्ञान पटमें प्रवृत्ति करावे लगेंग।

बौंद्ध — हेतुसे अनुमित किये गये सामान्यसे विशेषकी प्रतिपत्ति होती है और उस प्रतिपत्तिसे विशेषमें प्रवृत्ति हो जाती है। सामान्यविषेषात्मार्थः प्रमेयः प्रमाणस्य' इत्यप्ते वक्ष्यते । किञ्चानुमानस्य सामान्यमात्रगोचरत्वे ततो विषेषेण्यप्रवृत्तिप्रसङ्गः । न सत्वन्यविषयं ज्ञानमन्यत्र प्रवर्तकम् प्रतिप्रसङ्गात् । स्रथं सिङ्गानुमितास्ता-मान्याद्विषेषप्रतिपरोस्तत्र ववृत्तिः; नन्वेवं लिङ्गादेव तत्प्रतिपत्तिरस्तु कि परस्परया ? नतु विषेषेषु लिङ्गस्य प्रतिबन्धप्रतिपरोरमाबास्कयमतस्तेषा प्रतिपत्तिः ? तदेतस्तामान्येपि समानम् । स्रथाप्रति-

जैन — यदि ऐसी बात है तो सीघे हेतुसे ही विशेषकी प्रतिपत्ति होना माने । परंपरासे क्या प्रयोजन है ? प्रयात हेतुसे सामान्यकी प्रतिपत्ति होना फिर उस सामान्य से विशेषकी प्रतिपत्ति होना ऐसा मानते हैं उसमें क्या लाम है ? कुछ भी नहीं।

बौद्ध — विशेषोमें हेतुके ग्रविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है ग्रतः अनुमान द्वारा उन विशेषोंका ज्ञान किसप्रकार हो सकता है ?

जैन — यह बात तो सामान्यमें भी घटित होगी। ग्रर्थात् जैसे विशेषोंमें हेनुके अविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है वैसे विशेषोंमें सामान्यके प्रविनाभावकी प्रतिपत्ति नहीं है ग्रतः सामान्य द्वारा विशेषोंका ज्ञान किस प्रकार हो सकता है ? ग्रार्थात् नहीं हो सकता।

भावार्थ — बौद्ध अनुमान का विषय सिर्फ सामान्य है ऐसा मानते हैं म्रतः आचार्य ने कहा कि यदि अनुमान ज्ञान केवल सामान्य को विषय करता है तो उस ज्ञान द्वारा विशेष विषयों में प्रवृत्ति होना प्रशक्य होगा ? इस पर बौद्धने कहा कि अनुमान द्वारा विशेष विषयों में प्रवृत्ति होना प्रशक्य होगा ? इस पर बौद्धने कहा कि अनुमान द्वारा सामान्यको जानकर फिर उस मनुमित सामान्य द्वारा विशेषका ज्ञान होने की म्रपेक्षा सीवा ही मनुमान द्वारा विशेषका ज्ञान क्यों नहीं होगा वैसा ज्ञान होने के म्रपेक्षा सीवा ही मनुमान द्वारा विशेषका ज्ञान क्यों नहीं होगा वैसा ज्ञान होने क्या वाचा है ? इसका समाधान करते हुए बौद्ध कहते हैं कि विशेषों में हेतुके अविज्ञामानक ज्ञान नहीं कर सकता । तब प्रावायंने समझाया कि यह कथान सामान्यके वार्य में भी लागू होता है विशेषों सामान्यके अविनाभाव की प्रतिपत्ति भी कहां है ? कि जिससे वह अनुमित सामान्य विशेषमें प्रवृत्ति करा सके । मतः यही निश्वयों कि जिससे वह अनुमित सामान्य विशेषमें प्रवृत्ति करा सके । मतः यही निश्वयों में ही कि यदि मनुमान प्रमाणका विषय विशेष नहीं है तो विशेषमें उसकी प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती ।

बौद्ध-- विशेषोंमें सामान्यका अविनाभाव जाना हुआ नहीं रहता तो भी सामान्य विशेषका गमक हुआ ही करता है। पत्रप्रतिबन्धमि सामान्य तेवां गमकम्; निङ्गमप्येवंविधं तद्गमकं कित्र स्यात्? सामान्यस्यापि सामान्येनेव विशेषेषु प्रतिबन्धप्रतिपत्तावनवस्यासामान्याद्धि सामान्यप्रतिपत्ती विशेषेष्वप्रवृत्ती पुनस्त-तोऽस्यपरसामान्यप्रतिपत्ती स एव दोषः । म्रतः सामान्यतदनुमानानायनवस्थानाद्रप्रवृत्तिविशेषेषु स्यात् ।

किञ्च व्यापकमेव गम्यम् प्रव्याभिचारस्य तत्रैव भावात् व्यापक च कारस्य कार्यस्य, स्वभावो भावस्य । तच स्वलक्षस्यमेव, प्रतस्तरेव गम्य स्यात् न सामान्यमध्यापकत्वात् । प्रय तदपि व्यापकम्, स्वलक्षस्यवद्वस्त्यम्, प्रत्यया तस्मित्रविगतेषि प्रयोजनाभावात्तन्नानुमानमप्रमास्योवेव स्यात् ।

जैन—तो फिर हेतु इसी तरह अज्ञात रहकर भी विशेष का गमक क्यों नहीं होगा ? यदि कहा जाय कि सामान्य भी मात्र सामान्यरूपसे विशेषोमें अविनाभावका ज्ञान कराता है तो अनवस्था आयेगी । इसीको बताते हैं—सामान्यसे मात्र सामान्य ही जाना जाता है अतः उससे विशेषोमें प्रवृत्ति तो होगी नहीं, उस प्रवृत्ति के लिये पुनः अनुमान प्रयुक्त होगा किन्तु उससे भी अपर सामान्य मात्र की प्रतिपत्ति होगी न कि विशेषोमें प्रवृत्ति होगी अतः पूर्वोक्त दौष तदबस्थ रहता है, इसप्रकार सामान्य और तद् प्राहक अनुमान इनकी अनवस्था होती जानेसे विशेषोमें प्रवृत्ति होना अश्वस्य ही है ।

दूसरी वात यह है कि व्यापकको ही गम्य माना जाता है क्यों कि उसीमें प्रव्याभनारपना है, और यह व्यापक कार्यका कारण तथा भावका स्वभाव रूप हुआ करता है, इस तरह का जो व्यापक है वह स्वलक्षण ही हो सकता है, ग्रतः स्वलक्षण को ही गम्य मानना होगा सामान्यको नहीं, व्यों कि सामान्य अव्यापकरूप है। यदि कहा जाय कि सामान्य भी व्यापकरूप स्वाचनार किया जाता है तब तो स्वलक्षणके समान सामान्य को भी वास्तविक पदार्थ मानना पड़ेगा, अन्यथा उसको जान लेने पर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा तथा ऐसे ग्रवास्तविक सामान्यको जाननेवाला श्रनुमान अप्रमाण ही कहलायेगा।

भावार्थ — बौद्ध सामान्यको ग्रवास्तविक ग्रीर स्वलक्षराभूत विशेषको वास्त-विक मानते हैं, इघर अनुमानको सामान्य का ग्राहक मानते हैं सो ऐसे अवास्तविक पदार्थको विषय करनेवाला ज्ञान ग्रप्रमाराभूत हो ठहरता है, ऐसे ग्रप्रमाराभूत सिद्ध हुए ग्रनुमान द्वारा विशेषोंमें प्रवृत्ति होना अशक्य है अतः बौद्धाने जो पहले कहा था कि ग्रनुमान द्वारा सामान्यको ज्ञात कर उस ज्ञात सामान्यसे विशेषोंमें प्रवृत्ति हुमा करती है, सो सब गलत साबित होता है। किन्त, तरप्रमेयहित्वं प्रमाणहित्वस्य ज्ञातम्, प्रज्ञातं वा ज्ञापकं भवेत् ? यद्यज्ञातमेव तत्तस्य ज्ञापकम्; तहि तस्य सर्वज्ञाविवेवासवर्वेवामविवेषेण् तत्प्रतिपत्तिप्रसङ्गतो थिवादो न स्यात् । ज्ञातं चेन्कुतस्तज्ज्ञातिः ? प्रध्यक्षात्, ध्रनुमानादाः ? न तावरप्रस्यक्षात्; तेन सामान्यायहणात् । यहणे वा तस्य सर्विकस्पकत्वप्रसङ्को विवयसङ्करश्च प्रमाणहित्वविरोषी भवतोऽनुषज्येत । नाप्यनुमानतः; प्रत एव । स्वलक्षणपराङ् मृक्तत्या हि भवतानुमानमभ्यपगतम् —

"प्रतःद्भेदपरावृत्तवस्तुमात्रप्रवेदनात् । सामान्यविषय प्रोक्तः लिङ्गः भेदाप्रतिष्ठितेः ॥" [

कि अ, प्रमेयद्वित्व प्रमारणद्वित्वका ज्ञापक होता है ऐसा आपका आग्रह है सी बताइये कि प्रमेयद्वित्व ज्ञात होकर प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक बनता है अथवा विना ज्ञात हए ही जापक बनता है ? विना जात हए ही प्रमाणद्वित्वका जापक बनेगा तो ऐसा अज्ञात प्रमेयद्वित्व सर्वत्र समान होनेसे सभी मनुष्योंको समानरूपसे उसकी प्रतीति ग्रायेगी फिर यह विवाद नहीं हो सकता था कि प्रमाणद्वित्व (दो प्रकार का प्र**मा**ण) प्रमेयद्वित्वके कारण है अर्थात् प्रमेय दो प्रकारका होनेसे प्रमाण भी दो प्रकारका हो जाता है। दूसरा पक्ष-प्रमेयद्वित्व ज्ञात होकर प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक बनता है ऐसा माने तो यह बताइये कि प्रमेयद्वित्वका ज्ञान किससे हुआ ? प्रत्यक्षसे हुआ अथवा श्रनुमान से हुआ ? प्रत्यक्षसे हुआ तो कह नहीं सकते, न्योंकि प्रत्यक्ष सामान्य रूप प्रमेयको ग्रहण नहीं करता, यदि करेगा तो वह सर्विकल्पक कहलायेगा तथा विषय संकर दोष भी आयेगा स्रर्थात् प्रत्यक्ष प्रमासा यदि सामान्यको ग्रहण करता है तो वह निर्विकल्प नहीं रहता क्योंकि सामान्यको ग्रहण करनेवाला ज्ञान सविकल्प होता है ऐसा म्रापका आग्रह है, तथा जब प्रत्यक्षने मनुमानके विषयभूत सामान्यको ग्रहण किया तब विषयसंकर हुमा फिर तो दो प्रमाण कहां रहे ? क्यों कि दो प्रकार का प्रमेय होनेसे प्रमाणको दो प्रकारका माना था, जब दोनों प्रमेयोंको [सामान्य धौर विशेषको] एक प्रत्यक्ष प्रमाराने ग्रहरा किया तब ग्रनुमान प्रमाराका कोई विषय रहा नहीं भतः उसका ग्रभाव ही हो जायगा।

द्सरा पक्ष — प्रमाराद्वित्वका प्रमेयद्वित्वपना अनुमानसे जाना जाता है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि इस पक्षमें भी विषय संकर आदि वे ही उपर्युक्त दोष आते हैं, भ्रापके यहां अनुमानको स्वलक्षणसे पराङ्मुख माना है भ्रष्यात् अनुमान स्व-लक्षराभूत विशेषको नहीं जानता ऐसा माना है। अनुमानके विषयमें आपके यहां कहा इत्यभिधानात् । द्वाभ्यां तु प्रमेयद्वित्वस्य ज्ञाने(ऽ)स्य प्रमाण्डित्वज्ञापकत्वायोगः, प्रभ्यया देवदत्त्वयज्ञवत्ताभ्यां प्रतिपत्नाद्व्यक्षत्वात् तदन्यतरस्याग्निद्वात्वप्रतिपत्तिः स्यात् । द्वीवध्यमिति हि द्विष्ठो पर्मः । स च द्वयोज्ञाने ज्ञायते नान्यया । न ह्यजात्तवस्यवित्वस्य तद्गतद्वित्वप्रतिपत्तिरस्त । परस्यराध्ययान्वज्ञश्च-तिद्वे हि प्रमाण्डित्वस्तः प्रमेयद्वित्वस्थितिः, तस्याश्च प्रमाण्डित्वस्य तिद्विति । ध्रयान्यतः प्रमाण्डित्वस्य तिद्वितः प्रमेयद्वित्वीपन्यासः । तदप्यन्यदेकं वा स्यात्, प्रनेकं वा ? एक चेद्विवयसङ्करः । प्रथानेकज्ञानवेदात्वे सुप्रसिद्धो विषयसङ्करः । प्रथानेकज्ञानवेदात्वे सुप्रसिद्धो विषयसङ्करः । प्रथानेकज्ञानवेदात्वे सुप्रसिद्धो विषयसङ्करः । प्रथानेकज्ञानवेदात्वे सुप्रसिद्धो विषयसङ्करः । प्रथानेकज्ञानवेदात्वे ।

है कि-भेदोंकी [विशेषोंकी] परावृत्तिसे रहित मात्र सामान्यका वेदन करनेवाला होनेसे तथा स्वलक्षणुकी व्यवस्था नहीं करनेसे लिंग ज्ञान [ग्रनुमान प्रमाण्] सामान्यविषय वाला माना जाता है ।। १ ।।

श्रनुमान ग्रौर प्रत्यक्ष दोनोंसे प्रमेथका द्वित्वपना जाना जाता है ऐसा कहेंगे तो वह प्रमेयद्वित्व प्रमाणद्वित्वका ज्ञापक नहीं बन सकता यदि इसतरहका दो जानों द्वारा जात हुआ प्रमेयद्वित्व जापक हो सकता है तो देवदत्त भीर यज्ञदत्त द्वारा जाने हुए धमद्वित्वसे उन दो पुरुषोंमें से किसी एकको अग्निके द्वित्वकी प्रतिपत्ति होना भी स्वीकार करना चाहिये ? वियोंकि विभिन्न दो प्रमाणोंद्वारा ज्ञात हम्रा प्रमेयद्वित्वज्ञापक बन सकता है ऐसा कहा है ] तथा द्वैविध्य जो होता है वह दो पदार्थों में रहनेवाला धर्म होता है सो वह द्वैविध्य उन दोनों पदार्थोंका ज्ञान होनेपर जाना जा सकता है भ्रन्यथा नहीं, जैसे कि किसी पुरुषने सध्याचल और विन्ध्याचलको नहीं जाना है तो उन दोनों पर्वतों में होनेवाला है विध्य [ दो पना ] भी प्रज्ञात ही रहता है । तथा प्रमेयदित्व होनेसे [ प्रमेय यानी पदार्थ दो प्रकारके होनेसे ] प्रमाण दो प्रकारका है ऐसा सीगतका कहना भ्रन्योन्याश्रय दोषसे भरा हुआ है, क्योंकि प्रमाणद्वित्व प्रमाणका दोपना ] सिद्ध होनेपर उसके द्वारा प्रमेयद्वित्वकी सिद्धि होगी ग्रीर प्रमेयद्वित्वके सिद्ध होनेपर प्रमाणाँद्वत्व सिद्धि होगी इसतरह परस्पराश्रित रहनेसे दोनों प्रसिद्ध रह जाते हैं। यदि कहा जाय कि प्रमाए। द्वित्वकी सिद्धि प्रमेयद्वित्वसे न करके अन्य किसी ज्ञानसे करेंगे तो प्रमेयद्वित्व हेतुका उपन्यास करना व्यर्थ है, ग्रर्थात् "प्रमाण दो प्रकार का है क्योंकि प्रमेय भूत विषय ही दो प्रकारका होता है" इसतरह प्रमेयदित्व हेतु द्वारा प्रमासिदित्वको सिद्ध करनेकी नया श्रावश्यकता है ? क्योंकि प्रमासिद्ध किसी अन्य ही ज्ञान द्वारा सिद्ध होता है ? तथा यह भी प्रथन होता है कि प्रभाखदित्यको

नन् स्वलक्षामाकारता प्रत्यक्षैणारमभूतंव वेद्यते सामान्याकारता त्वन्मानेन, तयोश्च स्वसंवेद-नप्रत्यक्षसिद्धत्वात प्रत्यक्षसिद्धमेव प्रमासद्वित्वं प्रमेयद्वित्वं च. केवलम यस्त्या प्रतिपद्ममानोपि न व्यवहरति स प्रसिद्धेन प्रमेयद्वैविष्येन प्रमासाद्वैविष्यव्यवहारे प्रवर्त्यते : तदप्यसारम : ज्ञानादर्शन्तर-स्यानर्थान्तरस्य वा केवलस्य सामान्यस्य विशेषस्य वा क्वचिज्ज्ञाने प्रतिभासाभावात. उभयास्मन एवान्तर्बहिर्वा वस्तुनोऽध्यक्षादिप्रत्यये प्रतिभासमानत्वात् । प्रयोगः-प्रसति बाषके यद्यया प्रतिभासते सिद्ध करनेवाला वह जो अन्य कोई ज्ञान है वह एक है अथवा अनेक है ? एक मानेंगे तो विषय संकर नामा दूषण होगा, कैसे सो ही बताते हैं-प्रत्यक्षप्रमाण स्वलक्षणाकार वाला होता है और अनुमान प्रमाण सामान्याकार वाला होता है ऐसा भ्राप बौद्धका ही सिद्धांत है सो विलक्षण श्राकारवाले उन दोनों प्रमाणोंको एक ही ज्ञान जानेगा तो विषयसंकर स्पष्ट ही दिखायी दे रहा है। श्रियांत सामान्याकार और स्वलक्षणाकार भूत दो प्रमाणोंके दो विषयरूप ग्राकार थे उन दोनोंको ग्रहण करनेसे दोनों विषयोंका [सामान्य ग्रीर स्वलक्षणका] ग्रहण भी हो चुकता है ग्रीर इसतरह एक ज्ञानमें दोनों की एक साथ प्रतिपत्तिरूप विषय संकर होता है। प्रमाराद्वित्वका ग्राहक जो अन्य कोई ज्ञान है वह अनेकरूप है भ्रयात अनेक ज्ञानोंद्वारा प्रमाशादित्व जाना जाता है तो पून: प्रकृत होगा कि वे ग्रनेक ज्ञान भी किसी अपर ग्रनेक ज्ञान द्वारा ही ज्ञात होते हैं क्या ? तथा वे अपर ज्ञान भी अन्य किसी ज्ञानसे वेद्य होंगे ? इसतरह अनवस्था आती है।

बौद्ध— स्वलक्षस्माकारता प्रत्यक्षद्वारा ध्रात्मभूत ही वेदनकी जाती है भीर सामान्याकारता ध्रनुमानद्वारा वेदन की जाती है तथा उन दोनों प्रमाणों की सिद्धि स्वसंवेदन प्रत्यक्षद्वारा हो जाया करती है घतः प्रमाणद्वित्व एवं प्रमेयद्वित्व दोनों भी प्रत्यक्षसे ही सिद्ध होते हैं, किन्तु इस व्यवस्थाको स्वसंवेदन प्रत्यक्षद्वारा जानता हुआ भी जो मनुष्य प्रपने व्यवहारमें नहीं लाता है उस पुरुषको प्रसिद्ध प्रमेयद्वित्व हेतु द्वारा प्रमासद्वित्व व्यवहारमें प्रवित्त कराया जाता है।

जैन — यह कथन प्रसार है, ज्ञानसे सर्वथा प्रयातरभूत या प्रनर्थातर भूत प्रकेल सामान्यका प्रया विशेषका किसी भी ज्ञानमें प्रतिभास नहीं होता है। प्रत्यक्षादि ज्ञानमें तो अंतस्तत्व बहिस्तत्वरूप चेतन ग्रीर जड़ पदार्थ सामान्य विशेषात्मक ही प्रतिभासित हो रहे हैं। मनुमान प्रमाण द्वारा इसी बातको सिद्ध करते हैं— बाधकके नहीं होनेपर जो जिसप्रकारसे प्रतिभासित होता है उसको उसीप्रकारसे स्वीकार करना चाहिये, जैसे नील पदार्थ नीलाकारसे प्रतिभासित होता है ग्रतः उसे नीलरूपही स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाण भी सामान्यविशेषात्मक पदार्थको

तत्त्तर्षेवाभ्युपगन्तव्यम् यथा नीलं नीलतया, प्रतिभासते चाव्यक्षादि प्रमाग्णं सामान्यविशेषा-स्मार्थविषयतयेति ।

विषय करते हुए प्रतीत होते हैं ग्रतः उन्हें वैसा ही स्वीकार करना चाहिये इसतरह सामान्य और विशेष दोनों पृथक् दो पदार्थ हैं और उनको जाननेवाले ज्ञान भी दो [प्रत्यक्ष ग्रीर श्रनुमान ] प्रकारके हैं ऐसा बौद्धका कहना खंडित हो जाता है।

#### # समाप्त #

## प्रमेयद्वित्वसे प्रमाणद्वित्वको मानने वाले बौद्ध के खंडनका सारांश

बौद्ध लोग प्रत्यक्ष धौर अनमान दो प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष का विषय विशेष, [स्वलक्षराः] माना है ग्रीर ग्रनुमानका विषय सामान्य माना है, उनका कहना है कि विषय भिन्न भिन्न होने के [ ग्रंथीत वस्तू दो तरह की होने के ] कारण ही दो प्रमारा हैं। किन्तू यह कथन बिलकूल असत्य है प्रमेय दो तरहका है ही नहीं। प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान हो दोनों प्रमाण सामान्य और विशेष को जानते हैं एक एक को नहीं हम बौद्ध से पूछते हैं कि दो तरह का प्रमेय है इस बातको कीन जानता है, प्रत्यक्ष या अनुमान ? तुम कहो कि प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमेयद्वित्व को जावता है सो कैसे बने ? जब कि प्रत्यक्ष का विषय एक विशेष ही है, सामान्य नहीं, तो वह दोनों को कैसे जाने ? भनुमान कहो तो वही बात, क्योंकि वह भी सिर्फ सामान्य को ही जानता है विशेषको नहीं मत: दोनों ही एक एक को जाननेवाले होनेसे प्रमेय दो तरहका है यह बात व्यवस्थापक प्रमाणके अभावमें मसिद्ध ही रहेगी। यदि प्रत्यक्ष या भ्रनुमान में से कोई भी एक प्रमाण दोनों प्रमेयोंको जानेंगे तब तो बहुत भारी आपत्ति आप बौद्ध पर आ पडेगी, ग्रर्थात् प्रमेयद्वित्व को प्रत्यक्ष अथवा ग्रनुमान जानता है तो विषय संकर हुआ क्योंकि दोनोंके विषयको एकने जाना, तथा सामान्य विषयको प्रत्यक्ष ने जाना अतः वह सविकल्पक हो गया क्योंकि ग्रापने सामान्य विषय वाले ज्ञानको सविकल्पक रूपसे स्वी-कार किया है। तथा प्रमेय दो है ग्रतः प्रमाण भी दो प्रकार है, यह सिद्धांत भी गलत हो जाता है। अतः बौद्ध को अंतरंग वस्तु जीव और बहिरंग वस्तु जड़ पदार्थ इन दोनों को भी सामान्य विशेषात्मक मानना चाहिये, तथा इन दोनोंका ज्ञानभी दोनों अनुमान तथा प्रत्यक्षके द्वारा होता है ऐसा स्वीकार करना चाहिये।

प्रमेयदित्व से प्रमाणदित्व को माननेवाले बौद्ध के खंडनका सारांत्र समाप्त हुआ।

## ग्रागमविचारः

#### \*\*

ननु मा भूत्प्रमेयभेदः, तथाप्यागमाबीनां नानुमानादथांन्तरत्वम् : शब्दादिकं हि परोक्षार्थं सम्बद्धम्, प्रसम्बद्धं वा गमयेत् ? न तावदसम्बद्धम्: गवादेरप्यश्वादिप्रतिभासप्रसङ्गात् । सम्बद्धं चेत्: तिन्तुङ्गभेव, तज्जनित च ज्ञानमनुमानभेव । इत्यप्यसाम्प्रतम्; प्रत्यक्षस्याप्येवसनुमानत्वप्रसङ्गात् – तदपि हि स्वविषये सम्बद्धं सत्तस्य गमकम् नान्यथा, सर्वस्य प्रमातुः सर्वार्षप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् । ग्रथ

बौद्ध — प्रमेयके भेद मानना इष्ट नहीं है तो रहते दीजिये किन्तु आगमादि ज्ञानोंका अनुमान प्रमाएगसे पृथकपना तो कथमिप सिद्ध नहीं होता । देखिये ! मीमांसकादिने ग्रागमादि प्रमाएगोंका कारण शब्दादिकों को माना है सो वे शब्दादिक परीक्षभूत पदाथोंके गमक हुआ करते हैं सो उन पदाथोंसे संबद्ध होकर गमक होते हैं ग्रथवा प्रसबद्ध होकर गमक होते हैं श्रथवा प्रसबद्ध होकर गमक होता तो प्रशक्य है, ग्रम्यथा भी ग्रादि शब्दिस प्रथब आदि पदार्थका प्रतिमास होना भी स्वीकार करना पड़ेगा ? क्योंकि शब्दादिक पदार्थके साथ संबद्ध हुए विना हो गमक हुआ करते हैं ऐसा मान रहे हो ! यदि इस दोषको दूर करनेके लिये दूसरा पक्ष स्वीकार कर कि पदार्थक संबद्ध होकर हो शब्दादिक उस पदार्थके गमक हुआ करते हैं तो वे शब्दादिक लिंग [साधन] रूप ही सिद्ध हुए, एवं उससे उत्पन्न हुआ कान भी ग्रनुमान ही कहलाया ? ग्रम्बाय यह हुआ कि शब्दादि कारणोंसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञान अनुमान प्रमाणारूप ही सिद्ध होते हैं न कि ग्रागमादि रूप ।

जैन — यह कथन प्रयुक्त है, इसतरह पदार्थसे संबद्ध होकर उसके गमक होने मात्रसे धागमादि ज्ञानोंको धनुमानमें धन्तभूंत किया जाय तो प्रत्यक्षप्रमाणका भी धनुमानमें अन्तर्भाव हो जानेका प्रसंग धाता है, न्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाणा भी धपने विषय में संबद्ध होकर ही उसका गमक होता है धन्यथा नहीं, यदि स्वविषयमें संबद्ध हुए विना गमक होना स्वीकार करेंगे तो सभी प्रमाताओंको सभी पदार्थोंका प्रत्यक्ष ज्ञान होनेका धर्ति प्रसंग प्राता है।

बौद्ध — यद्यपि प्रत्यक्ष भ्रीर अनुमान दोनों प्रमाणों में विषयसे संबद्ध होना समान है किन्तु सामग्री भिन्न भिन्न होनेकी वजहसे इनमें पृथक् प्रमाणपना माना जाता है। विषयसम्बद्धस्यविषेषेपि प्रत्यक्षानुमानयोः सामग्रीभेदास्त्रमाणान्तरस्यम्; साब्दादीनामप्येवं प्रमाणा-न्तरस्यं किन्न स्यात् ? तथाहि-शान्यं तावच्छन्दसामग्रीतः प्रभवति—

"शब्दादुदेति यज्ज्ञानमप्रत्यक्षैपि वस्तुनि । शार्व्यं तदिति मन्यन्ते प्रमागान्तरवादिनः ॥" [

इरयिषधानात् । न चास्य प्रत्यक्षताः, सविकल्पकास्यपृस्वभावत्वात् । नाप्यनुमानताः त्रिकपलिङ्गाप्रभवत्वादनुमानगोचरायधिवयत्वाच । तदुक्तम्—

मीमौसक— इसीप्रकारसे आगमादि ज्ञानोंमें भी भिन्न प्रमाखाना क्यों न माना आय ? देखिये आगमादि ज्ञानोंकी सामग्री भी विभिन्न प्रकारकी होती है, शब्द रूप सामग्री से ग्रागम ज्ञान प्रादुर्भूत होता है, जैसा कि कहा है—वस्तुके ग्रप्नत्यक्ष रहनेपर भी शब्दद्वारा उसका ज्ञान हो जाया करता है, इस ज्ञानको प्रमाखान्तरवादी मीमौसक जैन आदि ने ग्रागम प्रमाखरूप माना है।। १।।

इस शब्द जन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण तो कह नहीं सकते, क्योंकि यह सविकल्प होता है एवं ग्रस्पष्ट स्वभाववाला होता है। ग्रागम ज्ञानको अनुमान रूप भी नहीं मान सकते, क्योंकि यह ज्ञान त्रिरूपहेतु जन्य नहीं है, तथा अनुमानके गोचरभूत पदार्थोंको विषय भी नहीं करता है। हमारे मीमांसाश्लोकवात्तिक नामा ग्रन्थमें यही बात कही है-प्रत्यक्षके समान धागम ज्ञानमें भी धनुमानपना नहीं पाया जाता, इसका भी कारण यह है कि आगम ज्ञान त्रिरूप हेतू से विरहित है एवं अनुगेय विषयको भी ग्रहण नहीं करता। इसी कारिकाका स्पष्टीकरण करते हैं कि ब्रमादि हेत्से उत्पन्न होनेवाले अनुमान जानका विषय धर्म विशिष्ट धर्मी हुम्रा करता है, जिसप्रकार का यह विषय है उसप्रकारका विषय शब्दजन्य ज्ञानमें तो नहीं रहता न त्रिरूप हेत्रव रहता है, यह बात तो सर्व जन प्रसिद्ध है। तैरूप्यहेतुता शब्दमें किसप्रकार समव नहीं है इस बातका खुलासा करते हैं कि-धर्मीका ग्रयोग होनेसे शब्दमें पक्ष धर्मत्व सिद्ध नहीं होता। इस ज्ञानका विषयभूत जो अर्थ है उसीको धर्मी माने ! इसतरहकी किसीको आयांका हो तो वह भी ठीक नहीं, क्योंकि शब्दका पद थंके साथ अविनाभाव संबंध तो है नहीं यह भी निश्चित है कि अप्रतिभासित पदार्थमें यह शब्द उस पदार्थका धर्म है इसतरहसे शब्दकी प्रतीति होना संभव नहीं। ग्रब यदि यह सान लेवें कि पदार्थके प्रतिभासित हो जानेपर "यह उसका धर्म है" इसतरह शब्दकी प्रतीति होती है। सो यह प्रतीति कुछ उपयोगी सिद्ध नहीं होती; क्योंकि इस शब्द प्रतीतिके बिना भी

## "तस्मादननुमानत्वं शाब्दे प्रत्यक्षवद्भवेत् । त्रैरूप्यरहितत्वेन ताहग्विषयवर्जनात् ॥ १ ॥"

[मी० इलो० शब्दपश्चि इलो० १८]

याहवो हि घूमादिलिङ्गजस्यानुमानस्य विषयो धर्मविधिष्टो धर्मी ताहवा विषयेण रहितं धाव्यं सुप्रसिद्धं त्रैरूप्यरहितं च । तथा हि-न शब्बस्य पक्षधर्मत्वम्; धर्मिणोऽयोगात् । न चार्थस्य धर्मित्वम्; तेन तस्य सम्बन्धासिद्धे: न चाप्रतीतेषें तद्धर्मतया शब्दस्य प्रतीतिः सम्भविनी । प्रतीते खार्थे न तद्धर्मतया प्रतिपत्तिः शब्दस्योपयोगिनी, तामन्तरेणाप्यर्थस्य प्रागेव प्रतीतेः । ध्रथ धव्दो धर्मी, धर्भवानिति साच्यो धर्मः, शब्द एव च हेतुः; न; प्रतिजार्थेकदेशस्वप्राश्चे:। प्रथ शब्दत्व हेतुरिति

पदार्थका प्रतिभास तो पहले ही हो चुकता है।

बौद्ध — शब्दको धर्मी और अर्थवानको साध्यका धर्म बनाकर शब्दत्वरूप हेतु दिया जाय, अर्थात् ''शब्द अर्थवःन होता है, क्योंकि वह शब्दरूप हैं' इसप्रकारसे शब्द और अर्थका अविनाभाव संबंध सिद्ध होता है। [ और इसतरहका अविनाभाव सिद्ध होनेपर शब्दजन्य आगमजानका अनुमानमें अन्तर्भाव होना सिद्ध होता है ]।

मीमांसक — इसतरह कहे तो प्रतिज्ञाके एकदेशरूप हेतु को माननेका प्रसंग प्राप्त होता है सर्थात् शब्द अर्थवान होता है, क्योंकि वह शब्द रूप है, ऐसा स्रनुमान वाक्य रचनेमें शब्द ही पक्ष भीर शब्द ही हेतुरूप बनता है, सो यह प्रतिज्ञाका एक देश नामा हेतुका दोष है।

बौद्ध — उपर्युक्त अनुमान वाक्यमें शब्दको हेतु न बनाकर शब्दत्वको [शब्द-पनाको] हेतु बनाते हैं अतः प्रतिज्ञाका एकदेशरूप दूषरण प्राप्त नहीं होता।

मीमांसक — यह भी ठीक नहीं, शब्दत्वको हेतु बनावे तो वह साध्यका ध्रगमक रहेगा, क्योंकि शब्दत्व तो गो ध्रश्य आदि सभी शब्दों में पाया जाता है ध्रतः वह शब्दत्व विवक्षित शब्दका ध्रयंके साथ ध्रविनाभाव सिद्ध करनेमें गमक नहीं बन सकता, तथा हम लोग आगे गो शब्दमें शब्दत्वका निषेध भी करनेवाले हैं (क्योंकि हम मीमांसक गो ध्रादि शब्दको ध्रतीतादि कालोंमें एक ही मानते हैं सो ऐसे गो शब्दमें शब्दत्व सामान्य रह नहीं सकता "न एक व्यक्ती सामान्यम्" एक गो शब्दरूप व्यक्ति में शब्दत्व सामान्य रह नहीं सकता सम्बन्ध है, उसका कारण भी यह है कि सामान्य तो

त प्रतिक्रार्वेकदेशस्त्रम्; न; शब्दस्त्रस्यागमकस्त्रात्, गोशब्दस्त्रस्य च निषेतस्यमानस्त्रेनासिद्ध-स्त्रात् । उक्तं च—

> "सामान्यविषयत्वं हि पदस्य स्थापयिष्यते । धर्मी घर्मीवशिष्टश्च लिङ्गीत्येतच साथितम् ॥ न ताबदनुमानं हि याबत्तद्विषयं न तत् ।" [ मी० श्लो० शब्दपरि• श्लो• ४४-४६ ]

"भ्रष्य शब्दोऽर्थवरवेन पक्ष: कस्मान्न कल्प्यते ।। प्रतिज्ञार्थेकदेशो हि हेतुस्तव प्रसञ्यते ।" [मी० श्लो० शब्दपरि० श्लो० ६२-६३]

ब्यापक एवं एक होता है वह श्रकेले एक गो शब्दमें किसप्रकार रह सकता है? अर्थात् नहीं।)

मीमांसा क्लोकवातिकमें कहा है कि गौ ग्रादि पदका सामान्य विषयत्व होता है ऐसा हम स्थापित करनेवाले ही हैं तथा इसबातको तो प्रथम ही सिद्ध कर दिया है कि धर्मी और धर्म विशिष्ट को विषय करनेवाला अनुमान हुआ करता है, सौ गो ग्रादि शब्दसे होनेवाला ज्ञान, भौर धर्मी एवं धर्म विशिष्ट निमित्तसे होनेवाला ज्ञान ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं ? घत: बौद्धका यह कहना कि शब्दजन्यज्ञान अनुमानमें ग्रन्तर्भृत होता है सो गलत है। शब्दजन्य ज्ञानको ग्रन्मान प्रमाण तब तक नहीं कह सकते कि जबतक उसका विषय जो धर्मी भीर धर्म विशिष्ट है उसको प्रहरण न किया जाय । यदि कोई शंका करे कि "शब्द अर्थवान होता है क्योंकि वह शब्द रूप है" इत्यादि अनुमान द्वारा शब्द और ग्रर्थका अविनाभाव सिद्ध करके फिर उस शब्दजन्य ज्ञानको धनुमानमें अन्तर्भूत किया जाय तो इस पक्षमें क्या बाधा है ? सो इस शंकाका यह समाधान है कि उपर्युक्त अनुमानमें दिया गया शब्दरूप हेत् प्रतिज्ञाका एक देश होनेसे असिद्ध है। यदि शब्दको हेतू न बनाकर शब्दत्वको बनावे तो वह हेतु भी साध्यका गमक नही हो पाता, क्योंकि गी आदि शब्दभत व्यक्तिमें शब्दत्व सामान्य रहनेका निषेध है ऐसा हम ग्रागे निश्चित करनेवाले हैं। गोशब्द में शब्दत्व सामान्यका निषेध करनेका कारणा भी यह है कि गौ शब्दभूत विशेष्य मात्र एक व्यक्ति रूप है उसमें शब्दत्व सामान्य रूप विशेषण रहता है तो उसको भी एक रूप होनेका प्रसंग आता है।

"शब्दरवं गमकं नात्र गोशब्दरवं निषेत्स्यते ॥ व्यक्तिरेव विशेष्यातो हेतुओं का प्रमञ्यते ॥" [मी० स्लो० शब्दपरि० स्लो० ६४]

न चार्यान्यगोस्यास्ति व्यापारेग् हि सञ्जावेन सत्तपेति यावत्। विद्यमानस्य हान्वेतृत्वं, नाविद्यमानस्य। 'यत्र हि भूमस्तत्रावस्य बिह्नरस्ति' इत्यस्तित्वेत प्रसिद्धोऽन्वेता भविति भूमस्य। न त्वेवं शब्दस्यार्थेनान्यगोस्ति, न हि तत्र शब्दाकान्ते वेशेऽवस्य सञ्जावः। न खलु यत्र पिण्डलज्रूरादि-शब्दः अ्यते तत्र पिण्डलज्र्"दाद्ययोग्यस्ति। नापि शब्दकालेऽवोऽवस्यं सम्मवति; रावग्रशक्क्षचन्नकर्या-

भावार्ष — राज्यजन्य ज्ञानको धागम प्रमाए। न मानकर अनुमानप्रमाण मानना चाहिये ऐसा बौद्धका कहना है इसपर जंनाचार्य बौद्धको समफा रहे थे कि बीचमें ही मीमांसक बौद्धके मंतव्यका निरसन करते हुए कहते हैं कि शब्दजन्य ज्ञानको धनुमान किसप्रकार मान सकते हैं ? क्योंकि धनुमानमें प्रतिज्ञा धौर हेतु रूप ज्ञान होता है; इसपर बौद्धने धनुमान उपस्थित किया कि "शब्द अर्थवाला होता है क्योंकि वह शब्द रूप है" इसतरह शब्द और अर्थका अविनाभाव होनेसे शब्दको सुनकर जो भी ज्ञान होता है वह अनुमान प्रमाएक्य हो होता है अर्थात् भो शब्द सुना तो यह गो शब्द सास्वादिमान प्रयंका प्रतिपादक है इत्यादि अनुमानस्य ही ज्ञान होता है। मीमांसक कि कहा कि उपर्युक्त अनुमान वावय सदीष है, देखिये "शब्द अर्थवाला होता है" यह तो प्रतिज्ञावाक्य है भौर क्योंकि वह शब्दरूप है यह हेतु वावय है सो शब्द हो प्रतिज्ञाका वाव्यांश है और उसीको फिर हेतु भी बनाया; सो यह प्रतिज्ञाका एक देश नामा हत्वाभास [ सदीष हेतु ] है। यदि शब्दको हेतु न बनाक प्रतिज्ञाका एक देश नामा हत्वाभास [ सदीय हेता है स्थिक शब्द तो गो ग्रादि विशेषस्य है धोर शब्दरूप सामान्य सर्वत्र व्यापक एक है ऐसा व्यापक सामान्य एक व्यक्तिमें ध्रविनाभावसे रहना ध्रीर उसका गमक होना असंभव है।

दूसरी बात यह है 'शब्द अर्थवान होता है' इस प्रतिज्ञा वान्यमें बाघा माती है क्योंकि शब्दके व्यापार के साथ प्रयंका प्रन्य नहीं है कि जहां शब्दका उच्चारए- रूप व्यापार हुमा वहां म्रथं अवश्य ही हो, शब्दका जहां सद्भाव या सत्ता हो वहां म्रथं भी जरूर हो ऐसा नियम नहीं है। तथा जो अन्वेतृत्व होता है वह विद्यमानका होता है मिब्बमानका तो होता नहीं, प्रसिद्ध बात है कि "जहां पूम है वहां प्रवश्य ही प्रमिन है" इसप्रकार मितत्वपनेसे प्रसिद्ध मिन पूम की अन्वेता होती है, इसप्रकार का

दिशब्दा हि वर्त्तमानास्तदर्थस्तु भूतो भविष्यञ्च. इति कुतोऽर्षैः शब्दस्यान्वेतृत्वम् ? नित्यविभुत्वाभ्याम् तत्त्वे चातिप्रसङ्कः । तद्कतम्—

> "ग्रन्त्रयो न च शब्दस्य प्रमेयेण निरूप्यते । व्यापारेण हि सर्वेषामन्त्रेतृत्वं प्रतीयते ।। रै ।। यत्र भूमोस्ति तत्रामिनरस्तित्वेनान्त्रयः स्फुटः । न त्वेषं यत्र शंक्दोस्ति तत्राणीस्तीति निष्ठ्ययः ।। र ।। न ताबद्यत्र देवेऽसी न तत्काले च गम्यते । भवेत्रित्यविभुत्वाचं स्वर्वोर्षेक्वपि तत्समम् ।। रै ।। वेन सर्वत्र दृश्त्वाद्वपतिरेकस्य चागतैः । सर्वशब्देरशेषार्थप्रतिपत्तिः प्रसज्यते ।। ४ ।।"

[मी० वलो० शब्दपरि० वलो० ५४-६८ ]

अन्वेतृत्व शब्द और अर्थमें संभव नहीं, इसका भी कारण यह है कि शब्दसे आकांत जो हेश है उस देश में (कान में या मुखमें) अर्थका सद्भाव तो है नहीं; देखिये जिस स्थान पर पिंडखजूर आदि शब्द सुनायी दे रहा है उस स्थान पर पिंडखजूर नामा पदार्थ तो मौजूद है नहीं [कणं प्रदेश में खजूर तो मौजूद तहीं] तथा शब्दके काल में अर्थका होना भी अरूरी नहीं, रावण शंख चकी आदि शब्द तो अभी वर्त्तमान में मौजूद हैं किल्यु उनके अर्थ तो भूत और भावी रूप हैं? फिर किसप्रकार अर्थों के साथ शब्दका अन्वेतान पन माना जा सकता है? तथा हम मीमांसक शब्दको नित्य और व्यापक मानते हैं यदि शब्दका अर्थके प्रविच कार्यके साथ अन्वय है तो हर किसी गो आदि शब्दसे धरव आदि अर्थकी प्रतीति होनेका श्रति प्रसंग प्राता है? क्योंकि शब्द व्यापक होनेसे अरब आदि सभी पदार्थों में श्रन्वत है। इस विषय को हमारे मान्य ग्रन्थमें भी कहा है—

शब्दका प्रमेयार्थके साथ अन्वय नहीं हो सकता, त्यों कि प्रमेयार्थोका ग्रन्य तो उनके व्यापार धर्यात् सद्भावसे निश्चित होता है।।।। जैसे कि जहां जहां जून होता है वहां वहां प्रान्त होती है इसप्रकारका ग्रन्थय ग्रन्थिक सद्भावसे ही तो जाना जाता है, ऐसा शब्द और अयंभें बटित नहीं होता कि जहां जहां विकासित शब्द है वहां यहां ग्रयं ग्रवस्य है।।।।। शब्द और ग्रयंका देशान्यय या कल्लान्ययं भ्रयाति।जिस जिस स्थान पर शब्द है उस उसं स्थान वर ग्रार्थ है। जिस जिस कालमें शब्द है उस

#### धानवयाभावे च व्यतिरेकस्याप्यभावः--

"धन्त्रयोग विना तस्माद्वचतिकः कयं भवेत् ।" [
इत्याभिषानात । ततः सान्यं प्रवाणान्तरमेष ।

उस कालमें प्रवं धवश्य है ऐसा धन्यय सिक्ष नहीं होता, तथा शब्द नित्य एवं व्यापक है वह तो सब पदार्थों समान रूपसे धनित है धतः सर्वत्र होनेके कारण व्यतिरेक व्यतिरेक व्यति प्रवं होता एसा व्यतिरेक व्यति प्रवं होता एसा वहां वहां शब्द भी नहीं होता वहां वहां शब्द भी नहीं होता एसा व्यतिरेक शब्दके सर्वत्र व्यापक रहनेके कारण वन नहीं सकता। सङ्गी शब्दों हारा सभी अर्थों की प्रतिपत्ति हो जानेका प्रतिप्रसंग भी आता है, क्यों कि व्यापक होनेकी वजह से सभी शब्द सव अर्थों में मौजूद हैं ।।३।।४।। यह भी नियम है कि जिसमें धन्यय घष्टित नहीं होता है "अर्ख्यं विना व्यतिरेकः कथं भवेद" ऐसा आगम वानय है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि शब्द जन्य आन अनुमान में अन्तर्लीन नहीं हो सकता वह तो आगम प्रमाण रूप पृथक् ही सिद्ध होता है।

#### श्रागमविचार समाप्त \*



## **ग्रागमप्रमाण का पृथक्षना ग्रौर उसका सारां**श

बौद्ध — धागम प्रमाणको अनुमान मे शामिल कर देना चाहिये जैसे अनुमान परोक्ष अर्थ से संबद्ध होकर उसे ग्रहण करता है वैसे ही आगम भी परोक्ष विषय से संबद्ध होकर ही ग्रहए। करता है, अतः आगम और अनुमान एक ही है।

मीमांसक — यह बौद्धका कहना बुद्धिका घोतक नहीं है ऐसा कहो तो प्रत्यक्ष भी अनुमानमें शामिल हो जायगा, क्योंकि वह भी विषय से संबद्ध होकर जानता है, आपने अनुमान में आगम को कैसे शामिल किया है? क्योंकि अनुमान की तरह आगम विरूप हेतुजन्य नहीं होता है, तथा उसका विषय भी अनुमेय नहीं होता। "शब्द अर्थवाला है शब्दरूप होने से" यह अनुमान भी शब्दमें अनुमानरूपता सिद्ध नहीं करता, क्योंकि अर्थका शब्द के साथ अन्वय तथा व्यक्तिरेक घटित नहीं होता है, अर्थात् जहां जहां आर्थ है वहां वहां शब्द है और जहां जहां अर्थ नहीं वहां वहां शब्द नहीं, ऐसा अपन्य व्यक्तिरेक नहीं पाया जाता, अतः आगम एक पृथक् प्रमाण ही सिद्ध होता है, तथा मीमांसक आदिके यहां शब्दको नित्यव्यापी माना है इसित्य भी शब्द और अर्थका अन्वय आदि संवंध नहीं बन पाता है, इस प्रकार बौकूष के दो ही प्रमाण मानने का आग्रह खंडित हो जाता है। यहां पर जैन ने चुप रहकर ही बौद्धके मंतव्यका मीमांसक द्वारा निरसन करवाया है।

म्रागमप्रमाण का पृथक्वना ग्रीर उसका सारांश समाप्त \*



#### उपमानविचारः



उपमानं च। श्रस्य हि लक्ष्मग्रम---

"हश्यमानाद्यदम्यत्र विज्ञानमुपजायते । साहश्योपाषितस्तज्ज्ञैष्यमानमिति स्मृतम् ॥ १ ॥" [

येन हि प्रतिपरता गौरुपलब्दो न गवयो, न चातिदेशवाश्यं गौरिव गवयः' इति खुतं तस्या-रण्ये पर्यटतो गवयदर्शने प्रथमे उपजाते परोक्षे गवि साहश्यक्षानं यदृत्पद्यते 'ग्रनेन सहको गौ.' इति, तस्य विवयः साहश्यविशिष्टः परोक्षो गौस्तिद्विशिष्टुं वा साहश्यम्, तद्य बस्तुभुतमेव । यदाहु—

> "साइदेयस्य च बस्तुत्वं न शक्यमपदाधितुम् । भूयोवयवसामान्ययोगो जात्यन्तरस्य तत् ।।" [ मी॰ श्लो॰ उपमानपदि॰ श्लो॰ १६ ] इति

मीमांसकमत में उपमानप्रमाण माना है। वह भी बौद्ध की प्रमाण संख्याका व्याघात करता है, उपमानप्रमाण का लक्षरण इसप्रकार कहा गया है-दिखाई दे रहे गवय आदि पदार्थ से मन्य पदार्थ का जो ज्ञान होता है वह उपमानप्रमाण है। यह साहश्यरूप उपाधि के कारण होता है। इस प्रकार उपमान को जाननेवालों ने उपमान प्रमाणका लक्षरण किया है। १।। भव इसी उपमानका विवेचन किया जाता है। जिस पुरुष ने गाय को ही देखा है, गवय (रोक्ष) को नहीं देखा है, तथा—"गोसहलो गवयः" ऐसा म्रातिदेश वाक्य भी नहीं सुना, ( ग्रन्थवस्तु के प्रसिद्ध धर्मका भ्रन्य वस्तु में आरोप करना भ्रति देश कहनाता है) ऐसे उस पुरुषको वन में घूमते समय जब रोक्ष दिखाई पड़ता है तो उसे पहिले देखी हुई परोक्ष गाय की स्मृति सार्य जब रोक्ष दिखाई पड़ता है तो उसे पहिले देखी हुई परोक्ष गाय की स्मृत माग गाय है सो इस प्रकार के उपमानप्रमाण का विवय गवय के साहश्य से विशिष्ट परोक्ष गाय है, भ्रष्या गाय से विशिष्ट साइथ्य है। यह साइथ्य वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। कहा भी है—कि साइश्य की वास्तविकता का निराकरण नहीं कर सकते हैं बहुत से भ्रवयवों की समानता का योग जो जात्यन्तर रोक्ष पदार्थ में होता है भ्रषांत् गाय जाति से भन्य जो रोक्ष है या रोक्ष से भ्रन्य जात्यन्तर जो गाय है इनमें बहुत से भ्रारीरिक अवयवों रोक्ष है या रोक्ष से भ्रन्य जात्यन्तर जो गाय है इनमें बहुत से भ्रारीरिक अवयवों

ष्रस्य चानिवगतार्थाधिगान्तृतया प्रामाण्यम् । गवयिवषयेणः हि प्रत्यक्षैणः गवयो विषयीकृतो, न त्वक्षिष्ठितोपि साहस्यविषिष्ठो गौस्तद्विषिष्ठः वा साहस्यम् । यस पूर्वं गौरं इति प्रत्यक्षमभूत-स्यापि गवयोत्यन्तमप्रत्यक्षः एव । इति कयं गवि तवपैकं तस्ताहस्यकानम् ? उक्तं च---

> "तस्माद्यत्समयंते तत्स्यात्साइन्येन विशेषितम् । प्रमेयमुपमानस्य साहस्यं वा तदन्वितम् ।। १ ।। प्रत्यक्षेतावबुद्धे पि साहस्ये गवि च स्मृते । विशिष्टस्यान्यतोऽसिद्धे रुपमानप्रमाराता ।। १ ।।

की समानता रहती है, ऐसी वह समानता ही इस उपमान प्रमाण का विषय है।। १।।

यह उपमान प्रमाण पूर्व में नहीं जाने गये समानतारूप अर्थको जाननेवाला है, ग्रतः प्रमाणभूत है। इस उपमान प्रमाणका विषय किस प्रकार अपूर्व है सो समभाया जाता है—रोफ को विषय करनेवाला जो प्रत्यक्ष है उसने केवल रोफ को ही जाना है, दूरवर्ती साइश्यक्षक्त गायको नहीं, अथवा गाय में जो साइश्य है उस साइश्यकी उस प्रत्यक्ष ने विषय नहीं किया है तथा उसने धपने नगर में जो गाय देखी हुई थी उस समय उसे रोफ भी ग्रत्यन्त परोक्ष था, अतः गाय में या रोफ में रोफ को या गायको अपेक्षा लेकर रोझ के समान गाय है या गाय के समान रोफ है ऐसा साइश्यज्ञान प्रत्यक्षद्वारा कैसे हो सकता है? प्रधान नहीं हो सकता, कहा भी है कि—रोफ के देखने पर जो गाय का स्मरण होता है वह साइश्य से विशेषित होकर ही उपमान प्रमाण का विषय होता है, ग्रथवा गो का या रोफका जो साइश्य है वह इस प्रमाण का विषय होता है। १॥

प्रत्यक्ष से रोक्ष को जान लेने पर भी और गाय के स्मरण हो जाने पर भी गवय के समान गाय होती है ऐसा जो विशिष्ट साहस्य ज्ञान होता है वह प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, किन्तु यह उपमान प्रमाण का ही विषय है, इस तरह यह उपमान ज्ञान अपूर्वीयं का ग्राहक होने से प्रमाणभूत है।। २।।

जिस प्रकार पर्वतादिस्थानके विषयभूत हो जाने पर (प्रत्यक्ष से जाने जाने पर) तथा प्रग्नि के स्मरण होने पर भी अनुमान विशिष्ट विषयवाला होने के कारण अप्रसाण नहीं माना जाता है उसी प्रकार यहां पर भी मानना चाहिये, मतलब-अनु-

#### उपमानविचारः

प्रत्यक्षैपि यथा देशे स्मर्यमाणे च पावके । विशिष्टविषयत्वेन नानुमानाप्रमाएतता ॥ ३ ॥"

[मी॰ वसो॰ उपमानपरि॰ व्लो॰ ३७-३१] इति।

न चेदं प्रत्यक्षम्; परोक्षविषयत्वास्तविकरूपकृत्वामः। नाप्यनुमानम्; हेत्वभावात्। तथा हि-गोगतम्, गवयगतं वा साहस्यमत्र हेतुः स्यात् ? तत्र न गोगतम्; तस्य पक्षघमत्वेनाग्रहणात्। यदा हि साहश्यमात्रं विम्न, 'स्मर्यमाणेन गवा विशिष्टम्' इति साम्यम्, यदा व ताहश्रो गौः; तदा न तक्षमतया ग्रहण्यमित्तः। स्रत एव न गवयगतम्। गोगतसाहस्यस्य गोवां हेतुत्वे प्रतिज्ञार्थेकदेशस्व-

मान का विषय धूम भौर भ्रांन है, वह यद्यपि प्रत्यक्ष स्मर्त्णादि से जाना हुमा रहता है फिर भी विशिष्टविषय का ग्राहक होने से उसमें प्रामाण्य माना जाता है; वैसे ही उपमान में गाय का स्मर्त्ण भौर रोक्ष का प्रत्यक्ष होने पर भी साहत्य रूप विशिष्ट ज्ञान को उत्पन्न करानेवाला होने से प्रमागाता है।। ३।।

यह उपमान प्रमाण प्रत्यक्षरूप नहीं है, क्योंकि वह परोक्षविषयवाला है ग्रीर सिवकत्पक है। तथा-यह उपमानप्रमाण ग्रनुमानरूप भी नहीं है, क्योंकि इस ज्ञान भें हेतु का अभाव है, यदि कहा जाये कि हेतु है तो वह कौनसा है ? क्या गाय में होने बाला साटस्य हेतु है या रोभ में होनेवाला साटस्य हेतु है गाय में रहनेवाला साटस्य हेतु वन नहीं सकता, क्योंकि वह पक्षधमंख्य ग्रहण करने में नहीं ग्राया है। कैसे— सो बताते हैं—

जब साहश्य सामान्यको पक्ष भीर स्मरण्में आयी हुई गायके समान है ऐसा साध्य बनाया जाता है (अयं गवयः स्मयंमाण गो समानः ) अथवा उस गायके समान यह गवय है ऐसा पक्ष बनाया जाता है [ गवय समानः गौः ] उस समय यह साहश्य पक्षका घमं है इसरूपसे ग्रहण नहीं होता है, ग्रधीत् जैसे छम भ्रानिका धमं होता है ऐसा हमें पहलेसे ही मालूम रहता है भ्रतः पर्वतपर भ्रानिको सिद्ध करते समय ध्रमको हेतु बनाया जाता है, किन्तु "गायके समान गवय है क्योंकि गायमें होनेवाले प्रवयकोंके सहश है" ऐसे भ्रष्टुमान प्रयोगसे गवयको गायके सहश सिद्ध करते समय "गोगत सहशत्वातु" ऐसा हेतु नहीं बना सकते क्योंकि गो और गवयकी समानता होती है ऐसा हमें पहलेसे निश्चत रूपसे मालूम नहीं रहता है। जैसे गोगत साहश्य पक्षभमं रूपसे निश्चत नहीं है बेसे गवयगत साहश्य भी पक्षभमंरूपसे निश्चित नहीं है ब्रतः

प्रसङ्ख्या । न च साहस्यमत्र प्राक्त्रमेयेण प्रतिबद्धं प्रतिपक्षम् । न चाम्बक्त्रतिपत्तिमन्तरेण् हेतीः साध्यप्रतिपादकत्वमुपलब्यम् । तवो गवार्षदर्यमे गवशं पश्यतः साहरयेन विश्वष्टे गवि पक्षपमंत्वप्रहर्णं सम्बन्धानुस्मररणुं चान्तरेख्य प्रतिपत्तिकृत्यसमा नानुमानेअन्तर्भवतीति प्रमाणास्त्ररमुपमानम् । उक्तं च-

> "न चेतस्यानुमानत्वं पक्षवर्षाववस्थानात् । प्रान्त्रमेयस्य साहश्यं पमित्वेन न सृक्षते ॥ १ ॥ गवये सृक्ष्मारणं च न गवार्यानुमापकम् । प्रतिवार्येकदेशत्वाद्गोगतस्य न निञ्जता ॥ २ ॥

गवयनत साहत्यको भी हेतु नहीं बना सकते । गाय गवय के समान होती है ऐसा सिद्ध करनेके लिए गायमें होनेबाली सहशताको ही हेतु बनाया जाय [ गौ: गवयेन सहशः गोमत सहशत्वात् ] तो प्रतिज्ञाका एक देश रूप सदीच हेतु होनेका प्रसंग आता है। तथा यह गोगत साहय्य पहलेसे प्रविनाभावरूपसे जाना हुया भी नहीं है। हेतुके अविनाभावका निश्चय हुए विना सपक्षमें अन्वय की प्रतिपत्ति भी नहीं है। हेतुके अविनाभावका निश्चय हुए विना सपक्षमें अन्वय की प्रतिपत्ति भी नहीं होती और अन्वय की प्रतिपत्ति (जानकारी) के विना हेतु साध्यका गमक होता हुया कही देखने में नहीं थाता है। इस प्रकार साहय्य सामान्यादि में पक्ष चर्मत्वादि सिद्ध नहीं होते, श्रतः जिसने गायको देखा है ऐसे पुश्चके गवयको वर्त्तमान में देखले हुए साहत्यसे स्विधिष्ट गाय है ऐसा प्रकाभमंत्रहण और संबंधका स्मरण हुए विना ही "यह गवय गायके समान है" ऐसा जान होता है इसलिये इस जानको अनुमानमें अन्तर्भूत नहीं कर सकते, इस प्रकार उपमा प्रमाण पृथक् रूपसे सिद्ध होता है। कहा भी है—

पक्षधमेत्व धादि का असभव होनेसे इस उपमा प्रमाणको अनुमानप्रमाण्यों अन्तिहित नहीं कर सकते, प्रमेयके (गोगत या गवयगतके) साहस्थको पहले धर्मीपनेसे प्रहण नहीं किया है [अतः अन्वय भी नहीं होता] । ११। गवयमें भ्रहण किया हुआ साहस्य गोका अनुमापक नहीं होता क्योंकि "यह साहश्य इस पक्षका धर्म है" ऐसा पक्षधमेपनेसे निश्चित नहीं है और यदि गोगत साहस्यसे गायकी गवयके साथ समानता सिंद करना करे अर्थात् "गोगत सहस्रता के कारण गो गवयके समान है" इस तरह का अनुमान वाक्य कहे तो प्रतिज्ञाका एक रूप सदीच हेतु वाला अनुमान कहलायेगा, अतः गोगत साहस्यको हेतु बनाना अशक्य है ।।२॥ गवयगत साहस्य गो के साथ संबद नहीं होनेसे वह भी गायका हेतु नहीं बनता। सभी पुरुषोने इस साहस्य को देखा

गवयश्चाप्यसम्बन्धानः गोलिङ्गस्वमुम्छति । सादृष्यं न च सर्वेण पूत्रं दृष्टुं तदन्विय ।। १ ।। एकस्मिश्रपि दृष्टुं बितीयं पश्यतो वने । सादृष्येन सहैवास्मिस्तदेवोत्पखते मतिः ॥ ४॥"

[मी० इलो० उपमानपरि० इलो• ४३-४६] इति।

भी नहीं बतः इसका साध्य साधन रूपसे बन्बय निग्वय होना प्रशक्य है ॥३॥ बितः ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि एक गो धादि पदार्थको देखनेक बाद दूसरे गवधादि पदार्थको वनमें देखनेपर "यह उसके समान है" इसप्रकारका साहस्यका जो ज्ञान होता है वह उपमा प्रमाण है, न कि अनुमान प्रमाण है, क्योंकि अनुमानप्रमारा माननेसे उपर्युक्त रीतिसे बाधा धाती है ॥४॥ इसप्रकार धनुमानादिसे पृथक् ऐसा उपमाप्रमाण मोमांसक मतमें इष्ट माना जाता है।

#### **\* उपामाप्रमाण समाप्त \***



## ग्रर्थापत्ति विचारः

\*\*

त्तवार्यापत्तिरपि प्रमाणान्तरम् । बल्वक्षणः हि—"प्रयोपत्तिरपि इष्टः श्रुतो बार्योन्यया नोप-पञ्जते इत्यदृश्यकल्पना" । [ शावरका॰ १।१।४ ] कुमारिकोप्येतदेव भाष्यकारवचो ब्याचर्टे ।

> "प्रमाण्षर्किवज्ञातो यत्रार्थोऽनन्यथा भवन् । ग्रदृष्ट् कल्पयेदन्य सार्थापत्तिरुदाहृता ॥"

> > [मी० इलो० ग्रर्याण्परि० इलो० १]

श्रव यहां पर ग्रथीपत्तिप्रमागा भी स्वतंत्र प्रमाण है ऐसा मीमांसकादिके मतानुसार विचार किया जाता है। जैसे श्रागम श्रीर उपमाप्रमाण स्वतंत्र सिद्ध हए हैं, वैसे ही ग्रर्थापत्ति भी एक स्वतंत्र प्रमाण है, उसका भी ग्रन्तर्भाव अनुमान में नहीं होता है। उसका लक्षण इस प्रकार से है-हष्ट-प्रत्यक्षप्रमाण से जाना गया ग्रथवा श्रत भागमप्रमाए। से जाना गया पदार्थ जिसके विना संभव नहीं हो सके ऐसे उस अदृष्ट ग्रथं की कल्पना जिसके द्वारा की जाती है उसका नाम ग्रथांपत्ति है। कूमारिल नामक मीमांसक के ग्रन्थकार ने भी भाष्यकार के इस बचनको "प्रमाण्यटक" इत्यादि श्लोक द्वारा इस प्रकार से पृष्ट किया है कि छह प्रमाणोंके द्वारा जाना गया अर्थ जिसके बिना नहीं होता हुआ। जिस अदृष्ट अर्थ की कल्पना कराता है ऐसी उस घ्रदृष्ट अर्थ की कल्पना का नाम ग्रर्थापत्ति प्रमाण है। जैसे किसी व्यक्ति ने नदी का पूर देखा, वृष्टि होती हुई नहीं देखी, अब वह व्यक्ति नदी पर को देखकर ऐसा विचार करता है कि ऊपर में बरसात हुए बिना नदी में बाढ ग्रा नहीं सकती, ग्रतः ऊपर में वृष्टि हुई है। इस प्रकार से भ्रहण्ट पदार्थ का निश्चय जिस ज्ञानके द्वारा होता है वह ग्रर्थापत्ति नामका प्रमाण कहलाता है।। १।। मतलब कहने का यह है कि प्रत्यक्ष, श्चनुमान, श्चागम, उपमान, अर्थापित्त और अभाव इन छह प्रमाराोंके द्वारा जाना हुग्रा पदार्थं जिसके बिना नहीं बनता-सिद्ध नहीं होता उस पदार्थ की सिद्धि करना मर्थापित का विषय है। इस ग्रर्थापत्ति प्रमाण के ग्रनेक भेद हैं- उनमें प्रत्यक्षपूर्वक होनेवाली ग्रथींपत्ति इसप्रकार से है-जैसे किसी ने स्पार्शन प्रत्यक्ष से ग्रग्निके दाह को जाना, प्रत्यक्षादिभिः वहभिः प्रमाणैः प्रसिद्धो योषैः स येन विना नोपपयते तस्यार्थस्य करूपनमर्था-पतिः । तत्र प्रत्यक्षपुर्विकाषांपत्त्रियंवानेः अश्यक्षेण् प्रतिपन्नाहाहाहृहृत्वाक्तियोगोऽर्यापस्या प्रकल्पते । न हि चिक्तः प्रत्यक्षेण परिच्छेयाः अतीन्द्रयस्वात् । नाप्यनुमानेनः अस्य प्रत्यकावस्तप्रतिबन्धित् कृत्यान्त्र्यकान्यप्रत्यान्त्र्यत् । अनुमानपूर्विका स्वर्षापत्तियंवा सूर्यं नामनात्त्रच्छक्तियोगिता । अत्र हि देशाहं शानतरप्राप्त्या सूर्यं गमनमनुनीयते ततस्त्वच्छक्तिसन्वस्य इति । अनुतार्यापत्रियंथा-पीनो देवस्तो दिवा न भुक्ते हित वाक्यअवणादा-त्रिभोजनप्रतिविक्तः । उपमानार्यापत्रियंथा-पाने । ग्राप्तिकान्त्राम् । स्वर्षापत्तिः । प्रद्राप्तिकाः । प्रदर्शापत्तिः । प्रदर्शापत्तिः । प्रदर्शापत्तियं।

ब्रब उस दाह के द्वारा अग्निमें परोक्षार्थ का—जलाने की शक्ति का निश्चय अर्थापत्ति कराती है कि अग्निमें दाहक शक्ति है।

शक्ति प्रत्यक्ष से इसलिये जानने में नहीं ग्राती है कि वह अतीन्द्रिय है। शक्ति को अनुमान से भी जान नहीं सकते, क्योंकि अनुमान प्रत्यक्ष के द्वारा जिसका साध्यके साथ ग्रविनाभाव सबंध जान लिया गया है ऐसे हेतु से पैदा होता है ऐसा प्रत्यक्षद्वारा जाना हुआ अर्थ यहां नहीं है अर्थात् अर्थापत्ति का विषय कभी भी प्रत्यक्ष के गोचर नहीं होता है। दूसरी प्रथापित अनुमान पूर्वक होती है, जैसे-सूर्यमें गमनरूप कार्य देखकर उसकी कारए।भूत गमनशक्ति के योग का ज्ञान होना, इसका मतलब ऐसा है कि जैसे देश से देशान्तर प्राप्ति को देखकर किसीने इसी हेत से-सर्य में गतिमत्त्व का अनमान से निश्चय किया कि "सर्यः गतिमान देशाहेशान्तर प्राप्तेः" सूर्य में गतिमत्त्व है, क्योंकि वह एक देश से दूसरे देश में जाता है जैसे बाण आदि पदार्थ गमन शील होनेसे देशसे देशान्तर में चले जाते हैं। ऐसा पहिले तो अनुमान के द्वारा सूर्यमें गमन सिद्ध किया. फिर देश से देशान्तर प्राप्ति के द्वारा गमनशक्ति का ज्ञान अर्थापत्ति से किया कि सर्थ ममनशक्ति से युक्त है क्योंकि गतिमत्व की अन्यथा श्रनुपपत्ति है। यह श्रनुमानपूर्विका ग्रर्थापत्ति का उदाहरण है। श्रत से-आगम से होनेवाली अर्थापत्ति का उदाहरण जैसे-पुष्ट या मोटा देवदत्ता दिन में भोजन नहीं करता है ऐसा वाक्य किसी ने सूना भीर उससे उसके रात्रिभोजन का निश्चय किया कि-देवदत्त रात्रिमें भोजन करता है. क्यों कि दिनमें भोजन तो करता नहीं फिर भी पूष्ट है। इस अर्थापिस के बल से देवदराका रात्रिमें भोजन करना सिद्ध हो जाता है।

उपमानार्थापत्ति इस प्रकार से है, यथा-रोभरूप उपमानके ज्ञान द्वारा

दृष्ययंः प्रतीयते, ततो बाचकसामर्थ्यं, ततीपि तन्नित्यन्विमिति । स्रभावपूर्विकाऽर्यापत्तियंषा-प्रमाणाभाव-प्रमितचेत्राभावविद्योपितादगेहाचं त्रवहिर्भावसिद्धिः, 'जीवश्चं त्रीऽन्यत्रास्ति एहे स्रभावात्'दति । तदुक्तम्-

> "तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञाताहाहाहहनशक्तता। बह्नं रतुमितास्सूर्ये यानात्तच्छक्तियोगिता॥ १ ॥" [सी∙ क्लो० प्रया०क्लो० ३] "योनो दिवान भुक्तं चेत्येवमादिवचःश्रृतौ। रात्रिभोजनविज्ञानं श्रुतार्थापत्तिकच्यते॥ २ ॥" [सी०क्लो० प्रया०क्लो० ४१]

ग्राह्मता शक्ति से युक्त गाय है क्योंकि वह उपमेय है, यदि वह ऐसी शक्ति से युक्त नहीं होती तो वह उपमेय भी नहीं होती । ग्रथीपत्तिपूर्वक होनेवाली ग्रथीपत्ति इस प्रकार से है जैसे शब्द में पहिले अर्थापत्ति से बाचक सामर्थ्य का निश्चय करना और फिर उससे उसमें नित्यत्व का ज्ञान करना, इसका भाव ऐसा है कि शब्द में वाचक शक्ति के बिना अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है अतः अर्थप्रतीति से शब्द मे पहिले वाचक शक्तिका निश्चय श्रथिपत्ति से होता है, और फिर इस श्रथीपत्तिप्रबोधित सामर्थ्य से शब्द में नित्यत्व का निश्चय हो जाता है, इस तरह शब्द से अर्थकी प्रतीति उससे वाचक सामर्थ्य और वाचक सामर्थ्य से शब्द में नित्यत्व सिद्ध होता है। अभाव पूर्वक अर्थापत्ति इस प्रकार से है जैसे अभावप्रमाण के द्वारा किसी ने जीते हुए चैत्रका घरमें अभाव जाना अर्थात् जीता हुग्रा चैत्र घरमें नहीं है ऐसा किसी ने ग्रभाव प्रमारण द्वारा जाना फिर अर्थापति से यह सिद्ध किया कि वह बाहर है, इस प्रकार अर्थापत्ति से उसका बाहिर होना सिद्ध हो जाता है कि जीता हुआ चैत्र भ्रन्य स्थान पर है क्योंकि घर में उसका स्रभाव है। इसी ६ प्रकार की अर्थापत्ति का स्वरूप इन मीमांसक श्लोकवार्त्तिक के श्लोकों द्वारा कहा गया है, प्रत्यक्ष से जानी हुई अग्निकी उष्णता से उसमें दहनशक्तिका निश्चय करना यह प्रत्यक्षपूर्विका मर्थापत्ति का उदाहरण है। सूर्य में गमनिकया को अनुमान से जानकर उसमें गमनशक्तिका निश्चय करना यह अनुमान पूर्विका ग्रमिपित्त का उदाहरण है।। १।। पुष्ट देवदत्त दिन में भोजन नहीं करता है इत्यादि वचन सुनकर उसमें उसके रात्रिभोजन करने का ज्ञान होना, यह श्रागम पूर्वक श्रर्थापत्तिका उदाहरण है ॥ २ ॥ रोभ से उपित गाय का साहश्य ज्ञान द्वारा ग्रहरण करने योग्य शक्ति संपन्न होना यह उपमानपूर्वक ग्रर्थापत्तिका उदाहरण है। शब्दमें

"गवयोपमिताया गोस्तज्ज्ञानमाह्यशक्तता। ध्वभिष्ठानप्रसिद्धधर्षमर्थापस्यीवकोषितात ॥ १ ॥ हास्त्रे बाचकमामध्यानिचित्यस्वप्रमेयता । ग्रभिषानान्यथाऽसिद्धे रिति वाचकशक्तता ॥ २ ॥ श्रवीपस्यावगम्यैव तदन्यस्वगतेः पूनः । भ्रयापत्यन्तरेगीय शब्दनित्यत्वनिश्चयः॥ ॥ ॥ दर्शनस्य प्रार्थन्यादित्यस्मित्रशिक्षास्यते । प्रमासाधावनिस्तिवेत्राभावविशेषितात ॥ ४ ॥ गेहाचै अवहिभावसिद्धियां त्विह दशिता । तामभावोत्थितामन्यामर्थापत्तिमुदाहरेत ।। ६ ।।"

[मी० इलो० ग्रर्थाo इलो० ४-६] इत्यादि ।

बाचकशक्ति को सिद्ध करनेके लिए अर्थापत्ति प्रमारा आता है उससे शब्दकी बाचक शक्तिको जानकर उसी वाचक शक्ति द्वारा वाचककी ग्रन्यथानपपनिसे शब्दमें नित्यपना सिद्ध किया यह अर्थापत्ति से होनेवाली अर्थापत्ति है। जिस प्रथापत्तिसे शब्दमें वाचक शक्तिको सिद्ध किया है उसी अर्थापत्तिसे शब्दमें नित्यपना भी सिद्ध हो जायगा । ऐसी कोई ग्राइंका करे तो वह ठीक नहीं, क्योंकि अभिधान विचकी की ग्रन्यवाऽसिद्धि रूप ग्रन्यथानुपपत्तिवाले अर्थापत्तिसे तो सिर्फ शब्दकी ग्राभिधान शक्ति ही सिद्ध होती है, शब्दकी नित्यताको सिद्ध करनेके लिये तो अभिधान शक्ति विचक शक्ति की ग्रन्यथा सिद्धि रूप अन्यथानुपपत्ति आयेगी, ग्रतः शब्दकी वाचक शक्ति तो ग्रर्थापत्ति गम्य है भीर शब्दकी नित्यता अर्थापत्ति जन्य भ्रथापत्तिगम्य है ऐसा निश्चय करना चाहिये ।। १ ।। ।। २ ।। इस विषयमें "दर्शनस्य परार्थत्वात्" इत्यादि सुत्रकी टीका करते समय धागे कहा जायंगा । श्रभावप्रमाण द्वारा चैत्रका घरमें श्रभाव सिद्ध करके उस ग्रभाव विशेषसे घरके बाहर चैत्रका सद्भाव सिद्ध करना ग्रभावप्रमाणसे होनेवाली अर्थापत्ति है. इसप्रकार अभावप्रमास जन्य ग्रथीपत्तिका उदाहरसा समक्षना चाहिये. इस अभावप्रमाण पूर्विका ग्रर्थापत्तिके ग्रन्य भी उदाहरण हो सकते हैं उनको यथायोग्य लगा लेना चाहिये। इस तरह मीमांसकाभिमत अर्थापत्ति प्रमाण बौद्धकी प्रमाण संख्याका विघटन करता है।

#### प्रशापितिविचार समाप्त क्ष्

#### ग्रभावविचारः

\*

तथाऽभावप्रमाण्यमि प्रमाणान्तरम् । तद्धि निषेष्याभारवस्तुप्रहणादिसामग्रीतस्त्रिप्रकार-मुत्पन्नं सत् ववचित्प्रदेशादौ घटादीनामभावं विभावयति । उक्तं च—

> "ग्रहीत्वा वस्तुसद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् । मानसं नास्तिताज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥ [मी•ह्लो•ग्रमाव•ह्लो•२७]

> "प्रत्यक्षादेरनुत्पत्तिः प्रमासाभाव उच्यते । सात्मनोऽपरिसामो वा विज्ञानं वान्यवस्तुनि ॥" [ मी • इलो • ग्रभाव • इलो • ११ ]

मीमांसक मतमें सभाव प्रमारा भी एक पृथक् प्रमारा माना है, श्रव उसका कथन प्रारंभ होता है - अभाव प्रमाण निषेघ करने योग्य घट ग्रादि पदार्थ के ग्राधार-भूत वस्तुको ग्रहण करने आदि रूप सामग्री से तीन प्रकारका उत्पन्न होता है ग्रीर वह किसी विशिष्ट स्थान पर घट आदि पदार्थोंका ग्रभाव प्रदर्शित करता है। कहा भी है-पहले बस्तुके सद्भावको जानकर एवं प्रतियोगीका ( घटादिका ) स्मरण कर बाह्य इन्द्रियोंके अपेक्षाके विना नास्तिका [नहीं का] जो ज्ञान होता है वह अभाव प्रमाण कहलाता है।।१।। वह तीन प्रकारका है प्रमाणाभाव, आत्माका ज्ञानरूप ग्रपरिणाम, भौर तदन्यज्ञान, प्रत्यक्षादि पांच प्रमाराशिका नहीं होना प्रमाणाभाव नामा अभाव प्रमारा कहलाता है, ब्रात्माका ज्ञानरूप परिणमन नहीं होना दूसरा श्रभाव प्रमाण है, भ्रन्यवस्तुमें ज्ञानका होना तीसरा भ्रभाव प्रमाण है ॥२॥ जिस वस्तुरूपमें पांचों प्रमास बस्तु की सत्ताका अवबोध करानेमें प्रवृत्त नहीं होते उसमें अभाव प्रयाण प्रवृत्त होता है, इस तरह यह अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति बतलायी गयी है।।३।। वस्तुका अभाव प्रत्यक्ष द्वारा ग्रहण नही हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्षका अभाव रूप विषयके साथ विरोध है, इन्द्रियोंका संबंध तो भावांश वस्तुके साथ होता है न स्रभावांशके साथ। कहाभी है— "नहीं है" इस प्रकारका नास्तिताकाज्ञान इन्द्रियद्वारा उत्पन्न कराना ग्रणक्य है, क्योंकि इन्द्रियोंकी योग्यता मात्र भावांशके साथ संबद्ध होनेकी है ।।१।। "प्रमारापञ्चकं यत्र वस्तुरूपे न जायते । वस्तुसत्तावबोधार्थं तत्राभावप्रमाराता ॥"

[मी • श्लो • ग्रभाव • श्लो • १ ] इति ।

न चाध्यक्षैसाभावोऽवसीयते; तस्यामावविषयस्वविरोधात्, भावांशेनेवेन्द्रियासां सम्बन्धात् । तदुक्तम्—

> "न तावदिन्द्रियेगोषा नास्तीत्युत्पाद्यते मतिः । भावांशेनैव सम्बन्धो योग्यत्वादिण्द्रियस्य हि ॥"

> > [मी० इलो० ग्रभाव० १८ ] इति ।

नाप्यनुमानेनासौ साध्यते; हेतोरभावात् । न च विषयभूतस्याभावस्याभावादभावप्रमासावै-यथ्यम्; कारसारिविभागतो व्यवहारस्य लोकप्रतीतस्याभावप्रसङ्गात् । उक्तं च

> "न च स्याद्वचवहारोयं कारणादिविभागतः । प्रागभावादिभेदेन नाभावो यदि भिद्यते ॥ १ ॥"

> > [मी॰ श्लो॰ प्रभाव॰ श्लो॰ ७]

ग्रभावांण ग्रनुमानद्वारा भी ग्रहण नहीं होता क्यों कि ग्रनुमानमें हेतुकी अपेक्षा रहती है सो यहां है नहीं । [ग्रभाव रूप वस्तुका किसीके साथ ग्रविनाभाव तो हो नहीं सकता ग्रतः हेतु और प्रतिज्ञारूप अनुमान प्रमाण द्वारा ग्रमावका ग्रहण होना ग्रमाक्य है] यहां कोई कहे कि ग्रभावमान निवय तो ग्रभाव रूप हैं है इस तरहीं मानेंगे तो कारण ग्राविक विभागसे होनेवाला लोक प्रसिद्ध व्यवहार समाप्त होनेका प्रसंग ग्राता है, कहा भी है कि कारणादि विभागसे होनेवाले प्राणभाव प्रध्वंसाभाव ग्रावि ग्रभाव भेदों द्वारा ग्रभावमें भेद होना स्वीकार न किया जाय तो यह अभावभेदका प्रसिक्ष व्यवहार नष्ट हो जाता है।।।। यह ग्रमाव नावा कोई विषय नहीं होता तो प्रागमाव ग्रावि ग्रभावों भेद नहीं वन सकते थे इस्प्रकारको ग्रन्थानुपपित द्वारा भी ग्रभाव का वस्तुरूपता सिद्ध होती है। इसी वातको हमारे ग्रन्थमें कहा है कि प्राणभाव ग्रावि ग्रमाय के विषय भूत की नहीं सकते ग्रतः अभावको वस्तुरूप मानना चाहिये, यदि ग्रमाय प्रमाण के विषयभूत ग्रभावको वस्तुरूप नहीं मानते तो कारण आदिके द्वारा होनेवाला कार्योका जो ग्रभाव है वह कौनसाभाव है सो बताइये ?।।।।। ग्रभावको वस्तुरूप नहीं मानते तो कारण आदिके द्वारा होनेवाला कार्योका जो ग्रभाव है वह कौनसाभाव है सो बताइये ?।।।।। ग्रभावकी वास्तिकता

प्रागमावादिभेदाश्यवानुष्पत्ते झ्रास्यार्थापत्या वस्तुरूपतावसीयते । उक्तंच— "न वावस्तुन एते स्युभेंदास्तैनास्य वस्तुता । कार्यादोनामभावः को भावो यः कारखादिनः(ना) ।। १ ।।" [ मी० घ्लो० झभाव० दलो० द ]

ब्रनुमानावसेया चास्य वस्तुता । यदाह— "यदानुवृत्तिव्यावृत्तिबुद्धिप्राष्ट्यो यतस्त्वयम् । तस्माद्गवादिबद्धस्तु प्रमेयत्वाच गृखाताम् ॥ १ ॥"

[मी∙ इलो० ग्रभाव० इलो० ఓ]

चतुःप्रकारश्चाभावो व्यवस्थितः-प्रावप्रध्वंसेतरेतराऽत्यन्ताभावभेदात् । उक्तं च-"वस्त्वऽसङ्करसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाधिता ।

'वस्त्वऽसङ्करासाद्धश्च तत्प्रामाण्य समाध्यता । क्षीरे दघ्यादि यन्नास्ति प्रागमावः स उच्यते ॥ १ ॥

धनमान द्वारा भी जानी जाती है जैसा कि कहा है - जिस कारणसे यह ध्रभाव धनवृत्त बृद्धि ग्रीर ब्यावृत्त बृद्धि द्वारा [इसके होनेपर होना ग्रीर न होनेपर नहीं होना रूप अन्यथानपपत्तिद्वारा | ग्रहण करनेमें ग्राता है उसी कारणसे गो आदिके समान वस्तरूप है, तथा यह प्रमेयधर्मयुक्त होनेसे भी प्रमागाद्वारा ग्रहण करने योग्य माना जाता है ।। १।। इसप्रकार ग्रभाव प्रमाणके विषयभूत अभावांशकी सिद्धि होती है, यह श्रभाव चार प्रकारका है, प्रागुभाव, प्रध्वंसाभाव, इतरेतराभाव और मृत्यंताभाव मब इनके लक्षण बताये जाते हैं - दूधमें दहीका जो ग्राभाव है वह प्रागभाव कहलाता है, इन दूध दही बादि मे परस्परकी जो असंकीर्णता है वह अभाव प्रमाणके प्रामाण्य पर निर्भर है श्रयति श्रभाव प्रमाणद्वारा ही यह धसंकीर्णता सिद्ध की जाती है।।१।। दूधका दहीमें जो अभाव होता है वह प्रध्वंसाभाव कहा जाता है, गायमें अध्व भादि अन्य भन्य पदार्थोंका जो अभाव रहता है उसे इतरेतराभाव कहते हैं ॥२॥ खरगोशके मस्तकके अवयव निम्न, वृद्धि रहित एवं कठोरता श्रादि धर्म रहित होते हैं, श्रतः खरगोशके मस्तकपर विषाणका नहीं होना अत्यताभाव कहलाता है।।३।। इन चार प्रकारके श्रभावोंको व्यवस्थापित करनेवाला श्रभाव प्रमाण है यदि इस प्रमाणको न माना जाय तो प्रतिनियत वस्तु व्यवस्थाका लोग ही हो जायगा ? कहा भी है-यदि श्रभाव प्रमाण की प्रामाणिकता न स्वीकार करे तो दूधमें दही भीर दहीमें दूधकी संभावना हो नास्तिता पयसो दिन्न प्रष्वसाभावलक्षस्म । गवि योऽरवाद्यभावस्तु सोन्योन्याभाव उच्यते ॥ २ ॥ सिरसोऽवयवा निम्ना वृद्धिकाठिन्यवर्षिताः । शक्षम् क्षाविरूपेस् सोऽस्यन्ताभाव उच्यते ॥ ३ ॥ [मी॰ दसो॰ ग्रमाव॰ ग्लो॰ २ २ |

यदि चैतेषां व्यवस्थापकसभावास्यं प्रमासां न स्यात्तदा प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाविजोपः स्यात् । तदुक्तम् –

> "क्षीरे दिष भवेदेवं दिष्न क्षीरं घटे पट:। यशे शृङ्कं पृथिज्यादौ चैतन्यं मूर्तितात्मिन ।। घप्पु गन्धो रसञ्ज्ञान्नौ नायौ रूपेणा तौ सह। व्योग्नि संस्पर्शता ते च न चेदस्य प्रमाणता ।।" [मी० दलो• प्रभाव• दलो• ५–६] इति ।

जायगी, घटमें पटका ग्रस्तित्व धानना पड़ेगा, खरगोशमें सींगका ग्रस्तित्व, पृथ्वी आदि में चैतन्यका अस्तित्व, आत्मामें मूर्तत्वका अस्तित्व इत्यादि विपरीतताको मानना पड़ेगा ॥१॥ जलमें गन्ध, अग्निमें रस, वायुमें रूप रस गंध, एवं ग्राकाशमें गंध, रस, रूप और स्पर्श इन सबका सद्भाव मानना होगा ? ॥२॥

शंका — वस्तु निरंग है उस निरंग वस्तुके स्वरूपको (अर्थात् सद्वभावां मको) ग्रहण करनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाण् द्वारा उसका सर्वात्मपनेसे ग्रहण हो जाता है फिर अन्य कोई अंग तो उस वस्तुमें बचा नहीं कि जिसकी व्यवस्था करने के लिये ग्रभाव नामका प्रमाण ग्रावे एवं उसको प्रमाणभूत माने ?

समाधान — यह शंका ठीक नहीं है, वस्तु निरंश न होकर सद ध्रसद रूप दो अंश वाली है, उसमें प्रत्यक्षादिसे सदंशका ग्रहण होनेपर भी ग्रन्य जो ग्रसदंश है वह ग्रग्नहीत ही रहता है उस ग्रसदंशकी व्यवस्था करनेके लिये प्रवृत्त हुए ग्रभाव प्रमाण में प्रामाण्यकी क्षति नहीं मानी जा सकती। कहा भी है — वस्तु हमेशा स्वकपसे सत और पररूपसे ग्रस्त हुआ करती है, इन सत् ग्रस्त रूपोंमेंसे कोई एक रूप किन्ही प्रमाणों द्वारा जाना जाता है तथा कभी कोई एक दूसरा रूप अन्य प्रमाण द्वारा जाना जाता है।।।। जिसकी जहां पर जब उद्भृति होती है एवं पुरुषको जाननेकी इच्छा होती है सवनुसार उसका उसका उसके द्वारा भ्रमुभव किया जाता है [जाना जाता है] और

न च निरंशत्वाद्वस्तुनस्तरस्वरूपपाहिस्थाध्यक्षेणास्य सर्वाध्मना ग्रह्णादग्रहोतस्य चापरस्या-दंशस्य तत्राभावात् कयं तद्वधवस्यापनाय प्रवर्षामानमभावास्यः प्रमास्य प्रामाध्यमधनुते ? इस्यभिषात-व्यम्; यतः सदसदात्मके वस्तुनि प्रत्यक्षादिना तत्र सदंशप्रहृतेष्यगृहीतस्यासदंशस्य व्यवस्थापनाय प्रमासाभावस्य प्रवर्तामानस्य न प्रामाध्यस्याहतिः । उक्तं च—

> "स्वरूपपररूपाभ्यां निस्यं सदसदास्मके। बस्तुनि ज्ञायते किन्तिद्रूप किश्चिरकदानन ॥ १ ॥ यस्य यत्र यदोदभूतिजिघृक्षा चोपजायते। वेद्यतेनुभवस्तस्य तेम च व्यपदिस्यते ॥ २ ॥ तस्योपकारकत्वेन वर्ततंज्ञास्तदेतरः। उभयोरिप संवित्त्या उभयानुमानोस्ति तु ॥ ३ ॥"

[मी० श्लो• ग्रभाव० श्लो० १२-१४]

उस ज्ञानको उसीके नामसे पुकारा जाता है।।२।। जिस समय सद् असद् अंशों में से एक का ग्रहण होता है उस समय अवशेष अश उसमें रहता ही है और उसका उपकारक भी होता है, जब ज्ञानसे दोनों भी अंश संविदित होते हैं तब दोनोंका अनुगम होता है।। अब भावांशको ग्रहण करना होता है तब सद्भाव ग्राहक प्रत्यक्षादि पांचों प्रमास्पोंका ग्रवतार होता है, और उन्हींका व्यापार होता है क्योंकि उस समय प्रभावांशकी ग्रवतार होता है, तथा जब ग्रभावांशको जाननेकी इच्छा होती है तब ग्रभाव ग्राहक प्रमास्पाका अवतार एवं व्यापार होता है।। ४।।

यहांपर कोई बाशंका करें कि धर्मीभूत वस्तुसे भावांशके समान अभावांश भी अभिन्न है बतः ग्रमावांशका भी प्रत्यक्षद्वारा ग्रहण हो जाना चाहिये? तो उसका समाधान यह है कि भावांश और ग्रभावांशका धर्मी एक होनेपर भी अर्थात् धर्मीमें ग्रभेद रहनेपर भी उन भावांश अभावांश धर्मोमें तो परस्परमें भेद ही रहा करता है, जिस समय ग्रमावांशकी ग्रमुद्भूति रहा करता है, जिस समय ग्रमावांशकी ग्रमुद्भूति रहा करती है। अतः समय ग्रमावांशकी ग्रमुद्भूति रहा करती है। अतः अभावका भावरूप प्रमाणहारा जानना सिद्ध नहीं होता, ग्रमुमान प्रयोगसे भी यही निष्यका होता है कि जो जिसप्रकार का विषय होता है बहु उसीप्रकारके प्रमास्वाहारा जाना जाता है, जैसे रूपादि भावरूप वस्तुको भावरूप चशुरादि इनिव्रय द्वारा जाना जाता है, जैसे रूपादि भावरूप वस्तुको भावरूप चशुरादि इनिव्रय द्वारा जाना जाता है, जैसे रूपादि भावरूप वस्तुको भावरूप चशुरादि इनिव्रय द्वारा जाना

"प्रत्यक्षाद्यवतारश्च भावांशो गृह्यते यदा । व्यापारस्तदनुत्परोरभावांशे जिच्छिते ॥ ४ ॥"

[मी० श्लो० सभाव• श्लो० १७ ]

न च धिमलोऽभिन्नत्वाद्भावांभवदभावांभस्याप्यव्यक्षेशीव ग्रहः; सदसदंशयोर्धर्म (म्र्यं)मेदेप्य-न्योन्यं भेदान्नायनरिक्मरूपादिवदभावस्यानुद्भुतत्वात् । न चाभावस्य भावरूपेण प्रमाणेन परिच्छित्त-युंक्ता । प्रयोगः - यो यथाविधो विषयः स तथाविधेनैव प्रमाणेन परिच्छि(च्छे) खते. यथा रूपादिशादो भावरूपेण चक्षुरादिना, विवादास्पदीभूतश्चाभावस्तस्मादभावः (दभावेन) परिच्छेद्यत इति। उक्तंच---

> "न त् (नन्) भावादभिष्ठस्वात्सम्प्रयोगोस्ति तेन च । न ह्यात्यन्तमभेदोस्ति रूपादिवदिहापि नः ।। १ ।। धर्मयोर्भेद इश्रो हि धर्म्यभेदेपि नः स्थितेः। उद्भवाभिभवात्मत्वादग्रहरा चावतिष्रते ॥ २ ॥ [मी० श्लो• सभाव• श्लो• १६-२०]

जाता है। यहां अभाव विवादापन्न है अतः वह अभाव प्रमाण द्वारा ही जाना जाता है। कहा भी है कि-शंकाकारका कहना है कि सद और असद दोनों अंश पदार्थ से ग्रभिन्न होनेके कारण इन्द्रियके साथ दोनोंका संबंध है ? ग्रितः इन्द्रियप्रत्यक्ष द्वारा दोनोंका ग्रहण होता है ] सो इसका समाधान करते हैं कि जैसे रूप और रसका श्चत्यंत श्रभेद है वैसा सत् श्रीर श्रसत् अंशोंका श्चत्यन्त अभेद नहीं है अतः सत् के ग्रहण करने पर भी असत् अगृहीत रहता है ] ऐसा ही हमारे यहां माना है।। १।। हम मीनांसकके यहां धर्मीके ग्रभिन्न होनेपर भी धर्मीमें भेद मानना इष्ट समभा जाता है, इसी व्यवस्थाने कारण ही सत ग्रीर असत ग्रंशोंमें से एक की उत्पत्ति ग्रीर दूसरेकी अनुत्पत्ति होना सिद्ध होता है एवं प्रत्यक्षादि प्रमाणोंद्वारा एकका ग्रहण और दूसरेका श्रग्रहण होना भी सिद्ध होता है।। २।। यदि श्रभावको मेयरूप प्रमाणद्वारा जानने योग्य | मानते हैं उसको जाननेवाला प्रमाण भी उसीतरहका श्रभावरूप मानना जरूरी है। जिसप्रकार सद्भावात्मक प्रमेयमें अभाव ज्ञानकी प्रामाणिकता नहीं रहती, उसीप्रकार अभावात्मक प्रमेयमें भाव ज्ञानकी प्रामाणिकता नहीं रहती किहने का अभिप्राय यह है कि सत् रूप वस्तुके अंशको जाननेमें अभावप्रमाण उपयोगी नहीं रहता इसीतरह असत्रूप वस्तुके ग्रंशको जाननेमें भावरूप प्रत्यक्षादिप्रमाण उपयोगी नहीं रहते हैं।

"मैयो यद्वदभावो हि मानमप्येवमिष्यताम् । भावात्मके यथा मेये नाभावस्य प्रमास्तता ।। तथैवाभावमेयेपि न भावस्य प्रमासाता ।"

[ मी • इलो • सभाव • ४५-४६ ] इति ।

ततःशाब्दादीनां प्रमाणाम्तरस्वप्रसिद्धेः कथं प्रत्यक्षानुमानभेदात्प्रमाणाई विष्यं परेषां व्यवतिष्रति ?

इसप्रकार द्यागम प्रमाण से लेकर ग्रभाव प्रमाण तक प्रनेक प्रमाणों की सिद्धि होती है अतः बौद्ध प्रकारके प्रमाणों की संख्या किसप्रकार व्यवस्थापित की जा सकती है? द्यार्थात् नहीं की जा सकती । यहां पर बागमादि तीन प्रमाणों के प्रकरणों में जैनाचार्यने स्वयं तटस्थ रहकर मीमांसक द्वारा बौद्धके मंतव्यका निरसन कराया है।

\* ग्रभावविचार समाप्त \*



## ग्रर्थापत्तेः ग्रनुमाने<sup>ऽ</sup>न्तर्भावः

\*\*

नन्वेवं प्रत्यक्षैतरभेदात्कयं भवतोपि प्रमाण्यः विध्यव्यवस्था—तेषां प्रमाणान्तरत्वप्रसिद्धं र-विशेषादिति चेत् ? तेषां 'परोक्षैऽन्तर्भावात्' इति ब्रूमः । तथाहि—यदेकलक्षर्णलक्षितं तद्वधक्तिप्रेदेप्ये-कमेव यथा वैदार्द्यकलक्षर्णलक्षितं चक्षुरादिप्रत्यक्षम्, प्रवेद्यद्यकलक्षरालक्षितं च साव्यदिति । चक्षु-रादिसामग्रीभेदेपि हि तज्ज्ञानानां वेदार्द्यकलक्षरालक्षितत्वेनेवाभेदः प्रसिद्धः प्रत्यक्षरूपतानिकमात्, तद्वत् शब्दादिसामग्रीभेदेप्यवैद्यर्थकलक्षरालक्षितत्वेनेवाभेदः शाब्दादीनाम् परोक्षरूपत्वाविश्वेषात् । नतु

जब बौद्ध के प्रमाण् द्वैविध्य का निराकरण हो चुका तब किसीको ऐसी शंका हुई कि ग्राप जैन भी तो दो प्रमाण मानते हैं सो उनकी व्यवस्था आपके यहां कैसे होगी? क्योंकि ग्रागम ग्रादि ग्रन्य प्रमाण सिद्ध हो चुके हैं। इस कारण बौद्ध के समान ग्रापके द्वारा मान्य प्रमाण को द्वित्वसंख्या का भी विघटन हो जाता है? सो इस शंका का समाधान करते हैं—जैनों द्वारा मान्य प्रमाण की द्वित्वसंख्या का विघटन इसलिये नहीं होता है कि हमने उन ग्रागम ग्रादि प्रमाणोंका परोक्षप्रमाण में ग्रन्तर्भाव किया है. देखिये —

जो एक लक्षरा से लिक्षत होता है वह व्यक्तिभेद के होनेपर भी एक ही रहता है जैसे वैशदाब्प एक लक्षणसे लिक्षत चक्षु आदि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुझा प्रत्यक्ष झनेक प्रकारका होते हुए भी एक ही है। क्योंकि उन अनेकों में प्रत्यक्षपने का उत्लघन नहीं होता, ठीक इसी तरह से शब्द आदि सामग्री का भेद रहते हुए भी अवैशदाब्प एक ही लक्षणसे लिक्षत किये गये श्रागमादि में भी अभेद ही है। क्योंकि परोक्षपनातो उन ग्रागम उपमानादि में समानक्ष से ही देखा गया है।

भंका — भ्राप जैनने परोक्षके जो भेद किये हैं वे सिर्फ स्मृति भ्रादि रूप हैं उनमें उपमान भ्रादिका उल्लेख नहीं है। अतः वे तो इनसे भिन्न प्रमाण हैं ?

समाधान—यह कथन विना सोचे किया है क्योंकि उपमानादिको हमने इन्हीं परोक्षभेदोंमें प्रन्तिह्ति किया है। उपमानका प्रत्यभिज्ञानमें ग्रतंभीव होता है ऐसा हम परोक्षस्य स्मृत्यादिभेदेन परिगण्तित्वात् उपमानादीनां प्रमाणान्तरत्वमेवेत्यप्यसमीक्षितामिषानम् ; तेवामत्रवान्तर्भावात् । उपमानस्य हि प्रत्यभिज्ञानेन्तर्भावो वस्यते ।

ष्रयोपत्ते स्स्वनुवानेऽन्तर्भावः; तथा हि—ब्रथीपरयुर्वापकोऽर्थांग्यवानुपपद्यमानत्वेनानवगतः, ष्रवगतो वाद्वशृषेपरिकल्पनानिमिशं स्यात् ? न तावदनवगतः; ब्रतिप्रसङ्गात् । येन हि विनोपप-द्यमानत्वेनावगतस्त्रमीप परिकल्पयेत्, येन विना नोपपद्यते तमिष वा न कल्पयेत्, धन्ययानुपपद्यमान-त्वेनानवगतस्यार्थापरयुर्वापकार्थस्यान्यपद्यानुपपद्यमानत्वे सत्यप्यदृश्यंपरिकल्पकत्वासम्भवात् । सम्भवे वा लिङ्गस्याप्यनिश्चिताविनाभावस्य परोक्षार्यानुमापकत्व स्थात् । ततन्त्रवेदं नार्यापरयुर्वापकार्याद्

द्यामे कहनेवाले हैं। ग्रयपित्ति का अनुमानप्रमाण में अन्तर्भाव हो जाता है सो ग्रव इसी बातको हम सिद्ध करते हैं—

अर्थापत्ति को उत्पन्न करनेवाला जो पदार्थ है जैसे कि नदीपूर ग्रादि वह ग्रन्यथा ग्रनुष्टमानपने से अवगत होकर या अनवगत होकर ग्रहष्ट ग्रथंकी ( उत्पर में वर्षाकी ) कल्पना का निमित्त होता है ? यदि अर्थापत्ति का उत्थापक पदार्थ अनवगत होकर ही अदृष्टार्थ की कल्पना का निमित्त होता है तो ग्रातिप्रसङ्ग नामका दोष होगा-देखी यदि ग्रथंपित्त को उत्पन्न करनेवाला पदार्थ जो नदीपूर आदि है वह ग्रन्यथानु-पपत्तिरूपसे—विना दृष्टिके नदीपूर नहीं ग्रासकता है इसरूप से निश्चित नहीं हुगा है फिर भी ग्रहण्टार्थ की ( बरसात की ) कल्पना कराता है तो जिसके बिना वह उपप्रमान से अवगत है उसकी भी कल्पना नहीं करायेगा। क्योंकि ग्रन्थयानुप्पयमानव सम्वान पदान नहीं है उसकी भी कल्पना नहीं करायेगा। क्योंकि ग्रन्थयानुप्पयमानव सम्वान एसा ग्रही है उसकी भी कल्पना नहीं करायेगा। क्योंकि ग्रन्थयानुप्पयमानव सम्वान एसाप्तिका उत्थापक जो वह जलपूरादिरूप पदार्थ है वह यद्यपि ग्रन्थयानुप्पयमान है [ बिना दृष्टि के नहीं होता है ] फिर भी उस ग्रहण्टार्थकी कल्पना ग्रस्थान है होता है है सम्बान हिर्मा है हिना दृष्ट के नहीं होता है ] फिर भी उस ग्रहण्डार्थकी कल्पना ग्रस्थ स्व

श्रविपत्ति का उत्थापक पदार्थ अन्यथानुष्पद्यमानत्वेन ग्रनवगत होकर यदि ग्रहस्टार्थं की कल्पना का निमित्त बन जाता है तो एक ग्रौर दूषण् यह भी श्रावेगा कि हेतु भी अपने साध्यके साथ ग्रविनाभावरूप से ग्रनिश्चित होकर परोक्षार्थं—ग्रानि आदि साध्यका श्रनुमापक हो जावेगा, इस तरह श्लमादि हेतु की ग्राविपत्ति उत्थापक पदार्थं से कोई भिन्नता नहीं रहेगी।

द्सरा पक्ष--- मर्थापत्ति का उत्थापक पदार्थ अन्यथानुपपद्यमानपने से भ्रवगत

भिक्षेत नाप्यवगतः; अर्थापत्यनुमानयोभेदाभावप्रसङ्गादेव, अविनाभावित्वेन प्रतिपन्नादेकस्मात्सम्ब-न्धिनो द्वितीयप्रतीतेरुभयत्राविशेषात् ।

किन्त, प्रस्यान्यथानुषपद्यमानत्वावगमोऽर्थापत्तेरेव, प्रमाणान्तराद्वा ? प्रयमपद्यौऽत्यान्याश्रयः; तथाहि—प्रन्यथानुषपद्यमानत्वेन प्रतिपन्नादर्थादर्थावत्तिश्रवृत्तिः, तत्ववृत्तेश्चास्यान्ययानुषपद्यमानत्व-प्रतिपत्तिरिति । ततो निराकृतमैतत—

> "ग्रविनाभाविता चात्र तदैव परिगृह्यते । न प्रागवगतेत्येवं सत्यप्येषा न काररणम् ।। १ ॥" [मी० क्लो० प्रया० क्लो० ३० ]

है ऐसा कहे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह से तो अर्थापत्ति और अनुमान में कुछ भी भेद नहीं रहेगा, अविनाभावरूपसे जाने गये किसी एक संबंधी वस्तुसे दूसरे का अवबोध होना दोनों [अनुमान और अर्थापत्ति] में समान है, कोई विशे-पता नहीं है।

किय — अर्थापत्ति का जो विषय वह प्रन्यया [बिना बृष्टिके] प्रमुपपद्यमान है उसका जो ज्ञान होता है वह अर्थापत्ति से ही होता है, अथवा अन्य प्रमास से होता है? यदि प्रयापित्ति से ही होता है होता है । यदि प्रयापित्ति से ही होता है ऐसा स्वीकार किया जाय तो अन्योन्याश्रय दोष आता है—प्रन्ययानुपपद्यमानत्व से जाने हुए पदार्थसे प्रथापित्तिकी प्रवृत्ति होगी और श्रयापित्ति की प्रवृत्ति से इस प्रथापित्त उत्थापक ग्रयोमें प्रस्वपानुपपद्यमानत्व जाना जायगा, इसप्रकार प्रन्योग्याश्रयदोष ग्राने के कारस अर्थापित्त में पृथक् प्रमासत सिद्ध नहीं होती है। अतः मीमांसक के मीमांसाक्ष्मोक्षातिक का यह कथन निराकृत हो जाता है कि—''जन अर्थापित्त और अनुमान को एक प्रमास्यक्ष मागते हैं, परन्तु उनका यह मानता टीक नहीं, क्योंकि अनमान में अपने साध्यके साथ हेतु का अर्वनाभाव संबंध पहिले से जात रहना है और अर्थापित्त में यह प्रविनाभाव पहिले से जात नहीं रहता, वह ग्रयापित्त से नदीपूर आदि विषय के आनने पर हो ग्रहण होता है, अर्थापत्ति को उत्पत्ति के पहिले नहीं, इसी कारण से अर्थापित्ति में ग्रवनाभाव नके हैं रहता हो किन्तु उसको प्रयापित्त में निमत्त नहीं माना है।। १।। कोई जैन कहे कि संबंधको ग्रहण कर उत्पन्न होने वाली अर्थापित्ति तो प्रमुमानकण हो सकती है? तब उनको समभक्षते हैं कि जिला कारस से प्रयापित्ति के समय में ही प्रविनाभावका ग्रहण होता है

"तेन सम्बन्धवेलायां सम्बन्ध्यन्यतरो घुवम् । ग्रर्थापत्त्येव गन्तव्य. पश्चादम्स्वनुमानता ॥"

[मी० श्लो० ग्रर्बा० श्लो० ३३ ] इति ।

धय प्रमाणान्तरात्तदवगमः; तरिक भूगोदर्शनम्, विपक्षैऽनुपत्तम्भो वा ? घाषविकल्पे क्वास्य भूगोदर्शनम्-साद्यवर्षमिण्, इष्टान्तर्धासिण् वा ? न तावदाशः प्रकः; शक्ते रतीन्द्रियतया साद्यवर्षाम-ध्यस्य तद्विनामावित्वेन भूगोदर्शनासम्भवात् । द्वितोयपक्षोध्यतः एवायुक्तः । किन्तु, दृष्टान्तर्धासिण्

उसी कारण से अविनाभाव संबंध के ग्रहरण के कालमें संबंधी में से ग्रन्यतर प्रणीत् वृष्टि (बरसात ) भौर नदीपूर इन दोनों में से एक वृष्टि ही नियम से ग्रथीपित के द्वारा जानने योग्य होती है। पहिले ग्रथीपित ज्ञान ही होता है। हाँ; कदाचित् ग्रविनाभाव संबंध के ग्रनंतर यदि इन विषयों का निश्चय होता है तब उसको ग्रनुमान प्रमाण कह सकते हैं"।। २।।

ग्रव दूसरा पक्ष-अर्थापित को उत्पन्न करनेवाले पदार्थका ग्रविनाभाव ग्रन्थ-प्रमाण से ग्रवगत होता है [जाना जाता है ] ऐसा कहुँ तो पुनः प्रस्त होता है कि वह कौनसा प्रमारा है, भूथोदशंनरूप प्रमाण अथवा विषक्ष में अनुपलस्भरूप प्रमारा ? यदि कहा जाय कि भूयोदशंनरूप जानसे वह ग्रथीपित उत्थापक पदार्थ जाना जाता है तो प्रश्न होता है कि वह भूयोदशंन कहां पर हुआ है ? साध्यधर्मी में या दृष्टान्तधर्मी में ? प्रयम विकल्प साध्यधर्मी हुआ है [साध्यधर्मी अर्थाल् जलानेकी शक्तिवाली जो श्रीन है वह यहां साध्यधर्मी स्पर्ते कही गयी है सो उस साध्यरूप धर्मी अर्थात् अपित भ्रीन में उस ग्रयीपित उत्थापक पदार्थका भूयोदशंन हुमा है ] ऐसा कहना शक्य नहीं, वर्थोक शक्ति तो ग्रतीन्त्रिय है, ग्रतः साध्यधर्मी जो ग्रिनि है उसमें दाहरूप साधन का शक्तिके साथ ग्रविनाभावपने से बार २ देखनारूप भूयोदर्शन होना संभव नहीं है ।

यदि द्वितीयपक्ष को आश्रित कर कहा जावे कि दृष्टान्त धर्मी में भूयोदर्शन हुमा है सो ऐसा कहना भी इसी के समान असिद्ध है। दूसरी बात यह है कि दृष्टान्त धर्मी में प्रवृत्त हुमा भूयोदर्शन साध्यधर्मी में भी इस दाहके ग्रन्थयानुपपन्नत्व का निश्चय कराता है, या दृष्टान्तधर्मी में ही इसके अन्यथानुपपन्नत्व का निश्चय कराता है ? इनमें से द्वितीयपक्ष ठीक नहीं है, क्योंकि दृष्टान्तधर्मी में ग्रन्थयानुपपन्नत्वरूप से निश्चित किया गया दाहरूप पदार्थ ग्रन्थ प्रयत्ति दृष्टान्तधर्मी में ग्रन्थयानुपपन्नत्वरूप से निश्चित किया गया दाहरूप पदार्थ ग्रन्थ प्रयत्ति दृष्टान्त से पृथक जो साध्यधर्मी है उसमें अभी तक अनिश्चित् है, वहां ग्रपने साध्यक्ष (दाहकत्व शक्तिको) सिद्ध नहीं कर सकता ।

प्रवृत्तं भूमोदर्शनं साध्यर्थामण्यप्यस्यान्ययानुषपत्रस्यं निश्चाययति, दृष्टान्तर्धामध्येव वा ? तत्रोत्तरः पक्षोऽयुक्तः; न खलु दृष्टान्तर्धामिणि निश्चितान्ययानुषपद्यमानत्वोर्थोऽयत्र साध्यर्धामिणि तथात्वेना-निश्चितः स्वसाध्य प्रसाधयति घतित्रसङ्गात् । प्रथमपक्षे तु लिङ्गार्थापन्युत्थापकार्थयोर्भेदाभावः स्यात् ।

ननु निङ्गस्य २९।न्तर्धामिण प्रवृत्तप्रमाणुवशासवीपसंहारेण स्वसाध्यनियतस्वनिश्चयः. ग्रयीपरयुत्थापकार्यस्य तु साध्यधामध्येव प्रवृत्तप्रमाणास्यवीपसंहारेणादृष्टार्थान्ययानुपपद्यमानस्वनिश्चय

यदि सिद्ध करना माने तो अतिप्रसंग दोष ग्रायेगा, अर्थात् साध्यधर्मरूप से ग्रानिश्चित हुग्रा हेतु यदि साध्यको सिद्ध कर सकता है तो मैत्री-पुत्रत्वादिरूप हेतु भी स्वसाध्य के (गर्भस्थमैत्री वालक में कृष्णत्वादि के ) साधक बन जावेंगे, प्रयत्ति "गर्भस्थो मैत्री-पुत्रः स्थामः तत्पुत्रत्वात्" गर्भ में स्थित मैत्रीका पुत्र काला है क्योंकि वह उसी का पुत्र है, ऐसे ऐसे हेत्वाभास भी स्वसाध्यको सिद्ध करनेवाले हो जावेंगे।

प्रथमपक्ष--भूयोदर्शन साध्यधर्मी में दाहके ग्रन्थथानुपपन्नत्व का निक्चय कराता है ऐसा कहा जाय तो भी ठीक नहीं, क्योंकि इस मान्यता के श्रनुसार लिङ्ग में ग्रीर ग्रयोपत्ति उत्यापक पदार्थमें कोई भेद नहीं रहता है।

मीमांगक — भूम आदि जो हेतु हैं उनका दृष्टान्त धर्मी जो रसोइघर आदि हैं उनमें तो प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा सर्वोपसंहाररूप से सर्थांच् को जो भ्रमवाला होता है वह वह नियम से प्रिग्नवाला होता है इस प्रकार से स्वसाध्यके साथ नियतरूप से रहने का निरुचय होता है, तथा—प्रधांपत्तिका उत्थापक जो पदार्थ है उसका तो अपने में ही [मात्र साध्यधर्मी में ही—प्रान्तमें ही] प्रत्यक्षप्रमाएा के द्वारा सर्वोपसंहार रूपसे जो जो स्कोट है वह सर्व ही तज्जनक शक्तिगुक्त अगिनका कार्य है इत्यादि प्रकार से अदृष्टार्थ की प्रत्यथानुप्यधानता का निरुचय होता है, इसतरह से लग और अपवित्त उत्थापक अर्थ में भेद रहता है, कहने का तात्पर्य यही है कि अनुमानमें हेतु और साध्यका अविनाभाव संबंध पहिले से ही सपक्षादि से जात कर लिया जाता है यह वहिःश्याप्ति है जब कि अर्थापति में ऐसा नहीं है, वहां तो हेतु का स्वसाध्यके साथ अविनाभाव संबंध साध्यक्षमें से हो प्रहुग्त किया जाता है।

जैन--यह कथन युक्त नहीं है। क्योंकि जो लिंग होता है वह सपक्ष में रहने मात्रसे (अन्त्रय से) ही स्वसाध्यका गमक होता हो [निस्चायक होता हो] ऐसा नहीं इत्यनयोभेंदः; नैतजुक्तम्; न हि लिक्कं सपक्षानुगममात्रेतः गमकम् बच्चस्य लोहलेक्यस्वे पाणिवस्य-बत्, श्यामत्वे तत्पुत्रत्ववद्या । कि तहि ? 'मन्तव्याप्तिवलेन' इति प्रतिपादयिष्यते,तत्र च कि सपक्षा-नुगमेनेति च ? तदभावे गमकत्वमेवास्य कवमिति चेत् ? ययार्यापत्युत्यापकार्यस्य । तथा नार्यापति-

देखा जाता, अन्यथा वज्ज में लोह लेख्यत्व सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त हुए पार्थिवत्व हेतु में अथवा गर्भस्थ मैत्र के पुत्र श्याम सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त हुए तत्पुत्रत्व हेतुमें भी स्वसाध्य की गमकता मानना पड़ेगी ? क्योंकि ये हेतु सपक्षसत्ववाले हैं। परन्तु ऐसा नहीं माना जाता है।

भावार्थ — "वज्जं लोहलेख्यं पाथिवत्वात् पाषाणादिवत" वज्ज-हीरा-लोहेसे खण्डित हो सकता है क्योंकि वह पार्थिव है। जैसे पाषाए। पार्थिव है अतः वह लोह-लेख्य होता है, सो इस अनुमान में पार्थित्वनामा हेत्र सपक्षसत्ववाला होते हुए भी सदोष है । क्योंकि सभी पार्थिव पदार्थ लोहलेख्य नहीं होते हैं । दूसरा धनुमान "गर्भस्थो मैत्रीपुत्रः श्यामः तत्पुत्रत्वातः इतरतत्पुत्रवतः गर्भस्य मैत्रीका पुत्र श्याम होगा, क्योकि वह मैत्री का पूत्र है। जैसे उसके और पूत्र काले हैं। सो यहां पर "तत्पूत्रत्वात्" हेत् सपक्षसत्ववाला होते हुए भी व्यभिचरित है, क्योंकि मैत्री के सारे पुत्र काले ही हों यह बात नहीं है। उसी प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण के द्वारा सर्वोपसंहार से मात्र दृष्टान्त में स्वसाध्यका निश्चय करानेवाला हेतु देखा जाता है सो इतने मात्रसे वह हेतु स्वसाध्य को सिद्ध करनेवाला नहीं हो जाता है। जैसे तत्पूत्रत्व हेतू सपक्षमें-अन्य मैत्री पूत्रों में श्यामपने के साथ रहते हुए भी धपने साध्य गर्भस्थ बालक में श्यामत्व का साधक नहीं होता है ॥ कोई पूछे कि फिर किसप्रकार का हेत् स्वसाध्यका सिद्ध करनेवाला होता है ? तो उसका उत्तर यह है कि अन्तर्व्याप्तिके बलसे हेतू स्वसाध्यका साधक बन जाता है, पक्ष में ही साध्य और साधन की व्याप्ति-प्रविनाभाव बतलाना ग्रन्तव्याप्ति कहलाती है ] इस बन्तर्व्याप्तिका हम ''एतदृद्वयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरराां'' इस सुत्र द्वारा आगे प्रतिपादन करनेवाले हैं, ग्रत: सपक्ष में सत्त्व होने मात्रसे कोई हेतू स्वसाध्यका गमक (निश्चायक) नहीं होता है, निश्चित हुआ।

> शंका — बिना सपक्षसत्त्व के हेतु स्वसाध्य का गमक कैसे हो सकता है ? समाधान — जैसे आप मीमांसक ग्रयापित्त के उत्थापक पदार्थ में अन्तर्व्यापित

के बनसे (पक्ष में ही साध्यसाधनकी ज्यापित सिद्ध होनेसे ) गमकता [स्वसाध्य साधकता ] मानते हैं ? इसीप्रकार से यहां पर भी मानना चाटिये । रेवालिलमनुमानमिति वट्प्रमागुर्सस्याभ्याभातः । भवतु वा सपक्षानुगमाननुगमभेदः, तथापि नेतावता तयोभेदः, प्रत्यवा पक्षधमंत्वसहिताया ध्रवापत्तेत्वहित।वापितिः प्रमागान्तरं स्यादिति प्रमाग्य-संस्याभ्याभातः । श्रन्ति वार्षापत्तिः पक्षधमंत्वरहिता—

> "नदीपूरोप्यघोदेशे हब्ट: सङ्गुपरि स्थिताम् । नियम्यो गमयस्येव वृत्तां वृद्धिः नियामिकाम् ॥ १ ॥ पित्रोश्च ब्राह्माणस्वेन पुत्रबाह्माणतानुमा । सर्वेलोकप्रसिद्धान पक्षधमेमपेक्षते ॥ २ ॥

इसप्रकार अर्थापत्ति पूर्णरूपसे ग्रनुमानरूप ही है यह निश्चय हो जाता है ग्रीर इस कारण से मीमांसकाभिमत षटप्रमाग्य-संख्याका व्याघात हो जाता है।

यदि प्रापक संतोष के लिये हम जैन मान भी लेवें कि हेतु या अनुमान में सपक्षका अनुगम-भन्यय रहता है भीर अर्थापत्ति में सपक्षानुगम नहीं होता है, मतः अनुगान और अर्थापत्ति में भी अर्थापत्ति में सेव है, सो इतने मात्रसे अनुगान भीर अर्थापत्ति में भी लेक भेद सिद्ध नहीं होता है, यदि इतने मात्रसे भेद किया जावेगा तो प्रधापत्ति में भी भेद होने लगेगा, इस तरह एक्सर-द-पक्षभमंसिहत अर्थापत्ति से पक्षभमंरिहत भ्रधापत्ति में पृथक्प्रमाणता भावेगी। इसतरह से फिर भी प्रभाग्तंसस्था का व्याघात होगा ही, पक्षरिहत अर्थापत्ति होती भी है—देखिये—अभोदेश में देखा गया नदीपूर ऊपर के भाग में हुई वृष्टिका (बरसातका) नियम से ज्ञान कराता है, भ्रधीत् व्याप्य जो नदीपूर है उसे देखकर व्यापक जो वृष्टि है उसका निश्चय किया जाता है।।शा तथा मात्र पिता के ब्राह्मण होने से पुत्र में ब्राह्मणत्व का निश्चय किया जाता है, ये सब ज्ञान के हेतु पक्षभमंत्व की अपेक्षा नहीं करते हैं।।शा इसलिये जो लोग पक्षभमंत्व को हेतु का जयेष्ठ अंग (मुख्यमंग) मातते हैं, उनकी इस मान्यता में इन पूर्वोक्त नदीपूर बादि के उदाहरणों से व्यभिवार म्नाते हैं, प्रभात्त्व उपित वृष्टि भ्रादि हेतुमों में पक्षभमंता नहीं है तो भी वे सत्य कहलाते हैं, भ्रभात्व अपने साध्य के गमक होते हैं।।३।। इस प्रकार यह मानना चाहिये कि पक्षभमंता से रहित भी भ्रभाित होती है।

श्रंका — पक्षधर्मता से सहित ग्रथांपत्ति हो चाहे पक्षधर्मत्व से रहित अर्थापत्ति हो, दोनों के द्वारा समानरूप से ही अर्थ से अर्थान्तर-नदीपूर से वृष्टि का ज्ञान तो बराबर ही होता है ग्रत: इन दोनों ग्रर्थापत्तियों में परस्पर में कोई भेद नहीं, जैसा कि मिल २ प्रमाणों में होता है, इनमें तो अभेद ही रहता है। एवं यस्पक्षधर्मस्यं ज्येष्ठं हेस्यङ्गमिष्यते । तत्पूर्वोक्तान्यधर्मस्य दर्शनाद्वचभिचायते ॥ १ ॥" [

इत्यभिघानात् ।

नियमवतोऽश्योन्तरप्रतिपत्तेरविषेषात्त्योरमेदे स्वसाध्याविनाभाविनोर्धादर्यात्तरप्रतिपत्तेरत्रा-च्यविषेषाःकथमनुमानादर्यापत्ते भेदः स्यात् ? प्रथ विपक्षेऽनुपलम्भातस्यान्यथानुपपद्यमानत्वावगमः; न; पाषिवत्वादेरप्येव स्वसाध्याविन।भावित्वाक्गमप्रसङ्गात् विपक्षेनुपलम्भस्याविषेषात्, सर्वात्म-

समाधान—यदि ऐसी बात है तो फिर अपने साध्य के साध्य घिनाभाव संबंधवाले हेतु या नदीपूर श्रादि से भी तो अर्थान्तर ग्रान्त या दृष्टि का ज्ञान समानता से ही होता है, ग्रतः इन अनुमान भौर श्रयापित्त में भेद किस प्रकार सिद्ध होगा;— ग्रयात् जैसे पक्षधर्म रहित अर्थापित्त ग्रौर पक्षधर्मयुक्त अर्थापित्त इनमें भिन्न प्रमाणता नहीं है, उसी प्रकार अनुमान और अर्थापित्त में भी भिन्न प्रमाणता नहीं है यह निश्चित हो जाता है।

प्रव विषक्ष में प्रानुपलम्भनामा दूसरे पक्ष का निरसन करते हुए टीकाकार कहते हैं— कि यदि ऐसा कहा जाय कि विषक्ष में—वृष्टिरहित प्रदेश में नदीपूर का प्रभाव रहता है, प्रतः इस विषक्षानुपलम्भ से नदीपूर और वृष्टि का प्रविनाभाव संबंध जात हो जाता है; प्रयत्ति जब नदीपूर दिखाई देता है तो वह बिना वृष्टि के प्रावा नहीं है, पूर तो प्राया हुआ दिखाई दे रहा है प्रतः वह वृष्टि का प्रानुपापक हो जाता है, सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि विषक्ष में प्रानुपलम्भ होने मात्र से प्रविनाभाव का निश्चय नहीं हो सकता, यदि एकान्ततः ऐसा माना जाय तो पूर्व-कथित पाण्यिवत्वादि हेनु भी अपने साध्य के—वज्र में लोहलेक्यत्व प्रादि के अवगम कराने वाले हो तो हैं हो एक प्रशन भी यह पूछा ता सकता है कि विषक्ष भी प्रमुपलम्भ होता है वह सभी को होता है कि अपने को हो होता है ? सभी को प्रनुपलम्भ होता है वह सभी को होता है कि अपने को हो होता है ? सभी को प्रनुपलम्भ होना प्रसिद्ध है, और यदि प्रपने को प्रमुपलम्भ होना कहा जाय तो हेनु मं अनैकान होती है। तथा प्रपने को प्रमुपलम्भ होना कहा जाय तो हेनु मं अनैकान्तिकता होती है। तथा प्रपने को प्रमुपलम्भ होना कहा जाय तो हेनु मं अनैकान्तिकता होती है। तथा प्रपने को प्रमुपलम्भ होना कहा जाय तो हेनु मं अनैकान होती है। तथा प्रपने को प्रमुपलम्भ होना कहा जाय तो हेनु मं अनैकान्तिकता होती है। तथा प्रपने को प्रमुपलम्भ होना कहा जाय तो हेनु मं अनैकानितकता होती है। तथा प्रपने प्रमुपलम्भ से को ई साच्य की सिद्धि होती नहीं है।

र्यका — ऐसे दोनों तरह से सर्व संबंधी अनुपलस्भ ग्रीर ग्रात्ससंबंधी ग्रनु-पलस्भ को नहीं मानेगे तो सम्पूर्ण ग्रनुसानों का उच्छेद (ग्रभाव) हो जावेगा। सम्बन्धिनोऽनुरलस्यस्यासिद्धानैकान्तिकत्वाच । नन्वेत्रं सकलानुमानोच्छेदः, ब्रस्तु नाम सस्यायम् बो भूयोदर्शनाद्विपक्षैऽनुपलस्भाद्वधाति प्रशास्यति नास्माकम्, प्रमाणान्तरात्तरप्रसिद्ध्यभ्युपगमादः । भव-तोषि ततस्तदस्युपगमे प्रमाणसंस्थाव्याघातः ।

समाधान — ऐसा सकल धनुमान उच्छेद का दोष उसी को हो सकता है जो भूयोदर्शन से एवं विपक्ष में अनुपलम्भ से व्याप्ति को [ प्रविनाभाव संबंध को ] सिद्ध करते हैं, हम जैनों को यह दूषण नहीं लगता है, हम तो अन्य हो तर्क नामक प्रमाण से व्याप्ति का ज्ञान होना मानते हैं। आप भीमांसक यदि उसी धन्य प्रमाण से व्याप्ति का ज्ञान होना सवीकार करेंगे तो खापकी खभीष्ट प्रमाण संख्या का व्याघात होगा, इस प्रकार अर्थाप्ति कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं है, वह तो अनुमान स्वरूप ही है ऐसा सिद्ध हुआ मानना चाहिये।

#### ग्रर्थापत्ति ग्रनुमानाऽन्तर्भाव समाप्त



# ग्रर्थापत्ति ग्रनुमाना<sup>ऽ</sup>न्तर्भाव का सारांश

मोमांसक मर्थापति, उपमान ग्रौर ग्रभाव इन्हें अनुमानादि से पृथक् प्रमाण् मानते हैं, सो उनके पूर्वपक्ष का सारांश इस प्रकार से है— प्रयापित के विषय में उनका यह मन्तव्य है कि किसी एक पदार्थ को देखकर उसके प्रविनाभावी दूसरे पदार्थका बोध करना। उस प्रयापित के प्रत्यक्षादि की प्रपेक्षा लेकर प्रवृत्त होनेके कारण ६ भेद माने गये हैं। प्रत्यक्ष से प्रानिको जात कर उसकी दाहक शक्ति को जानना यह प्रत्यक्षपूर्विका ग्रयपित्त है। सूर्य में गमनक्ष्य हेतु से गमन शक्तिका बोध करना यह म्रामानपूर्विका ग्रयपित्त है। स्थागम के वाक्य मुनकर ग्रयन्तर का बोध करना यह श्रागमपूर्विका ग्रयपित्त है, जेसे दिन में नहीं खाने पर भी देवदन्तों स्थानत देखकर उसके रात्रिभोजन करनेका बोध करना। अर्थापित्त से ग्रयपित्त है क्षाम के बाव्य मुनकर स्थान हिक प्रकार है—शब्दमें स्थापित्त है, जेसे दिन में नहीं खाने पर भी देवदन्तों स्थानत है करवा स्थापित्त से वाचक ग्रक्तिका बोध करना। अर्थापित्त से श्रयपित्त से प्रमानपूर्विका ग्रयपित्त से वाचक ग्रक्तिका बोधकर उसमें नित्यत्वका बोध करना। उपमानपूर्विका ग्रयपित्त—रोक्त उपमेयको देखकर गाय की उपमाको जानना। ग्रभावपूर्विका ग्रयपित्त—रोक्त उपमेयको देखकर गाय की उपमाको जानना। ग्रभावपूर्विका ग्रयपित्त

इस प्रकार से है कि अभावप्रमाण से जिन्दे चैत्र का घर में अभाव जानकर पुन: बाहर में उसका सद्भाव जानना। उपमान प्रमागा का पहिले विचार कर ग्राये हैं कि-

> "गृहीत्वा वस्तु सद्भावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम् । मानसं नास्तिता ज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया" ॥ १ ॥

पहिले वस्तु का सद्भाव जानकर पुनः प्रतियोगी का स्मरण कर इन्द्रियों की अपेक्षा बिना ही मन में जो "नहीं हैं" ऐसा ज्ञान होता है वह अभावश्रमाण है ।। १ ।। वस्तु दो प्रकारकी हुआ करती है, एक सद्भावरूप और एक अभावरूप, इनमें जो अभावरूप वस्तु उसको अभाव प्रमाण जानता है, इस अभावरूप वस्तु को प्रत्यक्षप्रमाण नहीं जान सकता, क्योंकि वह सद्भावरूप वस्तु को ही जानता है। अनुमान भी हेतु न होने से एवं उसका विषय न होनेसे अभाव को नहीं जानता । इसी तरह उपमानादि भी अभावको विषय नहीं करते, क्योंकि प्रत्यक्षप्रपादि पांचों प्रमाणोंका विषय सद्भावरूप वस्तु है, अभावरूप नहीं। अतः वस्तु के अभावांश को ग्रहण करनेके लिये अभाव-प्रमाण की ग्रहण करनेके लिये अभाव-प्रमाण की ग्रहण करनेके लिये अभाव-प्रमाण की ग्रहण होती है जैसे कि भावांश को ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्षादिप्रमाणों की प्रवत्ति होती है।

जैन—यह मीमांसक का वर्णन उन्मस के कथन जैसा है, क्योंकि आपको जिन्हें पृथक्प्रमाए। रूपमें मानना चाहिये ऐसे प्रत्यिभज्ञान तर्क आदि जान हैं उन्हें तो नहीं माना धौर व्यर्थ के प्रमाणों को जिनका कि लक्षण भिन्न रूपसे प्रतीति में नहीं भाता उन्हें स्वतन्त्ररूप से मान रहे हो, देखिये—अर्थापत्ति बिलकुल सही तरीके से अनुमानप्रमाएंमें शामिल हो जाती है, क्योंकि अर्थापत्ति को उत्पन्न करनेवाली जो अत्ययानुपपद्यमानत्वरूप वस्तु है वह अनुमान से ही तो जानी जाती है। यदि तुम कहो कि नहीं वह तो अर्थापत्ति से ही जानी जाती है तो ऐसा मानने में अन्योन्याश्रय दोष प्राता है। यदि कहो कि वह दूसरे प्रमाए। न्तर से जानी जाती है—तो यह दूसरा प्रमाए। क्या बका है है विपक्षमें अनुपत्रंभ या भूयोदर्शन ? विपक्ष में अनुपत्रंभ कहो तो वस्त किसको हुआ, खुदको या सभी को ? खुदको विपक्ष में बाधा न देखने मात्रसे तो साध्य सिद्ध होता नहीं है। धौर सभी व्यक्तिको विपक्ष में अनुपत्रंभ है यह बात जानना हो असंभव है। तथा—जैसे अनुमानमें अन्यधानुपपत्तिरूप हेतु से साध्यका जान होता है वैसे ही प्रयोगित से अन्यधानुपपद्यमानत्व से किसी परोक्षवस्तुका जान कराया जाता है, अतः वे दोनों एक ही हैं। जैसे—नदीपूर को देखकर असका प्रविनाभावी कारण

बरसात का अन्यथानृपपद्यमानत्व से ज्ञान होता है वैसे ही समको देखकर उसका प्रविनाभावी प्रनिका अन्यथानृपपत्ति से ज्ञान होता है, भवः दोनों एक ही हैं, कुछ अन्तर नहीं है।

तथा — आपके धनुमानप्रमाण को शामिल करने के लिये हमारे पास एक स्वतंत्र प्रत्यभिज्ञान प्रमाण है। इसी तरह अभाव प्रमाण भी प्रत्यक्षादि प्रमाण में धन्तभूत हो जाता है। इस तरह मीयांसक के ६ प्रमाणों की संख्या का व्याघात होता है।

## ग्रर्थापत्ति ग्रनुमानाऽन्तरभाव का सारांश समाप्त



# शक्तिविचार का पूर्वपक्ष

हम नैयायिक वस्तुस्वरूप को छोड़कर अन्य स्रतीन्द्रिय स्वभाववाली शक्ति नामकी कोई चीज नहीं मानते हैं। क्योंकि कार्यतो वस्तुस्वरूप से ही निष्पन्न हुन्ना करता है।

ंस्वरूपादुद्भवत्कार्यं सहकार्युं पत्नृंहितात् । नहि कल्पयितुं शक्यं शक्तिमन्यामतीन्द्रियाम् ।। १ ।।

अर्थ — सहकारिकारणों से सहकृत ऐसा जो वस्तुस्वरूप है उससे उत्पन्न हुआ कार्य जब स्पष्ट ही दिखाई देता है तब उसमें एक ग्रीर न्यारी ग्रतीन्द्रिय शक्ति कौनसी है कि जिसको उत्पित्त के लिये कल्पना करनी पड़े। ग्रर्थात् सहकारी की सहायता से वस्तुस्वरूप ही कार्य को करने वाला है, ग्रतः दृष्टि ग्रगोचर शक्तिनामक कोई भी पदार्थ कार्यनिष्पत्ति में ग्रावश्यक नहीं है।

ग्रब यहां कोई मीमांसक ग्रादि शक्ति के विषय में शंका उपस्थित करते हैं—
''नतु शक्तिमन्तरेरण कारकमेव न भवेत्, यथा पादपं छेतुमनसा परणुरुद्यम्यते
तथा पादुकाद्यप्युद्यम्येत । शक्तेरनभ्युपगमे हि द्रव्यस्वरूपाविशेषात् सर्वस्मात् सर्वदा
कार्योदयप्रसङ्गः'' ।।

अर्थ — शक्ति के विना कोई भी पदार्थ किसी का कर्ता नहीं हो सकता।
यदि वस्तु में शक्तिनामक कोई भी चीज नहीं है तो जैसे बृक्षको काटने का इच्छुक
पुरुष कुठार को उठाता है वैसे ही वह पादुका—खडाऊ ग्रादि को उठा सकता है,
क्योंकि पादुका और कुठार कोई पृषक् चीज तो है नहीं, पादुका वस्तु है ग्रीर
कुठार भी वस्तु है। इस प्रकार सभी वस्तुओं से सर्वदा ही सब कार्यहोंने का
प्रसङ्ग प्राप्त होगा?

सो इस प्रकारको इस शांका का निवारण करते हुए कहते हैं — "तदेतदनु-पपन्नम यत्तावदुपादाननियमादित्युक्तम् तत्रोच्यते नहि वयमद्य किञ्चिदिमनवं भावानां कार्यकारणभावमृत्यापयितुं शक्नुमः किन्तु यथाप्रवृत्तमनुसरन्तो व्यवहरामः। तत्र छेदनादान्वयव्यतिरेकाभ्यां परदवादेरेवकारणत्वमध्यवगच्छाम इति, तदेव तदियन उपा-दकुमहे न पादुका दीति, न च परश्वादेस्स्वरूपसन्निधाने सत्यपि सर्वदा कार्योदयः स्व-रूपवत् सहकारिणामप्यपेदाणीयत्वात् सठकार्यादिसन्निधानस्य सर्वदा स्रनपपत्तेः" अर्घ — यह रांका ठीक नहीं है, क्यों कि कार्योत्पत्ति में उपादान का नियम बतलाया गया है। म्रत: हम पदार्थों में कोई नया कार्यकारणभाव तो निर्माण कर नहीं सकते, केवल कार्योत्पत्ति में जिस प्रकार से उपादान की प्रवृत्ति होती है, उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। छेदनिकया में जिसके साथ उसका अन्वय व्यतिरेक घटित होता है ऐसे उस कुठार को ही कारण माना है, पायुका धादिको नहीं, क्यों कि उसके साथ छेदनिकया का भन्वय व्यतिरेक घटित नहीं होता है, यदि कहा जाय कि परणु तो हमेशा से हैं, ग्रत: हमेशा ही छेदनिकया होती रहनी चाहिये सो ऐसी बात नहीं बनती, क्यों कि छेदनिकया में परणु स्वरूप के समान सहकारी कारणोंकी भी ध्रपेक्षा हुआ करती है, ग्रत: सहकारी कारण जब मिलेंगे तभी भ्रषंक्रिया होगी सदा नहीं।

''यदपि विषदहनसन्निधाने सत्यपि मन्त्रप्रयोगात् तत्कार्यादर्शनं तदपि न शक्ति-प्रतिबंघनिबंधनमपि तु सामग्रथन्तरानुप्रवेशहेतुकम्'' ।

अर्थ — छेदनिकिया में जैसी बात है वैसी ही बात विज तथा अग्नि में भी है। अर्थात् विज और ग्रम्निक होते हुए भी जो उनका मरएा ग्रीर दाहरूप कार्य सदा होता हुग्रा नही देखा जाता है सो उसमें कारएा मन्त्रप्रयोग है। वह मंत्रप्रयोग भी विज एवं अग्नि को शक्तिको रोकनेवाला नहीं है, किन्तु उस मन्त्ररूप ग्रन्य ही सामग्री का वहां प्रवेश हो जानेसे उनका दाहादि कार्य नहीं हो पाता है।

"नतु मंत्रेण प्रविशता तत्र कि कृतं न किञ्चित् कृतं, सामग्रधन्तरं तु संपादितं क्वचिद्धि सामग्री कस्यचित्कार्यस्य हेतुः, स्वरूपं तदवस्थमेवेति चेत्" ।

कोई शंकाकार कहें कि मंत्र वहां धिन या विष धादि में प्रविष्ट भी हो जाय तो वह वहां क्या कर देता हैं? तो उसका उत्तर यह है कि कुछ भी नहीं करता। ध्रम्य सामग्री उपस्थित हुई तो होने दो, उसका कार्य भी अन्य ही रहेगा, किन्तु उस मंत्ररूप सामग्री ने धिन का स्वरूप तो नहीं बिगाड़ा है, वह तो जैसी है वैसी है फिर दाह आदि कार्य क्यों नहीं हुआ ?

"यद्येवमभिक्तितमिष विषं कथं न हत्यात्, तत्रास्य संयोगाद्यपेक्षणीयमस्तीति चेत् मन्त्राभावोऽत्यपेक्षन्ताम्, दिव्यकरणकाले धर्म इव मंत्रोऽप्यनुप्रविष्टः कार्यं प्रतिहन्ति, शक्तिपक्षेऽपि मन्त्रस्य को व्यापारः । मंत्रेण हि शक्ते नीशो वा क्रियते प्रतिबंधो वा ? न तावस्राशः, मंत्रापगमे पुनस्तत्कार्यदर्शनात्, प्रतिबंधस्तु, स्वरूप-

स्य कि जातं कार्योदासिन्यमितिचेत्तदितोऽपि समानम्, स्वरूपमस्येव दृश्यमानत्वादिति चेच्छक्तिरप्यस्ति पुनः कार्यदर्शनेनाद्वपीयमानत्वात्"।।

अर्थ — अब उपग्रुं क शंका का परिहार किया जाता है — मंत्र ध्रादिक मारण या दाहरूप कार्य होने में प्रत्य सामग्री को उपस्थित करने वाले होते हैं ग्रीर उसी से कार्य रक सा जाता है प्रतः दाहादि कार्य में ऐसी सामग्री का ग्रभाव हीना भी जरूरी है, इस प्रकार की बात नहीं होती तो बिना खाये भी बिष क्यों नहीं मरण कराये? सी यही बात मंत्रादि के विषय में भी है, दिश्य करना ध्रादि में भी बमें के समान मंत्र भी कार्य की रोकता है, हम नैयायिक ध्रतीन्द्रिय शक्ति को धानने वाले मीमांसकार्दि से पूछते हैं कि शक्ति के पक्ष में भी मंत्रादिक वया काम करते हैं? मंत्र के द्वारा शक्ति का होता होता है या उसका प्रतिवंध होता है? नाश तो होता नहीं, क्योंकि मंत्र के हटते हो पुनः कार्य होने लग जाता है। यदि कहा जाय कि स्वरूप का प्रतिवंध तो मंत्र के हारा कुछ भी नहीं होता, प्रधांत मन्त्र के द्वारा अध्य भी नहीं होता, प्रधांत मन्त्र के हित्य औं है प्रधांत मन्त्र शक्ति को वहा वाता है, सी यही बात शक्ति के विषय में भी है प्रधांत मन्त्र शक्ति को नहीं विगाइता, स्थोंक मन्त्र के हटते ही पुनः कार्य होते देखा जाता है, धतः श्रतीन्द्रियशक्ति नामका कोई भी पदार्थ सिद्ध नहीं होता है।

न खल्बतीन्द्रिया शक्तिरस्माभिरुपगम्यते । यया सह कार्यस्य संबंधज्ञान संभवः ॥ १ ॥

अर्थ — "शक्तिः कियानुमेया स्थात्" शक्ति किया से जानी जाती है इत्यादि धन्य लोग कहते हैं सो हम नैयायिक शक्ति को ध्रतीन्द्रिय नहीं मानते हैं, वस्तु में जो कुछ है वह सब सामने उपस्थित है, प्रत्यक्ष गम्य है, प्रतीन्द्रिय कुछ भी स्वरूप नहीं है। ध्रतः शक्ति के साथ कार्य का संबंध जोड़ना व्यर्थ है, ध्रवात् कार्य को देखकर शक्ति का अनुमान लगाना, कार्य हेतु से कारण शक्ति का अनुमान करना बेकार है। हम तो "स्वरूपसहकारि सिष्ठमान मेवशक्तिः" वस्तु स्वरूप ग्रीर सहकारी कारणों की निकटता इनको ही शक्ति मानते हैं। ग्रन्य अप्रत्यक्ष ऐसी कोई शक्ति सिक्ष" नहीं हो पाती है।

## शक्तिविचार का पूर्वपक्ष समाप्त

# \*\*\*\*\*\*\*\* शक्तस्वरूपविचारः

नतु बह्धिस्वरूपस्याज्यक्षत एव प्रसिद्धेस्तदितिरक्तातीन्द्रियशक्तिसद्भावे प्रमाणाभावात्कवं तत्रायोपत्ते: प्रामाण्यम् ? निजा हि शक्तिः पृथिव्यादीनां पृथिवीत्वादिकमेव तदिमसम्बन्धादेव तेषां कार्यकारित्वात् । अन्त्या तु चरमसहकारिरूपा, तत्सङ्कावे कार्यकरणादभावे चाकरणात् । तथाहि-

अर्थापत्ति को जब अनुमान में शामिल कर रहे थे, तब अग्नि की दाहकशक्ति का नाम श्राया था सो ग्रब शक्ति के विषय में चर्चा प्रवर्तित होती है। इसमें नैयायिक शक्ति के निरसन के लिये ग्रपना पक्ष उपस्थित करते हैं—

नैयापिक — प्रांगनका स्वरूप प्रत्यक्ष प्रमाण से ही प्रसिद्ध हो रहा है, उस स्वरूप को छोड़कर अन्य कोई न्यारी अतीन्द्रिय शक्ति है ऐसा उसका सङ्क्ष्माव सिद्ध करने वाला कोई भी प्रमाण नहीं है। ग्रतः मीमांसक उस शक्ति को ग्रहण करवे वाली अर्थापित को किस प्रकार प्रमाणपूर्व मानते हैं? जब वैसी शक्ति हो नहीं है तब उसको बतलाने वाले अर्थापित में प्रामाण्य कैसे हो सकता है? अर्थात् नहीं हो सकता। वस्तु में जो शक्ति होती है वह उसके निजस्वरूप हो होती है। पृथिवी आदि कर पृथिवी आदि कर होता है। उसको शक्ति है, उस पृथिवीन आदि कर संवंध से ही पृथिवी प्रादि पदार्थ प्रपने कार्य को करते हैं। कारण में जो अंतिम शक्ति होती है वह चरम सहकारी स्वरूप होती है, उसके होने पर ही कार्य होता है और यह नहीं तो कार्य नहीं होता है। इसी बात को उदाहरण देकर वे समकाते हैं—बहुत से तंतु [ घामे या डोरे ] रखे हैं किन्सु जब तक अन्त के यु तुर्धों का संयोग नहीं होता है तब तक वे अपने कार्य को ( वस्त्रको ) नहीं करते हैं, बस ! यही उन तन्तुशोंकी शक्ति कहलाती है।

सन्तीपि तन्तवो न कार्यमारभन्ते प्रन्यतन्तुसंयोगं विनेति सैव अक्तिस्तेषाम्। ननु कथमर्थान्तरमर्थान्त-रस्य शक्तिः ? भ्रनयान्तरत्वेषि समानमेतत्-'स एव तस्येव न शक्तिः' इति । भ्रम यदि पूर्वेषां सहकार्येव श्वक्तिस्तिह् तस्याप्यशक्तस्याकारण्टवादन्या शक्तिवांच्येत्यनवस्या; तदशुक्तम्; वरमस्य हि सह-कारिणः पूर्वसहकारिण एव शक्तिः इतरेतराभिसन्वभ्येन कार्यकरणात्। स एव समग्राणां भावः सामग्रीति भावप्रत्ययेनोच्यते, तेन सता समग्रन्थपदेशात्।

श्चंका — प्रयान्तर की शक्ति उससे ग्रयन्तर रूप कैसे हो सकती है ? अर्थात् पदार्थं की शक्ति पदार्थं से भिन्न है ऐसा कैसे सिद्ध हो सकता है ? क्योंकि शक्ति को ग्रयन्तिर मानने पर यह ''यदार्थं की शक्ति'' है ऐसा व्यवहार विलुप्त हो जावेगा।

समाधान — तो शक्ति को पदार्थ से धनर्थान्तर-ग्राभिन्न मानने में भी यही प्रश्न ग्राता है, अर्थात् पदार्थ से शक्ति ग्राभिन्न है तो इस पक्ष में यह पदार्थ की शक्ति है ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो पदार्थ रूप ही हो जायगी ?

शंका-तन्त श्रादि कारएगें का जो सहकारी पना है वही उनकी शक्ति है ऐसा माना जाय तो पुन: प्रश्न होते हैं कि वह सहकारी भी शक्त है या अशक्त है ? यदि वह भ्रशक्त है तो कार्य का कारण नहीं हो सकता अतः उस अशक्त को शक्त बनने के लिये श्रन्य शक्ति चाहिये. इस प्रकार मानने पर श्रनवस्था ग्राती है। अनव-स्था दोष का विवेचन टिप्पसीकार ने इस प्रकार किया है - ग्रतीकिय शक्ति के द्वारा शक्तिमान का उपकार किया जाता है ऐसा मानने पर शक्ति द्वारा किया गया वह उपकार शक्तिमान से भिन्न होता है तो अनवस्था होगी ? क्योंकि उपकार भी शक्ति मान से यदि भिन्न है तो भिन्न होने के कारण यह शानितमान का उपकार है ऐसा संबंध सिद्ध नहीं होता है, यदि कियमाए। वह भिन्न उपकार शक्तिमान के साथ अपना संबंध सिद्ध करने के लिये उपकारान्तर की करता है तो पून: यह प्रश्न होता है कि शक्त होकर या अशक्त होकर वह उपकार उपकारान्तर को करता है ? अशक्त होकर उपकारान्तर का करना शक्य नहीं । यदि शक्य होकर वह उपकार शक्तिमान के साथ स्वसंबंध की सिद्धि के लिये उपकारान्तर की करता है, ऐसा मानो तो जिस शक्ति से स्वयं उपकार शक्त हुमा है वह शक्ति भी उस उपकार से भिन्न है कि स्रभिन्न है, यदि भिन्न है तो "उपकार की यह शक्ति है" ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि वह उससे भिन्न है। यदि शक्ति भी उपकार के साथ ग्रपना संबंध स्थापित करने के लिये उप- . किन्द, बसौ शक्तिनित्या, श्रानित्या वा स्यात् ? नित्या वेतसर्वदा कार्योत्पत्तिप्रसङ्काः । तथा च खड्कारिकाररागोपेका व्ययोगीनाम् तस्लाभात्मामेव कार्यस्थात्यश्रवात् । प्रधानित्यासीः कृतो जायते ? शक्तिमतक्ष्रेत् ; कि शक्तात्, प्रशक्तादा ? शक्तावे च्छत्त्यन्तरपरिकश्यनातोऽनवस्या स्यात् । प्रशक्ता-राषुरपत्ती कार्यमेव तथाविधात्ततः किन्नोरपद्येत ? खलमतीन्द्रियशक्तिकत्त्पनया ।

तथा, शक्तिः शक्तिमतो भिन्ना, श्रभिन्ना वा स्यात् ? श्रभिन्ना चेत्; शक्तिमात्र शक्तिमन्मात्रं

कारान्तर को करती है तो इस प्रकार से बड़ी ही लम्बी ध्रनवस्था उपस्थित हो जाती है?

समाधान - इस तरह ग्रनवस्था की आशंका श्रयुक्त है, क्योंकि चरम सहकारी की जो शक्ति है,वह पूर्व सहकारी की ही है, अन्य २ सहकारियों के पारस्परिक संबंध से ही वह शक्ति कार्य का संपादन करती है. इसी इतरेतराभिसंबंधरूप शक्तिका नाम ही "समग्रानां-कार्णानां-भाव: सामग्री" इस भाव प्रत्ययके अनुसार सामग्री कहा गया है, क्योंकि जब वे सब विवसित कारण मौजूद रहते हैं तभी उन्हें समग्र इस नाम से कहा जाता है। जैन से हम नैयायिक पूछते हैं कि अतीन्द्रिय शक्ति नित्य है कि ग्रनित्य ? नित्य माने तो हमेशा कार्य होता रहेगा, उसकी उत्पत्ति रकेगी नहीं, इस तरह कार्य होते रहने पर तथा शक्ति को नित्य मानने पर कार्यों को अपनी उत्पत्ति में सहकारी कारणों की अपेक्षा लेना भी व्यर्थ हो जायेगा. क्योंकि पदार्थों के द्वारा होने वाले कार्य सहकारी कारणों के मिलने के पहले ही उत्पन्न ही चुकेंगे ? यदि इस अतीन्द्रिय शक्ति को अनित्य माने तो हम पूछते हैं कि वह अनित्य शक्ति किससे पैदा हई ? कही कि शक्तिमान से हुई तो वह शक्तिमान भी शक्त है या अधक्त है ? द्मर्थात शक्त शक्तिमान से शक्ति पैदा हुई है ऐसा कही ती पून: प्रश्न होगा कि काक्तिमान किससे शक्त हमा ? इस तरह की कल्पना बढ़ती जाने से अनवस्था दोष साता है। अशक्त शक्तिमान से शक्ति का उत्पन्न होना माना जाय तो कार्यभी अध्यक्त कारण से क्यों नहीं उत्पन्न होगा ? अर्थात् जैसे अशक्त शक्तिमान से शक्ति पैदा होती है वैसे उसी ग्रमकत से सीधा कार्य उत्पन्न होता है ऐसा मान लेना चाहिये। इस प्रकार अतीन्द्रिय शक्ति की कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। किञ्च-बद्ध शक्तिमान से भिन्न है कि अभिन्न है ? यदि अभिन्न है तो शक्ति ही रहेगी या जीवतमान ही रहेगा ? क्योंकि दोनों परस्पर में अभिन्न हैं ? यदि शक्ति से शक्ति- वा स्यात् ? भिन्ना चेत् , 'तस्येयम्' इति व्ययदेशाभावः भ्रतुपकारात् । उपकारे वा तथा तस्योपकाराः, तेन वाऽस्याः ? प्रथमपक्षे शक्तिमतः शक्त्योपकारोऽर्यान्तरभूतः, भ्रनयान्तरभूतो वा विधीयते ? भर्षान्तरभूतोभ्रोदेवस्या, तस्यापि व्ययदेशार्थमुणकारान्तरपरिकत्यनया शक्त्यन्तरपरिकत्यनात् । भनर्यान्तरभूतोपकारकरणे तु स एव कृतः स्यात् । त्वाच न शक्तिमानसी तत्कार्थत्वाप्रसिद्धतत्कार्यत्वात् । श्राक्तिमतापि-शक्त्यन्तरान्वितेन, तद्रहितेन वा शक्तिक्यकारः विभवे ? भ्रावपक्षे शक्त्यन्तरात्यां तती

मान भिन्न है ऐसा द्वितीय विकल्प माने तो "यह शक्तिमान की शक्ति है" ऐसा संबंध बचन बनेगा नहीं, क्योंकि भिन्न में संबंधरूप उपकार नहीं होता. यदि उपकार होना मान भी लेवें तो कौन किसका उपकार करता है, क्या शक्ति से शक्तिमान का उपकार होता है या मिक्तिमान से शक्ति का उपकार होता है ? यदि शक्ति के द्वारा शक्तिमान का उपकार होता है इस तरह का प्रथम पक्ष माना जाय तो बताइये वह उपकार शक्तिमान से अर्थांतरभूत किया जाता है कि अनुशन्तरभूत किया जाता है ? अर्थातर भत किया जाता है ऐसा मानो तो भनवस्था होती है, क्योंकि शक्ति ने शक्तिमान का यह उपकार किया है ऐसा संबंध सिद्ध करने के लिये-अन्य धन्य उपकार की कल्पना तथा अन्य अन्य शक्ति की व्यवस्था करनी होगी। यदि शक्ति के द्वारा किया गया शक्तिमान का उपकार उससे अनर्थान्तरभत है ऐसा दितीय पक्ष अंगीकार किया जाय तो मक्तिने शक्तिमान (पदार्थ) को किया ऐसा अर्थ होगा, फिर उस पदार्थको शक्ति-मान नहीं कह सकते, क्योंकि वह कार्य करनेमें समर्थ न रहकर स्वयं ही शक्तिका कार्य कहलाने लगा है। शक्तिमान [पदार्थ] द्वारा शक्ति का उपकार किया जाता है ऐसा माने तो प्रश्न होता है कि शक्तिमान अन्यशक्ति से युक्त होकर शक्तिका उपकार करता है या अन्य शक्ति से रहित होकर उसका उपकार करता है, प्रथम पक्ष-अन्य शक्ति से युक्त होकर शक्तिमान शक्ति का उपकार करता है तो वह शक्त्यन्तर भी शक्तिमान से भिन्न है या अभिन्न है यह बताना होगा, दोनों ही पक्षों में वे पहले कहे हुए सब दोष आते हैं अर्थात् शक्तिमान अन्य शक्ति से युक्त होकर शक्ति का उपकार करता है. वह उपकार भिन्न है सो संबंध नहीं बनता और अभिन्न है तो एक ही रहेगा इत्यादि दोष आते हैं तथा अनवस्था दोष भी स्पष्ट दिखायी देता है। दूसरा विकल्प-शक्तिमान शक्ति का उपकार करने में प्रवृत्त होता है तब ग्रन्य शक्ति से रहित होकर प्रवृत्त होता है ऐसा माने तो पहले की सक्ति की कल्पना अपर्य हो जाती है, क्योंकि शक्ति के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाती है जैसा कि बिना शक्ति के उपकार भेदः, प्रभेदो वा ? उभयवानन्तरोक्तोभयदोबानुषङ्गोऽनबस्या च । तद्रहितेनानेन शक्तं रुपकारे तु प्राज्यशक्तिकल्पनाप्यपायिका तद्वधितरेकेग्रीव कार्यस्याप्युरपरोष्ठपकारवत् शक्तिशक्तिमतीर्भेदाभेदपरि-कल्पनायां विरोधादिदोबानुषङ्गः।

तथा, ग्रसी किमेका, ग्रनेका वा ? तत्रैकत्वे शक्ते गुँगपदनेककार्योत्पत्तिनं स्यात् । ग्रनेकत्वेपि ग्रनेकशक्तिमात्मन्यवीनेकशक्तिभिविभृयादित्यनवस्थाप्रसङ्ग इति ।

श्चत्र प्रतिविधीयते । कि ग्राहकप्रमाणाभावाच्छक्तेरभावः, श्रतीन्द्रयस्वाद्वा ? तत्राद्यः पक्षोऽपुक्तः; कार्योस्परयन्ययानुपपत्तिजनितानुमानस्येव तद्गाहकत्वात् । नन् सामग्रघथीनोत्पत्ति-

उत्पन्न हो जाता है, मतलब-शक्ति रहित जो शक्तिमान धनिन भादि पदार्थ हैं उनसे जैसे दाहादिरूप उपकारक कार्य होते हैं वैसे ही शक्तिमान भी पहली शक्ति से रहित हमाही शक्तिका उपकार रूप कार्यकर लेगा। इस प्रकार शक्ति और शक्तिमान में भेद मानो चाहे अभेद मानो, दोनों पक्ष में विरोध अनवस्था आदि दोष आते हैं। उस शक्ति के विषय में ग्रौर भी भ्रनेक प्रश्न उठते हैं, जैसे कि वह शक्ति एक है कि धनेक यदि एक है तो उससे एक साथ जो धनेक कार्य उत्पन्न होते हए देखे जाते हैं, वे नहीं होना चाहिये, परन्त एक ही दीपक एक ही समय में अंधकार विनाश पदार्थ प्रकाश वर्तिकादाह भौर तैल शोषएा आदि अनेक कार्य होते हए देखे जाते हैं। यदि शक्तियां धनेक माने तो भी ठीक नहीं क्योंकि ग्रनेक शक्तियों को जब शक्तिमान भ्रपने में घारण करेगा तब वहां पर भी यही प्रश्न होगा कि वह शक्तिमान पदार्थ भ्रनेक शक्तियों को एक शक्ति द्वारा धारण करता है या श्रनेक शक्ति द्वारा धारण करता है ? यदि वह अनेक शक्तियों द्वारा उन्हें घारण करता है तो अनवस्था आती है अर्थात् शक्तिमान पदार्थ अनेक शक्तियों को एक ही शक्ति से अपने में धारता है तो ऐसी स्थिति में वे सब शक्तियां एक हो जायेगी, इत्यादि रूप से अनवस्था होगी इसलिये हम नैयायिक अतीन्द्रिय शक्ति को नहीं मानते हैं। अतः वस्त का जो दिखायी देने वाला स्वरूप है वही सब कुछ है।

जैन — श्राप नैयायिक शक्ति का अभाव मानते हो सो उसका ग्राहक प्रमाए नहीं है इसलिये या वह प्रतीन्द्रिय है इसलिये ? ग्राहक प्रमाणका ग्रभाव होनेसे शक्ति को नहीं मानते ऐसा प्रथमपक्ष कहो तो ठीक नहीं, क्योंकि उसका ग्राहक प्रमाएा मौजूद है जो इस प्रकार से हैं – भ्रतीन्द्रिय शक्ति है क्योंकि उसके कार्य की अन्ययानुपपत्ति है अर्थात् यदि शक्ति न होती तो उसके द्वारा जो कार्य होते हैं वे नहीं होते, इस ग्रनुमान प्रमाण से शक्ति का ग्रहण होता है।

शंका — कार्यों की उत्पत्ति तो सामग्री से होती है, फिर वह ग्रन्यथानुपपित कौनसी है कि जिससे शक्ति की अनुमान के द्वारा सिद्धि की जा सके ? मतलब यह है कि कार्यतो सामग्री से होता है शक्ति से नहीं ?

समाधान — यह कथन प्रयुक्त है हम जंन सामग्री से कार्य होने का निषेष नहीं करते हैं किन्तु प्रतिनियत निश्चित किसी एक सामग्री से प्रतिनियत निश्चित कोई एक कार्य होता हुआ देखकर अतीन्द्रिय शक्ति का सद्भाव हुए बिना ऐसा हो नहीं सकता, इस प्रकार अतीन्द्रिय शक्ति की सिद्धि करते हैं। सभी को ऐसा ही मानना चाहिये। यदि ऐसा न माना जाय तो बताइये कि प्रतिबंधक मिंग, मंत्र ग्रावि के सिष्ठाचा होने पर अग्नि अपने स्फोट आदि कार्य को क्यों नहीं करती? सामग्री तो सारी को सारी मौजूद है? प्रतिबंधक मिंग आदि के द्वारा अग्नि का स्वरूप नष्ट किया जाता है? अग्नि का स्वरूप नष्ट किया जाता है? अग्नि का स्वरूप नष्ट किया जाता है, ऐसा कहना तो कल्याग्यारी नहीं होगा, क्योंकि अग्नि का स्वरूप नष्ट किया जाता है, ऐसा कहना तो कल्याग्यारी नहीं होगा, क्योंकि अग्नि का सहकारी प्रत्यक्ष से वैसा का वैसा दिखायी ही दे रहा है। दूसरा पक्ष—प्रान्त के सहकारी कारणेव प्रतिवंधक मिंग आदि के द्वारा नाधा किया जाता है ऐसा कहना भी गलत है, सहकारी अर्थात् अग्नि को प्रदीप्त करनेवाला अंगुली और अग्नि का संयोग अर्थात् दियासलाई का अंगुली से पकड़कर जलाना अथवा अन्य किसी पंखा आदि सावन से ईन्धन को प्रज्वलित करना आदि सभी सहकारी कारण वहां जलती हुई प्रिन के समय दिखायी दे रहे हैं तब कैसे कह सकते हैं कि प्रतिबंधक मिंग आदि ने सहकारी

ननु चानेन नाग्नेः सहकारिएगो वा स्वरूपं प्रतिहन्यते, किन्तु स्वभाव एव निवर्यंते, ग्रतः स्कोटादिकार्यस्यानुत्पत्तः प्रतिवन्धकमिण्यमन्त्राद्यभावस्यापि तदुःथतौ सहकारित्वात् तदमावे तदनु- एपतेः; इत्यप्यसमीक्षिताभिषानम्; उत्तम्भकमिण्यसिक्षधाने कार्यस्यानुत्पत्तिप्रमङ्गात् । न खलु तदा प्रतिबन्धकमण्याद्यभावसिक्त प्रत्यक्षविरोधात् । ननु यथाग्निः प्रतिबन्धकमण्याद्यभावसहकारी स्कोटा-दिकार्यं करोति, एवं प्रतिबन्धकमण्याद्यभावसहकारी तत्प्रतिवन्ध करोति, प्रतो न

का नाश किया है। इसलिये ऐसा ही मानना चाहिये कि प्रतिबंधक मणि मंत्रादि के द्वारा भ्राग्न की शक्ति ही नष्ट की गयी है।

नैयायिक — प्रतिबंधक मिए। ध्रादि के द्वारा न तो अग्नि का स्वरूप ही नष्ट किया जाता है और न सहकारी स्वरूप का नाश किया जाता है, किन्तु अग्निका जो स्वभाव है वही उस समय हटा दिया जाता है, इसी कारण से उस अग्नि से स्फोट घ्रादि कार्य नहीं हो पाते तथा प्रतिबंधक मिए। मंत्र आदि का जो घ्रभाव है वह भी स्फोट ग्रादि के उत्पत्ति में सहकारी बन जाता है क्योंकि प्रतिबंधक के ग्रभाव हुए बिना स्फोट। दि कार्य उत्पन्न नहीं हो पाते हैं?

जैंन — यह कथन बिना सोचे किया है क्योंकि प्रतिबंधक के प्रभाव से सहकृत हुई प्रग्नि अपना स्फोटादि कार्य करती है ऐसा यदि माना जावे तो उत्तंभक मिंग के सिन्नधान में प्रग्नि के कार्य रूप जो स्फोट आदि होते हैं वे नहीं हो सकेंगे। क्योंकि उस समय प्रतिबंधक मिंग आदिका अभाव नहीं है, यदि माने तो प्रत्यक्ष विरोध स्नाता है।

श्रंका — जिस प्रकार ग्रान्ति प्रतिबंधक मिंगा श्रादि के श्रभाव से सहकृत होकर अपना स्फोट ग्रादि कार्य को करती है, उसी प्रकार प्रतिबंधक मिंग ग्रादि भी उत्तंभक मिंग के ग्रभाव से सहकृत होकर हो स्फोट ग्रादि कार्य के प्रतिबंधक होते हैं, [स्फोटादि को नहीं होने देना रूप कार्यको करते हैं] ग्रतः उस उत्तंभक मिंगके सिन्नधान में कार्य की ग्रनुत्पत्ति नहीं रहती [ग्रयात् कार्य की उत्पत्ति होती है]।

समाधान— प्रच्छा जैसा तुम कहते हो वैसा ही सही किन्तु यह तो कहो कि प्रतिबंधक और उत्तंभक मणि मंत्रादि के अभाव में प्राप्ति प्रप्ता कार्य करती है कि नहीं करती ? यदि उत्तर विकल्प कहा कि नहीं करती है तो ऐसे कहने में प्रत्यक्ष से विरोध ग्राता है ग्रथात् कोई मिंग् मंत्र नहीं है तो भी ग्राप्ति ग्रप्ता कार्य करती ही है। त्रसिविधाने कार्यस्यानुत्रपत्तिरित । अस्तु नार्मतत् ; तथापि-प्रतिबन्धकोत्तम्कमिर्यामन्त्रयोरभावेऽग्निः स्वकार्यं करोति, न वा ? न तावदुत्तरः पक्षः; प्रत्यक्षविरोधात् । प्रयमपत्रै तु कस्यामावः अग्नेः सह-कारी-तयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा ? न तावदुभयस्य; प्रत्यतराभावे कार्यानुत्रत्तिप्रसङ्गात् । प्रत्य-तरस्य वेश्कि प्रतिबन्धकस्य, उत्तम्भकस्य वा ? प्रतिबन्धकस्य चेतु; स एवोत्तम्भकमध्यादिसिष्ठधाने कार्यानुत्रादयसङ्गः तदा तस्याभावाप्रसिद्धः । उत्तम्भकस्य चेतु; स्रत्नाप्ययमेव दोषः । न चाभावस्य

प्रथम विकल्प-प्रतिबंध और उत्तंभक के ग्रभाव में ग्रांग ग्रपना कार्य करती है पेसा कहो तो हम पूछते हैं कि इनमें से किसका अभाव ग्रांग सहकारी बना उन दोनों में से किसी एक का या दोनों का? यदि दोनों का ग्रांग ग्रांग ग्रांग ग्रांग ग्रांग कि नहीं, क्यों कि दोनों के अभाव जब नहीं है के बल एक का हो ग्रभाव है तब ग्रांग का का का ग्रंग ग्रांग होगा, किन्तु ऐसा होता नहीं । यदि दोनों अभावों में से कोई एक ग्रभाव ग्रांग ग्रांग होगा, किन्तु ऐसा होता नहीं । यदि दोनों अभावों में से कोई एक ग्रभाव ग्रांग होगा, किन्तु ऐसा एक ग्रहिण क्या जाय तो प्रश्न होगा कि दोनों में से किसका ग्रभाव कारणा है, प्रतिबंधक का अभाव कि उत्तंभक का अभाव ? प्रतिबंधक का ग्रभाव ग्रांग सहकारी है ऐसा माने तो वही पहले का दोष ग्रांग कि उत्तंभक मिंग अभाव के ग्रांग में ग्रांग के ग्रांग के ग्रांग का प्रश्न ग्रांग प्रांग के ग्रांग के ग्रांग के ग्रांग का प्रश्न ग्रांग होगा ? क्यों कि उस समय प्रतिबंधक के अशाव की ग्रांस है । उत्तंभक का मौजूदगी में जो ग्रांग कि देश दिखायी देता है वह नहीं दिखायी देगा। ग्रांग में ग्रांग कि प्रश्न महा हो सकता, क्यों के वह सर्वंथा ग्रांग ग्रांग में ग्रांग कि सकता, क्यों के वह सर्वंथा ग्रांग का लक्षण तो यही है कि ग्रंग कि वह सर्वंथा ग्रांग का लक्षण तो यही है कि ग्रंग को करना, कार्य को करना ग्रीर कोई भाव का लक्षण तही होता है।

भावार्ष — नैयायिक ग्रतीन्द्रिय शक्ति को नहीं मानते हैं, आवार्य उनको समभा रहे हैं कि प्रत्येकपदार्थ में जो कार्य की क्षमता रहती है वह दृष्टिगोचर नहीं होती है, वस्तुका स्वरूप मात्र शक्ति नहीं है भीर वह स्वरूप भी पूरा प्रत्यक्ष गोचर नहीं हुआ करता, वस्तुका स्वरूप ही कार्य करता हो तो ग्रामिन जल रही है उस वक्त किसी मांत्रिक ने ग्रामिन स्तंभक मंत्र से ग्रामिन की दाह शक्तिको रोक दिया तब वह अगिय पहले के समान प्रज्वलित [ धघकती ] हुई भी जलाती नहीं सो वहां ग्रामिका कुछ विगड़ता नहीं, तो कौन सी बात है जो जलाती नहीं । ग्रतः सिद्ध होता है कि अग्निक बाहरी स्वरूप से पृथक् ही एक शक्ति है। उत्तंभक मिए। मन्त्र और प्रतिबंधक मणि

कार्यकारित्वं घटते भावरूपतानुषङ्गात्, प्रयंकियाकारित्वलक्षणत्वात्परमार्थसतो लक्षणान्तराभावात्।

कश्चास्याभावः कार्योत्पत्तौ सहकारी स्यात्-किमितरेतराभावः, प्रागभावो वा स्यात्. प्रश्नंबो वा, ग्रभावमात्रं वा ? न तावदितरेतराभावः; प्रतिवन्यकमित्मिन्यादिसन्निधानेप्यस्य सम्भवात् । नापि प्रागमावः; तत्प्रध्वंसोत्तरकाल कार्योत्पर्यभावप्रसङ्गात् । नापि प्रश्वसः प्रतिवन्धकमण्यादिप्राग-भावावस्थायां कार्यस्यानुस्पत्तिप्रसङ्गात् । न च भावादर्थान्तरस्याभावस्य सङ्कावोस्ति, तस्यानन्तरमेव

मंत्र कमशः धरिनकी शक्ति को प्रकट करनेवाले और रोकनेवाले होते हैं। इन मिए श्चादि का श्रभाव अर्थात प्रतिबंधक मिए। ग्रादिका श्रभाव मात्र अग्नि का सहकारी नहीं है। प्रतिबंधक का ध्रभाव नहीं हो तो भी ध्रम्निका कार्य देखा जाता है। नैयायिक धभावको तुच्छाभावरूप मानते हैं ग्रतः प्रतिबंधक का ग्रभाव अग्निका सहकारी है ऐसा वे कह भी नहीं सकते, यदि कहते हैं तो अभाव को जैनके समान भाव अप [पदार्थ रूप] भाननेका प्रसंग भावेगा। जो अथंकिया को करता है वही बास्तविक भाव या पदार्थ होता है। इस प्रकार अग्निकी शक्ति अतीन्द्रिय है यह उपर्युक्त प्रतिबंधक मणि आदि के उदाहरणों से सिद्ध हो जाता है।। आप नैयायिक से हम जैनका प्रश्न है कि प्रति-बंधकका ग्रभाव कार्यकी उत्पत्ति में सहकारी माना गया है, वह कौनसा ग्रभाव है, इतरेतराभाव, प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, ग्रथवा ग्रभाव सामान्य ? इतरेतराभाव सहकारी है ऐसा कहना शक्य नहीं, क्योंकि इतरेतराभाव [ एक का दूसरे में अभाव जो होता है वह । रहने मात्रसे कोई कार्य में सहायता नहीं पहंचती. ऐसा अभाव तो प्रतिबंधक मणि मंत्र भादि के सन्निधानमें भी होता है किन्तू कार्य तो नहीं होता अर्थात् प्रतिबंधक में उत्तंभक का ग्रभाव है वह इतरेतराभाव है वह जब प्रतिबंधक रखा है ग्रीर उत्तंभक नहीं है ऐसे स्थान पर ग्रग्निका सहकारी जो इतरेतराभाव बताया गया है वह तो है, किन्तु कार्य स्फोट गादि होते नहीं। इसलिये इतरेतराभाव सहकारी नहीं होता। प्रागभाव भी सहकारी होता नहीं, यदि प्रागभाव सहकारी होगा तो जब प्रागभाव का नाश होता है तब कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि सहकारी कारण नष्ट हो गया है। प्रध्वंसाभाव भी सहकारी बनता नहीं, प्रध्वंसाभाव जब नही है ऐसे प्रतिबंधकमिए। भादि की जो प्रागभाव भवस्था होती है उस समय कार्य उत्पन्न नहीं हो सकेगा, मतलब प्रतिबंधक मिए। ग्रादि अभी हए ही नहीं हैं ऐसे प्रागभाव अवस्था में ग्राग्निकार्य चलता है वह नहीं होवेगा ? क्योंकि प्रध्वंसाभाव होवे तब कार्य करे। सो ऐसा है नहीं तथा निराकिरिष्यमास्पत्वात् । भ्रतो निराकृतमेतत्-'यस्यान्वयव्यतिरेकौ कार्येणानुक्रियेते सोऽभावस्तत्र सहकारी सहकारित्यावनियमात्' इति ।

क्य चैववादिनो मन्त्रादिना कव्वित्प्रति प्रतिबद्धोध्यम्निः स एवान्यस्य स्फोटादिकार्यं कुर्यात् ? प्रतिबन्धकामावस्य सहकारिएः कस्यविदय्यभावात् । न चाध्यरवर्षेप्येतबोद्यं समानम्, वस्तुनोऽनेक-श्वक्र्यारमकस्वारकस्याश्चरकेनविरकञ्चित् [ प्रति ] प्रतिबन्धेष्यन्यस्या। प्रतिबन्धामावात् । नाष्यभाव-

भावपने को छोड़कर पृथक् अभाव होता नहीं। भाव से सर्वथा पृथक् ऐसा ग्रभावका [त्च्छाभावका] हम आगे खण्डन करनेवाले हैं इसलिये आपका निम्नलिखित कथन निराकत हम्रा कि जिसका अन्वयव्यतिरेक कार्य का मनुकरण करता है वह अभाव उस कार्य में सहकारी होता है। हम जैनका तो यह कहना है कि सहकारी कारणों में यह नियम नहीं कि वे भावरूप ही हों या श्रभावरूप ही हों, सहकारी कारण तो दोनों रूप हो सकते हैं। नैयायिकने अभाव को सहकारी कारण माना है ग्रयित ग्राग्नि के स्फोट आदि कार्य होने में प्रतिबंधक मणि आदि का श्रभाव सहकारी कारण है ऐसा जो कहा है वह ठीक नहीं, देखों ! अग्नि की शक्ति को किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जब मंत्रादि से स्तंभित कर दिया जाता है तो उस पुरुष को तो जलाती नहीं किन्त वही ग्राग्न उसी समय अन्य व्यक्ति या वस्तु के प्रति जो स्फोट जलाना ग्रादि कार्य करती है सो वह किस प्रकार बन सकता है ? क्योंकि सहकारी कारण जो "प्रतिबंधक का श्रभाव'' है वह (प्रागभावादि) नहीं है। जिल्टे वहां तो प्रतिबंधक का सद्भाव है] इसलिये सिद्ध होता है कि प्रतिबंधक का अभाव ग्रग्नि का सहकारी नहीं है। कोई कहे कि जैन के पक्ष में भी यही दोष भ्राते हैं, प्रश्न होते हैं, कि भ्राप्त की शक्ति को प्रतिबंधक मिए ब्रादि रोकते हैं तो वे सबके प्रति ही क्यों नहीं रोकते ? इत्यादि सो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि हम जैन तो अग्नि स्नादि वस्तुम्रों को स्ननेक शक्ति वाले मानते हैं, उन अनेक शक्ति में से किसी एक शक्ति को प्रतिबंधक मणि भादि के द्वारा किसी पुरुष विशेष के प्रति रोक दिया जाय तो भी ग्रन्थ शक्ति तो रुकती नहीं, ग्रतः भान्य किसी पुरुष आदि के प्रति स्फोट ग्रादि कार्य होते रहते हैं। कार्य की उत्पत्ति में सामान्य से अभावमात्र सहकारी होता है इस पक्ष पर अब विचार किया आता है। वस्तुसे अर्थान्तरभूत (सर्वथापृथक्) ऐसे अभावका जब खण्डन हो चुकाहै तब उसमें रहने वाला सामान्य ग्रभाव (ग्रभावमात्र) भी खंडित हो चुका समक्षना चाहिये तथा नैयायिक के मतानुसार ग्रभाव में समान्य रहता ही नहीं, वह तो द्रव्य गुण कर्म इन

मात्रं सहकारिः; वस्तुनौर्यान्तरस्याभावस्याभावे तद्गतसामान्यस्याप्यसम्भवात् । न चाभावस्य सामान्यं सम्भवति, द्रव्यगुराकर्मान्यतमरूपतानुषङ्गात् । ततः प्रतिबन्धकमण्यादिप्रतिहत्वाक्तिर्विह्नः स्कोटादिकार्यस्यानुत्पादकस्तद्विपरीतस्तुरपादक हत्यम्युपण्यत्वयम् ।

ततो निराक्तमेतत् 'कार्यः स्वोत्पत्तौ प्रतिबंधकाभावोपकृतोभयवाद्यविवादास्पदकारकव्यति-रिक्तानपेक्षम्, तन्मात्रादृत्यत्तावनुपपद्यमानवाधकस्वात्, यत्तु यतो व्यतिरिक्तमपेक्षते न तत्तन्मात्रज्ञस्वे-

तीनों में रहता है यदि श्रभाव में सामान्य है तो उसे द्रव्यादिमें से किसी एक रूप मानना पडेगा अर्थात अभाव द्रव्य गूण या कर्म इप कहलायेगा ? अतः जिस अग्नि की शक्ति प्रतिबंधक मिंगा आदि के द्वारा प्रतिहत (नष्ट) हुई है वह अग्नि स्फोट दाह श्रादि कार्य को नहीं करती श्रीर जो इससे विपरीत अग्नि है वह स्फोटादि कार्यको करती है ऐसा निर्दोष सिद्धांत स्वीकार करना चाहिये । इस प्रकार ग्रग्नि ग्रादि पदार्थों में कार्यों को उत्पन्न करने के संबंधमें ग्रनेक २ शक्तियां हुआ करती हैं ऐसा सिद्ध होता है इसलिये निम्नलिखित ग्रनुमान प्रयोग गलत ठहरता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति में जो कारण प्रतिबन्धकके अभावसे उपकृत है एवं वादी प्रतिवादी द्वारा अविवादरूपसे स्वीकृत है ऐसे कारण को छोडकर अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं रखता है. (पक्ष) क्योंकि उतने कारण मात्रसे उसकी उत्पत्ति माननेमें कोई बाधा नहीं खाती । [हेत् ] जो कार्य उतने कारण से ग्रतिरित्त अन्य कारणकी ग्रपेक्षा रखता है तो फिर उसकी निष्पत्ति उतने कारणसे होती भी नहीं उसकी उतने कारण मात्रसे मानेगे तो बाधा भायेगी, जैसे वस्त्रको तन्तु मात्र कारणसे उत्पन्न होना माने तो बाधा भाती है, किन्तु यह विवक्षित स्फोट आदि जो कार्य है वह वस्त्र कार्यके समान नहीं है अत: उसमें पूर्वोक्त कारणके श्रतिरिक्त अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं हम्रा करती अब यहां यह उपर्युक्त अनुमान क्यों गलत है इस बातका स्पष्टीकरण करते हैं--

इस प्रतुमान में हेतु असिद्ध है क्योंकि स्फोट ग्रांदि जो ग्रांगिका कार्य परवादी के है वह मात्र प्रतिबंधक के प्रभाव से नहीं होता, क्योंकि ऐसा माननेमें पहले के कथनानुसार अनेक बाधायें उपस्थित होती हैं। ग्राप नैयायिक ने कहा था कि वस्तु का स्वरूप ही कार्योमें सहकारी है और कोई शक्ति आदि नहीं है, क्योंकि उसकी प्रतीति ही नहीं ग्राती इत्यादि, सो ऐसा मानने पर माला स्त्री ग्रांदि प्रत्यक्ष से उपलब्ध हुए कारण कलाप को छोड़कर अन्य ग्रहष्टकी (पुण्य की) प्रतीति नहीं होती ग्रतः उसका ऽनुष्पद्यमानवाषकम् यथा तन्तुमात्रापेक्षया पटः, न च तथेदम्, तस्माद्ययोक्तसाध्यम्' इति ; हेतोर-सिद्धेः; तन्मात्रादुष्पत्तौ कार्यस्य प्रागुक्तन्यायेनानेकवाषकोपपत्तेः ।

स्वरूपसहकारिक्यतिरेकेण शक्तेः प्रतीत्यमावादसस्वे वा स्वयनितादिदृष्टकारण्कलाप्रव्यति-रेकेणादृष्टस्याप्यप्रतीतितोऽसस्व स्यात्, तथा जासाघारणनिम्तिकारणाय दत्तो जलाञ्चलिः । कथं चैवंश[देतो जनतो महेश्वरनिम्तत्व सिन्धेत् ? विचित्रसित्यादिदृष्टकारणकलापादेवांकुरादिविचित्र-

भी असत्व मानना होगा ? फिर तो आपने इस प्रकार की मान्यता से असाधारण [विशेष] कारणाको जलांजिल दी है ऐसा समक्षता होगा । किंच-यदि भाप स्वरूप मात्रको कार्यका उत्पादक मानते हैं तो जगत सृष्टिका कारण ईश्वर है ऐसा आप किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं ? क्यों कि विचित्र पृथिवी मादि जो कि प्रत्यक्ष से दिखाई दे रहे है उन्हीं कारण कलापों से विचित्र ग्रनेक प्रकार के अंकुर ग्रादि कार्य उत्पन्न होते हुए प्रतीति में आते हैं, फिर उन पृथिवी पर्वत वृक्ष आदि का कत्ती एक ईश्वर है ऐसी कल्पना ग्राप मृष्टि कर्त्तावादी क्यों करते हैं ? यदि कहा जाय कि अनमान से पृथिवी ग्रादि का कारण जो ईश्वर है उसको सिद्ध करते हैं तो यही बान शक्ति में भी घटित कर लेनी चाहिये, देखो-जो कार्य होता है वह ग्रसाधारण धर्मवाले कारण ( शक्ति ) से ही होता है, ( साध्य ) मात्र सहकारी या इतर कारण से नही होता, जैसे सुख, अक्र आदि में असाधारण कारण अहष्ट-पूण्य ईश्वर आदि माने हैं. इन कारणों से सुखादिक होते हैं, माल स्त्री या पृथिवी ग्रादि सहकारी कारणों से सुखादिक नहीं होते हैं। ऐसा आप स्वीकार करते हैं-इसी तरह स्फोट ग्रादि समस्त ु उत्पन्न होते हए वस्तुभूत कार्य हैं, अतः वे भी ग्रसाधारसा धर्मवाले कारण से ही उत्पन्न होते हैं। इसतरह यहां तक ग्राहक प्रमागा का अभाव होनेसे शक्ति को नही मानते है, इस पर पक्ष का निरसन किया और यह सिद्ध करके बताया कि अनुमान प्रमास शक्तिका सद्भाव सिद्ध करता है।

भावार्थ —नैयायिक ने शक्ति को नहीं माना है, प्रत्येक कार्य कारएाके स्वरूप से और सहकारी मात्र से उत्पन्न होता है, कोई घ्रष्टष्ट-अतीन्द्रिय कारएा की जरूरत नहीं होती ऐसा उन्होंने माना है, किन्तु यह मान्यता लौकिक और पारमायिक दोनों दृष्टियों से प्रसत् है, लोक व्यवहारमें अनेक मनुष्य समानरूप से पुष्ट और निरोग भी रहते है किन्तु कार्यभार वहन करने की क्षमता उनमें ग्रलग ग्रुलग हुआ करती है, उससे सिद्ध कार्योत्पत्तिप्रतीतेः । स्रनुमानात्तस्य तिश्रिमत्तत्वसाधने शक्ते रप्यतः एव सिद्धिरस्तु । तथाहि–यस्कार्यम् तदसाधाररणधर्माष्यासितादेव काररणादाविभवति सहकारीतरकाररणमात्राद्धाः न भवति यथा सुस्रोकुरादि, कार्यं वेदं निश्चिलमाविर्भाववद्वस्त्वित । एतेनैवातीन्द्रयत्वात्तदभःवोऽपास्तः ।

यदप्युक्तम्-'पृथिक्यादीनां पृथिवीस्वादिकमेव निजा शक्तिः' इत्यादि; तदप्यपेशलम्; मृत्यिष्डादिभ्योपि पटोस्पत्तिप्रसङ्गात् सहकारीतरशक्तस्तत्राध्यविशेषात् । प्रथ न पृथिवीस्वादिमात्रो-

होता है कि शरीर की पृष्टता या निरोगता मात्र कार्य के संपादन करने में निमित्त नहीं है और भी घटए घतीन्द्रिय वीर्यान्तराय का क्षयोपशम आदि रूप कोई शक्ति है जिसके निमित्त से बाह्य में समानता होते हुए भी कार्य करने में ग्रपनी ग्रपनी क्षमता प्रथक् पृथक् होती है। यदि बाह्य में स्त्री माला, चंदन आदि पदार्थ ही सुख के कारएा हैं तो उन्हों नैयायिकों द्वारा माना हम्रा ग्रहष्ट नामा पदार्थ ग्रसिद्ध हो जाता है। इसलिये सुखादि कार्योंमें तथा पृथिवी अंकुर ग्रादि कार्यों में जैसे ग्रतीन्द्रिय तथा असाधारण कारण पूण्य तथा ईश्वर है उसी प्रकार ग्रग्नि ग्रादि में अतीन्द्रिय शक्ति है. उसके द्वारा जलाना आदि कार्य होते हैं ऐसा सिद्ध हुन्ना। ग्रब शक्ति ग्रतीन्द्रिय होनेसे ग्रसत है क्या ऐसा दूसरा विकल्प जो पूछा था उसके विषयमें श्राचार्य एक ही वाक्य में जबाब देते हैं कि जैसे ग्राहकश्माण का श्रभाव होने से शक्ति का श्रभाव है, यह पक्ष खण्डित हुआ है वैसे ही अतीन्द्रिय होनेसे शक्ति का अभाव है, ऐसा कहना खण्डित होता है। अतीन्द्रिय पदार्थ प्रत्येक मतवालों ने स्वीकार किये ही हैं, श्राप नैयायिक के यहाँ क्या ईश्वर म्रहष्ट मादि अतीन्द्रिय नहीं हैं ? वैसे ही मिक्त म्रतीन्द्रिय है, ऐसा स्वीकार करना चाहिये। नैयायिक ने कहा था कि पृथिवी आदि में जो पृथिवीत्व ग्रादि हैं वही उसकी अपनी शक्ति है, ग्रर्थात् पृथिवी में जो पृथिवीपना है. जलमें जो जलत्व है इत्यादि, सो वही पृथिवी मादि पदार्थोंकी निज की शक्ति है इत्यादि । सो यह कथन गलत है क्योंकि ऐसी मान्यता में मिट्रीके पिंड आदि से पट की उत्पत्ति होने का प्रसंग प्राप्त होगा, क्योंकि सहकारी एवं इतर जिपा-दानादि ] कारएगोंकी शक्ति वहां मिट्री आदि में समान रूपसे मौजूद ही है, कोई विशेषता नहीं है।

श्चंका — मात्र पृथिवीत्व ग्रादि से ग्रुक्त जो पदायें हैं, उनका वस्त्र आदि की उत्पक्ति में ब्यापार नहीं होता है, जिससे ग्रातिप्रसंग ग्रावे, किन्तु वस्त्र की उत्पक्ति में पलिस्तानामर्थानां पटाणु त्यती व्यापारो येनातिप्रसङ्घ स्यात्, तन्तुस्वाखसाधारस्रानिकशक्त्युपल-क्षितानामेव तत्र तेषां व्यापारात्; इत्यप्यसाम्प्रतम्; तन्तुत्वाखु पलितानां दग्वकृषिताखद्यनामपि तज्जनकत्वप्रसङ्गात् । प्रवस्याविशेषसमन्वितानां तन्त्नां कार्यारम्भकत्वादयमदोषः; इत्यपि मनोरष-मात्रम्, शक्तिविशेषमन्तरेस्यावस्याविशेषस्यैवासम्भवात्, प्रन्यया दग्धादिस्वभावानामपि तेषां स स्यात ।

यञ्चोच्यते-शक्तिनित्याऽनित्या वेत्यादि , तत्र किमय द्रव्यशक्ती, पर्यायशक्ती वा प्रश्नः स्यात्, भावानां द्रव्यपर्यायशस्यात्मकत्वात्? तत्र द्रव्यशक्तिनित्यैव स्रनादिनिधनस्वभावत्वाद्द्रव्यस्य । पर्याय-

तो तन्तुत्व ग्रादि ग्रसाघारण निज शक्ति से युक्त जो पदार्थ है, उसीका व्यापार होता है, ग्रथांत् वस्त्रको उत्पत्ति में पृथिवीत्वादि कारण नहीं होते हैं, किन्तु तन्तुत्व आदि ग्रसाघारण शक्तिसे युक्त तन्तु हो कारण होते हैं ?

समावान — यह कथन भी ठीक नहीं क्यों कि ऐसा ग्रसाधारण कारण मानने पर भी दोष ग्राता है, यदि तन्तुत्व आदिसे युक्त तन्तु ही वस्त्र के ग्रसाधारण कारण हैं, तो जो तन्तु जले हैं, सड़ गये हैं, उनमें भी कार्य करने का प्रसग प्राप्त होता है, क्यों कि तन्तुत्व तो वहापर भी है।

संका — अवस्था विशेष से जो युक्त है, ऐसे ही तन्तु वस्त्र रूप कार्यको करते हैं, ऐसा हमने माना है, अतः कोई दोष नहीं है ?

समाधान — शक्ति विशेष को स्वीकार किये बिना ध्रवस्थाविशेष की ही ध्रसंभावना है, क्योंकि शक्ति विशेष छोडकर धौर कोई ध्रवस्था विशेष सिद्ध नहीं होता है। यदि शक्ति विशेष के बिना ध्रवस्था विशेष होता है। यदि शक्ति विशेष के बिना ध्रवस्था विशेष होता है तो दग्ध-जले ध्रादि ध्रवस्थावाले तन्तु भी परोत्पित्त में व्यापार करने लगेंगे। नैयायिक ने पूछा कि शक्ति नित्य है, कि ध्रनित्य है इत्यादि ? सो यह प्रश्न द्रव्य शक्तिके विषय में है अथवा पर्यायशक्तिके विषय में है ? क्योंकि पदार्थ द्रव्य शक्ति विषय में है ? क्योंकि पदार्थ द्रव्य शक्ति है। उसका समाधान यह है कि द्रव्य शक्ति के विषय में नित्य ध्रनित्य की चर्चा है तो उसका समाधान यह है कि द्रव्य शक्ति नित्य ही मानी गई है, क्योंकि द्रव्य ध्रनादि निधन होता है। यदि पर्याय धक्तिके विषय में है, क्योंकि पर्याय सांति ( आदि धौर अंत सिहत ) हुधा करती हैं। तथा यह बात भी ग्रच्छी तरह से सुनिये कि शक्ति को नित्य मानने पर पदार्थ ध्रपने कार्य को सहकारी कारणों की प्रपेक्षा लिये बिना ही करेंगे, सो बात नहीं

सक्तिस्त्वनित्यंत्र सादिवयंत्रसानस्वात्पर्यायाणाम् । न च शक्ते नित्यत्त्रे सहकारिकारणानपेक्षयेवार्षस्य कार्यकारिस्वानुषङ्गः; द्वस्यक्षक्तेः केवलायाः कार्यकारिस्वानम्युपगमात् । वर्यायशक्तिसमन्विता हि द्वस्यसक्तिः कार्यकारिष्णो, विशिष्टवर्यायपरिण्यस्यौत द्वस्यस्य कार्यकारिस्वम्रतीतेः । तस्परिण्यतिक्रास्य सहकारिकारणापेक्षान्य सहकारिकारणापेक्षान्य सहकारिकारणापेक्षान्य सहकारिकारणापेक्षान्य स्वयं । क्यमन्यया झहर विवादेः केवलस्यैव सुखादिकार्योत्पादनसामर्थ्ये सर्वदा कार्योत्वादकत्वं सहकारिकारणापेक्षान्यस्यं ना न स्यात् ?

है, क्योंकि हम जैन अकेली द्रव्य शक्ति कार्य को करती है ऐसा मानते ही नहीं हैं। देखिये ! पर्यायशक्ति ग्रुक्त जो द्रव्य शक्ति होती है, वही कार्य करती है। प्रतीति में भी आता है कि विशिष्ट पर्याय से युक्त जो द्रव्य है, वही कार्यको करता है, अन्य नहीं। द्रव्य की विशिष्ट पर्यायरूप से जो परिणति होती है, वह सहकारी की अपेक्षा लेकर ही होती है, अतः जब पर्याय शक्ति होती है, तब कार्य होता है, अन्यथा नहीं । इसलिये हमेशा कार्य उत्पन्न होने का प्रसंग नहीं खाता और सहकारी कारणों की अपेक्षा भी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि पर्याय शक्ति के लिये सहकारी की धाव-श्यकता है। यदि पर्यायशक्ति की आवश्यकता नहीं माने तो अदृष्ट, ईश्वरादि मकेले ही सुख, अंकुर धादि कार्यों को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाने से सर्वदा कार्य होने का प्रसंग भाता है, तथा उन ईश्वरादि की सहकारी कारणादि की भपेक्षा करना भी सिद्ध नहीं होता झतः पर्यायशनित युक्त पदार्थ है, ऐसा सिद्ध हो गया । तथा-आपने पछा था कि शक्त [समर्थ] शक्तिमान से शक्ति उत्पन्न होती है, या ग्रशक्त शक्तिमान से शक्ति उत्पन्न होती है, इत्यादि सो उन प्रश्नों का उत्तर तो यह है कि शक्त-शक्तिमान से ही शक्ति पैदा होती है, तथा ऐसा मानने पर यद्यपि अनवस्था आती है फिर भी ऐसी अनवस्था दोष के लिये नहीं होती क्योंकि यह शक्तिकी परंपरा तो बीजांकुर के समान अनादि प्रवाहरूप मानी गई है। इसी का विवेचन करते हैं। वर्तमान की शक्ति अपने पहले शक्ति युक्त पदार्थ से भाविभूत होती है, भौर पदार्थ की शक्ति भी पहले के शक्ति युक्त पदार्थ से आविभूत होती है [ प्रगट होती है ] जैसे पूर्व पूर्व अवस्था यक्त पदार्थोंकी उत्तरोत्तर अवस्था उत्पन्न होती रहती है। नैयायिक यदि शक्तिका प्रादर्भीव शक्तिमान से होता है, ऐसा बानने में प्रनवस्थादीवका उद्भावन करते हैं तो उनके यहां पर घटछका [ भाग्य का ] आविभीव होना कैसे सुघटित होगा ? क्योंकि उस शहए के विषय में भी प्रश्न होंगे कि श्रात्मा के द्वारा शहए जो वस्प्यभिहितम् शक्तादशकादा तस्याः प्रादुर्भाव इत्यादि; तत्र शक्तादेवास्याः प्रादुर्भावः । न चानवस्या दोषायः, बोजाङ्कुरादिवदनादिस्वात्तात्रवाहस्य । वर्तमाना हि शक्तिः प्राक्तनशक्तियुक्ते-नार्येनाविभिष्यते, सादि प्राक्तनशक्तियुक्तेनेति पूर्वपूर्वावस्यायुक्तार्थानामुत्तरोत्तरावस्याप्रादुर्भाववत् । कयं चेव वादिनोइष्ट्रस्याप्याविभीवो घटते ? तद्ष्यात्मना ग्रष्टशस्तरयुक्तेनाविभीव्यते, तद्रहितेन वा ? प्रथमपक्षेऽनवस्या । द्वितीयपक्षे तु मुक्तात्मवत्तस्य तज्जनकत्वासम्भवः ।

प्रकट किया जाता है, वह अन्य अदृष्ट से युक्त हुए आत्मा से प्रकट किया जाता है, या विना अदृष्ट युक्त हुए आत्मा से प्रकट किया जाता है? यदि अन्य अदृष्ट से युक्त होकर वह आत्मा अदृष्ट को उत्पन्न करता है, तो अनवस्था तैयार है। दूसरा पक्ष-आत्मा अन्य अदृष्ट से युक्त जोवों की तरह संसारी जीव भी अदृष्ट को उत्पन्न नहीं कर सकेंगे? तथा आप यदि शक्ति और शक्तिमान में परंपरारूप अनादिपना मानने में अनवस्था दोष देते हैं तो ईश्वर संपूर्ण कार्यों का कर्ता है, ऐसा कैसे सिद्ध होगा? क्यों कि इस विषय में भी शक्ति और शक्तिमान में परंपरारूप अनादिपना मानने में अनवस्था दोष देते हैं तो ईश्वर संपूर्ण कार्यों का कर्ता है, ऐसा कैसे सिद्ध होगा? क्यों कि इस विषय में भी शक्ति और शक्तिमान के से प्रवन्न होंगे अर्थात् ईश्वर यदि अदृष्ट रूप सहकारी कारणा से रहित होकर कार्य करता है तो संपूर्ण कार्य एक समय में उत्पन्न जाना वादिये? क्यों कि कार्यों के करनेमें उसे अन्य सहकारो कारणों की जलरत तो है नही जिससे कि कार्य रुक्त जाय। इस दोष से बचने के लिए यदि अदृष्ट रूप सहकारी कारण युक्त होकर वह महेद्वर कार्यों का उत्पादक होता है, ऐसा माना जाये तो वे सहकारी कारणों से सहित होकर ही महेष्टर द्वारा किये जावेंगे। इस तरह उत्पर उत्पर सहकारी की अपेक्षा बढ़ती जाने से अनवस्था आयेगी।

पूर्व पूर्व अदृष्ट सहकारी कारगों से युक्त होकर आहमा श्रीर महेववर उत्तर अदृष्ट के सम्पूर्ण कार्य विशेष को करते हैं, ऐसा माने तो संपूर्ण पदार्थ भी पूर्व पूर्व शक्ति से समित्वत होकर ही आगे आगे की शक्ति को उत्पन्न करते हैं, ऐसा भी मान लेना चाहिये, व्यर्थके दुराग्रह से क्या लाभ ? आपने जो शंका करी थी कि शक्तिमान से शक्ति भिन्न है कि श्रीभन्न है। इत्यादि सो ऐसी शंका भी अयुक्त है, क्योंकि हम स्याद्वादियों ने शक्ति को शक्तिमान से कथंचित भिन्न भी माना है। शक्तिमान से शक्ति भिन्न है वह किस अपेक्षा से है, यही अब प्रगट करते हैं-शक्तिमान से शक्ति भिन्न है वह किस अपेक्षा से है, यही अब प्रगट करते हैं-शक्तिमान से शक्ति भिन्न है, क्योंकि शक्तिमान के प्रयक्ष होनेपर भी शक्तिका प्रस्थक्ष नहीं होता, फिर वह शक्ति कार्य की अन्यथानुपपत्ति से ही जानी जाती है। [ यदि शक्ति नहीं

किन्त, कथं वा महेश्वरस्याखिलकार्यकारित्वम् ? सहकारिरहितस्य तत्कारित्वे सकलकार्या-स्मामेकवैवोत्पतिप्रश्वञ्जात् । तत्सहितस्य तत्कारित्वे तु तेपि सहकारिस्योऽन्यसहकारिसहितेन कत्तंत्र्या इत्यनवस्या । पूर्वपूर्वादृष्ठसहकारिसमन्वितयोरात्मेश्वरयोः उत्तरोत्तराहृष्टाखिलकार्यकारित्वे निधिल-भावानां पूर्वपूर्वपत्तिसमन्वितानामृतरोत्तरशक्त्युत्पादकत्वमस्त्, ग्रल मिष्याधिनिवेशेन ।

यचान्यदुक्तम्-शक्तिः शक्तिमतो भिन्नाऽभिन्ना वेत्यादि; तदय्यपुक्तम्; तस्यास्तद्वतः कथन्ति-द्भेदाभ्युपगमात् । शक्तिमतो हि शक्तिभिन्ना तत्प्रत्यभ्रत्वेष्यस्याः प्रत्यक्षस्याभावात्, कार्यान्यवानु-पपस्या तु प्रतीयमानासौ । तद्वतो विवेकेन प्रत्येतुमशस्यत्वादभिन्नोति । न चात्र विरोषाद्यवतारः; तदात्मकवस्तृतो जात्यन्तरस्यात् भेचकन्नानवत्सामान्यविशेषवच् ।

होती तो अमुक कार्य निष्पन्न नहीं होता, यही कार्यान्ययानुपपत्ति है ] शक्तिमान पदार्थ से वह शक्ति ग्रमिन्न इस अपेक्षा से है कि वह पृथकरूप से दिलाई नहीं देती है। इस प्रकार स्याद्वाद के अभेद्य किले से सुरक्षित यह शक्तिमान और शक्ति की व्यवस्था ग्रखंडित रहती है, इसमें विरोध ग्रादि दोषोंका प्रवेश तक भी नहीं हो पाता है, क्यों कि अपने गुर्गों से कथं चित् भिन्न भीर कथं चित् श्रभिन्न रूप मानी गई वस्तु प्रथक ही जाति की होती है, धर्यात् वस्तू न सर्वथा भेदरूप ही है और न सर्वथा अभेद रूप ही है। वह तो मेचक ज्ञानके समान अथवा सामान्य विशेष के समान अन्य ही जाति की होती है। तथा नैयायिक ने कहा है कि एक शक्तिमान में एक ही शक्ति रहती है, या अनेक शक्तियां रहती है-इत्यादि, सो उस पर हम आपको बताते हैं कि पदार्थ में भ्रनेक शक्तियां रहा करती हैं, देखो ! कारए। अनेक शक्ति युक्त होते हैं, वयोंकि वे धनेक कार्यों को करते हैं, जैसे घटादि पदार्थ अनेक शक्तियुक्त होने से ही ध्रनेक कार्यों को करते हैं। ग्रथवा विचित्र-नाना प्रकार के कार्य जो होते हैं वे कारणों के विचित्र शक्ति भेद से ही होते हैं, क्योंकि वे विचित्र [ प्रनेक ] कार्य हैं, जैसे शिन्न भिन्न पदार्थों के कार्य भिन्न भिन्न ही हमा करते हैं। इसी विषय का ग्रीर भी खुलासा करते हैं । कारणों में शक्ति भेद हुए विना कार्यों में नानापना हो नहीं सकता, जैसे रूप रस. गंधादि ज्ञानों में होता है, अर्थात जिस प्रकार ककडी आदि पदार्थ में रूप मादि के ज्ञान होते हैं, वे ककड़ी के रूप रस मादि स्वभावों के भेद होने से ही होते हैं, ककड़ी में अलग अलग रूप रसादि स्वभाव न हो तो उनका अलग अलग जान कैसे होता ? क्षण स्थिति वाले एक ही दीपक मादि से भी बत्ती जलना, तैल समाप्त करना ग्रादि ग्रानेक कार्य उत्पन्न होते हैं, वे शक्तियों के भेद बिना कैसे होते ? यदि

शक्ति भेद बिना होते तो उनमें रूप आदि का नानापना नहीं होता, फिर तो चक्षु आदि सामग्री के भेद मात्र से ही रूपादि जानों में भेद प्रतिभास होता है, प्रतिभासके ग्रालंबनभूत ककड़ी ग्रादि पदार्थ तो रूप आदि स्वभाव से दिहत एक ग्रनंश मात्र ही हैं ऐसा मानना होगा। कहने का अभिन्नाय यह हुझा कि यदि कारणों में भेद हुए बिना कार्यों में भेद होना माना जाय तो ककड़ी ग्राम अमरूद ग्रादि पदार्थों में रूप रस, गन्ध वर्णादिका भेद तो है नहीं, सिर्फ चक्षु, रसना आदि पदार्थों के भिन्न मिन्न होनेसे रूप रसादि व्यारे न्यारे जान होते हैं, ऐसा गलत सिद्धान्त मानना पड़ेगा।

र्यका — चक्षु घादि से उत्पन्न होनेवाले जानों में रूप घादि का तो प्रतिभास होता है, फिर ककड़ी आदि द्रव्यको उनसे रहित कैसे माना जाय ?

समाधान – तो फिर तैल घोष ग्रादि ग्रनेक कार्य ग्रनुमान झानमें प्रतिभासित होते हैं, अतः पदार्थों में नाना शक्तियां हैं भी यह प्रतीति में आता है, फिर पदार्थ नाना शक्तियों से रहित है ऐसा कैसे माना जा सकता है। ग्रायित् नहीं माना जा सकता।

शंका—चक्षु प्रादि इन्द्रियजन्य ज्ञानों में साक्षात् प्रतिभासित होनेवाले रूप रस ग्रादि स्वभाव ही परमार्थ सत् है [बास्नविक है] अनुमान ज्ञानमें प्रतीत होनेवाली शक्तियां वास्तविक नहीं है ?

समाधान — यह कथन ठीक नहीं है, वयों कि ऐसा कहने से तो झटट ईश्वर आदि में भवास्तविकता का प्रसंग होगा ? क्यों कि ईश्वरादि भी साक्षात् प्रत्यक्ष ज्ञानमें प्रतीत नहीं होते, सिर्फ अनुमान से ही जाने जाते हैं। त्तद्रहितत्वमित चेत् ? तर्हि तैसवोषादिविचित्रकार्यातुमानबुद्धो शक्तिनानात्वस्याप्यर्थानां प्रतीतेः कथ तद्रहितत्वं स्यात् ? प्रत्यक्षबुद्धौ प्रतिभासमाना क्यादय एव परमार्थसन्तो न त्वनुमानबुद्धौ प्रतिभास-

श्रंका—दीपक मादि एक ही द्रव्य में जो कार्य का नानापना है वह वस्ती मादि सहकारी सामग्री के नानापना के कारण, है, मर्थात् प्रदीपादिक में दाहबोध आदि नाना कार्य होते हुए देखने में माते हैं, वे सहकारी नाना होनेसे देखने में म्राते हैं, न कि दीपक के शक्तियों के स्वभाव भेदोंसे ?

समाधान—यह भी बिना सोचे कहना है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो रूप आदि स्वभावों का ही अभाव हो जायेगा, फिर तो ऐसा कहा जा सकता है कि ककड़ी आदि द्रव्यों में चक्षु आदि सामग्री के भेद होने से ही रूप ग्रादि का पृथक-पृथक प्रतिभास होता है न कि निजीरूप रसादि स्वभावक कारण। इस प्रकार के बड़े भारी दोषों से खुटकारा पाने के लिये प्रमाण प्रतीत रूपादिकों के समान शक्तियों का ग्रपलाप करना युक्ति युक्त नहीं है, ग्रथांत् जैसे रूप रस ग्रादि ग्रनेक स्वभाव वाल: पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार कार्यों में ग्रनेकपना दिखाई देने से उनके कार्रणों की शक्तियों में नानापना मानना चाहिये।

विशेषार्थ — इस शक्ति स्वरूप विचार नामक प्रकरण में पदार्थों की अतीरिद्रय शक्ति की सिद्धि करते समय श्री प्रभावन्द्राचार्य ने बहुत ही अकाट्य तर्क और उदाह-रणों द्वारा नैयायिकादि परवादियों को समक्राया है, जैन सिद्धांत में सम्मत शक्ति क्या है यह बहुत ही विशद रीति से टीकाकार ने उदाहरणों द्वारा समक्राया है, अती-रिद्रय शक्ति क्या है इसके लिये अपिन का उदाहरण बहुत ही सुंदर और स्पष्ट है, बाहर में लाल पीला दिखायी देने वाला अपिन का रूप मात्र ही स्फोट आदि कार्यों का करता है ऐसा जो नैयायिक का मत है वह जब विचार में आता है तो शतका खण्डित हो जाता है। जब कोई मांत्रिक या अन्य पुरुष उस अपिन की शक्ति को मंत्र या मण्ड आदि से कीलित करता है, रोक देता है तब वह अपिन बाहर में वैसी की वैसी धषकती हुई भी स्फोट (सुरंग लगाकर पत्थर आदि को फोड़ना, तोप चलाना ) दाह आदि कार्य को नहीं कर पाती है? इसीसे सिद्ध होता है कि अपिन का बाहरी स्वरूप मात्र जलाना आदि कार्यों को नहीं करता, किन्तु कोई एक उसमें ऐसी अलक्ष्य अती-रिद्रय शक्ति है कि जिसके द्वारा ये कार्य सम्पन्न होते हैं। इसी तरह प्रत्येक पदार्थ में

मानाः शक्तयः; इत्यपसु(प्यसु)न्दरम्; ग्रदृष्टेश्वरादेरपरमार्थसस्वप्रसङ्गात् । प्रदीपादिद्रव्यस्टीकस्य

घटित किया जा सकता है, बाहर में पठन ग्रभ्यास आदि समान होते हुए भी कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ग् होता है भीर कोई नहीं। गेह में गेह का ही अंकुर उत्पन्न होना मिट्टी से घड़ा ही बनना खादि बादि कार्य अपने अपने कारणों की अलग अलग शक्तियों के अनुमापक हो रहे हैं। 'शक्तिः कियानुमेया स्यात्'' शक्ति मात्र कार्य की अन्यथानुपर्वति से जानी जाती है। इन अगिन आदि संपूर्ण पदार्थों की शक्तियां नित्य भी हमा करती है भीर अनित्य भी, द्रव्यशक्ति नित्य है भीर पर्याय शक्ति म्रानित्य है, द्रव्य पर्यायात्मक ही वस्तु होती है, द्रव्य अनादि निधन है, म्रतः उसकी शक्ति नित्य है, पर्याय सादि सांत है, ग्रतः उसकी शक्ति अनित्य है, ग्रकेली द्रव्य शक्ति से कार्य निष्पन्न नहीं होता. पर्याय शनित से युक्त जब द्रव्य शक्ति होती है तब कार्य होता है। इस कथन से सिद्ध होता है कि उपादान निमित्त से निरपेक्ष नहीं होता ग्रुनेक सहकारी निधित्त कारण कलाप से युक्त जब द्रव्य शक्ति या उपादान हो जाता है तब यह कार्य को करता है, यहां तक विवाद का कोई खास प्रसंग नहीं है, किन्तु पर्याय शक्ति में जो अनेक सहकारी निमित्त हैं वे सभी अपने श्राप मिलते हैं या स्वत: उपस्थित होते हैं ? यह प्रश्न है, जब साक्षात् बुद्धि पूर्वक धनेक सहकारी सामग्री को जुटाकर कार्य करते हैं तो कैसे कह सकते हैं कि सभी कारण कलाप स्वत: उपस्थित हो जाते हैं, सर्वथा सभी कारण अपने ग्राप मिलते हैं ग्रौर कार्य निष्पन्न हो जाता है। . ऐसा सर्वथा एकान्त वाद प्रतीति का अपलाप करने वाला है, संसार में बहुत से कार्य . बद्धि पूर्वक होते हैं भीर बहुत से अबुद्धि पूर्वक। कार्यों में भी चेतन के कार्य श्रीर अचेतन के कार्य अन्तर्भूत हैं। अचेतन कार्य अपने कारण समूह से निष्पन्न होते हैं, उसमें किसी में चेतन की प्रेरकता रहती है। दोनों चेतन ग्रचेतन (जीव ग्रजीव) के कार्य सर्वथा निमित्त के स्वयं हाजिर होने से नहीं होते, किन्तु उनमें बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करने से होने वाले कार्यभी हैं। यह तो निश्चित है कि उपादान के .. बिना ग्रर्थात् द्रव्य मक्ति के बिना या पर्याय मक्ति के विना कार्यनहीं होते हैं, किन्तु पर्याय शक्ति का जो सहकारी कारण कलाप है वह सर्वथा अपने आप उपस्थित नहीं होता। जो ग्रनित्य है तो उसको कारण चाहिये ग्रीर सभी कारण ग्रपने ग्राप नहीं जुड़ते, पुरुषार्थ का मतलब भी यही है कि पुरुष से जो होवे। सहकारी कारएा भी यदि एक होता प्रयात् पर्यायशक्ति में जो सहकारी की प्रपेक्षा है वह यदि एक ही होता तब

वर्तिकादिसहकारिसामग्रीभेदात्तद्दाहादिकार्यनानात्वं न पुनस्तच्छक्तिस्वभावभेदात्; इत्यप्यविचारि-

तो कुछ अपने ध्राप उपस्थित होने की बात भी कहते किन्तु पर्याय शक्ति के सहकारी कारण घनेक हैं। एक बात और विशेष लक्ष देने योग्य है कि द्रव्य में एक ही प्रकार की शक्ति नहीं है "तत्रार्थानामनेकैव शक्तिः" ध्रयति पदार्थीमें धनेक प्रकार की शक्तियां हैं। पर्याय शक्ति को जैसे सहकारी कारण या निमित्त मिलता है वैसा ही कार्य प्रगट होता है। प्रवचनसार गाथा २५५ में कुन्दकुन्दाचार्य कहते हैं—

रागो पसत्थभूदो वस्यु विसेसेण फलादि विवरीदं। सारााभूमि गदाणिह वीजणिह सस्स कालिम्ह ॥२४४॥

अर्थ - प्रशस्त राग या शुभोपयोग एक रूप होकर भी वस्तु विशेष के कारण (व्यक्ति-पुरुष विशेष के निमित्त से) विपरीत फल देनेवाला होता है। जैसे कि बीज समान होते हए भी प्रथक प्रथक उपजाऊ शक्ति वाली भूमि के निमित्त से उन्हीं बीजों से प्रथक प्रथक ही फसल माती है। मर्थात क्षेत्र में जितनी उपजाऊ शक्ति है, उतना ही अधिक धान्य की पैदास होगी। यह हुआ दृष्टान्त, दार्ष्टान्त प्रशस्त रागका है, सो वह भी उत्तम मध्यम जघन्य पात्र के कारण अर्थात सम्यन्द्रविट और मिथ्याद्रविट के कारण सही और विपरीत फल देनेवाला हो जाता है, सम्यग्द्रिक के तो वर्तमान में विपूल पूण्य बंधका कारण और परंपरा से मोक्ष का कारण होता है, इससे विपरीत मिथ्यादृष्टि के मात्र पूण्यका कारण होता है, श्रीर परंपरा से संसार में ख्लाता है। इस गाथा से सिद्ध होता है, कि बीज भूत उपादान में एक ही समय में अनेक शक्तियां विद्यमान हैं, जैसा निमित्त मिलेगा वैसी एक मात्र मिक्त प्रगट होगी, और शेष शक्तियां यों ही रहेगी। उपादान समान रूपसे होनेपर भी निमित्त पूथक पृथक होने से पृथक प्रथक ही कार्य प्रगट होता है। यह सिद्धान्त उपर्युक्त गाथा कथित बीज भीर भूमिके उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, मेघ से पानी समान ही सर्वत्र बरसता है, किन्तु अलग अलग भूमि वृक्ष, नीम, आम, इधु आदि का निमित्त पाकर अलग अलग कडुमा या मीठे रूप परिशामन कर जाता है। उस मेघ जलमें एक साथ एक समय में कडूमा मीठा शादि श्रनेक रूप परिग्णमन करने की शक्तियां श्रवश्य ही थी. जिसके कारण यह कड़आ या मीठे श्रादि रूप परिणमन कर गया। उसमें यह कहना कि नीम के बूक्ष पर पड़े हुए जलमें मात्र कडुए रस इप परिएामन की ही शक्ति तरमसोविम्; रूपादेरप्यभावप्रसङ्गात् । शक्यं हि वक्तुं कर्कटिकादिद्रव्ये चक्षुरादिसामग्रीभेदाद्रूपा-

थी, ग्रन्य रूप नहीं थी सो यह कथन हास्यास्पद है। जब कुन्दकुन्दाचार्य स्वयं कह रहे कि एक ही प्रकार का बीज अनेक भूमिका निमित्त पाकर अनेक रूप परिणमन करता है, तब उपादान में एक प्रकार की ही परिएामन की शक्ति है, यह कहना कैसे सत्य हो सकता है भ्रयात् नहीं। एक दुकानदार भ्रपने दकान पर बैठा है। उसके धन्दर हंसना, रोना, चिन्ता करना, उदास होना ग्रादि सब प्रकार के भाव होने की योग्यता है, कोई भी एक हसने रोने रूप पर्याय एक समय में प्रगट होगी, किन्तू नि-श्चित् एक यही होगी ऐसा नियम नही है, विदूषक आदि हंसी का दृश्य सामने से निकलेगा तो वह पूरुष हंसने लगेगा, करुगापूर्ण दीन दु:खी मादमी दिखेगा तो वह रो पड़ेगा, घर की कुछ बुरी खबर सुनेगा या पदार्थी के भाव घटने का समाचार सुनेगा तो चिन्ता करने लगेगा इत्यादि । अतः यह निश्चित होता है कि पर्याय शक्तिका प्रगट होना सहकारी के आधीन है। यदि पर्याय शक्ति का निश्चित रूपसे प्रगट होना है, अर्थात निश्चित ही कार्य को करना है, तो चारों पुरुषार्थ व्यर्थ ठहरते हैं, हमारी श्रागामी व्यञ्जन पर्याय निश्चित् है तो हम किसलिये अच्छा या बूरा काम करेंगे ? जैसा आगे होना होता है, वैसा अपने को होना ही पड़ता है। यह भंयकर नियति वाद ईश्वरवाद से भी भ्रधिक कष्टदायी है, ईश्वरवादके चक्कर से तो ईश्वर की उपासना कर छूट सकते हैं, किन्तू इस नियतिवाद-जैसा होना है वैसा ही होगा के चक्कर से किसी प्रकार भी छुटकारा नहीं, वह तो ध्रथाह सागर की भंबर है। नियति के प्रवाह में धूमते हुए हम सर्वथा पुरुषार्थहीन, हाथ पैर, मुख मन, बुद्धि सबसे हीन हैं, सब हिलना, धोना, खाना, सोचना, नियति देवी के अधीन है, कोई किसी की कहता नहीं कि तुम यह काम करो। यह काम तुमने क्यों किया, बालकों ने बर्तन फोड़ दिया, विद्यार्थी ने ग्रम्यास नहीं किया, यहां तक किसी ने ग्रमुक व्यक्ति को मार डाला, सब माफ है। क्योंकि उस समय उस पुरुष से वैसा ही होना था ? मांस बेचने वाले पशु पक्षी को मारने वाले पापी हिंसक क्यों हैं ? वे तो नियति के अनुसार जैसा होना था, उसीके अनुसार कार्य कर रहे हैं ? कहां तक लिखें ? कोई पूरुष को हाथ पैर बांधकर मुख में कपड़ा देकर अंधेरी कोठड़ी में बंद कर देने से भी ग्रिधिक मयंकर नियतिवाद-जैसी उपादान की योग्यता होती है-द्रव्य शक्ति होती है वैसा निमित्त-पर्यायशक्ति हाजिर होता है। इतनी पुरुषायं हीनता की बात उपादान की मुख्यताकी

दिशस्ययप्रतिभासभेदो, न पुना रूपाद्यनेकस्यभावभेदादिति । तस्र प्रमाखप्रतिपद्मस्याद्रूपादियञ्छक्ती-नामपत्नापो युक्त इति ।

म्रोट लेकर कोई वर्तमान के जैनाभासी करते हैं और उत्परसे प्रपने को मनंत पुरुषार्थी अनंत पुरुषार्थ को करनेवाले—बतलाते हैं ? यह तो साक्षाल् स्ववचनवाधित बात है ? जब उपादान के अनुसार निमित्त हाजिर होगा, और कार्य अपने प्राप होगा, तब हमने क्या किया ? अनंतपुरुषार्थ कौनसा हुआ ? इस उपादान निमित्त विषयक वास्तविक सिद्धांत पर श्री प्रभाचन्द्राचार्यने महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। द्रव्यथक्ति, पर्यायणिक प्रादि का विवेचन बनकी भनेक मिथ्याधारणाओं को दूर करता है। वे अतीन्द्रिय शक्तियां अनेक हैं एवं पदार्थों से कथंचित् भिन्न भीर कथंचित् अभिन्न हैं। इसप्रकार शक्ति संबंधी वर्णन करके अंत में नैयायिक को भी अतीन्द्रिय शक्ति मानने के लिये बाध्य किया है।।

## \* शक्ति स्वरूपविचार समाप्त \*



# शक्तिस्वरूपविचार का सारांश

नैयायिक — वस्तु का जो स्वरूप है वही सब कुछ है, वही कार्य करने में समर्थ है, प्रतः जेन आदि प्रतिवादो प्रतीन्द्रिय शक्ति को कार्य करने में कारण मानते हैं वह व्ययं है, प्रतीन्द्रिय शक्ति को प्रहण करने वाला कोई भी प्रयाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रतीन्द्रिय विषय ही नहीं है। प्रमुमान प्रमाण भी प्रविनाभावी लिंग से होगा और प्रतीन्द्रिय शक्ति के साथ हेतु का प्रविनाभाव संबंध है या नहीं वह कैसे बाने ? इसी तरह अर्थापत्ति प्रादि प्रमाण भी शक्ति को प्रहण वहीं करते हैं। प्रमाण के द्वारा प्रहण न होने पर भी प्रापक कहने से उस

शक्ति को मान लेवे तो उसके विषय में पुनः प्रका होते हैं कि वह शक्ति नित्य है या अनित्य ? नित्य है तो पदार्थ सदा ही कार्य करते बैठेंगे ? यदि अनित्य है तो वह अनित्य शिनत्य होगी ? शिवत से शिवत होगी या शिवतमान से ? शिवतमान से कही तो अनवस्था आती है। अशक्त से शिवत उत्पन्न हुई कहो तो जैसे अशक्त से शिवतस्य कार्य उत्पन्न हुआ वैसे सभी पदार्थ शिवत रिहत होकर ही कार्य करते हैं ऐसा क्यों नहीं मानते ? व्यर्थ हो शिवत की जो कि नेत्रादि से दिखायी नहीं देती कत्पना करते बैठते हैं। तथा वह शिक्त एक है या अनेक ? एक है तो उस एक सिक्त को धारण करने वाला पदार्थ एक साथ अनेक तरह के कार्य नहीं कर सकेगा, तथा एक में अनेक शिक्तयां मानो तो भी बहुत से प्रश्न खड़े होंगे कि वह एक पदार्थ अनेक शिवतयों को एक स्वभाव से धारण करता है या अनेक स्वभावों से ? एक स्वभाव से धारेगा तो वे सारी शिवतयां एकमेक हो जावेगी तथा अनेक स्वभावों से धारेगा तो वे सारी शिवतयां एकमेक हो जावेगी तथा अनेक स्वभावों से धारेगा तो वे सारी शिवतयां पत्र से धारण किये जायेंगे और इस तरह अनवस्था आयोगी। तथा शिक्तमानसे शक्त भिन्न है या अनिज यह भी सिद्ध नहीं हो पाता अतः असीटिय शिकति कल्यना करना व्यर्थ है ?

जैन — यह प्रतिपादन अगुक्त है, अतीन्द्रिय शक्तिको सिद्ध करनेवाला अनुमान प्रमाण मौजूद है अतः कोई भी प्रमाण शक्तिका धस्तित्व सिद्ध नहीं करता ऐसा कहना असत्य है, उसी अनुमान प्रमाण को बनाते हैं—प्रतिनियत मिट्टी, सूत्र [धागे] ग्रादि पदार्थोमें प्रतिनियत ही कार्य करने की शक्ति हुमा करती हैं [पक्ष] क्योंकि उन मिट्टी ग्रादि पदार्थोमें प्रतिनियत घट प्रादि कार्य हो संपन्न होते हैं, (हेनु) उनसे हर कोई कार्य नहीं हो पता। इस प्रकार प्रत्येक बस्तुमें प्रपन्न सोग्य ही कार्य करने की समता देखकर प्रवक्ष्य शक्तिका सद्भाव सिद्ध होता है। स्याद्वादी जैन ने इस शक्ति का शक्तिमान पदार्थमें कर्यावत्व भिन्न श्रीर कर्योंकत प्रमान है, इक्थाहिश्से शक्ति सान से शक्ति भिन्न है, अर्थात् जगत में यावन्मात्र पदार्थ है और पर्यायहिश्से समितमान से सक्ति भिन्न है, अर्थात् जगत में यावन्मात्र पदार्थ है वे द्रव्य पर्यायास्मक हैं। उनमें जो इक्श्यक्ति है बहु हमेशा रहती है और पर्याय शक्ति सहकारी सामग्रीसे उत्पन्न होती है, प्रतः अनित्य है। पर्याय शक्ति हमेशा मौजूद नहीं रहती इसलिय जब वह पर्याव सक्ति नहीं होती तब कार्य नहीं होता, इसप्रकार शक्ति कर्यांक्त आर्मिस्स अनित्य (पर्यायकी) है। परार्थमें शक्तियां अनेक हुमा करती हैं। धनेक सक्तियोंको धारण (पर्यायकी) है। परार्थमें शक्तियां अनेक हुमा करती हैं। धनेक सक्तियोंको धारण

करने के लिये घने कस्वभाव चाहिये इत्यादि प्रश्न एकांत पक्षको वाधित कर सकते हैं अनेकान्त पक्षको नहीं, क्यों कि शक्तिमान पदार्थ से शक्तियां प्रभिन्न स्वीकार की गयी है अत: ग्रनेक शक्तियों को एक ही पदार्थ भली प्रकारसे घार लेता है, देला भी जाता है कि एक ही दीपक नाना पदार्थ एक साथ ग्रनेकों कार्य करने की शमता रखता है—तेल शोष, दाह, प्रकाश इत्यादि कार्यों की एक साथ ग्रन्थमानुपपत्त (यदि शक्तियां अनेक नहीं होती तो ये तेल शोषादि धनेक कार्य वहीं हो सकते थे) से ही दीपक में ग्रनेक शक्तियोंका सद्भाव सिद्ध होता है। दीपक की तरह अन्य सभी पदार्थों में घटित करना चाहिये।

शक्ति किससे पैदा होती है ? ऐसा परवादीके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है— शक्तिमानसे शक्ति पैदा होती है, शक्तिमान अपने पूर्व शक्ति से सशक्त होता है, इस तरह शक्तिसे सशक्त और पुनः उस सशक्त शक्तिमानसे शक्ति प्रनादि प्रवाहसे उत्पन्न होती रहती है, जैसे बीजसे अंकुर और पुनः अकुरसे बीज अनादि प्रवाहसे उत्पन्न होते रहते हैं। स्वयं परवादी के यहां भी इस प्रकार का ग्रनादि प्रवाह माना है अदृष्ट से ग्रदण्डांतर अनादि प्रवाह से आत्मा में उत्पन्न होता रहता है ऐसा वे भी कहते हैं।

पदार्थों में प्रतीदिय शक्तिका सद्भाव सिद्ध करनेके लिये अग्निका उदाहरण प्रत्यन्त उपयुक्त होगा—िकसी स्थान पर अग्नि जल रही है उस प्रिम्निका प्रतिबंधक मिंगा मंत्र ग्रादि से रोका जाता है तब वह पूर्ववत् जलती रहने पर भी स्फोट आदि कार्योंको नहीं कर पाती, उस समय उसका स्वभाव हटाया जाता है ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि जिस पदार्थ या व्यक्तिके प्रति स्तंभन किया गया है उसी को नहीं जलाती, ग्रन्थको जलाती भी है, यदि बाहर में दिखायी देने वाला लाल स्वरूपसे धक्कते रहना इत्यादि मात्र ग्रानिका स्वरूप माना जाय तो वह स्वरूप प्रतिबंधक मणि या मंत्र के सद्भाव में भी रहता है, किन्तु उस प्रतिबंधक के सद्भाव में स्फोट ग्रादि कार्य तो नहीं होते सो ऐसा क्यों ? प्रतिबंधक मंत्र मणि ग्रादिने किसको रोका है ? बाहरी स्वरूप तो ज्यों का त्यों है ? ग्रतः कहना पड़ता है कि प्रतिबंधक मणि ग्रादिने ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्रादिक ग्र

स्वरूप कार्य करते में समर्थ नहीं है अपितृ कोई झलक्य, अतीन्त्रिय (इन्द्रियों द्वारा प्रहृण में नहीं आने वाला) स्वरूप शक्ति अवक्य है जिसकी सहायतासे पदार्थ कार्य करने में समर्थ हो जाया करते हैं। अलक्ष्य-मतीन्द्रिय होने के कारए। शक्तिको न मावा जाय तो संसार में ऐसे बहुत से पर्वार्थ हैं कि जिनको पर वादियों ने भी अतीन्द्रिय माना है, अहष्ट आपाना, ईक्वर प्रादि पदार्थ अतीन्द्रिय हैं किन्तु उन्हें नेया प्रकार पर-वादि स्वीकार करते ही हैं, ठीक इसी प्रकार पदयों की अतीन्द्रिय शक्तिको भी स्वीकार करना चाहिये इसको स्वीकार करने में कोई वाचा नहीं आती, उन्हें नही स्वीकार करने में ही अनेक वाधायें आती हैं। इत्यन्तं विस्तरेसा।

\* शक्तिस्वरूपविचार का सारांश समाप्त \*



# ग्रर्थापत्तेः पुनविवेचनं

यत्पुनरर्यापरयर्षापत्तेश्दाहरणं वाचकसामर्थ्यात्तन्नित्यत्वन्नानमुक्तम्; तद्ययुक्तम्; वाचक-सामर्थ्यस्य तत्प्रत्यनन्ययाभवनासिद्धेः । निराकरिष्यते चाग्रे नित्यत्वं सन्दरसैत्यलमतिप्रसङ्गेन ।

याप्यभावायापितः.-जीवंश्चीत्रोऽन्यत्रास्ति गृहेऽभावादिति; तत्रापि कि गृहे यत्तस्य जीवनं तदेव गृहे चैत्राभावस्य विशेषलाम्, उतान्यत्र ? प्रथमपक्षै तत्राभावस्य विशेष्यस्यासिद्धिः, यदा हि

जब ग्राचार्य मीमांसकादि प्रवादी द्वारा मान्य ग्रर्थापत्ति प्रमाग्गका ग्रनुमान प्रमारामें ग्रन्तर्भाव कर रहे थे तब अतीन्द्रिय शक्ति के विषयमें चर्चा हुई, नैयायिक म्रतीन्द्रिय शक्तिको नहीं मानते मतः जैनाचार्यने उसको मनुमानादिश्रमाण्द्वारा भली प्रकार सिद्ध किया। ग्रब भर्थापत्ति का जो श्रञ्जरा विषय रह गया था उसका पुनः विवेचन करते हैं-प्रथिपत्तिके छः भेद बताये थे-प्रत्यक्षपूर्विका अर्थापत्ति १, अनुमान-प्रविका अर्थापत्ति २. आगमपूर्विका अर्थापत्ति ३, उपमानपूर्विका प्रथीपति ४, धर्यापति-पुर्विका अर्थापत्ति ४, और अभावपूर्विका अर्थापत्ति ६, उनमें से प्रत्यक्ष, अनुमान, द्यागम, उपमान पूर्वक होने वाली अर्थापत्तियों का तो अनुमान प्रमाण में ही अन्तर्भाव होता है, ऐसा प्रकट कर आये हैं। अब अर्थापत्ति पुविका अर्थापत्ति का निरसन करते हैं-ग्रथीपिता पूर्वक होने वाली अर्थापिता का उदाहरण दिया था कि शब्द में पहले अर्थापत्ति के द्वारा वाचकत्व की सामर्थ्य सिद्ध करना और पूनः उसी शब्दमें नित्यत्व सिद्ध करना सो यह प्रथापित्ता का वर्णन ग्रयुक्त है, क्योंकि शब्द में जो वाचक सामर्थ्य है, उसका नित्यत्व के साथ कोई अकाट्य संबंध नहीं है, ग्रथीत नित्यत्वके विना वाचक सामध्यं न हो ऐसी बात नहीं है। हम जैन ग्रागे प्रकरणानुसार शब्द की नित्यताका खण्डन करनेवाले हैं। इसलिये अर्थापत्ति पूर्वक होनेवाली अर्थापत्ति सिद्ध नहीं होती है, तथा-ग्रभावपुविका अर्थापत्ति का उदाहरए। दिया था कि "जीवंभ्र त्रोऽन्यत्रास्ति गृहेऽभावात्" जीवत चैत्रनामा पुरुष अन्यत्र है, क्योंकि उसका घर में भ्रभाव है. सो इस उदाहरण में प्रक्त होता है, कि चैत्र का घर में जो जीवन है, वही घर में चैत्रा- चेत्रो गृहे जोवति कथं तदा तत्र तदभावो येनासी तेन विशेष्येत ? यदा च तत्र तदभावो, न तदा तत्र तज्जीवनिर्मित । दितीयपक्षे तु विशेषणस्याधिद्धः, न सजु चैत्रस्यान्यत्र यज्जीवनं तदर्वापरणुदयकाले सवाविषत्रदेशविषेणणस्य नृतिक्षत्रत्योयते अर्थापत्तर्वेषय्यंत्रसङ्गात् । येनीव हि प्रमाणेन तज्जीवनं प्रतीयते तेनेव तस्य द्वाविषत्रसङ्गात् । येनीव हि प्रमाणेन तज्जीवनं प्रतीयते तेनेव तस्य द्वाविषत्रसङ्गात् । न वाप्रतीयते तेनेव तस्य द्वाविषत्रसङ्गात् । न वाप्रतीयते तत्रस्य विशेषणुत्रस्य त्वाविषत्रसङ्गात् । न वाप्रतीतस्य विशेषणुत्रस्य एव । प्रयोपस्य वास्याविषतेत्रस्य न्यिकेवणुत्वस्य एव । प्रयोपस्य वास्याव्यत्रस्य विशेषतात्त्वदेशाभावादर्यापरणुदयः, ततक्ष तस्यिद्धिरित ।

भाव का विशेषण है, ग्रथवा बहिर्जीवन चैत्राभाव का विशेषण है ? प्रथम पक्ष माने तो जममें ग्रामावरूप विशेष्यकी असिद्धि होती है, कैसे सो बताते हैं-जब चैत्र घर में जी रहा है, तब उसका वहा अभाव कैसे कहा जा सकता है जिससे कि यह चैत्राभाव रूप विशेष्यका विशेषण कहा जा सके ? तथा जब घर में चैत्र का धभाव है, तब वहां उसका जीवन हो नहीं सकता है। दूमरा पक्ष-यदि चैत्रका घर से जो बहिर्जीवन है. बह चैत्राभाव का विशेषण है ऐसा माना जाय तो यह विशेषण ग्रांसद होता है. क्योंकि चैत्रका जो घर से बाहर अन्यत्र जीना है वह ग्रथिपत्ति के उत्पन्न होते समय उस प्रकार के देश विशेषण रूपसे किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है, यदि जाना जाता है तो फिर अर्थापींत ज्ञानकी जरूरत ही नहीं रहती है. कैसे सो ही बताते हैं-जिस प्रमाण द्वारा चेत्रका बहिर्जीवन प्रतिभासित होता है, उसी प्रमाण द्वारा चैत्रका सद्भाव भी प्रतिभासित होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि देवदत्त को तो नहीं जाना जाय और उसका जीवन स्वरूप धर्म जान लिया जाय। यदि देवदत्त के जाने विना उसका जीनारूप धर्म जाना जा सकता है, तो मेरु को जाने विना भी उसका वर्ण-रंग जानने मे आना चाहिये, अत: यह मानना चाहिये कि जो प्रतीत नहीं होता है, उसमे विशेषण्ता नहीं बनती यदि ऐसा हठाग्रह करोगे तो वही भ्रति प्रसंग रोप दोष उपस्थित होगा। यदि ग्रर्थापत्ति के द्वारा ही चैत्रका ग्रन्थत्र जीवन जाना जाता है. ऐसा कही तो इस मान्यता में ग्रन्थोन्थाश्रय दोष ग्राता है, क्योंकि जब ग्रर्थापत्ति से चैत्रका ग्रन्यत्र जीना सिद्ध हो जाय तब उस विशेषरा से विशेषित घर में जीने के प्रभाव से अर्थापत्ति की उत्पत्ति होगी भीर उसके द्वारा फिर चैत्रका बहिर्जीवन सिद्ध होगा । इस तरह दोनों ही असिद्ध हो जाते हैं।

शंका — चैत्रका जीना निश्चित होकर उसके गृहाभावका विशेषण नहीं बना

म्रथ न निश्चितं सण्जीवनं तद्महाभावविशेषण् येनाय दोषः, किन्तु 'यदि छ्हेध्सन् जीवति तदान्यत्राहित' इत्यमिषीयते; तिंह सशयरूपत्वात्तस्याः कयं प्रामाण्यम् ? या तु प्रमाणं सानुमानमेव । पश्चावयवस्यमप्यत्र सम्जवत्येव । तयाहि-जीवती देवदत्तस्य छ्हेऽभावो बहिस्तत्सद्भावपूर्वकः जीवती छ्हेऽभावत्वात् प्राक्नणे स्थितस्य छहे जीवदभाववत् । यद्वा, देवदत्तो बहिरस्ति छहास्रष्टुश्वीवनाषार-स्वास्स्वात्मवत् । कथं पुनर्देवदत्तस्यानुपलम्यमानस्य जीवनं सिद्धं येन तद्वे तुविशेषस्यमित्यसत्;

करता जिससे कि यह अन्योन्याश्रय नामका दोष दिया जा सके। यहां तो इतना ही जाना जाता है कि घरमे न होकर यदि जीता है तो अन्यत्र है।

समाधान—इसतरह माने तो संशयास्पद ज्ञान सिद्ध होता है, ऐसे संशयभूत प्रवापत्तिमें प्रामाण्य सिद्ध होना किसप्रकार शक्य है? यदि कोई भ्रन्य भ्रषापत्ति प्रमाणभूत हो भी तो वह अनुमान प्रमाण ही कहलायेगी! इस अर्थापत्तिनामसे माने गये आपके ज्ञान पंच अवयवपना भी घटित होता है, देखिये—जीवंत देवदराका घरमें जो अभाव है, वह विहःसद्भाव पूर्वक है, [पक्ष] वयोंकि जीवंत रहते हुए भी घरमें अभाव है हितु] जैसे प्रांगण में स्थित देवदत्तका जीवंत रहते हुए भी गृहाभ्यन्तरमें उसका अभाव रहता है [हष्टांत] दूसरा अनुमान प्रयोग भी उपयुक्त है कि—देवदरा बाहर गया है [पक्ष] क्योंकि घरमें असंयुक्त जीवनाधारपना है [हेतु] जैसे स्वारमस्वरूप घरमें असंयुक्त जीवनाधार रूप होता है )।

श्रंका — जब कि घरमें देवदत्त उपलब्ध नहीं हो रहा है तो फिर वह जीवित है यह किस प्रमाण से सिद्ध होता है? जिससे वह अभावरूप हेतुका विशेषण हो सके?

समाधान — यह प्रश्न ठोक नहीं है । क्योंकि हमने जो ऐसा कहा है वह प्रसंग साधन को आश्रित करके कहा है।

विशेषार्च — "साध्य साधनयोध्याय्यव्यापकभाव सिद्धौ व्याय्यास्युपगमो व्यापकास्युपगमनान्तरीय को यत्र प्रदर्शने, तत्प्रसंगसाधनम्" प्रसंगसाधनका लक्षरा—ऐसा है कि साध्य धौर साधन में व्याप्य व्यापक भाव सिद्ध होनेपर जब कहीं कोई पुरुष मात्र व्याप्य को स्वीकार कर लेता है तो उसे व्यापक को भी स्वीकार करना चाहिये ऐसा जहां ध्रापादन किया जाता है वह प्रसंग साधन है। यहां ध्रमुसान में जीवंत देवदत्त

### त्रसञ्जसाधनोपन्यासात् ।

का जो घर में सभाव है वह बाहर में सद्भाव पूर्वक कहा गया है, यह साध्य है [ब्याप्य है] क्योंकि जीते हुए भी घर में उसका अभाव है यह साध्य है [ब्यापक है] जब बाहर में सद्भाव पूर्वक ही घर में उसका अभाव है, इतना व्याप्य मान लिया गया है ( श्रविपत्ति प्रमाणवादी मीमांसकने ) तो इसके साथ व्यापक-जीते हुए ही उसका घर में अभाव है ऐसा माना हुमा ही कहलायेगा, इस प्रकार मीमांसक की मान्य अर्थापित में प्रकार मागाता का निरसन हो जाता है। क्योंकि पूर्वोक्त युक्तियों द्वारा उसका मनुमान में प्रन्तर्भाव होना सिद्ध होता है।

# श्रर्थापत्ति पुनविवेचन समाप्त



यव निषेध्याथाश्वस्तुष्रह्णादिसामग्रीत इत्याधुक्तम्; तत्र निषेध्याथारो वस्त्वन्तरं प्रयोगि-संमृष्टं प्रतीयते, धसंमृष्ट् वा ? तत्राधपक्षोऽष्रुक्तः; प्रतियोगिसंमृष्टवस्त्व-तरस्याध्यक्षैण प्रतीतौ तत्र तदभावग्राहरूत्वेनाभावप्रमाण्यव्वत्तिविरोधात् । प्रवृत्तौ वा न प्रामाण्यम्; प्रतियोगिनः सत्त्वेपि तत्प्रवृत्तः । द्वितीयपक्षे तु भ्रभावप्रमाण्यवयय्यम्, प्रत्यक्षैण्वं प्रतियोगिनोऽभावप्रतिपत्तेः । श्रव प्रति-योग्यसंमृष्टतावगमो वस्त्वन्तरस्याभावप्रमाण्यसम्याखः; तिह् तदप्यभावप्रमाणं प्रतियोग्यसंमृष्टवस्त्व-

श्रभाव प्रमाण का वर्णन करते हुए मीमांसक नै कहा या कि निषेट्य के आधारभूत वस्तु के ग्रहण करने भादि रूप सामग्री से तीन प्रकार का भ्रभाव प्रमाण उत्पन्न होता है वह ग्रभाव प्रमाण घट पट आदि पदार्थों के भ्रभाव को सिद्ध करता है, हत्यादि सो वह कथन भ्रमुक्त है, कैसे ? सो भ्रव इसी विषय पर विचार किया जाता है—निषेष्य [ निषेष करने योग्य ] वस्तु का ग्राधारभूत जो भूतल रूप वस्तु है वह प्रतियोगी से [ घट से ] संसर्गित प्रतीत होती है अथवा मसंसर्गित ? भूतल रूप वस्तु इट संसर्गित प्रतीत होती है तो ऐसा कहना भ्रमुक्त है, क्योंकि यदि प्रतियोगी घट के संसर्ग से युक्त भूतल प्रत्यक्ष से प्रतीत होता है तो वहां उस घट के भ्रभाव को ग्रहण करने वाले भ्रमाण की प्रवृक्ति होने में विरोध भावा है। यदि प्रवृक्ति करेगा तो उस में प्रमाणता नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि प्रतियोगी जो घट है उसके रहते हुए भी उस घट का निषेष करने में वह प्रवृक्त हुमा है। दूसरा पक्ष— "प्रतियोगी से भ्रसंसुष्ट भूतल प्रतीत होता है" ऐसा कही तो अभाव प्रमाण व्यथं होगा ? क्योंकि प्रत्यक्ष से ही प्रतियोगी के (घट के) भ्रभाव की प्रतीत हो रही है।

श्चंका—भूतल काजो प्रतियोगी से असंसृष्टपन है उसका अवगम अभाव प्रमाण के द्वारा होता है। न्तरग्रहणे सति प्रवर्तेत, तदसस्षृहतावगमञ्ज पुनरत्यभावप्रमासस्याद्य इत्यनवस्या । प्रथमाभावप्रमा-स्मालदसस्थतावगमे चाग्योन्याश्रयः ।

प्रतियोगिनोपि स्मरण वस्त्वन्तरसंमृष्टस्य, प्रसंमृष्टस्य वा ? यदि संमृष्टस्य; तदाऽभावप्रमा-स्माप्रवृत्तिः। प्रयासंमृष्टस्य; ननु प्रत्यक्षेण वस्त्वन्तरासंमृष्टस्य प्रतियोगिनो प्रहणे तथाभूतस्यास्य स्म-रस्सं स्याप्तान्यया। तथाभ्युपगमे च तदेवाभावप्रमास्यव्यय्यं 'वस्त्वसङ्करसिद्धिक्र तत्प्रामाण्य समा-श्रिता' इत्यादियन्यविरोक्षेत्र। वस्तुमात्रस्याष्यक्षेत् ग्रहस्यान्युपगमे प्रतियोगीतरभ्यवहाराभावः।

समाधान —तो फिर वह अभावप्रमारा घट के संबंध से रहित भूतल के ग्रहण होनेपर ही प्रवृत्त होगा, और उसमें घट की असंसृष्टता का ज्ञान अन्य दूसरे अभाव प्रमाण से जावा जायेगा। इस तरह ग्रभाव प्रमाणों की कल्पना करने से भनवस्था होगी। यदि प्रथम स्रभाव प्रमाए। से ही घट की स्रसंसृष्टता का ज्ञान होना कहोगे, तो धन्योत्याश्रय दोष धावेगा प्रथम अभाव प्रमाण से प्रतियोगी के संबंध से रहितपने का भतल में ज्ञान होगा और उस ज्ञान के होनेपर प्रथम अभाव प्रमाण की उत्पत्ति होगी इस प्रकार उभयासिद्धि होगी। अभाव प्रमाण की सामग्री में प्रतियोगी का स्मरण होना भी एक कारण कहा गया है सो वस्त्वन्तर से संसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण ग्रभाव का कारण होता है या उससे असंसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण स्रभाव का कारण होता है ? वस्त्वन्तर-भूतल से संसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण ग्रभाव प्रमाण का कारण होता है ऐसा कहो तो अभाव प्रमाणकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकेगी? वियोंकि भूतल जब प्रतियोगी से संसृष्ट प्रतीत हो रहा है तब ग्रभाव प्रमाण के द्वारा उसका ग्रभाव कैसे किया जा सकता है ] भूतल से ग्रसंसृष्ट हुए प्रतियोगी का स्मरण श्रभाव का कारण होता है ऐसा दूसरा पक्ष कही तो प्रत्यक्ष के द्वारा वस्त्वन्तर से असंसृष्ट प्रतियोगी का ग्रह्ण होनेपर ही उस तरह के प्रतियोगी का स्मरण हो सकता है अन्यया नही । यदि इस तरह प्रत्यक्ष के द्वारा प्रतियोगी से भ्रसंसृष्टपने का ज्ञान हो जाता है तो ग्रभावप्रमास व्यर्थ ठहरता है और ग्रापके ग्रन्थोक्त वाक्य की ग्रसिद्धि भी होगी कि-''वस्तुके ग्रसंकरताकी सिद्धि भभावप्रमार के प्रामाण्य पर समाश्रित है' ( ग्रर्थात् ग्रभावप्रमाणको प्रामाणिक माननेपर ही वस्तुओंका परस्परका ग्रसांकर्य सिद्ध होगा, अभावप्रमाण ही एक वस्तुका दूसरे वस्तुमें भ्रभाव सिद्ध करता है इत्यादि )।

यदि चानुभूतेवि भावे प्रतियोग्यस्यनुभूत एव स्मर्लब्यो नाम्यया प्रतिप्रतियम्यस्यनुभूत एव स्मर्लब्यो नाम्यया प्रतिप्रतम्भ्रत् । तदनुभवभ्रान्यासंसृष्टता-प्रतिविक्तः स्वित्यस्य प्रतियोगिनो भूतलस्य स्मराणाद् व्यायस्य स्वत्यस्य । प्रथ प्रतियोगिनो भूतलस्य स्मराणाद् व्यवस्या । प्रथ प्रतियोगिनो भूतलस्य स्मराणाद् व्यवस्यान्यासंसृष्टता प्रतीयते, तत्स्मराणाव भूतलस्य वदेवरेतराश्र्यः; तथाहि न यावद्षया- संसृष्टभूषागप्रतियोगिनसराणाद् वटस्य भूतलासंसृष्टताप्रतियोगिन तावत्त्स्मराणाद्भ्रत्वस्य वटासंसृष्ट- तावित्तिः, यावच भूतलस्य वित्रोगिन-

श्रंका ─प्रत्यक्ष द्वारा सिर्फ वस्तु मात्रका [भूतलका ] ग्रहण होता है [अन्यकानहीं ]।

समाधान — इस तरह स्वीकार करने पर तो प्रतियोगी और इतर अर्थात् घट और भूतलका व्यवहार ही समाप्त होगा। दूसरी बात यह विचारणीय है कि यदि प्रत्यक्ष के द्वारा भूतल की जान लेने पर भी प्रतियोगी के स्मरण हुए बिना घट के अभाव की प्रतीति नहीं हो सकती ऐसा स्वीकार करे तो प्रतियोगी [घट] भी अनुभूत होने पर हो तो स्मरण करने योग्य हो सकेगा, अन्यषा नहीं यदि बिना अनुभूत किये को स्मरण करने योग्य हो सकेगा, अन्यषा नहीं यदि बिना अनुभूत किये को स्मरण करने योग्य मानेंगे तो अतिप्रसंग धायेगा। प्रतियोगी का अनुभव भी अन्य की असंगृष्टता से होना मानना पड़ेगा, फिर उस घट के अनुभव की प्रतिपत्ति भी अन्य काश्व के प्रतियोगी के स्मरण से होवेगी। उसमें भी पूर्वोक्त न्याय रहेगा इस तरह अनवस्था प्राती है।

श्चंका — ग्रनवस्था को इस प्रकार से हटा सकते हैं, प्रतियोगी भूतल के स्मरण से घटकी ग्रन्य असंसृष्टता का ज्ञान होगा और उस स्मरणसे भूतलकी ग्रन्य ग्रसंमुख्टता का ज्ञान होगा।

समाधान — इस तरह मानने पर तो अन्योन्याश्रय दोष आवेगा, उसी को बताते हैं जब तक घट में असंमुख्द भूभाग में प्रतियोगी के स्मरण से घट की भूतल के साथ असंसुख्दता है ऐसी प्रतिपत्ति नहीं होगी तब तक उस स्मरण्से भूतलमें घटकी असंसुख्दता है ऐसी प्रतिपत्ति नहीं होगी तब तक असल में घट असंसुख्दता प्रतितिमें नहीं आयेगी तब तक उसके स्मरण्से घटसे असंसुख्भ भाग प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। अतः इन दोषोंको दूर करनेके लिये ऐसा मानना चाहिये कि अन्य प्रतियोगी के स्मरण्से विना ही प्रत्यक्ष द्वारा अभावांश जाना जाता है। भूतल से रहित

स्मररणमन्तरेरणेवाभावांचो भावांवावरप्रत्यकोऽभ्युपगन्तव्यः । भूतलावंसृष्टघटवर्णनाहितसंस्कारस्य च पुत्रचंटासंसृष्टभूभागदर्शनानन्तरं तथाविषघटस्मरणे सति 'घस्यात्राभावः' इति प्रतिपत्तिः प्रत्यभिज्ञान-भेव । यदा तु स्वदुरागमाहितसस्कारः साङ्क्यस्त्रचाऽप्रतिपद्यमानः तत्प्रतिद्धसत्त्वरजस्तमोलकाण्विष-यनिदर्शनोपदक्षेतेन धनुपत्रव्धिविधेवतः प्रतिबोध्यते तदाय्यनुमानमेवेति क्वाभावप्रमारास्यावकायः ? ततोऽयुक्तमुक्तम्-'न चाध्यक्षैणाभावोऽवसीयते तस्याभावविषयत्वविरोधात्, नाप्यनुमानेन हेतोर-भावात' इति ।

[ झकेले ] घटको देखनेसे जिसको संस्कार उत्पन्न (धारणा ज्ञान) हुझा है ऐसे पुरुष को जब कभी घट रहित मात्र भू भाग दिलाई देता है तब उस पुरुषको पहले देखे हुए उस प्रकारके घटका स्मरण होता है और "यहांपर इस स्मृतिमें स्थित घटका सभाव है" इसतरहका प्रतिभास होता है सौ यह प्रत्यभिज्ञान ही है प्रन्य कुछ नहीं । सांख्य इसप्रकारके वस्तुके अभाव के ज्ञानको सत्य नहीं मानता वसोंकि उनके झागमों सबको सद्भव क्य ही माना है अभावक्य नहीं, सो इस कुझागमके संस्कार के कारण सांख्य अभावका प्रत्यक्ष ज्ञान होना स्वीकार नहीं करता तब उन्होंके मतमें प्रसिद्ध ऐसे सत्व, रज, तम संबंधी हद्दांत देकर समक्षाया जाता है कि "जिस प्रकार सत्वमें रजोगुणकी एवं तमोगुणकी अनुपलिख है [ धभाव है ] उसी प्रकार इस भूतलपर घट नहीं है" इत्यादि सो इसप्रकार सांख्यको समक्षानेके लिये अनुमानप्रमाण द्वारा धभावांशका ग्रहण होना सिद्ध हो जाता है वत: भीमांसकका निम्निलखित वाक्य प्रस्ता के कि... "प्रत्यक्ष द्वारा प्रभावका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वह ग्रभावको विषय ही नहीं करता अनुमान द्वारा भावका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वह ग्रभावको विषय ही नहीं करता अनुमान द्वारा भी अभावका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि हेतुका ग्रभाव है" ।

दूसरी बात यह है कि - झभाव प्रमारण से यदि अभाव का ग्रहरण होता है तो उससे केवल भ्रभाव की ही प्रतिपत्ति होगी प्रतियोगी की निवृत्ति को प्रतिपत्ति तो होगी नहीं।

शंका - धभाव की प्रतिपत्ति से घटाभाव जाना जायगा ?

समाधान — ध्रच्छा तो बताइये कि वह जो प्रतियोगी की निवृत्ति है वह प्रति-योगी के स्वरूप से सबद है कि असंबद्ध है ? प्रतियोगी के स्वरूप से संबद्ध है ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि भाव ग्रीर ग्रमाव में तादात्म्यादि संबंध बनते नहीं हैं इस किन्त, प्रभावप्रमाणेनाभावप्रहणे तस्यैव प्रतिपत्तिः स्यान्न प्रतियोगिनिवृत्तेः । प्रभावप्रतिपत्ते - स्तिष्वृत्तिप्रतिपत्ति होत् त्यां क्ष प्रतियोगिस्वरूपसम्बद्धाः, प्रसम्बद्धाः न न तावत्सम्बद्धाः, भावा-भावयोस्तादात्म्याविसम्बन्धासभ्यस्य वद्यमाण्यत्वात् । प्रथासम्बद्धाः, तिह् तत्प्रतिपत्ताविष कथं प्रतियोगिनिवृत्तिसिद्धः प्रतिप्रसङ्कात् ? तिन्नवृत्तेरप्यपरतिन्नवृत्तिप्रतिपत्त्यम्युपगमे नानवस्या ।

यच 'प्रमाखप्यक्काभावः, तदन्यज्ञानम्, घात्मा वा ज्ञानिनम् कोऽमावप्रमाख्यम् इति त्रिप्रका-रतास्येत्युक्तम् ; तदप्ययुक्तम् ; यतः प्रमाखप्यकाभावो निष्पास्यत्वात्कयं प्रमेयाभाव परिच्छित्यात् परिच्छित्तेत्रनिवर्मस्यात् ? ग्रय प्रमाखप्यकाभावः प्रमेयाभावविषयं ज्ञानं जनयस्नूपवारादभावप्रमा-

बात को हम थांगे कहने वाले हैं। प्रतियोगी की निवृत्ति प्रतियोगी के स्वरूप से असंबद्ध है ऐसा द्वितीय पक्ष कहो तो उसके जान लेने पर भी प्रतियोगी की निवृत्ति कैसे सिद्ध होगी ? प्रतिप्रसंग प्राता है।

उस प्रतियोगी की निवृत्ति की प्रतिपत्ति भ्रन्य प्रतियोगी को निवृत्ति से जानी जायगी ऐसा माने तो धनवस्था होती है। मीमांसक ने श्रभाव प्रमाण का कथन करते हए कहा था कि अभाव प्रमाण, प्रमाण पंचक का अभाव रूप, तदन्यज्ञान रूप, और ज्ञान निर्मुक्त ग्रात्मारूप इस प्रकार से तीन तरह का होता है, सो यह वर्णन ग्रयुक्त है, क्योंकि प्रमाणपंचकाभाव रूप जो ग्रभाव है वह तो निरुपारुय (नि:स्वभाव) है, ग्रत: वह प्रमेय के अभाव को कैसे जान सकता है ? जानना तो ज्ञान का धर्म है। यदि कहा जावे कि प्रमारा पंचकाभाव प्रमेयाभाव विषय वाले ज्ञान को उत्पन्न करता है इसलिये उपचार से उसको ग्रभाव प्रमारा नाम से कहा जाता है ? सो ऐसा कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि सभाव अवस्तु है उससे प्रमेयाभाव विषयक ज्ञान पैदा होना ग्रसंभव ही है, वस्तुभूत जो पदार्थ है वही कार्य को उत्पन्न कर सकता है, ग्रवस्तुरूप पदार्थ नहीं, क्योंकि अवस्तु सर्व प्रकार की शक्ति से रहित होती है, जैसे गधे के सींग। यदि उसमें (प्रमाणपंचकाभाव में) कार्य की सामर्थ्य है तो वह सद्धाव रूप पदार्थ ही कहलायेंगा, क्योंकि यही परमार्थभृत वस्तुका लक्षण है-प्रन्य कुछ लक्षरण नहीं है। जिसमें सत्ताका समवाय हो वह परमार्थभत वस्तु है ऐसा लक्षण करना गलत है। क्योंकि उसका धागे हम समवाय के निराकरण करनेवाले प्रकरण में निषेध करने वाले हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि जहां पर प्रमाणपंचकाभाव है [ पांचों प्रमागों की प्रवृत्ति नहीं है ] वहां पर अवश्य प्रमेय के ग्रभावका ज्ञान उत्पन्न होता ही है। क्योंकि परके मनोवृत्ति विशेषोंके साथ धनैकान्तिकता धाती है। किञ्च रामुच्यते; नः ग्रमाव स्याबस्तुतया तञ्जानजनकःवायोगात्। वस्त्वेव हि कार्यमुखादयित नावस्तु, तस्य सकलसामर्थ्यविकलस्वात्वरिववाण्वत्। सामर्थ्यं वा तस्य भावकपतात्रमक्तिः, तस्त्वक्रणस्वात्पर-मार्थसतीलक्षणान्तराभावात्, सत्तासम्बन्धादेस्तन्त्वक्षणस्य निषेतस्यमानस्वात्। न च यत्र प्रमाणपन्य-काभावस्तत्रावस्य प्रमेयाभावज्ञानमुख्यकते; परवेतीवृत्तिविषेषं रनेकान्तिकस्वात्।

किन्द्र, प्रमारापञ्चकाभावो ज्ञातः, प्रज्ञातो वा तज्ज्ञानहेतुः स्यात् ? ज्ञातऋं स्कृतो ज्ञातः ? तद्विवयप्रमारापञ्चकाभावाचे तुः प्रनवस्या । प्रमेयाभावाचे दन्योन्याश्रयः—सिद्धे हि प्रमेयाभावे प्रमारापञ्चकाभावसिद्धः, तस्तिद्धे श्च प्रमेयाभावसिद्धिरित । धज्ञातस्य च ज्ञापकस्यायोगः "नाजातं

प्रभेषाभावरूप जानको उत्पन्न करने वाला वह प्रमाएएपंचकाभाव जाना हुआ होकर प्रमेषाभाव के ज्ञानको उत्पन्न करने वाला वह प्रमाएएपंचकाभाव जाना हुआ होकर हेनु होता है तो वह किस प्रमाए से जाना गया होता है ? यदि कहा जाय कि प्रमाएएपंचकाभाव को विषय करनेवाला जो प्रभाव प्रमाएए है उसके हारा प्रमाएएपंचकाभाव जाना जाता है, तो इस तरह मानने में अनवस्था आवेगी । यदि इस दोष से बचने के लिये कहा जाय कि वह प्रमाएएपंचकाभाव प्रमेषाभाव से जाना जाता है, तो इस तरह मानने में अनवस्था आवेगी । यदि इस दोष से बचने के लिये कहा जाय कि वह प्रमाएएपंचकाभाव प्रमेषाभाव से जाना जाता है तो अन्योग्याक्ष्य दोष उपस्थित होता है, क्योंकि प्रमेषाभाव सिद्ध होने पर प्रमाएएपंचकाभाव सिद्ध होने पर प्रमाएपंचकाभाव सिद्ध होने पर प्रमाएपंचकाभाव सिद्ध होने होता है स्वरा पक्ष प्रमाणपंचकाभाव अज्ञात रहकर प्रमेषाभाव के ज्ञानका हेतु होता है, से यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि "नाजातं जायकं नाम" इस नियम के अनुसार जो अज्ञात होता है वह किसी का जायक नहीं होता है ऐसा बुढिमानों द्वारा माना गया है। अन्यथा प्रतिप्रसंग होगा। यद्यपि इन्द्रियां प्रज्ञात रहकर जानका हेतु हुआ करती हैं किन्तु वे ज्ञान के प्रति कारक हेतु हैं न कि जापक प्रतः कोई विरोध नहीं प्राता।

श्रंका — प्रमाग्पपचकाभाव भी प्रमेयाभावके ज्ञानका कारक हेतु माना है अतः कोई विरोध नहीं है।

समाधान---प्रमाणपंचकामाव सकल सामध्ये से रहित है अतः वह कारक हेतु बन नहीं सकता । इसलिये निम्नलिखित कथन ग्रस्त ठहरता है कि ...

जव प्रत्यक्षादिप्रमाण सद्भावांशको ग्रहण कर लेते हैं, तब कभी ग्रभाव अंश को जानने की इच्छा होनेपर ग्रभाव प्रमाण प्रवृत्त होता है, क्योंकि ग्रभावांशको जाननेमें प्रत्यक्षादि प्रमाण प्रवृत्त नहीं होते ॥१॥ क्षापकं नाम" [ ] इति प्रेक्षाविद्धरम्युपगमात्, प्रम्यवातिप्रसङ्गः। प्रक्षादेस्तु कारकरवाद-ज्ञातस्यापि ज्ञानहेतुरवाविरोधः। न चास्यापि कारकरवाचाद्वेतुरवाविरोधः; निवित्तसामर्थ्यंशून्यरवे-नास्य कारकरवासम्भवादिरयुक्तस्वात्। ततोऽयुक्तमृक्तम्—

> "प्रत्यक्षाद्यवतारभ्य भावांशो गृह्यते यदा । व्यापारस्तदन्त्यत्तेरभावांशे जिष्किते ॥"

> > मी० क्लो० सभाव • क्लो० ६७ ] इति ।

द्वितीयपक्षे तु यसदस्यज्ञानं तत्प्रत्यक्षमेष, पर्यु दासवृत्त्या हि निवेष्याद् घटादेरन्यस्य भूतलादे-क्षांनमभावप्रमाखास्यां प्रतिषयमानं तदन्या(न्य)मावलक्षसाधावपरिच्छेदकमिष्टमेव । तृतीयपक्षे तु

स्रभावप्रभाएगका द्वितीयभेद था "तदन्यज्ञान" सो यह ज्ञान तो प्रत्यक्षप्रमाण स्वरूप ही है, देखिये ! पर्युदासवृत्ति द्वारा निषेध्यभूत घटादिसे श्रन्य भूतल झादि पदार्थका ज्ञान होता है उसे धापने ध्रभाव प्रमाण नामसे स्वीकार किया है सो यह तदन्यज्ञान नामा स्रभावप्रमाण ध्रभावका परिच्छेदक होता ही है किन्तु यह ज्ञान प्रत्यक्षप्रमाण स्वरूप ही है।

भावार्थ — तत् अन्य जान धर्यात् घटसे धन्य जो भूतल है उसका जान अभाव प्रमाण कहलाता है ऐसा मीमांसकका कहना है सो यह जान सर्वथा प्रत्यक्षके कोटीमें जाता है, इसीका खुलासा करते हैं — कोई पुरुष पहले तो घट सहित भू भाग को देखता है तो उसे जो घटसे अन्य जो मात्र भू भाग है उसका जान होता है वह अभावप्रमाण है ऐसी मीमांसक की मान्यता है सो यद्यपि इसमें घटका प्रतिषेघ है किन्तु यह पर्युदास प्रतिषेघ है अर्थात् घटका प्रमाण है तो भूभागका सद्भाव है, इसतरहके पर्युदास प्रतिषेघ है अर्थात् घटका प्रमाण होता है के पूर्व साराण का प्रमाण का सद्भाव है, इसतरहके पर्युदासात्मक अभावका प्रहण प्रत्यक्ष प्रमाण हारा हो होता है अर्थाः उसे प्रथक अमाण हारा हो होता है अर्थाः उसे प्रथक अमाण हारा हो होता है अर्थः उसे प्रथक अमाण हारा हो होता है अर्थः उसे प्रथक अमाण साना व्ययं है।

तृतीय पक्ष — भ्रभावप्रभाण के बताते हुए कहा था कि म्रात्मा का ज्ञानसे विमुक्त होना — तीसरे भ्रभावप्रभाणका लक्षण है, इस पर प्रवन होता है कि आत्मा ज्ञान से निर्मुक्त होता है सो सर्वया निर्मुक्त होता है कि कर्यांचत् निर्मुक्त होता है? सर्वथा कहो तो स्ववचन विरोध भ्राता है जैसा कि "माता में वन्ध्या" मेरी माता वन्ध्या है इसमें स्ववचन विरोध भ्राता है, नयोंकि आत्मा यदि सर्वया ज्ञान से रहित हुआ है तो वह अभाव को कैसे जानेगा? जानना तो ज्ञानका धर्म है। यदि मात्मा

्रिक्ससी सर्वया ज्ञानितर्मुक्तः, कथिबद्धाः तथाद्यविकल्पे 'माता मे वण्या' इत्याधिवस्दब्धचन-विदोबः। सर्वया हि यद्यात्मा ज्ञानितर्मुक्तः कथमभावपरिच्छेदकः ? परिच्छेदस्य ज्ञानवर्मस्वात् । परिच्छेदकत्वे वा कथमसी सर्वया ज्ञानितर्मुक्तः स्यात् ? प्रथ कथिबत्; तथाहि-'धभावविषयं ज्ञान-सस्यास्ति निवेध्यविषयं तु नास्ति' इति, तिह् तज्ज्ञानमेवाभावप्रमाणं स्यामात्मा। तथ भावान्तर-स्वभावाभावग्राहकतयेन्द्रियंजीनतत्वाद्यस्थलमेव । तत्तो निराकृतमेतत्-"न तावदिन्द्रियेण्या" इत्यादि, "वस्त्वसङ्करसिद्धिश्च तत्प्रामाण्यं समाजिता" इत्यादि च; तस्या प्रत्यक्षादिप्रमाणत एव प्रसिद्धः। कथं तत्रोऽभावपरिच्छितिरति चेत्; कथं भावस्य ? प्रतिभासाचं दितरत्र समानम् । न सन्तु प्रत्यकै-

किसी बिषय को जान रहा है तो वह सर्वया जान निर्मुक्त कैसे हुआ। कर्षांचित् जान निर्मुक्त है ऐसा दूसरा पक्ष मानो तो इसका अर्थ होता है कि आत्माको अभाव विषयक ज्ञान तो है किन्नु निषेध्य विषयक ज्ञान नहीं है, तो इसप्रकार की मान्यता में अभाव विषयक ज्ञान ही अभावश्रमाएं। कहलायेगा, आत्मा नहीं। तथा च—वह ज्ञान भावांतर स्वभाव रूप अभाव का ग्राहक होनेके कारण इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ है, अतः प्रत्यक्ष-प्रमाण रूप ही है। इस प्रकार अभाव प्रमाण का यह तीसरा भी भेद निराकृत हो जाता है। इसलिए मीमांसक ने जो ऐसा कहा है कि—

"न ताविदिन्द्रियेणैया"...इन्द्रिय द्वारा यह ज्ञान नही होता इत्यादि तथा "वस्त्वसंकरसिद्धिण्च तत्प्रामाण्य समाश्रिता" वस्तुयों के परस्पर श्रसंकीर्णताकी सिद्धि ग्रभावप्रमाराके प्रामाण्य पर निर्भर है इत्यादि, सो यह सब खंडिल हुमा समक्षना, क्योंकि प्रत्यक्षादिप्रमाण से ही श्रभाव का ग्रहण होना सिद्ध हो चुका है।

शंका- प्रत्यक्षादि प्रमास अभाव को किस प्रकार जान सकेंगे ?

समाधान — जैसे वे भावांश को जानते हैं वैसे ही वे अभावांश को जानोंगे? अर्थात् आप मीमांसक से जब कोई ऐसा पूछे कि प्रत्यक्षादि प्रमाण भावांश को किस प्रकार जानते हैं? तो आप कहोगे कि उसका प्रतिभास होता है अतः वे उसे जानते हैं, तो इसी तरह अभावांश का भी प्रतिभास होता है, अतः वे अभावांश को भी जानते हैं। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार से हैं—अन्य से संस्ष्ट हुए अर्थको अर्थात् घट के संबंध से सहित हुए भूतज को पहले तो प्रत्यक्ष प्रमाण जाने और पीछे अभाव प्रमाण चढ से असंस्ष्ट भूतज को जाने ऐसी किमक प्रतीति नहीं होती, किन्तु पहले से ही अन्य से असंस्ष्ट पदार्थ को आतं प्रसंस्ट पदार्थ को आतं से प्रतिभास हो जाता है। अन्य से असंस्ट पदार्थ के आतं

णान्यसंतुष्टः प्रथमतोऽयोंऽनुसूयते, पश्चावभावप्रमाणादन्यांतंतृष्ट इति कमप्रतीतिरस्ति, प्रथममेवान्या-संगुष्टस्यार्षस्याच्यत्रै प्रतिभावनात् । न चान्यासंगुष्टार्षवैदनादन्यत्तदभाववेदनं नाम ।

एतेनैतदिष प्रत्युक्तम् "स्वरूपपरकपाभ्याम्" इत्यादि; सर्वेः सर्वेदोभयरूपस्येवान्तर्वेहिर्वोऽ-र्थेस्य प्रतिसंवेदनात्, प्रन्यया तद्भावप्रसङ्गात् ।

यदप्युक्तम्-"यस्य यत्र यदोदभूतिः" इत्यादिः तदप्ययुक्तम्ः न स्वनुभूतमनुदभूतं नाम । नापि जिम्रक्षात्रमवं सर्वज्ञानम्ः इन्द्रियमनोमात्रमावे भावात्तदमावे चामावात्तस्य ।

से उसके ग्रमाव का ज्ञान पृथक तो है नहीं मतलब घट से रहित भूतल का ज्ञान हो तो घट के ग्रमाव का ज्ञान है, भौर वह ग्रमाव प्रत्यक्ष से ही ज्ञात हो चुका है, ग्रव उसे जानने के लिये ग्रमाव प्रमाण की क्या ग्रावश्यकता है। तथा "स्वरूपपररूपाभ्यां ...... इत्यादि काटिकोक्त विषय निराकृत हुआ समक्षना चाहिये।

इसमें कहा गया है कि स्वरूप और पररूप से वस्तु सबू और असद् रूप है, उसमें से सबूरूप को अप्राव प्रमाण जानता है और असद्रूप को अप्राव प्रमाण जानता है, सो यह कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि सभी प्रमाण हमेशा ही सद् प्रसबू दोनों स्वरूप वाली अन्तर्वहि वस्तु को जानते हैं-अर्थात् अंतरंग वस्तु जीव और वहिरंग जड़ पदार्थ इनके सबू और असद् अंशों को प्रत्येक प्रमाण जानता है, यदि ऐसा जानना नहीं हो तो उसके अभाव होने का प्रसंग प्राप्त होगा। और भी कहा था कि—

"भस्य यत्र यदोद्भूतिजिष्धः चोपजायते । वेद्यतेऽनुभवस्तस्य तेन च व्यपदिश्यते ॥ १ ॥

सदसदात्मक वस्तुमं जिस मंगकी जहां, जब मिनव्यक्ति होती है तथा उसे जानने की जब इच्छा होती है, तब उसीका मनुभव प्रमाण के द्वारा होता है और उस प्रमाण को बही नाम दिया जाता है।। १।। इत्यादि सो यह सब प्रलाप मात्र है क्योंकि जब वस्तुका प्रत्यक्ष में मनुभव हो जाता है तो फिर उसमें मनुद्भूत जंश क्या रह जाता है कि जिसे जानने के लिये मभाव प्रमाण की प्रवृत्ति हो। तथा जितने जान होते हैं वे सभी इच्छापूर्वक हो होते हैं ऐसा नियम नहीं है, ज्ञानमें तो इन्द्रिय और मनका नियम है इन्द्रियां ग्रीर मनके होनेपर ज्ञान होता है और उनके सभाव होनेपर

यशान्यदुक्तम्—"येयो यद्ववभावो हि" इत्यादि; तत्र 'भावरूपेख प्रत्यक्षेख वाभावो वेशके' इति प्रतिज्ञा मन्यासमृद्वभूतनप्राहिणा प्रत्यक्षेण निराह्मियते मृतृश्णानित्रविज्ञावत् । 'भावात्मके यथा मेये' इत्यावप्ययुक्तम्; प्रमावाविष भावप्रतीतेः; यथा गगनतले पत्रादीनामचःपाताभावाद्वायोरिति । भावाश्वाम्यदिः जीताभावस्य प्रतीतिः सकलननप्रसिद्धा । 'यो यथाविषः स तथाविषेनैव गृष्यते' इत्य-भूयुगमे वाभावस्य मुद्गरादिहेतुत्वाभावः स्यात् । शन्यं हि वक्तुम्-यो यथाविषः स तथाविषेनैव क्षित्रते प्रस्ति स्था भावेभ भावेग, अभावभ्रामावः, तस्मादभावेनैव क्रियते । प्रत्यक्षवाभा वास्यवापि समाना ।

नहीं होता [ यहां पर सिर्फ इन्द्रिय और मन को ही ज्ञानका हेतु माना है वह लौकिक हिस्से या मित और श्रुतज्ञान की अपेक्षा से माना है, आगे के अवधिज्ञानादिक अन्य मत में नहीं माने हैं, अतः उसको गोण करके यह कथन किया है ] अभाव प्रमाण के विषय में जो यह कारिका "में यो यद्वदभावों हिं" इत्यादि प्रस्तुत की थी वह भी ठोक नहीं है, इस कारिकाका आश्रय भी पूर्वोक्त रीत्या निराकृत हुआ समक्षना चाहिये।

भ्राप मीमांसकों की यह प्रतिज्ञा [ या हठाग्रह ] है कि सद्भावरूप प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा श्रभाव नहीं जाना जाता है सो यह भ्रिग्न ठण्डी है, इस प्रतिज्ञा के समान निराकुत हो जाती है, क्योंकि अन्य से असंसृष्ट जो भूतल है उसको जाननेवाला प्रत्यक्ष प्रमाण है यह सिद्ध हो चुका है। "भावात्मक यथा मेथे" इत्यादि वाक्यों में यह सिद्ध हो चुका है। "भावात्मक प्रथा मेथे" इत्यादि वाक्यों में यह सिद्ध करनेका प्रयास किया था। सद्भावात्मक प्रभेषको सद्भावात्मक प्रमाण जानता है और भ्रभावात्मक श्रप्रमेथको अभावात्मक प्रभाण जानता है सो भी अयुक्त सिद्ध हो चुका है। देखिये! श्रभावसे भी सद्भावकी प्रतीति होती है।

जैसे-प्राकाश में वायु है, क्योंकि पत्ते आदि का नीचे गिरने का घ्रभाव है इत्यादि धनुमानमें प्रभावात्मक हेतु से सद्भावात्मक पदार्थ की प्रतीति होती हुई देखी जाती है, तथा कभी भाव हेतु से भी घ्रभाव जाना जाता है, जैसे शीतका ग्रभाव है क्योंकि घ्रम्तका सद्भाव है। इस तरह भाव हेतु से प्रधाब की घौर ग्रभावक्य हेतुसे भाव की सिद्धि होना सर्वजन प्रसिद्ध ही है। जो जैसा होता है वह बैसे ही प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, ऐसा स्वीकार किया जाय तो घ्रभावके कारण भावक्य लाठी घ्रादि माने गये हैं वे गलत ठहरेंगे। घ्रयांत् लाठी के द्वारा फूट जाने से घटका अभाव हुआ ऐसा कह नहीं सक्वें ? उस विषयमें भी कह सक्ते हैं कि जो जैसा भावक्य था

यंदप्यिषिष्ठतम्-'प्रागभावादिभेदावातुविधश्चाभावः' इत्यादि; तदप्यभिधानमात्रम्; यत। स्वकारण्कलापात्स्वस्वभावव्यवस्थितयो भावाः समुत्पन्ना नात्मानं परेण् निश्चयन्तितस्यापरत्वप्रसक्षात् । न वान्यतोऽभ्या(तो व्या)वृत्तस्वरूपाणां तेवां भिन्नोऽभाऽवांधः सम्भवति । भावे वा तस्यापि
पररूपत्वाद्भावेन ततोपि व्यावतितव्यमित्यपरापदाभावपदिकत्पनयानवस्था । धतो न कृतिश्चद्भावेन
व्यावत्तिवश्यमित्येकस्वभावं विदवं भवेत्, परभावाभावाच व्यावत्तमानस्यार्थस्य पररूपताप्रसङ्गः ।

यदि चेतरेतराभाववशाद घटः पटादिभ्यो ब्यावरोत, तहींतरेतराभावीपि भावादभावान्तराख प्रागभावादे कि स्वतो ब्यावरोत, प्रस्यतो वा ? स्वतश्चोत्; तथैव घटोप्ययेभ्यः किल ब्यावरोत ?

स्रभाव रूप होता है, वह उसी भाव या स्रभाव रूप हेतु के द्वारा किया जाता है जैसे भावरूप मिट्टीसे भावरूप घट किया जाता है, अभाव तो अभावरूप हुझा करता है स्रतः उसको अभाव के द्वारा ही किया जाता है? यदि कहा जाय कि इस तरह की मान्यता में प्रत्यक्ष बाघा स्राती है तो "अभाव प्रमाण द्वारा स्रभावां स्रहण किया जाता है" ऐसा मानने में भी प्रत्यक्ष बाघा स्राती है। उभयत्र समान बात है। इसप्रकार अभाव को जानने के लिए प्रत्यक्षादिप्रमाणिसे पृथक कोई एक प्रमाण चाहिये ऐसा मीमांसक का कहना खंडित हुआ।

मीमांसकने यह भी कहा था कि प्रायभाव छादि के भेद से अभाव चार प्रकार का है इत्यादि । सो यह केवल कथन मात्र है । क्योंकि धपने अपने स्वभावमें स्थित जो भाव हैं वे अपने कारणसमूह से उत्पन्न हुए हैं वे अपने को धन्य से मिश्रित नहीं करते, धन्यथा वे पर भी धन्य परसे मिश्रित होंगे ? परसे व्यावृत्तिस्वरूपवाले पदार्थों का अभावांका उनसे भिन्न नहीं रहता है, उन्हों में रहता है।

यदि पदार्थों अभावां शिक्ष रहना संभव है तो वह परपदार्थ रूप हुआ ? फिर वह परपदार्थ भी सद्भाव रूप होगा, अतः वहां से उस ग्रभाव को हटाना पड़ेगा, इस तरह से तो ग्रनवस्था दोष ग्रावेगा। इस अनवस्था की आपित्त से बचने के लिये पदार्थ को किसी से भी व्यावृत्त स्वरूप नहीं माना जाय तो सारा विश्व एक स्वभाव बाला हो जायगा और इस तरह से पर भावका ग्रभाव होनेसे व्यावर्तमान जो पदार्थ हैं उसमें पररूपता का प्रसंग प्राप्त हो जावेगा। यदि घट इतरेतराभाव द्वारा पट आदि ग्रथ्य वस्तुत्रों से व्यावृत्त होता है ऐसा मानते हैं तो प्रश्न होता है कि इतरेतराभाव से जैसे घट से पट भीर पट से घट व्यावृत्त होता है वैसे ही स्वयं इत-

धन्यतश्चेत्, किमसाधारण्यमात्, इतरेतराभावान्तरादा ? ससाधारण्यमान्युपगमे स एव पटादि-ष्वपि युक्तः । इतरेतराभावान्तराचेत्, बहुत्वमितरेतराभावस्थानवस्थाकारि स्यात् ।

किला, इतरेतराभावोप्यसाधारणधर्मेणाव्यावृत्तस्य, ब्यावृत्तस्य वा भेदकः ? यद्यव्यावृत्तस्य; कि मैकथ्यक्तं भेदकः ? ग्रयः व्यावृत्तस्य; तर्हि घटादिष्विप स एवास्तु भेदकः किमितरेतराभाव-कल्पनया ?

किन्द, ग्रनेन घटे पट: प्रतिषिच्यते, पटत्वसामान्यं वा, उभयं वा ? प्रथमपक्षे कि पटविशिष्टे

रेतराभाव अन्य पदार्थ से एवं प्रागभाव ग्रादि से व्यावृत्त होता है वह स्वतः होता है या अन्य किसी निमित्त से ? यदि वह स्वतः ही व्यावृत्त होता है तो जैसे वह इतरे-तराभाव ग्रापने ग्राप प्रम्थभाव से ग्रीर प्रागभाव ग्रादि से व्यावृत्त है वैसे ही घट भी स्वयं पर पदार्थोंसे व्यावृत्त होता है ऐसा प्रतीतिसिद्ध सिद्धान्त मानने में क्या आपत्ति है। यदि इतरेतराभाव ग्रम्य निमित्तसे व्यावृत्त होता है ऐसा माना जाय तो वह ग्रम्य निमित्त क्या है ? असाधारण धर्म है या दूसरा इतरेतराभाव है ? यदि ग्रसाधारण धर्म से इतरेतराभाव व्यावे आपको ग्रम्य प्रागभावादिकों से जुदा करता है तो वहो बात घट पट ग्रादि पदार्थों में भी मान लेनी चाहिये, ग्रयत्ति घट पट ग्रादि पदार्थों के व्यावृत्त होते हैं, उन्हें परस्पर में व्यावृत्त कराने के लिए इतरेतराभावकी क्या ग्रावश्यकता है। यदि द्वितीय पक्ष कहा जाय कि इतरेतराभाव को दूसरा इतरेवराभाव ग्रागभाव ग्रापना ग्रापन कराता है तो बहुत सारे इतरेतराभाव इकट्ठे हो लावेंगे और इसतरह की कल्यना से अनवस्थाव्याग्री मूल फाड़े खड़ी हो जावेगी।

किया — इतरेतराभाव प्रसाघारए। घमंसे व्यावृत्ता हुए पदायंका भेदक होता है प्रयवा अध्यावृत्ता हुए पदायंका भेदक होता है ? ग्रन्थावृत्तका भेदक मानें तो एक (घट) व्यक्ति का भेदक वयों नहीं होगा ? ग्रीर व्यावृत्त हुए पदायं का भेदक है तो घट, पट ग्रह वृक्ष आदि सभी पदार्थों में भी वही असाघारए। धमं ही भेद करानेवाला है ऐसा मानना चाहिये, व्ययं ही इतरेतराभाव की कल्पना से क्या लाभ ? किञ्च-इतरेतराभाव के द्वारा घट में पटका निषेध किया जाता है कि पटत्व सामन्यका निषेध किया जाता है श्रयम पक्ष — इतरेतराभाव घट में पट का निषेध किया जाता है ? प्रथम पक्ष — इतरेतराभाव घट में पट का निषेध करता है ऐसा कहा जावे तो हम पूछते हैं कि पट विशिष्ट घट

षटे पटः प्रतिषिध्यते, पटिबिक्तं वा ? न तावदाद्यः पक्षो युक्तः; प्रत्यक्षविरोषात् । नापि दितीयः; तथाहि-किमितरेतराभावादग्या घटस्य पटिविक्तिता, स एव वा विविक्तताथवाभिष्येयः? भेदे; तथैव घटे पटाभावस्थवहारिक्षद्यः किमितरेतषाभावेगः , सथ स एव तच्छव्याभिष्येयः; तिहं यस्माद-भावात्पद्यविक्तं घटे पटाभावस्थवहारः सोन्योऽभावः, विविक्तताशब्दाभिषयेश्वान्य इत्येकस्मिन्वस्तु-नीतरेतराभावद्यमायातम् ।

किन्स, 'घटे पटो नास्ति' इति पटरूपताप्रतिषेषः, सा कि प्राप्ता प्रतिषिच्यते, प्रप्राप्ता वा ? प्राप्तायाः प्रतिषेषे पटेषि पटरूपताप्रतिषेषः स्थात् प्राप्ते रिवशेषात् । प्रप्राप्तायास्तु प्रतिषेषानुपपत्तः, मासिपूर्वकत्यातस्य । न हानुपलक्षोदकस्य 'धनुदकः कमण्डलः' इति प्रतिषेषो घटते । प्रयास्यत्र

में या पटरहित घट में पटका निषेध किया जाता है, पट विशिष्ट [पट सहित] घटमें पट का निषेध किया जाता है ऐसा कहना तो प्रत्यक्ष विरोधी बात होगी। दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं, इसी बात को बताते हैं—घट में जो पटकी विविक्तता है वह इतरेतरा-भाव से ग्रन्थ है ग्रथवा इतरेतरा-भाव से ग्रन्थ है ग्रथवा इतरेतरा-भाव से ग्रन्थ है ग्रथवा इतरेतरा-भाव से ग्रायो ही कोई जीज है ऐसा प्रथम पक्ष माना जाय तो उसी विविक्तता से घट में पट के ग्रमाव का व्यवहार हो जायगा। इतरेतरा-भाव के मानने की नया ग्रावश्यकता है ? दूसरा पक्ष—घट की पटविविक्तता ही इतरेतरा-भाव के मानने की नया ग्रावश्यकता है ? दूसरा पक्ष—घट की पटविविक्तता ही इतरेतरा-भाव है ऐसा कहो तो जिस ग्रभाव से पट रहित घट में पटके अभाव का व्यवहार होता है वह ग्रभाव ग्रावश्यकता शब्द हा ग्रया आवा इसतरह ग्रावश्य भाव इसतरह ग्रथा ग्रभाव एक ही वस्तु में माननेका प्रसंग ग्राव है। दूसरी बात यह है कि घटमें पट स्वष्य का निषेध करते हैं भो वह उस घट में प्राप्त हुमा है इसिलये करते हो अथवा प्राप्त नहीं होने पर करते हो ? यदि प्राप्त हुए पटका प्रतिषेध करने तो पट में प्राप्त हुई पट रूपता का भी निषेध होने का प्रसंग प्राप्त होगा ? कोई विशेषता नहीं रहेगी।

द्वितीय पक्ष — घटमें पटका स्वरूप प्राप्त हुए विना ही उसका निषेध करते हैं तो ऐसा निषेध हो नहीं सकता, क्योंकि निषेध प्राप्ति पूर्वक ही होता है, देखो ! जिसने जलको उपलब्ध ही नहीं किया ऐसे कमंडलुमें यह कमंडलु जल रहित है ऐसा जलका निषेध नहीं कर सकते।

श्रंका-अन्यत्र प्राप्त हुए पट रूपता का भ्रन्यत्र प्रतिषेध किया जाता है ?

प्राप्तमेव पटक्पमन्यत्र प्रतिबिध्यते; तत्रापि समवायप्रतिवेषः, संयोगप्रतिवेषो बा ? न तावत्समवाय-प्रतिवेषः; रूपादेरेकत्र समवायेन सम्बद्धस्यान्यत्र वस्त्वन्तरेऽन्योन्याभावतोऽभावन्यवहारानुपलम्भात्। संयोगप्रतिवेषोध्यनुपपलः; घटपटयोः कदाचित्संयोगस्यापि सम्भवात्। प्रच पटेन संयोगरहिते घटे पटप्रतिवेषो न तत्संयोगवति । नन्वेषं पटसंयोगरहितत्वमेवाभावोस्तु, न त्वन्यस्मादभावात्पटसंयोग-रहिते चटे पटाभाव इति युक्तम् । तत्र घटे पटप्रतिवेषो युक्तः।

नापि पटत्वप्रतिषेधः; तस्याप्येकत्र सम्बद्धस्यान्यत्र सम्बन्धाभावादेव प्रतिषेधानुपपलोः।

समाधान — धन्यत्र किया गया पटरूपता का प्रतिषेध भी दो तरह का हो सकता है, समवाय स्वरूप पटरूपताका प्रतिषेध और सयोगस्वरूप पटरूपताका प्रतिषेध । अब इनमें से समवायस्वरूप पटरूपताका प्रतिषेध करना तो भाक्य नहीं होगा, क्योंकि एक वस्तु में समवाय संबधसे संबद्ध हुए रूप रस भादिका अन्य वस्तु में इतरेतराभाव द्वारा भ्रभाव किया गया हो ऐसा उपलब्ध नहीं होता। संयोगस्वरूप पटरूपता का घटमें निषेध किया जाता है ऐसा दूसरा कथन भी ठीक नहीं, क्योंकि कभी घट और पटका संयोग होना संभव है।

म्रोका—पटके संयोगसे रहित जो घट है उसमें पट का निषेध करते हैं न कि पट संयोगयुक्त घटमें ?

समाधान — इस तरह स्वीकार करनेपर तो पटके संयोग से रहित होना ही ग्रभाव है ऐसा सिढ हुग्रा, "पटसंयोग रहित घटमें इतरेतराभावसे पटका ग्रभाव होता है" ऐसा तो सिढ नहीं हुग्रा ? अतः घटमें इतरेतराभाव द्वारा पटका प्रतिषेष किया जाता है ऐसा प्रथम पक्ष ग्रयुक्त सिढ होता जाता है।

इतरेतराभाव से घट में पटत्व सामान्य का प्रतिषेघ किया जाता है, सो ऐसा द्वितीय पक्ष भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि एक जगह संबद्ध हुए पटत्व सामान्यका अन्य जगह संबंध नहीं होनेसे प्रतिषेघ नहीं कर सकते। घटमें पट और पटत्व सामान्य दोनोंका प्रतिषेघ इतरेतराभावसे किया जाता है ऐसा तीसरा पक्ष भी ठीक नहीं, इस पक्षमें भी पहले कहे हुए ध्रशेष दोष ग्राते हैं।

किंच, इतरेतराभाव का ज्ञान होने के बाद घट का ज्ञान होता है कि घट ज्ञान के बाद इतरेतराभाव का ग्रहण-ज्ञान होता है ? ग्राख पक्ष इतरेतराभाव के ज्ञान के बाद घट का ज्ञान होता है। ऐसा स्वीकार किया जाय तो ग्रन्थोन्याश्रय दोष ग्राता नाप्यभयप्रतिषेषः; प्रागुक्ताशेषदौषानुषञ्जात् ।

किञ्च, इतरेतरामावप्रतिपत्तिपूर्विका घटप्रतिपत्तिः, घटप्रहुएपूर्वेकत्वं वेतरेतरामावप्रह-एस्य ? माद्यप्रौज्योन्याभयस्यम् ; तथाहि-'इतरेतरामावो घटसंबन्धित्वेनोपलभ्यमानो घटस्य विशेषएां न पदार्थान्तरसम्बन्धित्वेन, प्रन्यथा सर्वे सर्वस्य विशेषएां स्यात् । घटसम्बन्धित्वप्रतिपत्तिश्च घटमहणे सस्युपपश्चते । सोपि व्यावृत्त एव पटादिभ्यः प्रतिपत्तव्यः । ततो यावत्पूर्वं घटसम्बन्धित्वेन व्यावृत्ते स्वलम्भो न स्यान्न तावद्व्यावृत्तिविशिष्टतया घटः प्रत्येतुं शक्यः, यावच पटादिव्यावृत्तत्वेन न प्रतिपन्नी घटो न तावत्स्वसम्बन्धित्वेन व्यावृत्ति विशेषयति इति ।

ष्रय घटप्रहरापूर्वकत्वमितरेतराभावग्रहरास्य; ग्रत्नाप्यभावो विशेष्यो घटो विशेषराम् । तद्ग्रहरां च पूर्वमन्वेषरायम् ''नाष्टहीतविशेषराा विशेष्ये बुद्धिः''[ ] दृश्यभिषानात् ।

है, अब इसीका खुलासा करते हैं—इतरेतराभाव जब विवक्षित घट के संबंध रूप से उपलब्ध होगा तभी वह उसका विशेषण बनेगा कि यह इतरेतराभाव इस घट का है, अन्य पदार्थ के संबंध रूप से उपलब्ध होता हुआ इतरेतराभाव उस विवक्षित घटका विशेषण तो वन नहीं सकता; यदि बनता तो सभी सबके विशेषण हो जाना चाहिये, किन्तु ऐसा होता नहीं, तथा यह इतरेतराभाव घट संबंधी है ऐसा झान भी तभी होगा जबकि घट का प्रहेण होगा, भौर घट प्रहेण भी तभी होगा कि जब वह पटादि पदार्थों से व्यावृत्त हुआ प्रतीत होगा। इसलिये जब तक इतरेतराभाव की घट के संबंधपने से उपलब्धि नहीं होगी तब तक व्यावृत्ति विशेष से घटका जानना शक्य नहीं होगा, और जब तक यह घट अन्य पट आदि से व्यावृत्त है ऐसा जानना नहीं होगा, तब तक घट संबंधी इतरेतराभाव की विशेषणाता चिद्ध नहीं होगी।

द्सरापक्ष — घट ग्रहण के बाद इतरेतराभाव ग्रहण होता है ऐसा माने तो ग्रब यहां ग्रभाव विशेष्य बना भीर घट विशेषण हो गया, अतः घट विशेषण को पहले जानना जरूरी है क्योंकि "नागृहीत विशेषणा विशेष्य बुद्धिः" विशेषणा के प्रगृहीत रहने पर विशेषणा का ग्रहण नहीं होता है, ऐसा नियम है। जब घट को पहले ग्रहण करेंगे तो वह पट आदि पदार्थों से व्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा कि भ्रव्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा कि भ्रव्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा कि भ्रव्यावृत्त हुआ ग्रहण में आयेगा ? पट ग्रादि पदार्थों से अव्यावृत्त घट ग्रहण में भ्राता है ऐसा मानो तो उस घट की घट रूपता सिद्ध होती है तो पट ग्रादि सभी पदार्थ भी ग्रन्य घट ग्रादि पर

तत्रापि घटो ग्रह्मागाः पटादिश्यो व्यावृत्तो गृह्यते, प्रथ्यावृत्तो वा ? तत्र न तावस्यटादिश्योऽध्यावृत्तस्य घटस्य घटरूपता घटते, प्रत्यथा पटादेरपि तथैव पटादिरूपताप्रसङ्कादभावकस्पनावेयध्यं म् ।
प्रथ तेश्यो व्यावृत्तस्य घटस्य घटरूपताप्रतिपत्तिः प्राध्यंते; तत्रापि कि कतिपयपटादिष्यक्तिस्योऽसीः
व्यावस्ति, सकलपटादिव्यक्तिस्यो वा ? प्रथमपक्षे कुतिश्चिदवाधी व्यावस्तं, न सकलपटादिव्यक्तिस्यः ।
द्वितीयपर्वीप न निक्षिलपटादित्योऽस्य व्यावृत्तिघंटते, तासामानन्त्येन प्रहुणासम्भवात् । हतरेतराश्चयत्त्रं व, तथाहि-'यावस्यटादिश्यो व्यावृत्तस्य घटस्य घटरूपता न स्यान्न ताबद् घटास्पढादयो व्यावसंते हति ।

म्रस्तु वा यथाकथञ्चित्पटादिभ्यो घटस्य व्यावृत्तिः, घटान्तरात्तु कथमसौ व्यावर्त्तते इति

पदार्थ से ब्यावृत्त हुए बिना ग्रपने ग्रपने पटादिरूप सिद्ध हो जायेंगे ? फिर तो ग्रभाव की कल्पना करना ही व्यर्थ है। इस आपिता से बचने के लिये दूसरा पक्ष स्वीकार करते हो कि घट की घटरूपता अन्य पट आदि से व्यावृत्त होने पर जानी जाती है तो पुन: शंका होती है कि घट ग्रन्य से व्यावृत्त हुग्रा है वह कतिपय पट आदि से व्यावृत्ता हुआ है अथवा संपूर्ण पट आदि से व्यावृत्ता हुआ है ? यदि कतिपय पट आदि से ज्यावृत्त है तो उतने से ही पृथक कहलायेगा, सभी पदार्थों से तो ग्रज्यावृत्त ही रहेगा। दूसरा विकल्प-संपूर्ण विश्वके पट गृह आदि पदार्थों से यह घट व्यावता है ऐसा कहना तो शक्य नहीं, क्योंकि पट भ्रादि पदार्थ भ्रनंत हैं, उनका ग्रहण होना भ्रसंभव है। तथा इस प्रकार से मानने में ग्रन्योन्याश्रय दोष भी आता है, इसीका खुलासा करते है ... जब तक पटादि से व्यावृत्त घट की घट रूपता घटित नहीं होती तब तक घट से पट प्रभृति पदार्थ व्यावत्तित नहीं होंगे और जब तक घट से व्यावता पट आदि की पट आदि रूपता सिद्ध नहीं होगी तब तक पट ग्रादि से वह घट व्यावृत्त नहीं हो सकेगा । इस प्रकार दोनों ही ग्रन्थावृत्त रहकर असिद्ध ग्रवस्था में पड़े रहेंगे । ग्रन्छा ! हम आप मीमांसक के ग्राग्रह से मान लेवें कि जैसे चाहें वैसे कैसे भी पट आदि से घट की ब्यावृत्ति हो जाती है; किन्तु इस बात का निर्णय करना है कि अन्य घट से विवक्षित घट की व्यावृत्ति कैसे होगी (घट प्रपने को ग्रन्य घटों से कैसे पृथक् करता है) घट पने से या श्रघटपने से, यदि घटपने से घट व्यावृत्त होता है तो इसका मतलब तो यह हुम्राकि एक विवक्षित घट, संपूर्ण घट व्यक्तियों से पृथक् होता हुम्रा घटपने को लेकर व्यावृत्त हो गया ? फिर तो सारे ही भ्रन्य घट विचारे भ्रघट रूप ही बन

सम्प्रवार्यम्-कि घटरूपतया, ग्रन्यवा वा ? यदि घटरूपतया; तिह् सकलघटव्यक्तिस्यो व्यावलं मानो घटो घटरूपतामादाय व्यावर्तात इत्यायातम् प्रघटत्वमन्यासां घटव्यक्तीनाम् । ग्रयाघटरूपतया; तिक्तमघटरूपता पटादिवव् घटेप्यस्ति ? तथा चेत्; तिह्न यो व्यावर्शते घटान्तरादघटत्वेन घटस्त-स्याघटरवं स्यात् । तव विप्रतिविद्धम्-यदाघटो घटः, कवं घटः ? तस्मान्नार्वादर्यान्तरम्मानः ।

ननु लाभावस्यार्थान्तरस्वानम्धुपगमे कथं तिश्वमित्तको व्यवहारः ? तथाहि-कि घटावरुव्यं भूतलं भटाभावो व्यपविदयते, तद्रहितं वा ? प्रथमपक्षै प्रत्यक्षविरोवः । दितीयपक्षै तु नाममात्रं

जायेंगे ? दूसरी बात अग्रट रूप से ज्यावृत्त होता है, ऐसा माने तो क्या पट, गृह, वृक्ष आदि पदार्थों के समान घट में भी अग्रट रूपता है ? यदि है तो जो घट अन्य घट जाति से अग्रटत्व के द्वारा ज्यावृत्त होता है वह स्वयं अग्रट रूप बन गया सो यह विरुद्ध बात है अर्थात् यदि घट स्वयं अग्रट है तो वह किस अकार घट नाम पायेगा ? अतः यह सिद्ध हुम्रा कि पदार्थ से पृथक् कोई अभाव नामा वस्तु नहीं है। वह पदार्थ रूप हो है।

मीमांसक—यदि अभाव को भिन्न पदार्थ रूप नहीं माना जाय तो उस ग्रभाव के निमित्त से होनेवाला लोक व्यवहार कैसे सिद्ध होगा, अर्थात् "यह नहीं है इसका अभाव है" इत्यादि व्यवहार कैसे बनेगा ? हम आप जैन से पूछते हैं कि घट से व्याप्त भूतल को घट का ग्रभाव कहते हैं प्रथम पक्ष—घट से व्याप्त भूतल को घट का ग्रभाव कहते हैं प्रथम पक्ष—घट से व्याप्त भूतल को घट का ग्रभाव कहते हैं तो प्रत्यक्ष से ही विरोध दिखाई दे रहा है। दूसरा पक्ष—घट रहित भूतल को घट का अभाव कहते हैं तो नाम मात्र का भेद हुया, जैन ग्रभाव को घट रहित नाम देते हैं भीर हम घटाभाव विशिष्टत्व नाम रखते हैं ?

जैन — यह कथन गलत है, घट से ग्रवटच्य भूतल को घटका धाभाव माने तो प्रत्यक्ष विरोध धाता है ऐसा जो कहा है, उसमें हमारा यह प्रश्न है कि भूतल घटाकार है क्या ? जिससे "घट नहीं होता है" इस तरह कहने में प्रत्यक्ष विरोध भावे।

भावार्थ — घट से व्याप्त भूतल को घटाभाव कहते हैं ऐसा कहें तो क्या बाधा है ? घट भीर भूतलका तादात्म्य तो है नहीं, भूतल तो घटाकार है नहीं धीर इसीलिये तो यह भूतल घट नहीं है ऐसा कहा जाता है। अभिप्राय यह है कि घट से भिष्ये त-षटरहितस्वम्, पटाभावविधिष्ठस्वमितिः, तदय्यसाम्प्रतम्ः, येतः कि घटाकारं भूतक्षं वेत 'घटो न भवति' इत्युच्यमाने प्रत्यक्षविरोध स्थात्. यद्भूतलं तदघटाकाररहितस्वाद्घटो न भवत्येव । नतु यद्यि भूतनाश्चार्थान्तरं घटाभावः, तिह घटसम्बद्धे पि भूतले घटो नास्ति' इति प्रत्ययः स्थात्, न चैवम्, ततो यथा भूतनार्थान्तरं घटस्तथा तदभावोगितिः, तदप्यसारमः, घटासम्भविभूतनगता-हाधारण्यमगेदनिक्षति हि भूतन घटाभावो व्यवदिष्यते । घटावष्टक्य तु घटभूतनगतसंयोगानकाण-साधारण्यमगेदनिक्षविक्षते तथोत्पन्नमिति न 'भ्रषट भूतलम्' इति व्यपदेशं नभते । तस्नेतरेतराभावो ।

व्याप्त भूतल घटाभाव है इस वाक्य का अर्थ जिस पृथिवी के भाग पर घड़ा रखा है वह स्थान, सो उस स्थान का घट के साथ तादात्म्य संबंध तो है नहीं, जिससे घट रखे हुए स्थान को घटाभाव नाम से पुकारा न जाय। भूतल तो घटाकार है नहीं, इसलिये वह घट नहीं और घट नहीं है तो उसको घटाभाव नाम दिया तो कोई बाधा नहीं ग्राती है।

मीमांसक - भूतल से पृथक् कोई घटका स्रभाव नहीं है ऐसा मानते हैं तो जहां जिस भूमि भागमें घट रखा है वहां भी, "घट नहीं है" इस प्रकार ज्ञान होना चाहिये ? किन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये जैसे घटको भूतल से न्यारा माना गया है, वैसे घट का अभाव भी पृथक्-न्यारा स्वीकार करना होगा ?

जैन — यह कथन घसार है, घट में नहीं पाये जाने वाले भूतल गत घ्रसाधा-रण धर्म से युक्त भूतल को घटाभाव [ घटका घ्रमाव इस नाम से ] कहते हैं। जो भूतल घट युक्त वह घट थ्रीर भूतल में होनेवाले संयोग लक्षण साधारण वर्म से युक्त है। ब्रतः उसको अघट भूतलं "घट रहित भूतल" ऐसा नहीं कहते। इस प्रकार मीमांसक का इतरेतराभाव सिद्ध नहीं होता है। तथा उसका लक्षण, उसका उपयोग उसको ब्रह्मण करने वाला ध्रभाव प्रमाण सारे ही घ्रसिद्ध हैं ]।

मीमांसक का माना गया प्रागभाव भी ठीक नहीं है प्रागभाव भी पदार्थ से पृथक् नहीं है, प्रमाण से ऐसा प्रतीत ही नहीं होता है कि पदार्थ पृथक् हो और उसका प्रागभाव पृथक् हो ।

मीमांसक — बनुसान से प्रागभाव को पृथक् सिद्ध करके बताते हैं—श्रपने उत्पत्ति के पहले घट नहीं या इस प्रकार का जो ज्ञान होता है वह असत् विषय वाला नापि भ्रामभावः; तस्याप्यर्थादवन्तिरस्य प्रमास्तृतोऽप्रतिवत्तेः। ननु स्वोरवरोः प्राग्नासीद् घटः' इति प्रत्थयोऽसद्विषयः, सत्प्रत्यविलक्षस्यात्वात्, यस्तु सद्विषयः स न सत्प्रत्यविलक्षस्यो यथा 'सद्द्वश्यप् ' इत्यादिप्रस्ययः, सत्प्रत्यविलक्षस्याभ्रायं तस्मादसद्विषयः इत्यनुभ्रानात्ततोऽपन्तिरस्य प्रागमावस्य प्रतीतिरित्यपि मिष्या; 'प्रागभावादौ नास्ति प्रघ्वंसादिः' इति प्रत्ययेनानेकान्तात्। तस्याप्यसद्विषयत्वेऽभावानवस्या। प्रव 'भावे भूभागादौ नास्ति प्रटादिः' इति प्रत्ययो मुख्याभाव-विषयः, 'प्रागभावादौ नास्ति प्रष्या स्थाप्यस्तुष्यत्वेऽभावानवस्था। स्थ

है [ अभाव-विषयवाला है ] क्योंकि सत् रूप ज्ञान से विलक्षण् है, जो सत् को विषय करता है वह सत् के ज्ञान से विलक्षण नहीं होता, जैसे "सद् द्रव्यं" द्रव्य सत् रूप है, इत्यादि प्रत्यय सत् प्रत्यय से विलक्षण नहीं होते हैं, यह जो प्रत्यय है वह सत् प्रत्यय से विलक्षण् है, भतः असत् विषयवाला है, इस पंचावयव पूर्णं भन्नुमान के द्वारा पदार्थ से प्रकन्नत प्रागभाव की सिद्धि होती है ?

जैन — यह अनुमान मिथ्या है, भ्रापका "सत्प्रत्यय विलक्षणत्वात्" सत् के ज्ञानसे विलक्षण, है, ऐसा जो हेतु है वह धनैकान्तिक दोष युक्त है, देखिये प्रागभाव धादि में प्रध्वंसाभाव नहीं है ऐसा जान होता है, वह तो भ्रसत् विषयवाला नहीं है किन्तु सत् प्रत्यय से तो विलक्षण है ? यदि इस प्रत्यय को भी असत् विषयवाला ही माने तो भ्रभावों की भ्रनवस्था आती चली जायगी। भावार्ष-प्रागभाव भादि में प्रध्वंसाभाव भादि नहीं हैं ऐसा नास्ति का जान है वह सत् से तो विलक्षण है, किन्तु भ्रसत् विषयवाला तो नहीं है, भ्रतः जो सत् से विलक्षण होता है वह जान भ्रसत् विषयवाला ही होता है ऐसा अविनाभाव बनता नहीं, इसलिये "सत्विलक्षण-त्वात्" हेतु अनैकान्तिक हो जाता है।

मीमांसक — आपने जो हेतु को अनैकान्तिक कहकर धनवस्था का दोष दिया है वह ठीक नहीं है, बात ऐसी है कि सद्भाव रूप भूमि भाग ध्रादि में जो "घट नहीं" ऐसा ज्ञान होता है वह तो मुख्य रूप से ही अभाव को विषय करनेवाला है, किन्तु प्रागभाव ध्रादि में "प्रध्वंसाभाव ध्रादि नहीं हैं" ऐसा जो ज्ञान होता है वह उपचरित ध्रभाव को विषय करनेवाला है, इस प्रकार ध्रभाव में अंतर होने से धनवस्था दोष नहीं ध्राता है ?

जैन-यह कथन अयुक्त है इस तरह से प्रागभावादि में होनेवाले स्रभाव को

प्ययुक्तम्, परमार्थेतः प्रागमावादीनां साङ्कर्यप्रसङ्गात् । न खलूपचरितेनाभावेनान्योग्यमभावानां व्यति-रेकः सिद्द्येत्, सर्वत्र मुख्याभावकल्पनानयंस्यप्रसङ्गात् ।

यदप्युक्तम्-'न भावस्वभावः प्रागभावादिः सर्वदा भावविशेषण्यवात्' इति ; तदप्युक्तिमात्रम् ; हृतोः पद्माध्यापकत्वात्, 'न प्रागभावः प्रध्वसादो' इत्यादेरभावविशेषण्याप्यभावस्य प्रसिद्धः । गुणादिनानेकान्तावः प्रस्य सर्वदा भावविशेषण्यविषि भावस्वभावात् । 'रूपं पश्यामि' इत्यादिव्यवहारे गुणास्य स्वतन्त्रस्यापि प्रतीतेः सर्वदा भावविशेषण्यवाभावे 'प्रभावस्तत्त्वम्' इत्यभावस्यापि स्वतन्त्रस्य प्रतीतेः शस्त्रस्वाविशेषण्यत्वं न स्यात् । सामर्ष्यात्तद्विशेष्यस्य द्रव्यादेः सम्प्रत्ययास्सदास्य भावविशेष-

उपचरित मानेंगे तो उन प्रागभावादि में सांकयं हो जायगा, प्रागभाव में प्रध्वंसाभाव का ग्रभाव उपचार से है तो इसका मतलब परमार्थसे वे दोनों एक हैं ? जो अभाव उपचरित है उसके द्वारा ग्रभावों की परस्परकी पृथक्ता सिद्ध नहीं हो सकती है। यदि उपचरित ग्रभाव से परस्पर को पृथक्ता सिद्ध होती है तो मुख्य ग्रभाव को मानना वेकार ही है।

मीमांसक ने कहा था कि-भाव स्वभाववाले जो पदार्थ होते हैं वे प्रागभाव आदि रूप नहीं होते, क्योंकि वे सर्वदा-हमेशा भाव विशेषण रूप हैं 'सो यह कथन अयुक्त हैं" 'सर्वदा भाव विशेषणत्वात् हेतुपक्ष में अव्यापक है, कैसे सो हो बताते हैं— प्रागभाव प्रध्वसाभावादि में नहीं हैं" इत्यादि अनुमान वाक्यों में अभाव भी प्रभाव का विशेषण होता है, ऐसा सिद्ध होता है। तथा सर्वदा भाव विशेषणत्वात् हेतु गुण प्रादि के साथ भी अमनैकान्तिक हो जाता है। क्योंकि गुण सर्वदा भाव विशेषण रूप होने पर भी भाव स्वभाव वाले हैं। रूपको देखता है, इत्यादि जो वचन व्यवहार होता है, उसमें गुणों की स्वतंत्रता भी आती है अर्थात् उस समय वे गुणा विशेष्य भी वन जाते हैं। सर्वदा भाव विशेषण का अभाव होनेपर भी 'अभाव तत्व हैं" इत्यादि वाक्य में अभाव को स्वतंत्रतासे भी प्रतीति होती है (इस वाक्य में अभाव विशेषण बना है न कि भाव) अतः भाव ही विशेषण होता है ऐसा हमेशा का नियम नहीं वनता।

मीमांसक — अपने अभाव को विशेषण रूप खिद्ध करने के लिये "अभाव स्तत्त्वम्" अभाव तत्त्व है, ऐसा उदाहरण दिया है, किन्तु उस वाक्य से अभाव में विशेष्यत्व है ऐसा सिद्ध नहीं होता, वहां तो सामर्थ्य से द्वष्य विशेष्यका ही बोघ होता है अर्थात् "अभाव तत्व है" किसका है ? यटका है ऐसा अर्थ निकलता है। शास्त्रे गुगादेरि सर्वदा भावविशेषसात्वमस्तु, तद्विशेष्यस्य द्रव्यस्य सामर्थ्यतो गम्यमानत्वात् ।

किन्त्र, प्रागमावः सादिः सान्तः परिकल्प्यते, सादिरतन्तः, प्रनादिरतन्तः श्रनादिः सान्तो वा ? प्रयमपक्षे प्रागमावाल्यूवं घटस्योपलब्धिप्रसङ्गः, तहिरोधिनः प्रागमावस्याभावात् । द्वितीयेषि तहुरपत्तेः पूर्वमुपलब्धिप्रसङ्गस्तत एव । उत्पन्ने तु प्रागमावे सर्वदानुपलब्धिः स्यात्तस्यानन्तत्वात् । तृतीये तु सदानुपलब्धिः । चतुर्वे पुनः घटोत्पत्तौ प्रागमावस्यामावे घटोपलब्धियदशेषकार्योपलब्धिः स्यात्, सकलकार्याणामुत्पस्यमानानां प्रागमावस्यौक्तवात् ।

जैन — तो फिर श्रापको गूण श्रादि में भी सिर्फ सर्वदा भाव विशेषणपना मानना होगा । विशेष्य द्रव्यकी तो सामर्थ्य से ही प्रतीति होगी ? भावार्थ-ग्रभाव है किसका? घटका है, ऐसा ग्राप अभाव के विषय में अभाव को विशेष्य न मानकर द्रव्य को ही विशेष्य रूप स्वीकार करते हो बैसे ही गुरा हैं किसके ? द्रव्य के. इस प्रकार द्रव्य में ही विशेष्यत्व है ऐसा मानना चाहिये। श्रव हम जैन मीमांसक से प्रागभाव के विषय में प्रश्न करते हैं-आप लोग प्रागभाव को सादि सांत मानते हैं. कि सादि अनत, अथवा अनादि अनंत, या अनादि सांत, सादि सांत मानते हैं तो प्रागभाव के पहले घटकी उपलब्धि होने लगेगी, क्योंकि घटका विरोधी प्रागभाव का अभाव है ? दूसरा पक्ष-सादि अनंत प्रागभाव है ऐसा मानते हैं तो प्रागभाव के उत्पत्ति के पहले घटकी उपलब्धि होगी, क्योंकि घटका विरोधी जो प्रागभाव है वह सादि है [ अभी उत्पन्न नहीं हुआ है ] तथा जब प्रागभाव उत्पन्न हो जायगा तब घट कभी उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि अब प्रागभाव हटनेवाला है नहीं, वह तो अनंत है। तीसरा पक्ष-प्रागभाव धनादि अनंत है सो तब तो कभी भी घट उपलब्ध ही नहीं होगा ? क्योंकि घट का विरोधी प्रागभाव हमेशा ही मौजद है। चौथा पक्ष-प्रागभाव ग्रनादि सांत है ऐसा मानें तो प्रागभाव के अभाव में घटकी उत्पत्ति होनेपर जैसे घट की उत्पत्ति होगी वैसे साथ ही अशोष कार्यों की उपलब्धि भी हो जावेगी ? क्यों कि उत्पन्न हो रहे सभी कार्योंका प्रागभाव एक है।

भीमांसक — प्रागभाव एक नहीं है किन्तु जितने कार्य हैं उतने ही प्रागभाव हैं उनमें से एक का प्रागभाव नष्ट होने पर भी उत्पन्न हो रहे शेष पदार्थों के प्रागभाव सभी नष्ट नहीं हुए हैं, स्रतः घटकी उत्पत्ति के साथ ही सभी कार्यों की उपलब्धि नहीं हो पाती है? तनु यावन्ति कार्याणि तावन्तस्तर्यागभावः, तर्थकस्य प्रायभावस्य विनाशेषि शेषोस्पस्त्यमान-कार्यप्रायभावानामविनाशाश्र घटोत्पत्ती सकलकार्योपलिक्षरिति; तह्यं नन्ताः प्रायभावास्ते कि स्वतन्त्राः, भावतन्त्रा वा ? स्वतन्त्राश्चं त्कचं न भावस्त्रभावाः कालादिवत् ? भावतन्त्राश्चं त्किमुत्पन्न-भावतन्त्राः, उत्परस्यमानभावतन्त्रा वा ? न तावदादिविकत्यः; समुप्यनभावकात्रभावत्रागभावविना-शात् । द्वितीयविकत्योषि न श्रेषात् ; प्रायभावकाले स्वयमसतामुत्पस्यमानभावानां तदाश्रयस्था-योगात्, प्रत्यथा प्रध्वंशामावस्यापि प्रध्वस्तपदार्थाश्रयस्वप्रसङ्गः। न वातुत्पन्नः प्रध्वस्तो वार्षः कस्यविदाश्रयो नाम प्रतिवसङ्गति ।

जैन—ऐसा है तो प्रागमाव अनंत हो गये ? अब वे प्रागमाव स्वतन्त्र हैं कि भाव तंत्र ( परतंत्र-पदार्थ के आश्रित ) हैं सो बताइये ? यदि अनंत प्रागमाव स्वतंत्र हैं तो वे भाव स्वभाव वाले कंसे नहीं कहलायेंगे ? अर्थात् वे भी काल आदि पदार्थों के समान सद्भाव रूप हो जायेगे । दूसरा पक्ष-वे अनत प्रागमाव भावतंत्र हैं (पदार्थों में आश्रित हैं) ऐसा माने तो प्रश्न है कि उत्पन्न हुए पदार्थों के आश्रित हैं, ऐसा माने तो प्रश्न है कि उत्पन्न हुए पदार्थों के आश्रित हैं, एसा माने तो प्रश्न हैं कि उत्पन्न हुए पदार्थों के आश्रित हैं, एसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि पदार्थ के उत्पन्न काल में प्रागमाव का नाश हो जाता है । दूसरा पक्ष-प्रागमाव उत्पन्नस्यमान पदार्थों के आश्रित हैं ऐसे उत्पन्नस्यमान पदार्थों प्रागमाव के लिये आश्रयमून नहीं हो सकते हैं यदि आश्रयमून हो उत्पन्नस्यमान पदार्थ प्रागमाव के लिये आश्रयमून नहीं हो सकती हैं यदि आश्रयमून हो उत्पन्न नहीं हुआ है तथा नष्ट हो जुका है ऐसा पदार्थ किसी का भी आश्रयमून नहीं हो सकता है । भावार्थ यह है कि नष्ट एवं अनुत्पन्न पदार्थ आश्रय देने वाले होंगे तो नष्ट हुआ अथवा नहीं बना हुआ स्तंभ, महल का आश्रय देने वाला हो जाया। ऐसा अतिसमंग आता है ।

श्रंका — प्रागभाव को एक ही संख्या में माना जाय, एक ही प्रागभाव घट ध्रादि विशेषण के भेद से भिन्न रूप उपचित्त किया जाता है कि घटका प्रागभाव है पटका प्रागभाव है इत्यादि । तथा उत्पन्न हुए पदार्थ के विशेषएएपनेसे उसका नाश होने पर भी उत्पत्त्यमान पदार्थ के विशेषएएपने से वह ध्रविनाशी है, अतः उस प्राग-भाव को नित्य भी कहते हैं। भावार्थ-प्रभिप्राय यह है कि पदार्थ के निमित्त से प्रागभाव में भने ही भेद करो किन्तु वह एक ही है। उत्पन्न हुए पदार्थ का प्रागभाव नष्ट हो प्रथेक एव प्रागमावी विशेषणुभेदाद्भिक उपचरंते 'घटस्य प्रागमावः पटादेवी' इति, तयोत्पन्नार्थविश्वेषणुत्या तस्य विनाशेष्युत्यस्यमानार्थविश्वेषणुत्वेनाविनाशान्त्रित्यस्वमपीति । नन्वेर्वं प्रागमावादिन्तुपृथकच्यानार्थक्यम् सर्वेत्रंकस्येवामावस्य विशेषणुभेदात्त्रया भेदव्यवद्वारोपपरोः । कार्यस्य हि पूर्वेण कालेन विशिष्टार्थः प्रागमावः, परेण विशिष्टः प्रष्टवंसामावः, नानार्थविशिष्टः सर्वेतरेतामावः, कालक्येप्यस्यन्तनानास्वमावक्षेत्रविश्वः सर्वेतरेतामावः, कालक्येप्यस्यन्तनानास्वमावक्षेत्रवेष्यापित्रवेषण्यापित्रवेषण्याप्रस्यापित्रवेषण्याप्तिः, सत्तं कत्वेषि हत्यादिविषणुभेदात्प्रस्यमेदवत् । यथैव हि सम्प्रस्ययाविशेषाविष्याप्तिः मावार्थं कर्वं सत्तायाः तथैवासरप्रस्याविशेषणिक्षाः मावार्थं कर्वं सत्तायाः तथैवासरप्रस्याविशेषणिक्षाः स्विष्यादि सम्प्रस्यमितिकाषण्यास्तिष्याद्विष्यापितः सम्प्रस्यमितिकाषण्यास्तिष्याद्विष्यापितः । प्राप्तानीत् इत्यादि स्वस्यविशेषण्यास्तुविष्योऽमावः; तदि प्रागासीत्यस्याद्विष्याति सम्प्रस्यति कालभेदेन, पाटलिपुनेस्ति

जाय, किन्तु उसको नष्ट हुम्रा नहीं मानते, क्योंकि मागे उत्पन्न होने वाले पदार्थों का प्रागभाव नष्ट नहीं हम्रा है।

जैन - ऐसा कहने पर तो प्रागमाव ग्रादि चार भेद मानना भी व्यर्थ ठह-रेगा. सब जगह एक अभाव ही विशेषएा के भेद से भेद वाला मान लिया जायगा, जैसे प्रागभाव में एक होते हुए भी भेद अथवहार पटका प्रागभाव घटका प्रागभाव ऐसा भेद ] कर सकते हैं वैसे ही एक ही ग्रभाव को मानकर विशेषए। के भेद से भेद का उपचार कर सकते हैं ग्रब इसी का विवेचन करते हैं-कार्य के पूर्व काल द्वारा विशिष्ट जो पदार्थ है उसको प्रागभाव कहना, कार्य के उत्तर काल द्वारा जो विशिष्ट है जसको प्रध्वंसाभाव, प्रतेक पदार्थ संबंधी विशिष्ट अभाव इतरेतराभाव और तीनों कालों में अत्यन्त भिन्न रहना है स्वभाव जिसका ऐसा भाव विशेषण रूप मृत्यन्ता भाव है ऐसा मानना पडेगा तथा प्रागशावका ज्ञान, प्रध्वंसाभावका ज्ञान ऐसे ज्ञानके भेद भी उपचार जैसे मानसे मानने होंगे। परमतमें सत्ता एक होते हए भी द्रव्य की सना इत्यादि विशेषरा के भेद से सत्ता में भेद माने जाते हैं ग्रथवा जिस प्रकार विशेष गोंके भेदसे ज्ञानमें भेद माना जाता है। जिस प्रकार "यह है यह है" इत्यादि सद रूप ज्ञान की अविशेषता होने से एवं विशेष लिंगके अभाव होनेसे सत्ताको एक रूप माना जाता है, उसी प्रकार "यह नहीं है यह नहीं है" इत्यादि प्रसत् रूप जानकी ग्राविशेषता होनेसे एवं विशेष लिंगका ग्रामाव होनेसे ग्रामाव को भी एक रूप मानना चाहिये?

श्चंका— "पहले नहीं था" इत्यादि वाक्य भेद के कारण ग्रभाव को चार प्रकार का माना जाता है ? चित्रक्टेस्तीति देशभेदेन, द्रव्यं गुण कर्म चास्तीति द्रव्यादिभेदेन च प्रत्ययभेदसद्भावास्त्रानसत्तादयः सत्ताभेदाः किन्नेष्यन्ते ? प्रत्ययविशेषात्तद्विशेषणान्येव भिद्यन्ते तस्य तन्निमित्तकत्वात्र तु सत्ता, ततः सैकैवेत्यन्यूपामे प्रमावभेदोपि मा भूत्सवंषा विशेषाभावात् ।

भयाभिभीयते — भ्रभावस्य रावंबंकत्वे विवक्षितकार्योत्पत्ती प्रागभावस्याभावे सर्वेत्राभावस्या-भ्रायानुषङ्कारसर्वं कार्यमनावनस्तं सर्वात्मकं च स्यात्; तदन्यभिभानमात्रम्; सर्त्तकत्वेपि समान-स्वात् । विवक्षितकार्यप्रध्वते हि सत्ताया भ्रभावे सर्वेत्राभावप्रसङ्गः तस्या एकत्वात्, तथा च सकल-

समाधान—तो फिर सत्ता में यही बात कहनी होगी देखिये पहले था, पीछे होगा, ब्रभी है, इस प्रकार काल भेद से भेद, पाटलीपुत्र में है, चित्रकूट में है, इत्यादि देश के भेद से भेद, द्रव्य है, पुण है, कर्म है, इत्यादि द्रव्य के भेद से भेद इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त से सत्ता में भेद हैं ऐसा भी मानना चाहिये? द्रव्यादिकारणों का भेद तो मौजूद ही है ? तथा स्वय सत्ता में भी "पहली सत्ता" पीछे की सत्ता इत्यादि भेद होना संभव है ब्रतः सत्ता के भेद क्यों नहीं माने जाते हैं।

मीमांसक — द्रव्यादि कारण विशेष से उस सत्ता के मात्र विशेषण ही भिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्योंकि द्रव्यादि विशेष विशेषणों के निमित्त है। किन्तु सत्ता में ऐसी बात नहीं है, श्रयांत् सत्ता में विशेषणों के निमित्त का ग्रभाव है ग्रतः सत्ता एक ही है?

जैन — तो फिर यह बात ग्रभाव के विषय में भी लागू होगी ? अभाव में भी प्रागभाव मादि भेद नहीं मानने चाहिये ? कोई विशेषता नहीं है।

मीमांसक - अभाव को सर्वथा एक रूप मानने में आपत्ति है, देखी ! विव-स्नित कोई एक कार्य उत्पन्न होने में प्रागमावका ग्रभाव होनेपर सब जगह अभाव का ग्रभाव हो जायगा ? और फिर सभी कार्य भ्रमादि और भ्रमंत हो जायगे, तथा वे कार्य सर्वात्मक सर्व रूप हो जायेंगे । प्रथात् प्रागमाव नहीं है तो कार्य भ्रमादि हुन्ना प्रध्वंसाभाव नहीं माने तो कार्य अनंत होगा, तथा इतरेतराभाव नहीं है तो कार्य सब रूप एकमेक होवेगा ।

जैन—यह कथन ठीक नहीं है, सत्ता में एकत्व मानने पर भी यही आपत्ति आयेगी उसी को बताते हैं—विवक्षित एक कार्य नष्ट होने पर उसके सत्ता का अभाव हो गया तो सर्वत्र सभी का ग्रभाव हो जायगा क्योंकि सत्ता एक है, तथा एक जगह की शून्यता । अथ तरप्रब्वेसेपि नास्याः प्रध्वंसो नित्यत्वात्, प्रन्यथार्थान्तरेषु सत्प्रत्ययोत्पत्तिनं स्यात्; तहत्ययापि समानम्, समुत्यप्रे ककार्यस्थितयात् भावस्याभाविपि न सर्वेषाऽभावः भावान्तरेत्ययावप्रतीत्यमावप्रसङ्कात् । यथा चाभावस्य नित्यंकरूपत्वे कार्यस्थोत्पत्तिनं स्यात् तस्य तत्स्यतस्यकत्वात् ।
तथा सत्ताया नित्यत्वे कार्यप्रघवंसो न स्यात् तस्यास्तरप्रतिवन्यकत्वात् । प्रसिद्धं हि प्रध्वंसारप्रायध्वेस स्प्रतिवन्यकत्वात् । प्रसिद्धं हि प्रध्वंसारप्रायध्वेस स्प्रतिवन्यकत्वात् । प्रसिद्धं हि प्रध्वंसारप्रायध्वेस स्प्रतिवन्यकत्वः स्प्रतिवन्यकत्वः स्प्रतिवन्यकत्वः स्पर्यस्य स्थात् । व्यव्यक्षस्य स्त्राच । व्यव्यक्षस्य स्वर्षात्व स्वयं प्रतिवक्ष्याति, ततः पूर्वं तु वसवदिनावकारप्रोपिनि-

सत्तानष्ट होते ही सब जगह की सत्ता समाप्त हो जायगी। इस तरह सत्ताके समाप्त होने से सकल शून्यता प्रायेगी।

मीमांसक — कार्य के नष्ट होने पर भी सत्ता का नाश नहीं होता है क्योंकि सत्ता नित्य है। यदि सत्ता को नित्य नहीं मार्नेगे तो एक जगह की सत्ता नष्ट होने पर ग्रन्य पदार्थों की सत्ता नष्ट होती तो उनमें सत् का ज्ञान नहीं होता?

जैन-यह बात अभाव में भी घटित होगी। इसी को बताते हैं-विशेषण रूप एक कार्य उत्पन्न होने पर तत् संबंधी श्रभाव नष्ट तो हो जाता है, किन्तू सर्वथा ग्रभाव का अभाव नहीं होता, यदि सर्वथा सब ग्रभाव का ग्रभाव हो जाता तो कभी भी ग्रभाव की प्रतीति नहीं होती तथा जिस प्रकार ग्राप कहते हैं कि अभाव को एक एवं नित्य मानेंगे तो, कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होगी क्योंकि सर्वदा रहने बाला धभाव तो कार्य का प्रतिबंधक ही होगा? सो यही बात सत्ता के विषय में है-सत्ता को भी एक भीर नित्य मानते हैं तो कार्य का नाश कभी नहीं होगा, क्योंकि सत्ता नाश की प्रतिबंधक है। प्रसिद्ध बात है कि नाश के पहले सत्ता नाश का प्रतिबंध करती है, यदि सत्ता नाश को नहीं रोकती तो हमेशा प्रध्वंस होने से, कार्य स्थिर रहता ही नहीं ? यदि कोई कहे कि जब नाश का बलवान कारण उपस्थित होता है तब सत्ता कार्य के नाश को नहीं रोक सकती. लेकिन उसके पहले नाश का बलवान कारए। नहीं माने से तो नाम को रोकती ही है ? अतः पहले भी कार्य के नाम होने का प्रसंग बताया था वह नहीं भा पाता है इत्यादि, सो यही बात भभाव में भी घटित होनी चाहिये ? क्या वहां यह न्याय काक मक्षित है ? देखी ! अभाव की भी सत्ता के समान एक सिद्ध करे-जब कार्य का बलवान उत्पादक उपस्थित हो जाता है तब ग्रभाव भौजद है तो भी वह कार्य की उत्पत्ति को नहीं रोकता किन्तू जब कार्य की पाताभावातः प्रतिबन्नात्येवातो न प्रागिः प्रध्वसप्रसञ्जः इत्येतदत्यत्रापि न काकैभीक्षतम्, सभावोषि हि बलवदुत्पादककारणोपनिपाते कार्यस्थोत्पाद सभि न प्रतिरुणाद्धि, कार्योत्पादात्पूर्वं तूत्पादककारणाभावात्रं प्रतिरुणाद्वभावात्रं प्रतितित्यात्रं

तन्न प्रागमायोगि तुच्छस्वमायो घटते किन्तु भावान्तरस्वभावः । यदभावे हि नियमतः कार्यो-दर्गातः स प्रागभायः, प्रागनन्तरपरिणामविशिष्टः मृदद्रव्यम् । तुच्छस्वभावत्वे वास्य सव्येतरगो-विद्यासादीनां सहोत्पत्तिनयमवतामुगादानसङ्करप्रसङ्कः प्रागमायाविद्येषात् । यत्र यदा यस्य प्राग-

उत्पत्ति के पहले यदि बलवान कारण वहीं रहता तब तो कार्य की उत्पत्ति को रोकता ही है। इसीलिये तो पहले भी कार्य की उत्पत्ति हो जाने का प्रसंग बताया था वह नहीं आता है एवं कार्यके अनादि हो जानेका दोष भी नहीं आता। भावार्य-जैसे सत्ता एक भीर होकर भी सबंदा कार्य होना या प्रष्वंस नहीं होता इत्यादि दोष नहीं आते हैं ऐसा मीमांसक का कहना है सो इसी तरह प्रभाव को एक भीर नित्य मानने में कोई दोष नहीं आने चाहिये? किस प्रकार सत्ता बनी रहती है भीर कहीं नाश या अभाव होता रहता है उसी प्रकार अभाव बना रहता है भीर कहीं कार्य का सत्ता वा सत्ता वनी रहती है ऐसा समान न्याय सत्ता और अभाव के विषय होना चाहिय या सत्ता बनी रहती है ऐसा समान न्याय सत्ता और अभाव के विषय होना चाहिय सत्ता में वे पूर्वोक्त युक्तियों लागू हो भीर अभाव में वे पुक्तियां चादत नहीं हो, सो उन युक्तियों को कीवों ने खा लिया है क्या ? जिससे सत्ता की बात ग्रभाव में नागू न होवे इस प्रकार मीमांसकादि परवादी का अभिमत प्रागभाव तुच्छस्वभाववाला सिद्ध नहीं होता है किन्तु भावांतर स्वभाववाला ही सिद्ध होता है।

अब यहां पर स्याद्वादीके ग्रिभमत भावांतर स्वभाव वाले प्रागमावका लक्षरा किया जाता है— "यद भावे हि नियमतः कार्योत्पत्तिः स प्रागमाव ,प्रा गनंतर परिस्ताम विशिष्ट मृदू द्रव्यम्" जिसके ग्रभाव होनेपर नियमसे कार्यकी उत्पत्ति होती है वह प्रागमाव कहलाता है, इसके लिये जगत प्रसिद्ध उदाहरसा प्रस्तुत करते हैं कि घट रूप कार्योत्पत्ति पहले ग्रनंतर समयवर्शी परिस्ताम से [स्यात ग्रादि से] विशिष्ट जो भृष्ट द्रव्य [मिट्टी] है वह घटका प्रागमाव है। प्रागमावको तुच्छ स्वभाव वाला मानते हैं तो जिनका एक साथ उत्पन्न होने का नियम है ऐसे गायके दांये बांये सींग ग्रादि पदार्थों के उपादार्वोका संकर हो जावेगा, वर्योक उन सबका प्रागमाव एक ही हैं (तुच्छाभाव एक रूप होता है) कोई विशेषता नहीं है।

भावाभावस्वत्र तदा तस्योत्पत्तिरित्यप्यवुक्तम्; तस्यैवानियमात् । स्वोपादानेतरिनयमात्तिय-मेप्यस्योग्याश्रयः।

प्रध्वंताभाविषि भावस्वभाव एव, यञ्जूषे हि नियता कार्यस्य विपत्तिः स प्रध्वंतः, मृद्द्वव्यान-न्तरोत्तरपरिणामः। तस्य हि तुच्छस्वभावस्य मुद्दगराविध्यापाववैयय्यं स्यात्। स हि तद्वधापारेण् घटावेभिन्नः, प्रभिन्नो वा विधीयते ? प्रथमपर्यः घटावेस्तदवस्यत्वप्रसङ्कात् 'विनष्टः' इति प्रत्ययो न स्यात्। विनाशसम्बन्धाद् 'विनष्टः' इति प्रत्ययोत्पत्ती विनासतद्वतोः कश्चिरसम्बन्धो वक्तव्यः—स हि तादारम्यलक्षणः, तदुत्यित्तस्वरूपो वा स्यात्, तद्विभेषण्विशेष्यभावलक्षणो वा ? तत्र न तावत्तादा-

मीमांसक—जहां पर, जब जिसके प्रागभावका श्रभाव होता है वहां पर तब उसकी उत्पत्ति होतो है, इस तरह हम मानते हैं श्रतः उपादानों में संकरता नहीं होती।

र्जन — यह कथन धगुक्त है, उसी प्रागभावका तो नियम नहीं बन पाता है [अर्थात् तुच्छस्वभाववाला प्रागभाव जब जहां पर इत्यादि रूपसे कार्योत्पत्तिका नियमन नहीं कर पाता है ]।

मीमांसक — स्वका उपादान भीर स्वका अनुपादान का जो निवम होता है उस नियमसे प्रागभाव का नियम सिद्ध हो जायगा ?

जैन—इसतरह माने तो ग्रन्थोन्याश्रय दोव ग्राता है-ग्रर्थात् सक्य विषाण् [दांवा सींग ] के उपादान का नियम सिद्ध होनेपर सब्यके प्रागभावका नियम सिद्ध होगा, ग्रीर प्रागभाव नियम सिद्ध होवे तो सब्यविषाण् के उपादानका सिद्ध होगा।

धव प्रध्वंसामाव का लक्षण बताते हैं—प्रध्वंसामाव नामका ध्रमाव भी भावांतर स्वभाववाला है, "यद् भावे हि नियता कार्यस्य विपत्तिः स प्रध्वंसः, मृद्द्रव्या-नंतरोत्तर परिणामः" जिसके होनेपर नियमसे कार्यका नाश हो जाया करता है वह प्रध्वंस [ प्रध्वंसाभाव ] कहलाता है, जैसे मृद् द्रव्य ( रूप घटकार्यका ) का धनंतर उत्तर परिणाम ( कपाल ) यदि यह प्रध्वंस तुच्छ स्वभाववाला होता तो उसको करनेके लिये मृद्गर [ लाठी ] भ्रादि के व्यापारकी जरूरत नहीं पड़ती। घट धादि कार्यका मृद्गरादिके व्यापार द्वारा जो प्रध्वंस किया जाता है बहु घटाविसे भिन्न है कि धिकान है ? प्रथम पक्ष-घटका प्रध्वंस घटसे भिन्न है ऐसा कहेंगैं तो घटादि वस्तु त्म्यलक्षणोको घटते; तयोभॅदाभ्युपगमात् । नापि तदुत्पशिलकाणः; घटावेस्तदकारण्यवात्, तस्य मुद्दगरादिनिमिश्तकः त्योभॅदाभ्युपगमात् । तद्वभयिनिम्शः इत्यप्यसुन्दरम्; मुद्दगरादिवदिनाकोशर-कालमिष घटादेदपलम्भप्रसङ्गात् । तस्य स्वविनाशं प्रत्युपादानकारण्यात्रं तत्काले उपलम्भः; इत्यप्यसमीचीनम्; धमावस्य भावान्तरस्वभावताप्रसङ्गात् तं प्रत्येवास्योपादानकारण्यप्रसिद्धेः । स्योविशेषण्यिशेष्यभावः सम्बन्धः; इत्यप्यसत्; परस्परमसम्बद्धयोस्तदसम्भवात् । सम्बन्धान्तरेण् सम्बद्धयोरेव हि विशेषण्यिशेष्यभावो दृशे दण्डपुरुषादित् । न च विनादात्रतीः सम्बन्धान्तरेण

पूर्ववत् अवस्थित रहनेसे "घट नष्ट हो गया" इसतरह की प्रतीति नहीं हो सकेगी । यदि विनाशके संबंधसे "विनष्ट हुमा" ऐसा प्रतिभास होता है, इसप्रकार माना जाय तो विनाश और विनाशवानमें कौनसा संबंध है इस बातको बतलाना होगा ? बताइये कि वह संबंध तादात्म्य स्वरूप है या तदुत्पत्ति स्वरूप है, अथवा उनका विशेषण विशेष्यभाव वाला है ? विनाश और विनाशवानमें तादात्म्य संबंध तो होता नहीं, वयोंकि आपने उन विनाश, विनाशवानमें भेद स्वीकार किया है। तदुत्पत्ति स्वरूप संबंध भी नहीं बनता, क्योंकि घटादि पदार्थ उसके [ नाशके ] अकारण है, उस नाशके कारण तो मुद्गरादिक हैं।

श्रंका — मुद्गरादिक तथा घटादिक दोनों ही नाशके कारण मान लेवें फिर कोई दोष नहीं आयेगा?

समाधान — यह बात भी असत है, यदि मुद्गरादिके समान घट आदिक भी नामके कारण माने जायेंगे तो नाश होनेके बाद मुद्गरादिके समान घटादिक भी उपलब्ध होने थे? अभिप्राय यह है कि घटके नाशका कारए। मुद्गर है और घट भी है ऐसा माने तो घटका नाश होनेके बाद मुद्गर [ लाठो ] तो दिखाई देती है किन्तु घट दिखाई नहीं देता, सो उसे भी दिखाई देना था? क्योंकि उसे मुद्गर के समान ही नाथ का कारण मान लिया।

शंका—घट ग्रपने नाशके प्रति उपादान कारए। हुन्ना करता है ग्रदः नाशके समय उपलब्ध नहीं होता ?

समाधान — यह कथन भ्रसमीचीन है, यदि परवादी इसतरह मानते हैं तो उन्हें अभावको भावांतर स्वभाववाला स्वीकार करना होगा। भावांतर स्वभाव सम्बद्धत्वमस्तीत्बुक्तम् । तम्न तहपापारेण् भिन्नो विनाशो विषीयते । प्रीवन्नविनाशविषाने तु 'षटादि-रेव तेन विषीयते' इत्थायातम्; तकायुक्तम्; तस्य प्रागेवोत्पन्नत्वात् ।

नतु प्रज्वंसस्योत्तरपरिलामरूपत्वे कपालोत्तरक्षचेषु घटप्रध्वंसस्याभावात्तस्य पुनरुज्जीवन-प्रवञ्जः; तदप्येनुपपन्नम्; कारणस्य कार्योपमदंनात्मकत्वाभावात् । कार्यमेव हि कारणोपमदंनात्म-कत्वधर्माधारत्या प्रसिद्धम् ।

वाले प्रभाव के प्रति ही उपादान कारएा की आवश्यकता हुन्ना करती है [ तुच्छ स्वभाववाले ग्रभावके प्रति नहीं ]।

विनाश ग्रीर विनाशवानका [ प्रघ्वंस ग्रीर घटका ] विशेषण विशेष्यभाव संबंध है ऐसा तीसरा विकल्प भी असत् है, देखिये ! विनाश ग्रीर विनाशवान परस्परमें संबद्ध तो है नहीं, परस्परमें असंबद्ध रहनेवाले पदार्थोंका विशेषण विशेष्यभाव संबंध होना ग्रसंभव है। देखा जाता है कि संबंधांतरसे परस्परमें संबद्ध हुए पदार्थों में ही विशोषणा विशेष्यभाव पाया जाता है, जैसा कि दण्डा ग्रीर पुरुषमें पाया जाता है। ऐसा विनाश ग्रीर विनाशवानमें संबंधांतर से संबद्धत्व होना ग्रशक्य है, इस बातको समक्ता दिया है अतः मुद्दगरादि के व्यापार द्वारा किया जानेवाला चटका नाश घटसे भिन्न रहता है ऐसा प्रथम पक्ष खंडित होता है। द्वितीय पक्ष—मुद्दगरादि व्यापार ग्राप्त क्या जानेवाला चट विनाश चटसे ग्रमिन है, है से मह सर्वेधा अबुक्त है, क्योंकि घट तो मुद्दगरादि क्यापार के पहले ही उत्पन्न हो तुका है। यह सर्वेधा अबुक्त है, क्योंकि घट तो मुद्गरादि व्यापार के पहले ही उत्पन्न हो कुका है।

श्चंका—यदि मृद्द्रव्यादि के उत्तर परिणाम स्वरूप प्रध्वंस हुग्रा करता है ऐसा मानेंगे तो कपाल होनेके बाद ग्रागामी क्षणोंमें घट प्रध्वंसका अभाव हो चुकता है अतः घटका पुनरुज्जीवन (पुनः उत्पन्न होनेका) का प्रसंग प्राप्त होगा ?

समाधान — यह शंका व्ययं की है, देखिये! जो कारण रूप पदार्थ होता है वह कार्यका उपमदंक नहीं हुआ करता, श्रिपतु कार्य ही कारण का उपमदंक होता है, यह नियम सर्वजन प्रसिद्ध है।

भावार्थ — घटका प्रध्वंस घटका उत्तर क्षणवर्त्ती परिरामन जो कपाल है उस रूप माना जाय तो कपालके उत्तर क्षाणों में घट पुनः उत्पन्न हो जायगा ? ऐसी पर- यव कपाने स्थाऽभावस्यार्थान्त रत्वं विभिन्नकारणप्रभवतयोज्यते; तथाहि-'उपादानवटिबनावो वलवत्युक्षप्रेरितमुदागराधिभावाताद्वयविक्र्यात्राते स्थयविक्रमागतः स्योगविनावादेवोत्त्यवते, उपादेय-कपानोत्यादस्युक्तस्य स्वारम्भकावयवक्रमं लोगित्ववादिक्षयितं इति; तब्यसमीश्रिवाभिषानम्; स्वस्य विकाषोत्यादकारणप्रक्रियोद्धोषणस्याप्रातीतिकत्वात् । केवलसम्यप्रतारितेन भवता परः प्रतायते, तस्यादक्षपर्णपरिप्याप्रक्रियोद्धोषणस्याप्रातीतिकत्वात् । केवलसम्यप्रतारितेन भवता परः प्रतायते, तस्यादक्षपरच्यरापरित्याप्रत्याप्रक्रियोद्धोषणस्य स्वाविक्षप्रक्रियोद्धानिकत्वाप्रवादिक्याप्रतिक्ष्याप्रक्रियाच्याप्रतिक्ष्याप्रक्षित्रक्ष्याप्रतिक्षप्रक्षाप्रक्षाप्रक्षित्रक्ष्याप्रतिक्ष्याप्रक्षित्रक्षयाप्रवादिक्याप्रतिक्ष्याप्रक्षित्रक्षयाप्रक्षाप्रक्षप्रक्षित्रक्षयाप्रक्षित्रक्षयाप्रक्षित्रक्षयाप्रक्षयाच्याप्रक्षयाप्रक्षित्रक्षयाप्रकृतिक्षयाप्रकृतिक्षयाप्रकृत्याप्रक्षयाप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृतिक्षयाप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृतिक्षयाप्रकृतिकाष्टिक्षप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृत्याप्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृत्याप्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृत्याप्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्याप्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्ट्रकृतिकाष्टिकाष्टिकाष्ट्रकृतिक

वादीने शंका की तब धाचार्य ने कायंकारण का एक बहुत सुन्दर सिद्धांत बताकर उस शंकाका निरसन कर दिया है कि कार्य ही कारणका उपमदंन करता है, कारण कार्य का उपमदंन नहीं कर सकता। बीज रूप कारण का उपमदंन करके अंकुर रूप कार्य उत्पन्न होता है, किन्तु अंकुरका उपमदंन करके बीज उत्पन्न नहीं होता है, मिट्टी का उपमदंन कर घट बन जाता है किन्तु घटका उपमदंन कर मिट्टी नहीं बनती। उपमदंन का अर्थ है पूर्व स्वरूपको विगाड़कर तत्काल अन्य स्वरूपको घारण करना। यह दूसरी बात है कि अंकुर बड़ा पौधा हुआ फिर उसमें बाल प्राकर बीज उत्पन्न हुए किन्तु जैसे तत्काल कारएका। उपमदंन करके तत्काल कारएका। उपमदंन करके तत्काल कारएका। उपमदंन करके तत्काल कारए उत्पन्न नहीं होता है। अतः घट से प्रध्वंसरूप कपाल तो हो जाता है, किन्तु कपाल से घट नहीं बतता है।

'क्षीरे दच्यादि यम्नास्ति' इत्याचप्यभावस्य भावस्यभावस्य भावत्वभावस्य घटते, दच्यादिविविकस्य स्वीरादेरेव प्रागभावादितयाध्यक्षादिप्रमाणुतोध्यवसायात् । ततोऽषावस्योत्पत्तिसामग्रयाः विषयस्य बोक्तप्रकारेणासम्भवान्न पृषवप्रमाणुता । इति स्थितमेत्रस्ययक्षेतरभ्रेवादेव द्वेषैव न प्रमाणुमिति ।

( कुशास्त्र की मान्यता का ) त्याग करके ऐसा स्वीकार करना चाहिये कि बलवान पुरुष द्वारा प्रेरित हुए मुदुगर मादि के ब्यापार से मिट्टी द्वस्थका घटाकारसे विफल होकर कपालाकार उत्पाद हो जाना ही प्रध्वंस नामका अभाव है, मब प्रतीति का अपलाप करनेसे बस हो ।

स्रभावके विषयमें वर्णन करते हुए परवादीने कहा था कि दूधमें वही आदि नहीं होते उसका कारएा स्रभाव ही है इत्यादि, सो यह कथन तब घटित होगा कि जब स्रभावको भावांतरस्वभाव वाला माना जाय, दही झादि की अवस्थासे रहित जो दूध झादि प्रदार्थ है वही प्राग्नभावादिरूप कहा जाता है प्रत्यक्षादि प्रमाण द्वारा इसी तरह निश्चय होता है, अतः अभाव प्रमाणके उत्पत्ति की सामग्री एवं विषय दोनों ही पूर्वोक्त प्रकारसे संभावित नहीं होनेसे उस स्रभाव प्रमाणकी पृथक् प्रमाणता सिद्ध नहीं होती वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों में झन्तिहत होता है ऐसा निर्णय हो गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष सौर परोक्ष के भेद से ही प्रमाण दो प्रकार ही सिद्ध होता है। प्रयांत प्रमाण के दो ही भेद हैं मिषक नहीं हैं एवं वे दो भेद मत्यक्ष स्नीर परोक्ष रूप ही हैं मन्य प्रकारसे दो भेद नहीं हो सकते ऐसा निश्चतरूप से सिद्ध होता है।

## ग्रभावप्रमाणका प्रत्यक्षादि प्रमाणों में ग्रंतर्भाव करनेका वर्णन समाप्त



# ग्रभावप्रमाण का प्रत्यक्षादि प्रमाणों में ग्रन्तर्भाव करने का सारांश

मीमांसक स्रभावप्रमाए। सहित छः प्रमाए। मानता है, सभाव प्रमाण का लक्षरा—पहले बस्तु के सद्भाव को जानकर तथा प्रतियोगी का स्वरए। कर इन्द्रियों की स्रपेक्षा विना नहीं है, इस प्रकार मन द्वारा वो ज्ञान होता है वह स्रभाव प्रमाण कहलाता है, पहले घटको देखा पुनः साली पृथ्वीको देखकर उस घट की याद सायी,

तब किसी इन्द्रिय के बिना सिर्फ मनसे घट नहीं, ऐसा ज्ञान होता है वह अभावप्रमाण है, सो इसमें प्रश्न होता है कि वह जो भूतल दिखाई पड़ता है वह घट रहित दिखता है या सहित ? घट रहित दिखता है ऐसा कहो तो वह प्रत्यक्षप्रमाण से ही दिखता है अर्थात ग्रीख से देखकर ही घट नहीं, ऐसा ज्ञान हुआ फिर ग्रभावप्रमाए काहे की माने ? तथा घट सहित भूतल देखा है तो उस घट के स्रभाव को स्रभाव प्रमाण कर . नहीं सकता । मतः जैसे वस्तुका अस्तित्व प्रत्यक्ष मादि प्रमाग्गसे जाना जाता है वैसे नास्तित्व भी प्रत्यक्षादि से जाना जाता है ऐसा मानना चाहिये। कभी यह अभाव प्रत्यभिज्ञानका विषय भी होता है तथा अनुमान का भी। अभाव प्रमाणके तीन भेद भी इन्हीं प्रत्यक्षादि प्रमाणों में शामिल होते हैं, देखिये प्रमाणपंचकाभाव, तदन्यज्ञान भीर ज्ञान निर्मुक्त ब्रात्मा इन तीन अभाव प्रमाणों में से प्रमाण्पंचकाभाव तो नि:स्वभाव होनेसे प्रमाण का विषय ही नहीं है तथा यह नियम नहीं है कि जहां पाचों प्रमाणपुरुक्त न हों वहां प्रमेय ही न हो। दूसरा अभाव प्रमास तदन्य रूप है तद मायने घट उससे अन्य जो भूतल उसका ज्ञान सो ऐसा ज्ञान तो प्रत्यक्ष से ही हो जाता है अत: दूसरा अभाव प्रमाण का भेद भी कैसे बने । तथा तीसरा अभावप्रमाण जान रहित ग्रात्मा है, यह तो बिलकूल गलत है ज्ञान रहित आत्मा कभी होता ही नहीं यदि ग्रातमा ज्ञान रहित हो जाय तो ग्रभाव को भी कैसे जानेगा ? परवादीके इतरेतराभाव ग्रादि के लक्षण भी ठीक नहीं है और लक्षण सिद्ध हुए बिना लक्ष्य सिद्ध नहीं होता है। ग्रापके यहां इतरेतराभावको वस्तू से सर्वथा भिन्न माना है अत: उसके द्वारा वस्तुओं की मापसमें व्यावृत्ति कैसे हो ? इतरेतराभावसे घट मन्य पटादि पदार्थों से व्यावत होता है सो खद इतरेतराभाव दूसरे ग्रभावों से कैसे व्यावृत्त होगा ?

अन्य इतरेतराभाव से कहे तो अनवस्था आती है। तथा इतरेतराभाव से घटमें पटका निषेघ किया जाता है या पटत्वका या दोनों का निषेघ किया जाता है इस बात को आपको बतलाना होगा, घटमें पटका निषेघ करता है ऐसा कहो तो पट रहित घटमें बा पट सहित घटमें ? पट रहित घटमें इतरेतराभाव पटका निषेघ करता है ऐसा कहो तो यह बतायों कि घटका पट रहितपना और इतरेतराभाव इनमें क्या भेद है ? कुछ भी नहीं। तथा घट में पट नहीं है, ऐसा जाना जाता है वह घट में पटके स्वरूप को जानने के बाद जाना जाता है या वारा और बार जाती है।

इतरेतर भाव घट को अन्य पटादि से पृथक् करता है सो जगत के सभी पदार्थों से पृथक् करता है या कुछ थोड़े पदार्थों से पृथक् करता है सभी से व्यावृत्त करना तो शक्य ही नहीं क्योंकि वस्तु तो मनंत है उनको हटाने में पार हो नहीं म्रायेगा। कुछ थोड़े पदार्थों के हटाने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जो हटाने से मोष बचे पदार्थ हैं उनका तो घट में निषेष नहीं हुआ ? म्रतः उनरूप घट हो जायेगा। इस तरह सीमांसक का इतरेतराभाव कर स्वरूप गलत है। जैन के यहां तो इतरेतराभाव हर वस्तु में स्वतः माना है प्रयत्ति वस्तुमें ऐसी एक विशेषता या घम है कि जिसके कारण वह वस्तु अपने को म्राय्य मनंत सजातीय वस्तु से हटाती है अतः जैनके यहां उपर्युक्त दीष नहीं आते हैं।

परवादी के यहां प्रागभावका स्वरूप भी गलत बताया है, वह भी घटादि पदार्थों से पृथक रहकर नास्तिता का बोध कराता है "घट उत्पत्ति के पहले नहीं था" यह प्रागमावका काम है मतलब यह सत से विलक्षण ग्रसत का ही ज्ञान कराता है, ऐसा भ्राप एकांत मानते हैं किन्तू जो सत से विलक्षण हो, वह असत का ही विषय हो सो यह बात नहीं है। देखी प्रागमाव में प्रध्वंस नहीं ऐसा कहते हैं, यहां सत विलक्षरा ज्ञान तो है, किन्तु वह असत विषय वाला नहीं है तथा वह प्रागभाव को अनादि धनंत माने तो कार्य की उत्पत्ति ही नहीं होगी, धनादि सान्त माने तो एक घटके उत्पन्न होने में प्रागभाव का श्रभाव होते ही सारे जगत के कार्य उत्पन्न हो पड़ेंगे ? क्योंकि प्रागभाव एक है। प्रागभावको सादि अनत माने तो घट उत्पत्ति के पहले भी घट दिखाई देगा क्योंकि उसके विरोधी प्रागभावका ग्रभाव है, सादि सांत कहे तो यही दोष है। जितने कार्य उतने प्रागभाव माने तो अनंत प्रागभाव स्वतंत्र रहते हैं कि पदार्थ में रहते हैं यह बताना होगा ? स्वतंत्र रहते हैं तो प्रागभाव भाव स्वभाव वाले हए ? जैसे कालादि द्रव्य हैं वैसे प्रागभाव भी सद्भाव रूप हुए ( किन्तु यह श्रापको इष्ट नहीं है ) प्रागभाव भाव पदार्थ के ग्राधीन है ऐसा कहा जाय तो प्रश्न होगा कि उत्पन्न हुए पदार्थ के आधीन हैं या आगे उत्पन्न होने वालों के ? उत्पन्न हुए पदार्थ में प्रागभाव रहता है ऐसा कहो तो बनता नहीं, क्योंकि प्रागभाव का ग्रभाव करके ही पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। आगे उत्पन्न होने वाले के आधीन माने तो कसे बने क्योंकि जो खद हैं नहीं वह अन्य को क्या भाश्रय देगा ? अतः जिसके अभाव होने पर नियम से कार्य होता है वह प्रागभाव है जैसे कि घट उत्पत्ति के पहले स्थास कोष ग्रादि ग्रवस्था घटका प्रागभाव है ऐसा स्यादादीका निर्दोष लक्षण प्रागभावलक्ष्य को सिद्ध कर देता है। प्रध्वंसाभाव वह है-जिसके होने पर नियम से कार्य का नाश होता है। जैसे घटका पहला रूप स्थासादि है उसके बाद घट और उसका उत्तर परिणाम कपाल है। भाप सर्वथा तुच्छाभाव रूप प्रध्वंसाभाव मानते हैं ऐसे प्रध्वंस को करने के लिए [ग्रर्थात् घट के कपाल होने में ] लाठी आदि की जरूरत नहीं रहती है। यह भी बताग्री कि प्रध्वंस हम्रा सी घट से भिन्न या मिनन ? भिन्न हमा है ऐसा कही ती उससे घटका कुछ बिगडने वाला नहीं प्रध्वंस तो ग्रलग पड़ा है। अभिन्न है तो उस प्रध्वंस ने घट को ही किया ? नाश और नाशवान (घट) में तादातम्य या तद्रत्पत्ति संबंध हो नहीं सकता. जिससे कि उस भिन्न प्रध्वस को घटमें जोडा जाय। घट का नाश और कपाल के उत्पत्ति की प्रक्रिया भ्रापके यहां बड़ी विचित्र है-बलवान पुरुष के द्वारा प्रेरित लाठी से अवयवों में किया होती है, किया से अवयवों का विभाजन होता है भीर उससे घटका नाश होता है ऐसा आपका कहना है सो असंभव है, तथा स्व भारंभक अवयवों में किया होना उस किया से संयोग विशेष होकर कपाल का उत्पाद होता है, सो यह भी गलत है, घटका प्रध्वंस भीर कपालका उत्पाद तो यही है कि लाठी के चोट ग्रादिसे मिट्री द्रव्यका घटाकारसे विकल होकर कपालाकार बन जाना इसी तरह का प्रध्वंसादि प्रतीति में ग्राया करता है। ग्रतः श्रभाव प्रमास के उत्पत्ति की सामग्री आदि की सिद्धि नहीं होने से वह पृथक प्रमाणरूप से सिद्ध न होकर प्रत्यक्षादि प्रमाण रूप ही सिद्ध होता है।

#### \* सारांश समाप्त **\***

### विशदत्वविचारः

\*\*

तत्राद्यप्रकारं विशदमित्यादिना व्याच्छे ---

#### विश्वदं प्रत्यक्षम् ॥ ३ ॥

विशवं स्पर्धं यद्विज्ञानं तत्प्रस्यक्षम् । तथा च प्रयोगः—विशवज्ञानात्मकं प्रत्यक्षं प्रत्यक्षत्वात्, यत्तु न विशवज्ञानात्मकं तस्र प्रत्यक्षम् यवाज्नुमानादि, प्रत्यक्षं च विवादाध्यासितम्, तस्माद्विश्य-क्षानात्मकमिति ।

प्रमाण की संख्या का निर्णय होने के बाद अब प्रत्यक्ष प्रसाण का लक्ष्मण् श्री माणिक्यनंदी आचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है—

सूत्र-विशदं प्रत्यक्षम् ।। ३ ।।

सूत्रार्थ — विश्वद-स्पष्ट-ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है, जो ज्ञान स्पष्ट होता है वही प्रत्यक्ष है, अनुमावप्रयोग-विश्वद्ञानस्वरूप प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष है, जो विश्वद्ञानास्मक नहीं होता वह प्रत्यक्ष भी नहीं होता, जैसे अनुमान झादि विश्वद नहीं हैं द्यतः वे प्रत्यक्ष भी नहीं हैं, प्रत्यक्ष यहां साध्य है अतः उसमें विश्वदज्ञानात्मकता सिद्ध की गई है।

प्रत्यक्षप्रमाग् का यह लक्षण अन्य बौद्ध आदि के द्वारा माने हुए प्रत्यक्ष का निरसन कर देता है, जैसे बौद्ध कहता है कि अकस्मात्-अचावक स्नम के देखने से जो ऐसा ज्ञान होता है कि यहां अग्नि है वह प्रत्यक्ष है, तथा जितने भी पदार्थ सद्भाव रूप या कृतक रूप होते हैं वे सब अग्नि हैं, अथवा जितने भी समयुक्त स्थान होते हैं वे सब अग्नि सहित होते हैं इत्यादि रूप जो व्याप्तिज्ञान है वह यद्यपि अस्पष्ट है फिर भी बौद्धों ने उसे प्रत्यक्ष माना है, सो इन सब ज्ञानों में प्रत्यक्षपना नहीं है यह बात प्रत्यक्ष के इस विशवत्वलक्षण से साबित हो जाती है, यदि बौद्ध अस्पष्ट अविशव ज्ञानको भी प्रत्यक्ष प्रमाण, स्वीकार करते हैं तो फिर अनुमान ज्ञानमें भी प्रत्यक्षता का प्रसङ्ग आने से प्रत्यक्ष और अनुमान ऐसे दो प्रमाणों की मान्यता नहीं बनती है,

श्रनेनाऽकस्माद्ध मदशंनात् 'विह्नरत्त्र' इति ज्ञानम्, 'यावात् कश्चिद् भावः कृतको वा स सर्वः कृतिकः, यावात् कश्चिद्ध मवान्ध्रदेशः सोनिनमान्' इत्यादि व्याधिज्ञानं चास्पष्टमपि प्रत्यक्षमाचक्षासुः प्रत्याक्ष्यातः; अनुमानस्यापि प्रत्यक्षनाप्रसङ्कात् प्रत्यक्षमेवैकं प्रमास्स् स्यान् ।

किन्त, प्रकरमाढू मदशंनाइन्तिरश्चेरयादिज्ञाने सामान्य वा प्रतिभासेत, विशेषो वा ? यदि सःमान्यम्; न तत्तिह् प्रत्यक्षम्, तस्य तिष्ठष्यत्वानम्यूपगमात् । प्रम्थुपगमे वा 'प्रमाण्ड'विध्यं प्रमेय-इ'विध्यात्' इत्यस्य व्याघातः, सविकल्पकत्वप्रसंगश्च । विशेषविष्यत्वे ततः प्रवर्तमानस्यात्र सन्देहो न

इस प्रकार की मान्यता में तो एक प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध होता है, फिर प्रत्यक्ष भौर भ्रमुमान ऐसे दो प्रमास बौद्ध ने मान्य किये हैं वे संगत नहीं बैठते।

कि अब -- जब अकस्मात ध्रम के दर्शन से ऐसा ज्ञान होता है कि यहां पर अग्नि है तब इस ज्ञान में सामान्य अग्नि प्रतिभासित होती है? कि विशेष अग्नि प्रतिभासित होती है ? यदि सामान्य भलकता है तब तो उसको प्रत्यक्ष कह नहीं सकेंगे, क्योंकि आपके यहां प्रत्यक्ष का विषय सामान्य नहीं माना है। यदि ऐसा मानो तो प्रमेयद्वैविध्य से प्रमाणद्वैविध्य मानने का सिद्धान्त गलत ठहरता है। ग्रर्थात पहिले बौद्ध ने कहा था कि प्रमाण दो प्रकार का इसलिये मानना पडता है कि सामान्य ग्रीर विशेष के भेद से प्रमेय दो प्रकार का है। सो यहां यदि प्रत्यक्ष का विषय सामान्य भी मान लिया जाय तो विशेष तो प्रत्यक्षज्ञान का विषय पहिले से ही मान्य कर लिया गया है ग्रीर अब उसका विषय सामान्य भी मान लिया तो इस तरह दोनों प्रमेयों को जब प्रत्यक्ष ने ही जान लिया तो प्रमाए। की संख्या दो न हो कर एक ही रह जायगी । तथा प्रत्यक्ष यदि सामान्य को विषय करेगा तो वह निविकत्यक न रहकर सविकल्पक बन जायगा। जो ग्रापको इष्ट नहीं है । दूसरा पक्ष - श्रकस्मात धमदर्शन से होनेवाला अग्निका ज्ञान विशेष को ग्रहण करता है ऐसा माना जाय तो जब भ्रम से अग्निका ज्ञान हुआ ग्रीर तब वह यदि विशेषको (ग्रग्नि संबंधी) जानता है तो उसको जाननेवाले पुरुष को ऐसा संशय ही नहीं होना चाहिये कि यहां जो मिन है वह घास की है अथवा पत्तों की है? जैसे कि निकट में जलती हुई म्राग्न में संदेह नहीं हुमा करता। कहीं पर भी निकट की ग्रग्निको देखनेवाले पुरुषको संदेह होता हुआ नहीं देखा है, यदि निकटवर्त्ती अग्नि आदि पदार्थमें संदेह की संभावना है तो शब्द या लिगसे भ्रग्नि भ्रादि को जानते हुए पुरुषको भी संदेहकी संभावना होगी ?

स्यान् 'तार्गो वात्राग्निः पार्गो वा' इति सम्निहितवन् । न बलु सम्निहितं पावक पश्यतस्तत्र सन्दे-होस्ति । सन्देहे वा शब्दाल्तिङ्गाद्वा प्रति(ती)यतोप्यसौ स्यान् । तथा चेदमसङ्गतम्-"शब्दाल्तिङ्गाद्वा विशेषप्रतिपत्ती न तत्र सन्देहः" [ ] इति । तश्रे दं प्रत्यक्षम् । कि तिह् ? लिङ्गदर्शनश्रभवस्त्रा-दनुमानम् । 'दृष्टान्तमन्तरेगाप्यनुमानं भवति' इत्येतवाग्रं वस्यते ।

व्याधिज्ञानं चास्पष्टत्वेनाप्रत्यक्षं व्यवहारिक्षां सुप्रसिद्धम् । व्यवहारानुकृत्येन च प्रमासाचिन्ता प्रतस्यते ''प्रामाण्य व्यवहारेक्य'' [प्रमासावाव ३।४ ] इत्यादिवचनात् । न च तेवां सर्वे क्षासाका

इसतरह शब्द और लिङ्ग से होनेवाले ज्ञान में यदि संशय रहना स्वीकार करोगे तो आपका ही यह वाक्य "शब्द से अथवा लिक्क से वस्तू का विशेष धर्म जान लेनेपर उसमें सशय नहीं रहता है" असत्य हो जावेगा ? इसलिये अकस्मात् धुमदर्शन से होनेवाला अग्निका ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं कहलाता, किन्तु हेतु से उत्पन्न होने के कारण यह ज्ञान धनुमान कहलाता है। दृष्टान्त का अभाव होने से यह धनुमानरूप नहीं हो सकता ऐसा कही तो हम भागे यह कहनेवाले हैं कि अनुमान विना हब्टान्त के भी होता । जो कोई धुमवान होता है वह अग्निवान होता है ऐसा जो व्याप्तिज्ञान है; वह क्रस्पष्ट होने से प्रप्रत्यक्ष यह बात तो सर्वव्यवहारी लोगों में भी प्रसिद्ध है। व्यवहार की मनुकुलता से ही तो प्रमाण के विषय में विमर्श होता है। इसी बात को मापके ग्रन्थमें लिखा है "प्रामाण्यं व्यवहारेण" प्रमाण में प्रमासता व्यवहार से आती है। इत्यादि, तथा जो व्यवहारी पुरुष हैं वे समस्त क्षणिकपदार्थों को तथा कृतक पदार्थोंको धम ग्रादि को एवं ग्रानि ग्रादिको स्पष्ट ज्ञानका विषय नहीं मानते हैं। यदि ये सब पदार्थ प्रत्यक्ष के विषय माने जावें तो फिर ग्रनुमानप्रमाण की ग्रावश्यकता ही नहीं रहती ? क्योंकि जब सब व्याप्य भीर व्यापक एक साथ ही स्पष्ट हुए से निश्चित ही जाते हैं तब उस पुरुषको अनुमान द्वारा जानने के लिए कुछ बाकी रहा ही नहीं है कि जिसे वह अनुमान से श्रव सिद्ध करे। यदि पदार्थ के प्रत्यक्ष होनेपर भी अनुमानकी म्रावश्यकता पड़ती है तो योगियोंको भी अनुमानकी म्रावश्यकता होनी चाहिये ? वे भी प्रत्यक्ष से पदार्थों को जानने के बाद अनुमान का सहारा लेने लगेंगे ? निश्चित हुए पदार्थ में समारोप-संशय-विपर्यय भीर अनध्यवसाय होने का भी विरोध है। निश्चित हो ग्रीर फिर उसमें समारोप हो ऐसा कहना तो विरुद्ध ही है।

शंका - प्रत्यक्ष प्रतिभासित अर्थ में तत्काल तो समारोप नहीं होता; किन्तु

भावाः कृतका वाध्यन्यायो पूमावयो वा स्वष्टकातविषया इत्यस्युदगमोऽस्ति, अनुमानानर्यवयप्रस-भ्वात् । सर्गं हि स्थाप्यं व्यापक च स्वष्टतया युगपित्रिक्षन्यतो न किन्त्रदनुमानसाध्यम् प्रत्यया योगि-भोष्यनुमानप्रसञ्जः । निश्चिते समारोपस्याप्यसम्भवो विरोधात् । कालान्तरभाविसमारोपनिषेषकत्वे-नानुमानस्य प्रामाण्ये क्वनिदुपलक्षदेवदत्तस्य पुनः कालान्तरेऽनुपलम्भसमारोपे सति यदनन्तर तत्स्म-रखादिक तदपि प्रमाण् भवेत् । तक व्याप्तिकानमप्यस्पष्टत्वात् प्रत्यक्ष युक्तम् ।

तनु चास्पष्टरसं ज्ञानवर्मः. प्रषेपमों वा ? यदि ज्ञानधर्मः; कथमर्थस्यास्पष्टरसम् ? प्रम्यस्या-स्पष्टरस्वादन्यस्यास्पष्टरसेऽतिप्रश्चन्नात् । प्रर्थधर्मस्ये कथमतो व्याक्षिज्ञानस्याप्रस्यक्षताप्रसिद्धिः ?

कालान्तर में हो सकता है, अतः आगे भ्रानेवाले समारोप का निषेधक होने से अनुमान में प्रमाणता मानी गई है।

समाधान — तो ऐसे कथन के अनुसार आपको स्मरणादि ज्ञानों में भी प्रमा-एता मानना पड़ेगी, जैसे-किसी पुरुष को कहीं पर देवदत्त की उपलिष्ध हुई फिर कालान्तर में उसके ज्ञान में समारोप नहीं धाया, धौर उसी देवदत्त का उसे स्मरणा-दिरूप ज्ञान हुमा है तो उस ज्ञान को भी आपको प्रमाण मानना चाहिये? (बौद्धों ने स्मरणादि ज्ञान को प्रमाण नहीं माना है इसलिये उन्हें स्मरणादि को प्रमाण मानने की बात कही गई है) ग्रतः अस्पष्ट होनेसे व्याप्ति ज्ञानको प्रत्यक्ष मानना ठीक नहीं है।

बैद्धि— आग अस्पष्ट जान को प्रत्यक्ष नहीं कह रहे हो सो यह प्रस्पष्टता जान का घमं है प्रथवा पदार्थ का घमं है? यदि जान का घमं मानो तो उससे पदार्थ में प्रस्पष्टता कैसे कहलावेगी? यदि प्रत्य की प्रस्पष्टता को लेकर अन्य किसी में प्रस्पष्टता मानी जावे तो प्रतिप्रसंग आवेगा? [दूरवर्ती वृक्ष को अस्पष्टता को लेकर निकटवर्ती पदार्थ में भी अस्पष्टता मान लेनी पड़ेगी] यदि प्रस्पष्टता पदार्थ का घमं है ऐसा दूसरा पक्ष अंगीकार किया जाये तो उस पदार्थ की प्रस्पष्टता पदार्थ में अस्पष्टता मान लेनी पड़ेगी] यदि प्रस्पष्टता पदार्थ में अस्पष्टता मान लेनी पड़ेगी] यदि प्रस्पष्टता पदार्थ के प्रस्पष्टता मा सकती है तो अस्पष्टता माने वा दि इस तरह प्रत्यक्ष धर्मसे अन्य में प्रस्पष्टता मा सकती है तो उस्पष्टत गाना दोष [साध्यका अधिकरण किस हो उस हेतु को व्यविकरण किस माने होगी? इसतरह तो यह महल सफेद है क्योंकि कौवा काला है, इसप्रकार का व्यविकरण हेतु भी महल में धवलता का गमक हो जावेगा, प्रतः पदार्थ को प्रस्पष्टता से ज्ञान में प्रस्पष्टता मानना पुक्तियुक्त नहीं है?

व्यक्तिराह्यादे तो साध्यसिद्धौ 'काकस्य काष्ण्याद्ववलः प्रासादः' इत्यादेरिष गमकत्वप्रसञ्जः; इत्य-प्यसमी विवामिधानम्; स्पष्टत्वेषि समानत्वात् । तदिषि हि यदि ज्ञानसमेस्तिह् कथमस्य स्पष्टता प्रतिप्रसञ्जात् ? विवये विविधमेस्योपचाराददोषेऽत एव सीन्यत्रापि मा भूत् । सवेदनस्यैव ह्यस्यष्टता सर्मः स्पष्टतावत् । तस्याः विषयसमेत्वे सर्वेदा तथा प्रतिभासप्रसञ्जास्त्रुतः प्रतिमासपरावृत्तिः ? न चास्पष्टसंवेदनं निविषयमेत्र, संवादकस्वात्स्पण्टसवेदनवत् । क्वचित्रसंवादात्सवंत्रास्य विस्त्रादे स्पष्ट-सवेदनिति तत्त्रसञ्जः । ततो नैतस्साषु —

जैन — यह कथन विना विचारे किया है, क्योंकि जैसा आपने अस्पष्टत्व के विषय में प्रतिपादन किया है वैसा स्पष्टत्व के विषय में भी कहा जा सकता है, इसी को बताया जाता है, हम भी ध्रापसे यह प्रश्न कर सकते हैं, बताइये ! स्पष्टता पदार्थका घमं है या जानका ? यदि जानका षमं है तो वह पदार्थमें कैसे ध्राया ? इस तरह माने तो अतिप्रसंग ध्रायेगा।

शंका—विषय में विषयी के धर्मका उपचार करके कह दिया जाता है कि पदार्थ में स्पष्टता है; सो ऐसा कहने से कोई दोष नहीं है।

समाधान — सो ऐसी ही बात अस्पष्टत्व घम में भी मान लेनी चाहिये प्रयात् अस्पष्टत्व ज्ञान का धमें है, किन्तु वह पदार्थ में उपचिरत कर लिया जाता है ग्रतः कोई दोष नहीं है। ग्रस्पष्टता ज्ञानका हो धमें है जैसा स्पष्टता ज्ञान का घमें है। यदि ग्रस्पष्टता पदार्थ का घमें है ऐसा माना जाय तो पदार्थ सर्वदा ग्रस्पष्ट ही प्रतिभासित होगा, क्योंकि ऐसा प्रतिभासित होना पदार्थ का धमें है। तथा ऐसा होने पर उसमें स्पष्टता ग्रस्पष्टता के प्रतिभास का जो परिवर्तन होता रहता है वह भी कैसे होगा?

मतलब यह है कि अस्पष्टत्व पदार्थका धर्म है ऐसा माना जाता है तो पदार्थ कभी दूर से अस्पष्ट अतीत होता है और कभी निकट से स्पष्ट अतीत होता है सो ऐसा जो उसमें अविभास का परिवर्तन होता है वह कैसे हो सकेगा? क्योंकि वह तो एक अस्पष्ट धर्मग्रुक्त है। तथा ऐसा भी नहीं कह सकते कि अस्पष्टताको विषय करनेवाला ज्ञान निविषय है, क्योंकि अस्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञान में संवादकपना है, जैसा कि स्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञान में संवादकपना है, जैसा कि स्पष्टता को विषय करनेवाला ज्ञान भी अपने द्वारा जाने गये विषय में प्रवृक्ति कराने रूप धर्मकियावाला

"बुद्धिरेवातदाकारा तत उत्पद्धते यदा । तदाऽस्पष्टप्रतोभासभ्यवहारो जगन्मतः ॥" प्रमासाक्षात्तकालं ० प्रथमपरि० ]

हिचन्द्रादिप्रतिभासेपि तद्वषवहारामुख्याः । स्पष्टप्रतिभासेन बाध्यमानत्वादस्य निर्विषयस्य-मन्यत्रापि समानम् । यथैव हि दूरादस्यष्टप्रतिभासिवषयत्वमर्थस्यारास्त्यश्रप्तिमासेन बाध्यते तथा सन्निहितार्थस्य स्पश्रतिभासिवषयत्वं दूरादस्पष्टप्रतिभासेन, श्रविशेषात् ।

- होता है ] यदि कहीं २ प्रस्पष्टता को विषय करनेवाले ज्ञानमें विसंवादकता देखी जाती है, इसिलये इस ज्ञांनको सर्वत्र विसंवादी माना जाय तो स्पष्टता को विषय करने वाले ज्ञान में भी कहीं २ विसंवादकता देखी जाती है प्रतः उसे भी विसंवादी मानने का प्रसंग प्राप्त होगा, इस प्रकार स्पष्टता को और प्रस्पष्टता को विषय करनेवाले दोनों ही ज्ञानों में संवादकता भीर विसंवादकता समानरूप से ही है। इसिलये बौद्धके प्रमाणवातिक प्रन्थ में जो कहा गया है वह असत् ठहरता है—

"जब पदार्थ से श्रतदाकार ज्ञान उत्पन्न होता है, तब श्रस्पष्ट प्रतिभासका व्यवहार जगत् में माना जाता है।। १।।

इस कारिका के प्रकरणमें बौद्ध यह कहना चाहते हैं कि स्पष्टत्व और अस्पष्टत्व पदार्थ के धर्म हैं किन्तु जब ज्ञान पदार्थ के आकारवाला उत्पन्न न होकर ध्रतदाकार वाला उत्पन्न होता है तब उस ज्ञानको अस्पष्ट ज्ञान है ऐसा कहने लग जाते हैं इत्यादि, सौ यह कथन उन्हींके मतसे बाधित होगा, देखिये! जो ज्ञान अतदाकारसे उत्पन्न होता है वह ध्रस्पष्टपने से व्यवहृत होता है ऐसा कहेंगे तो द्विचंद्र ध्रादि के ज्ञान अस्पष्ट प्रतिभास वाले मानने पड़ेंगे? किन्तु बौद्धने इन द्विचन्द्रादिके ज्ञान को स्पष्टत्व रूपसे व्यवहृत किया है।

बौद्ध— दिचन्द्र आदि का ज्ञान तो धागे जाकर स्पष्ट प्रतिभास से बाधित होता है, अतः इस ज्ञानको हम निविषय मानते हैं ?

बैन—यही बात स्पष्ट ज्ञान में भी घटित हो जावेगी, ध्रयांतू जिस प्रकार दूर से पदार्षका जो घ्रस्पष्ट प्रतिभास होता है वह निकट से होनेवाले स्पष्ट प्रतिभास से वाषित होता है, वैसे ही निकटवर्ती पदार्थका प्रतिभास दूर से होनेवाले घ्रस्पष्ट-प्रतिभास से वाषित होता ही है। इस तरह दोनों में समानता है। ननु विषयिषर्मस्य विषयेपूरचारातत्र स्वशस्पश्चयवहारे विषयिगोपि ज्ञानस्य तद्धमैता-तिद्धिः कुतः ? स्वज्ञानस्पश्चास्पश्चाम्, स्वतौ वा ? प्रथमपक्षैज्ववस्था । द्वितीयपक्षै स्वविधेषे-ग्राविष्वज्ञानानां तद्धमैताप्रसङ्कः; इस्थप्यसमीचीनम्; तत्राग्ययेव तद्धमैताप्रसिद्धः । स्पष्टज्ञानावरणः वीष्विष्वत्रायक्षयोपश्चमित्रेषाद्धिः विषयिक्षाने स्पष्टता प्रसिद्धा, प्रस्पष्टज्ञानावरणादिक्षयोपशमित्रये-पान्वस्पष्टतेति । प्रसिद्धाः प्रतिवन्यकापायो ज्ञाने स्पष्टताहेतू रजोनीहाराज्ञावृत्ता(ता)वैप्रकाश-स्येव तद्वियोगः ।

श्रक्षात्स्पष्टता इत्यन्ये, तेषां दविष्ठपादपादिज्ञानस्य दिवोल्कादिवेदनस्य च तत्प्रसङ्गः।

बैंद्ध—विषयी [जान के ] धर्म का विषय (पदार्थ) में उपचार करने से वहां स्पष्टत्व भ्रीर अस्पष्टत्व का व्यवहार होता है—प्रधांत ज्ञान स्पष्ट है तो पदार्थ स्पष्ट है ऐसा कहा जाता है भीर जान भ्रस्पष्ट है तो पदार्थ अस्पष्ट है ऐसा कह दिया जाता है, यदि ऐसा माना जाय, तो विषयी जो स्वयं ज्ञान है उसमें वे स्पष्टत्व और अस्पष्टत्व धर्म कहां से भ्राये ? अपने को ग्रहण करनेवाले ज्ञानके स्पष्टत्व भीर अस्पष्टत्व भ्राते हैं ? या स्वतः ही भ्राते हैं ? प्रथमपक्ष में अनवस्था दोष भ्राता है। द्वितीय पक्ष में समानरूप से मभी ज्ञानों में उन दोनों ही स्पष्टत्व भ्रीर अस्पष्टत्व धर्मों के आने का प्रसंग प्राप्त होता है ?

जैन — यह कथन अयुक्त है। हम जैन ज्ञान में स्पष्टता और अस्पष्टता दूसरी तरह से ही मानते हैं। इसी बातको खुलासारूप में समफाते हैं—स्पष्टजानावरण कर्म के और वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशमिवशेष से किसी ज्ञान में स्पष्टता और अस्पष्टजानावरण[दिकर्म] के क्षयोपशम से किसी ज्ञान में अस्पष्टता आती है। ऐसा सुप्रसिद्ध प्रक्षय सिद्धान्त है, कि प्रतिबंधक जो आवरण कर्म है उसका अपाय होने से ज्ञान में स्पष्टता आती है। अस प्रकार रज-सूलि आदि के नाश होनेपर पदार्थ में स्पष्टता—निर्मलता आती है।

धन्य जो मीमांसक हैं वे ज्ञान में स्पष्टता इत्द्रियों से आती है ऐसा मानते हैं, किन्तु ऐसा मानने पर दूरवर्ती बृक्ष धादि के ज्ञान धौर दिन में उल्लू ग्रादि के ज्ञान सब ही स्पष्ट बच वैठेंगे। क्योंकि ज्ञान में स्पष्टता का कारण इन्द्रियां तो. वहां हैं ही।

शंका-उन वृक्षादिक के ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली जो इन्द्रियां हैं वे प्रति-

तदुत्पादकाक्षस्यातिदूरदेकविनकरकचनिकरोपहतस्व।वदोषोयमिति; ध्रत्राप्यक्षस्योपघातः, कक्तेवा ? प्रवमपक्षोऽयुक्तः; तत्स्वरूपस्याविकतस्यानुभवात् । द्वितीयपक्षे तु योग्यताविद्धिः; मावेन्द्रियाच्यक्ष-योपक्षमत्रक्षस्ययोग्यताव्यतिरेकेसाक्षश्रक्षतः रच्यवस्थितेः । तत्स्वक्षस्य।ध्राक्षात्स्पष्टत्वाभ्युपगमेऽस्म-भ्यतप्रविद्धिः ।

स्रालोकोप्येतेन तद्वेतुः प्रत्याख्यातः । ततः स्थितमेतद्विशदज्ञानस्वभाषं प्रत्यक्षमिति । ननु किमिद ज्ञानस्य वैशष्टं नामेन्याह म्रज्यवधानेनेत्यादि ।

प्रतीत्यन्तराज्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशयम् ॥ ४ ॥

दूरदेश ग्रौर सूर्य की किरणों द्वारा उपहत हो जाती हैं, ग्रतः इन्द्रियों से श्रस्पष्ट ज्ञान होता है।

समाधान — ग्रन्छा तो इनमें भी एक बात यह बताओं कि सूर्यंकर एगादिक के द्वारा चक्षु ग्रादि इन्द्रियों का घात होता है, ग्रथवा उनकी शक्ति का घात होता है? इन्द्रियों का घात होता है ऐसा कहा जाये तो वह विरुद्ध पड़ता है, क्यों कि इन्द्रियों का स्वरूप तो उस ज्ञान के समय में वैसे का वैसा ही दिखाई देता है। दूसरे पक्ष—शक्ति का घात होता है ऐसा कहा खाये तो योग्यता की सिद्धि होती है, क्यों कि भावेन्द्रिय जिसका नाम है ऐसे ज्ञानवरणादि कमों के क्योपशम होने को योग्यता कहते हैं इस योग्यता को छोड़कर ग्रन्थ कोई इन्द्रियशक्ति सिद्ध नही होती है। ऐसी इस क्योपशम रूप इन्द्रिय से यदि ज्ञान में स्पष्टता का होना मानते हो तब तो जैनमत की मान्यता की ही प्रसिद्धि होती है।

इन्द्रियों के समान प्रकाश भी ज्ञान में स्पष्टता का कारण नहीं होता है ऐसा समभ्रता चाहिये, इसलिये यह निश्चय हो जाता है कि विशदज्ञान स्वभाव वाला प्रत्यक्षप्रमाण होता है।

ग्रव यहां पर कोई पूछता है कि ज्ञान में विशदता क्या है ? तब आचार्य इसका उत्तर इस सूत्र द्वारा देते हैं ...

सत्र —प्रतीत्यन्तराज्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशद्यम् ॥ ४ ॥

सुत्रार्थ—-- ग्रन्य ज्ञानों का जिसमें व्यवघान न पड़े ऐसा जो विशेष आकारावि का जो प्रतिभास होता है, वही वैशव है। यहां प्रतीत्यन्तर से व्यवस्थान नहीं होना तुल्यजातीयापेक्षया च व्यवधानमध्यवधानं वा प्रतिपत्तव्यं न पुनर्देशकालाद्यपेक्षया । यथा 'उपर्यु परि स्वर्गरटलानि' इत्यवान्योन्यं तेषां देशादिन्यवधानेपि तुल्यजातीयानामपेक्षाकृता प्रत्याक्षत्तिः सम्प्रोप्यमिष्युक्तम्, एवमत्राप्यव्यवधानेन प्रमासानाः सामीप्यमिष्युक्तम्, एवमत्राप्यव्यवधानेन प्रमासानाः विकानस्वति ।

नन्वेवमीहादिशानस्यावग्रहाद्यपेकास्यादश्यवधानेन प्रतिभासनलक्षणवैशद्याभावारप्रत्यक्षता न स्यात्: तदसारम्; श्रपरापरेन्द्रियन्थापारादेवावग्रहादीनामुत्पत्तेस्तत्र तदपेक्षत्वासिद्धः । एकमेव चेदं

कहा है वह तुत्यजातीय की अपेक्षा से व्यवधान का निषेध करने के लिये कहा है। देशकाल आदि की अपेक्षा से नहीं। जैसे—उपर उत्पर स्वगं पटल होते हैं, इसमें वे स्वगं के पटल परस्परके देश व्यवधान से स्थित हैं, किन्तु तुत्यजातीय अन्य पटलोंकी अपेक्षा वे अन्तरित नहीं हैं।

सतस्य—स्वर्ग में एक पटल के बाद ऊपर दूसरा पटल है, बीच में कोई रचना नहीं है, किन्तु वे पटल अंतराल लिये हुए तो हैं ही, उसी प्रकार जिस ज्ञानमें ग्रन्य तृल्यजातीय ज्ञानका व्यवधान नहीं है—ऐसे दूसरे ज्ञान की सहायता से जो निरपेक्ष है ग्रीर जिसमें विशेषाकार का प्रतिभास हो रहा है ऐसा ज्ञान ही विशव कहा गया है, तथा यही ज्ञान की विशवता है जो ग्रपचे विषय को जानने में ग्रन्य ज्ञान की सहायता वहीं चाहना, और जिसमें पदार्थका प्रतिभास विशेषाकाररूप से होना ?

श्चंका — ईहा धादि जानों में धनग्रह आदि जानों की अपेका रहती है, अतः अध्यवधान रूप से जो प्रतिभास होता है वह वैशद्य है ऐसा वैशद्य का लक्षण उन ईहादिज्ञानों में घटित नहीं होता है, धतः ये ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे कहलावेंगे ?

समाधान — यह कथन निस्सार है। क्योंकि ध्रवग्रहादि ज्ञानोंकी उत्पत्ति अन्य ध्रन्य इन्द्रियोंके व्यापार से होती है, इसलिये ईहादिकी उत्पत्तिमें ध्रवग्रह धादि की ध्रपेक्षा नहीं पड़ती है।

मतलब यह है कि ये अवग्रहादि भेद मूलभूत मितजान के हैं घीर वह मित-ज्ञान चक्षुरादि इन्द्रियों से उत्पन्न होता है। अतः अवग्रहादिरूप धितशयवाला तथा अन्य २ चक्षु ध्रादि इन्द्रियोंके व्यापार से उत्पन्न हुआ मितजान स्वतन्त्ररूप से अपने विषय में प्रवृत्ति करता है, इसलिये यहां पर भी (ईहादिरूप मितजान में भी) प्रमाणान्तर का व्यवधान नहीं होता है। परन्तु अन्य जो अनुमानादि ज्ञान हैं वे लिंग- समन्यकारादौ घ्यामलितवृक्षादिवेदनमप्यघ्यक्षप्रमास्त्रस्वरूपमेव, सस्यानमात्रे वेशद्याविसवा-दित्वसम्भवात् । विशेषांशाध्यवसायस्त्वनुमानरूपा, लिङ्गप्रतीस्या व्यवहितत्वान्नाध्यक्षरूपतां प्रति-

ज्ञान आदि की अपेक्षा लेकर ही स्विविषय में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का या स्विविष्य का स्विविष्य स्विविष्य का स्विविष्य स्विविष्य का स्विविष्य का स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विति स्विविष्य स्विविष्य स्विविष्य स्विष

जैसे किसी व्यक्ति ने म्रतिदूर देश में पहिले तो किसी पदार्थका सामान्य आकार जाना, उसे जानकर वह फिर इस प्रकार से विशेष का विवेचन करता है कि जो ऐसे म्राकारवाला होता है वह बुक्ष होता है या हस्ती होता है या पलाल कुटादि होता है, क्योंकि इस प्रकार के म्राकार को अन्यथा म्रानुपपत्ति है। इस तरह उत्तरकाल में वह भ्रनुमान के द्वारा विशेष को जानता है, फिर जैसे २ वह पुरुष आगे २ बढ़ता हुआ उस पदार्थके प्रदेश के पास जाता है तब स्पष्ट रूप से जान लेता है। म्रागे आगे बढ़ने पर और प्रदेश के निकट म्राते जाने पर संस्थान म्रादि के ज्ञान में जो तरतमका म्राती जाती है उसका कारण विश्वदानावरणी कर्म का तरतमक्रप से अपगम होना है।

विशेषार्थ — निकटवर्ती दृक्ष के जानने में भी किसी को उस दृक्षका अतिस्पष्ट ज्ञान होता है, किसी को उससे कम स्पष्ट ज्ञान होता है, तथा धन्य को उससे भी कम पद्यते । म्रतिदूरदेशे हि पूर्वं संस्थानमात्रं प्रतिपद्य 'म्रयमेवविवसस्थानविशिष्टोचाँ वृद्धो हस्तो पत्ताल-कृटादिवाँ एवंविषसंथानविशिष्टस्वान्यथानुपपत्तेः' इस्युत्तरकालं विशेषं विवेषयति । तरतमभावेन तरप्रदेवसम्निष्याने तु संस्थानविशेषविशिष्ट्मेथायें वैशद्यतरतमभावेनाध्यक्षत एव प्रतिपद्यते, विश्वदन्नानावरस्यस्य तरतमभावेनवापगमात् ।

ननु च परोक्षीप स्मृतित्रत्यभिज्ञादिस्वरूपसंवेदनेऽस्याध्यक्षलक्षरास्य सम्भवादितव्याधिरेव;

स्पष्ट ज्ञान होता है। अध्यवा-एक ही व्यक्तिको उसी वृक्षका कभी तो स्पष्टज्ञान होता है, कभी घतिस्पष्ट ज्ञान होता है, जबकि वह बृक्ष वैसे का वैसा ही निकटवर्ती है, सो ऐसी ज्ञानों में यह वैशय की उरतमता विशयज्ञानावरण कमें के क्षयोपशम की तरतमता के कारण हुआ करती है।

श्रंका — परोक्षभूतस्मृति, प्रत्यभिज्ञान ग्रादि के स्वरूपसंवेदन में भी यह प्रत्यक्ष का लक्षाम् चला जाता है, ग्रतः प्रत्यक्ष का यह लक्षाम् ग्रतिक्याप्ति दोष ग्रुक्त है ?

समाधान — यह कथन ठीक नहीं है। क्योंिक उन ज्ञानोंका जो स्वरूपसंवेदन है वह परीक्ष नहीं है क्योंिक ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होनेवाले इन क्षायोपशमिक ज्ञानोंका जो स्वरूपसंवेदन है, वह प्रतिन्द्रिय जो मन है उसकी प्रधानता से उत्पन्न होता है, इसलिये वह मानस प्रत्यक्ष इस नाम से कहा जाता है जैसा कि सुख आदि का स्वरूपसंवेदन प्रत्यक्ष नामसे कहा जाता है। ज्ञानों में जो प्रत्यक्ष भीर परीक्ष ऐखा व्यपदेश होता है वह वाहिरी पदार्थों को प्रहुण करने की भपेक्षा से होता है। प्रयत्त क्षायोपशमिक ज्ञान जब वाहिरी घट पट धादि पदार्थों को ज्ञानने में प्रवृत्त होते हैं तब उनमें से किसी को प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष को परीक्ष परेसे नाम से कहते हैं। क्योंिक वाहिरी पदार्थों के प्रहुण करने का व्यवधान के कारण प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष होते हैं तमा प्रत्यक्ष के प्रहुण करते समय प्रमाणान्तर का व्यवधान पड़े वह ज्ञान परीक्ष और जिसमें व्यवधान न पड़े वह ज्ञान परीक्ष और जिसमें व्यवधान न पड़े वह ज्ञान परीक्ष कीर जिसमें व्यवधान न पड़े वह ज्ञान परीक्ष कीर जिसमें व्यवधान न पड़े वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहा गया है, किन्तु प्रपने स्वरूप को प्रहण करने में [ प्रपने प्रापक्ष जानने में ] अन्य ज्ञानों का व्यवधान नहीं पड़ता है, जतः वे सभी ज्ञान स्वयंवेदन की प्रपेक्षा तो प्रत्यक्ष ही हैं।

विशेषार्थ — यहां पर प्रत्यक्ष का लक्ष्मण "विशवं प्रत्यक्षम्" ऐसा किया है, और वैशास का लक्ष्मण प्रन्य प्रमाण का व्यवधान हुए बिना पदार्थका ग्रहण होना इत्यत्यपरीक्षितामिषानम्; तस्य परोक्षत्वासम्भवात्, क्षायोपशमिकसंवेदनानां स्वरूपसंवेदनस्या-निन्दियप्रधानतयोषस्रोरनिन्द्रयाम्यकस्यपदेशसिद्धः सुखादिस्वरूपसंवेदनवत् । बहिरसंग्रह्णापेक्षया हि विज्ञानानां प्रत्यक्षैतरस्यपदेशः, तत्र प्रमाणान्तरभ्यवधानाध्यवधानसद्भावेन वैशये तरसम्भवात्, न तु स्वरूपप्रह्णापेक्षया, तत्र तदभावात् ।

ततो निर्दोषत्वाद्वैशद्यं प्रत्यक्षलक्षमां परीक्षादक्षैरभ्युपगन्तव्यं न 'इन्द्रियार्थेतिश्रकर्पोत्पन्नम्'

कहा है. वैशद्य में भी तरतमता स्वीकार की है। क्योंकि विशद ज्ञानावरण के क्षयोपशम में तरतमता पाई जाती है। मतः एक ही पदार्थ को ग्रहण करते समय एक ही स्थान पर रहे हुए पूरुषों के ज्ञानों में पृथक् २ रूप से वैशद्य की हीनाधिकता देखी जाती है। तथा एक व्यक्ति को भी उसी निकटवर्ती विवक्षित पदार्थ का ज्ञान विशद, विशद-तर, विशदतम समय भेद से होता हम्रा देखा जाता है। सो वह भी विशदज्ञानावररा के क्षयोपशम की हीनाधिकता होने के कारण ही होता है। एक खास बात यह है कि स्मृति आदि परोक्ष कहे जाने वाले ज्ञान भी स्वस्वरूप के सवेदन में प्रत्यक्ष कहलाते हैं ऐसा श्री प्रभाचन्द्र श्राचार्य कहते हैं एवं उन ज्ञानों को प्रत्यक्ष मानने में वे हेत् देते हैं कि इन ज्ञानों में श्रपने श्रापको जानने में ग्रन्य प्रमाणों का व्यवधान नहीं पडता है **ग्रतः** वे भी स्वग्रहरण में प्रत्यक्ष नाम पाते हैं। जैसे-सुखादिक का ज्ञान मानस प्रत्यक्ष कहलाता है वैसे सारे के सारे स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान और आगम सभी ज्ञान अपने आपको संवेदन करने में ग्रन्य तीनों का व्यवधान नहीं रखते हैं, अतः वे सब मानस प्रत्यक्ष कहलाते हैं। किन्तु जब वे स्मृति म्नादि ज्ञान बाहिरी पदार्थ को ग्रहरा करते में प्रवृत्त होते हैं तब उन्हें परोक्ष कहते हैं। क्योंकि तब उनमें प्रमाणान्तर का व्यवधान पाया जाता है। किन्तु प्रत्यक्षनाम से स्वीकार किया हम्रा प्रमाण स्व मीर भ्रन्य घट पट मादि पदार्थों को प्रमाणान्तर के व्यवधान हुए विना ही जानता है, भतः हमेशा ही वह प्रत्यक्ष नाम से कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण का यह "विशदं प्रत्यक्षं" लक्षण प्रव्याप्ति, प्रतिव्याप्ति भीर प्रसंभव इन तीनों ही दोषों से रहित है। इस लक्षण के द्वारा बौद्ध भादिके सिद्धान्त में संमत व्याप्तिज्ञान आदि में मानी गई प्रत्यक्षप्रमाणता का खंडन हो जाता है। स्पष्टत्व [विशवत्व] धर्म पदार्थ का है ऐसा बौद्धों का कहना है सो उनके इस कथन को प्राचार्य ने अच्छी तरह से निरस्त किया है। यदि स्पष्टत्व या ग्रस्पष्टत्व पदार्थ का धर्म होता तो उसी पदार्थ का कभी स्पष्ट ज्ञान और कभी ग्रस्पष्टज्ञान होता है वह कैसे होता ? ग्रतः स्पष्टत्व हो चाहे ग्रस्पष्टत्व

[न्यायसु०१।४] इत्यादिकं तस्याध्यापकत्वादतीन्द्रियप्रत्यक्षे सर्वजविज्ञानेऽस्यासस्वात् । न च 'तन्नास्ति' इत्यभिषातथ्यम्; प्रमाणतोऽजन्तरमेवास्य प्रसाषयिष्यमाणत्वात् । तथा सुखादिसवेदनेप्यस्यासस्वम् । म हीन्द्रियसुखादिसिक्रकाल्पज्ञानपुरवद्यते; सुखादेरैव स्वग्रह्णात्मकत्वेनोदयादित्युक्तम् । चाक्षुषसं-वेदने चास्यासस्वम्; चक्षयोर्थेन सन्त्रिकषीभावात् ।

हो दोनों ही ज्ञानके घमं हैं। ग्रीर वे ग्रपने २ स्पष्टज्ञानावरण ग्रीर ग्रस्पष्टज्ञानावरण के क्षयोपशम से होते हैं। इस प्रकार विशदज्ञान के विषय का ग्राचार्य ने युक्तिपुरस्सर विशद वर्णन किया है।

इस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाण का यह "विशद प्रत्यक्षं" लक्षण सर्वथा निर्दोष है ऐसा जब सिद्ध हो चुका तब इस लक्ष्मण को सभी परीक्षाचतुर पुरुषों को स्वीकार करना चाहिये, इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बंध से उत्पन्न हुमा ज्ञान प्रत्यक्ष है ऐसा नहीं मानना चाहिये, वर्योक इस लक्ष्मण में प्रव्याप्ति आदि दोष आते हैं। जैसे भ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष रूप सर्वजके ज्ञानमें "इन्द्रियार्थ सिक्षकर्षोत्पन्न" यह प्रत्यक्ष का लक्ष्मण घटित नहीं होता यदि कोई ऐसी ग्रामका करे कि भ्रतीन्द्रिय प्रत्यक्ष नामका कोई ज्ञान हो नहीं है भ्रतः हमारा समत प्रत्यक्षलक्षण सदोष नहीं होता है ? सो भी बात नहीं है, क्योंकि "श्रतीन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाण है" इस बात को हम जैन आगे निकट में ही सिद्ध करनेवाले हैं।

"इन्द्रिय थ्रौर पदार्थ के सिन्निक्षं से प्रत्यक्षप्रमाण उत्पन्न होता है" ऐसा मानने में सर्वज्ञज्ञान के समान सुख भ्रादि के ज्ञान में भी श्रव्याप्ति होती है, क्यों कि सुख आदि का संवेदन भी इन्द्रियार्थ के सिन्निक्षंसे उत्पन्न नहीं होता है। कोई कहे कि इन्द्रिय थ्रौर सुख के सिन्निक्षं से वह सुखसंवेदन उत्पन्न होता है सो बात भी सर्वथा गलत है। क्यों कि सुखसंवेदन तो स्वयहणरूप से ही उत्पन्न होता है। इस बात का खुलाशा हम पहिले परिच्छेद में कर चुके हैं। तथा यह लक्षण चाक्षुण ज्ञान के साथ भी भ्रव्याप्त है क्यों कि चक्षुका पदार्थके साथ सिन्निक्षं नहीं होता है। इस प्रकार "विश्वदं प्रत्यक्षम्" प्रत्यक्षका यही एक लक्षण निर्दोष रूपसे सिद्ध होता है।

#### \* विशदत्वविचार समाप्त \*

# विशदता के विचार का सारांश

विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। विना किसी ग्रन्य प्रमाण की सहायता लिये वस्तु को स्पष्ट जानना विशदता है। बौद्ध लोग भ्रचानक धूम देखकर होनेवाले अग्निक ज्ञान में प्रत्यक्षता मानते हैं, व्याप्तिज्ञान को भी प्रत्यक्ष माननेवाले बैठे हैं; किन्तु ये ज्ञान प्रत्यक्ष मही हैं, क्योंकि एक तो ये ग्रपने ग्रपने विषयों को जानने मैं भ्रम्य प्रमाएोंका सहारा लेते हैं और दूसरे वे अस्पष्ट प्रतिभास वाले हैं।

बौद्ध — यह ग्रस्पष्टता पदार्थ का धर्म है या ज्ञान का ? ज्ञान का धर्म है तो वह अस्पष्टता पदार्थ में कैसे आयी ? पदार्थ का धर्म कहो तो उससे ज्ञान क्यों अस्पष्ट [परोक्ष] कहलाया ? इसलिये उस ग्रस्पष्टता के कारण ग्रनुमान या व्याप्तिज्ञान को परोक्ष कहना ग्रसिद्ध है ?

जैन—यह कहना ठीक नहीं क्योंकि यही बात स्पष्टता में भी लगा सकते हैं, स्पष्टता ज्ञान का धर्म है तो पदार्थ स्पष्ट कैसे हुआ ? धौर पदार्थ का धर्म स्पष्टता है तो ज्ञान स्पष्ट कैसे हुआ ? धौर पदार्थ का धर्म स्पष्टता है तो ज्ञान स्पष्ट कैसे हुआ इत्यादि ? सो बात ऐसी है कि चाहे स्पष्टता हो बाहे अस्पष्टता—दोनों ही ज्ञान के धर्म हैं। स्पष्टज्ञानावरण के क्षयोपश्रम से स्पष्ट ज्ञान पैदा होता है। जिल ज्ञानों में अस्पष्टता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है और जिन ज्ञानों में अस्पष्टता है वे परी ज्ञानों में अस्पष्टता है वे परी ज्ञानों में अस्पष्टता है वे परी किन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि यदि इन्द्रियों से ज्ञान में स्पष्टता होती तो दूरवर्ती पदार्थ का ग्रहण स्पष्ट क्यों नहीं होता, इन्द्रियों तो हैं ही ? यदि कहा जाय कि ऐसी ही योग्यता है ? तो यह योग्यता ज्ञानमें हो सकती है, अपने २ ज्ञानावरणके क्षयोपश्रम से स्पष्ट या ग्रस्पष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, इसी को योग्यता कहते हैं। इसप्रकार जो विना सहारे वस्तु को स्पष्ट जान वह प्रत्यक्ष प्रमाण है यह सिद्ध हुआ।

## चक्षुसन्निकर्षवादका पूर्वपक्ष

प्रमाण का विवेचन करते समय सन्निकर्ष ही प्रमाण है ऐसा नैयायिकों ने सिद्ध किया था, उस सिन्नकर्षप्रमाणवाद में कोई दूवण उपस्थित करे कि सिन्नकर्ष भर्यात् छुकर ही ज्ञान होता है तो चक्षु के द्वारा भी छुकर ज्ञान होना चाहिये ? किन्तू ऐसा होता नहीं है ? सो धव यहां सप्रमाण चक्षु को भी प्राप्यकारी सिद्ध करके बताते हैं -- "प्राप्तार्थ प्रकाशकं चक्षः बाह्येन्द्रियत्वात् स्पर्शनेन्द्रियवत्" ग्रथत् चक्ष पदार्थौ को स्पर्श करके ही रूप का ज्ञान कराती है क्योंकि वह भी एक बाह्य इन्द्रिय है, जैसे कि स्पर्शन इन्द्रिय बाह्य इन्द्रिय है, अतः वह खूकर ही स्पर्शका ज्ञान कराती है। हमारे यहां नियम है कि "इन्द्रियाणां वस्तु प्राप्यप्रकाशकारित्वम्" स्पर्शन म्रादि पांचों ही नहीं किन्तु मनरूप इन्द्रिय भी वस्तु को सन्निकर्ष करके ग्रर्थातु ग्रपने २ विषय के साथ भिड़करके ही ज्ञान पैदा कराती हैं, यदि चक्ष पदार्थों को बिना स्पर्श किये ही जानने वाली होती तो भित्त [दिवाल] आदि से व्यवहित पदार्थों को भी ग्रहण कर खेती? क्योंकि जानने योग्य वस्तु को छूने की तो उसे आवश्यकता रही नहीं। "ग्रप्राप्यकारित्वे तु न कुडचादेरावरएसामर्थ्यमस्ति" अर्थातु चक्षु ग्रप्राप्यकारी है तो दिवाल ग्रादिक उसका आवरण कर नहीं सकती। श्रव यहां पर यह प्रश्न होता है कि चक्षु यदि पदार्थ को छूकर जानती है तो छूने के लिए वह बाहर पदार्थ के पास कहा जाती है ? सो उसका उत्तर यह है कि यह दिखाई देनेवाली चक्षु छूकर नहीं जानती किन्तु इसी के भीतर रश्मि [किरणें] रहती हैं-वे पदार्थ को छती हैं, वास्तविक चक्ष तो वही है, यह गोलक तो मात्र उसका ग्रिधिष्ठान है। कोई कहे कि गोलक चक्ष्म में रिश्मचक्ष्म है तो वह उपलब्ध क्यों नहीं होती ? तो उसका कारण यह बतलाया है कि उस रश्मिचक्षु का तेज अनुद्भूत रहता है, देखिये-किरणें चार प्रकार की होती हैं "चतु-विधं च तेजो भवति" उदभूत रूपस्पर्शं यथा आदित्य रिमः, उदभूत रूपं धनूद्भूतस्पर्शं यथा प्रदीपरिंमः, उभयं च प्रत्यक्षम्, रूपस्य उद्भुतत्वात् । उद्भुतस्पर्शं अनुद्भूतरूप यथा-वारि स्थितं तेजः प्रमुद्धमुतरूपस्पर्शं यथा नायन तेजः" (न्यायवार्तिक प्रध्याय ३ सूत्र ३६), तेज चार प्रकार का है प्रथम तो वह है कि जिसमें रूप और स्पर्श दोनों प्रकट रहते हैं जैसे सूर्य किरणें, दूसरा वह है कि जिसमें रूप प्रकट हो और स्पर्श अप्रकट हो जैसे दीपक की किरणें, तीसरा वह है कि जिसमें स्पर्श्वगुण तो प्रकट हो ग्रीर रूपगुरा

धप्रकट हो जैसे उष्ण जलमें स्थित तेजो द्रव्य । जल में स्थित तेजोद्रव्य का स्पर्शगुण तो प्रगट है और रूपगुण अप्रकट है। चौथा तेजो द्रव्यका प्रकार नेत्र में पाया जाता है, क्योंकि उसमें न रूप ही प्रकट है ग्रीर न स्पर्श ही प्रकट है। चक्षु किरणें प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं हैं तो भी अनुमान से उनकी सिद्धि होती है। जैसे चन्द्रमा का उपरला भाग ग्रीर पृथिवीका नीचे का भाग अनुमान से सिद्ध होता है। यही बात न्यायवार्तिक प्रध्याय ३ सूत्र ३३–३४ में कही है।

"नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षतोऽज्ञुपलब्धिरभावहेतुः ॥३४॥ यत् प्रत्यक्षतो नोप-लभ्यते तदनुमानेनोपलभ्यमानं नास्ति इत्ययुक्तम्, यथा चन्द्रमसः परभागः, पृषिव्यादचा-घोभागः प्रत्यक्षलक्षण् प्राप्तावि न प्रत्यक्षं उपलभ्यते, ब्रनुमानेन चोपलब्धं न तौ न स्तः । कि ब्रनुमानं ? अर्वाग् भागवदुभय प्रतिपत्तिः, तथा चक्षुषस्य रश्मेः कुडघाद्यावरण मनुमानं संभवतीति ॥

अर्थ — जो प्रत्यक्ष से उपलब्ध न होवे वह अनुमान से भी उपलब्ध नहीं होता ऐसी बात तो है नहीं अर्थात् प्रत्यक्ष से पदार्थ नहीं दिखाई देने से उनका ग्रभाव है ऐसा नहीं कह सकते, ऐसे पदार्थ तो ग्रनुमान से सिद्ध होते हैं। जैसे चन्द्रमा का उप-रिमभाग और पृथिवी का नीचे का भाग प्रत्यक्ष से नहीं दिखने पर भी उसकी अनुमान से सत्ता स्वीकार की जाती है। उसी प्रकार चक्षु में किरणें प्रत्यक्ष से दिखने में नहीं प्राती फिर भी उन किरणों को प्रनुमान के द्वारा सिद्ध किया जाता है। में तहीं प्राती फिर भी उन किरणों को प्रनुमान के द्वारा सिद्ध किया जाता है। मतलब — चधु से बिना छुए ही देखना होता तो स्कावरण्टरित भित्त ग्रादि से अन्तर्हित प्रदार्थ का भी देखना होना चाहिये था, किन्तु ऐसा होता नहीं इसलिये मालूम पड़ता है कि अवश्य ही चक्षु किरणें पदार्थ को छूकर जानती हैं [देखती हैं] ग्रीर भी कहते हैं —

"यस्य कृष्णसारं चक्षुः तस्य सिन्नकृष्ट विप्रकृष्ट्योस्तुस्योपलिव्धप्रसंगः। कृष्ण-सारं न विषयं प्राप्नोति, प्रप्राप्त्यविशेषात्, सिन्नकृष्टविप्रकृष्ट्योस्तुस्योपलिव्धः प्राप्नोति ? (त्यायवातिक पृ. ३७३ सूत्र ३०) प्रर्थात्—जो मात्र इस काली गोलकपुतली को ही चक्षु मानते हैं उनके मत के सनुसार तो दूर और निकटवर्त्ता पदार्थं समानरूप से स्पष्ट ही दिखयी देना चाहिये, तथा दूरवर्ती पदार्थं भी दिखाई देना चाहिये, क्योंकि चक्षुको उन्हें छूने की ग्रावश्यकता तो है नहीं। जब यह कृष्णवर्णं चक्षु अपने विषयभूत जो रूपवाले पदार्थं हैं, उन्हें छूनी नहीं है, तब क्या कारण है कि दूर और निकट का समानक्ष्य से ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार चक्ष को ग्रप्राप्यकारी मानने से दूर भौर निकटवर्ती पदार्थों की रूपप्रतीति में जो भेद दिखाई देता है वह सिद्ध नहीं हो सकता. अतः चक्ष को प्राप्यकारी ही मानना चाहिये। ग्रन्त में एक शंका भीर रह जाती है कि यदि चक्षु पदार्थ को छुकर जानती है तो काच मादि से ढके हुए पदार्थ को कैसे देख सकती है, क्योंकि जिस प्रकार दिवाल झादि के ग्रावरण होने से उस तरफ के पदार्थ दिखाई नहीं देते हैं वैसे ही काच या अञ्चक ग्रादि से अंतरित पदार्थ भी नहीं दिखाई देने चाहिये, सो इस प्रश्न का उत्तर "ग्रप्रतिघातात्सिन्नकर्षोपपत्तिः" ४६ ॥ न काचोऽश्रपटलं वा रश्मिं प्रतिबध्नाति, सोऽप्रतिहन्यमानोऽर्थेन संबंध्यते-न्यायवार्तिक पृ० ३८२ सूत्र ४६" इस प्रकार से दिया गया है ग्रर्थात् वे काच ग्रादि पदार्थ चक्षु-किरणों का विघात नहीं करते हैं, ग्रत: उनके द्वारा ग्रन्तरित वस्तू को चक्षु देख लेती है। मतलब-काच म्रादि से उके हए पदार्थ को देखने के लिए जब चक्ष किरगों जाती हैं तब वे पदार्थ उन किरणों को रोकते नहीं-ग्रत: उन काच ग्रादिका भेदन करते हुए किरणें निश्चित ही उस वस्तू का सिन्नकर्ष कर लेती हैं। इस प्रकार स्पर्शन स्नादि इन्द्रियों के समान चक्ष भी सन्निकर्ष करके ही पदार्थ के रूप का ज्ञान कराती है यह सिद्ध हुआ "यदि चक्षु पदार्थ को स्पर्श करके जानती है तो भ्रपने में ही लगे हुए अंजन सुरमा आदि को क्यों नहीं देखती" ऐसी शंका होवे तो उसका समाधान यह है कि यह जो कृष्णवर्ण गोलक चक्ष है वह तो मात्र चक्ष इन्द्रिय का अधिष्ठान है-आधार है। कहा भी है-"यदि प्राप्यकारि चक्षुभंवति श्रथ कस्मादञ्जनशलाकादि नोपलभ्यते ? नेन्द्रियेगा संबंधात । इन्द्रियेगा संबद्धा अर्थाउपलभ्यन्ते न चाञ्चनशलाकादीन्द्रियेगा संबद्ध अधिष्ठानस्यानिन्द्रियत्वातः, रश्मिरिन्द्रियं नाधिष्रानं, न रश्मिनाञ्चनज्ञाना संबद्धा इति", (न्यायवार्तिक पृ० ३८४) अर्थात्-चक्षु प्राप्यकारी है तो वह भ्रञ्जनशलाका भादि को क्यों नहीं ग्रहण करती ? तो इसका यह जवाब है कि उस काजल भावि का चक्ष इन्द्रिय से संबंध ही नहीं होता है, क्योंकि इन्द्रियां तो सम्बद्ध पदार्थों को ही जानती है, अञ्जनशलाका आदि इन्द्रिय के अधिष्ठान में ही संबद्ध हैं। रिहमरूप चक्ष ही वास्तविक चक्ष है और उससे तो श्रञ्जन श्रादि संबंधित होते नहीं इसीलिये उनको चक्ष देख नहीं पाती है। इस प्रकार चक्ष प्राप्यकारी है, पदार्थों को छकर ही रूप को देखती है यह बात सिद्ध होती है।

पूर्वपक्ष समाप्त \*



\*

धवोच्यते—स्पर्शनेन्द्रिवादिवचशुवीपि प्राप्यकारित्वं प्रमाणात्प्रसाव्यते। तथा हि-प्राप्तार्थ-प्रकाशकं चशुः बाह्योन्द्रियत्वास्त्पर्शनेन्द्रिवादिवत्। ननु किमिदं बाह्योन्द्रियत्वं नाम-बहिरर्षाभि-सुरुषम्, बह्विवावस्थायित्वं वा ? प्रयमपक्षै ननसानेकान्तः; तस्याप्राध्यकारित्वेपि बहिर्षयहणाभि-भुरुषेन बाह्योन्द्रियत्वसिद्धेः। द्वितीयपक्षै त्वसिद्धो हेतुः; रिश्मरूपस्य चशुषो बहिर्देशावस्थायित्वस्य

श्री प्रभाचन्द्राचार्य ने प्रत्यक्षप्रमाए। के लक्षण का विवेचन करते हुए अन्तर्मे कहा है कि प्रमाण का लक्षण सिन्निकर्ष नहीं हो सकता है, नयों कि चक्षु का प्रपने विषय के साथ सिन्निकर्ष नहीं होता। तब नैयायिक चक्षु इन्द्रिय भी अपने विषय के साथ भिड़कर ही उसका ज्ञान कराती है इस बात को सिद्ध करने के लिये अनुमान प्रस्तुत करते हैं— "चक्षु: प्राप्तार्थप्रकाशकं बाह्योन्द्रियत्वात् स्पर्शनेन्द्रियादिवत्" इस अनुमान के द्वारा वे सिद्ध करते हैं— कि चक्षु परार्थ में भिड़कर ही अपने विषय का ज्ञान कराती है, क्यों कि वह बाह्योन्द्रिय है, जो बाह्योन्द्रिय होती है वह अपने विषय का ज्ञान कराती है, क्यों कि वह बाह्योन्द्रिय है, जो बाह्योन्द्रिय होती है वह अपने विषय का ज्ञान कराती है क्यों के साथ भिड़कर ही कराती है पैसा सिद्ध होता है। उसका ज्ञान कराती है ऐसा सिद्ध होता है।

जैन—भ्रच्छा तो यह बताईये कि ग्राप बाह्येन्द्रिय किसे कहते हैं ? क्या बाहिरी पदार्थ के प्रति इन्द्रियों का भ्राभिमुख होना बाह्येन्द्रियत्व है अथवा बाहिरी भाग में उनका श्रवस्थित होना बाह्येन्द्रियत्व है ? प्रथम पक्ष की मान्यता के अनुसार मन के साथ व्यभिचार आता है, क्योंकि मन भ्रप्राप्यकारी होने पर भी बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने के प्रति भ्राभमुख होता है भ्रतः उसमें भी बाह्येन्द्रियपना मानना पढ़ेगा ? पर वह बाह्येन्द्रिय है नहीं, कहने का भ्राभिप्राय यह है कि जो बाह्य पदार्थ को ग्रहण करने भ्राभमुख हो वह बाह्येन्द्रिय है ऐसा बाह्येन्द्रिय का लक्षण करके उसमें

भवनानभ्युरगमात् । गोलकान्तर्गततेजोद्रव्याश्रया हि रष्मयस्त्वन्मते प्रसिद्धाः । गोलकरूपस्य तु चक्षुषो बहिर्देबाबस्यायिनो हेतुत्वे पक्षस्य प्रत्यक्षवाधनात्कालात्ययापदिष्टत्वम् ।

न च बाह्यविशेषणेन मनो व्यवच्छेखम्, न हितत् सुखादौ संयुक्तसमवायादिसम्बन्धं व्यासौ च सम्बन्धसम्बन्धमन्तरेसा ज्ञानं जनयति रूपादौ नेत्रादिवत् । घ्रषासौ सम्बन्ध एव न भवति; तर्हि नेत्रादौनां रूपादिभिरप्यसौ न स्यात्, तस्यापि सम्बन्धसम्बन्धस्वात् । तथा चेन्द्रियत्वाविशेषेपि मनो-ऽप्राप्तार्थप्रकाशकं तथा बाह्यों म्द्रियत्वाविशेषेपि चक्षुः कि नैध्यते ? ग्रयात्र हेतुशावात्तव्रोध्यते; प्रस्य-

प्राप्यपना सिद्ध करना चाहो तो मन के साथ हेतु अनैकान्तिक होता है, क्योंकि मन बाह्यपदार्थ को ग्रहण तो करता है किन्तु साध्य जो प्राप्यकारीपना है वह उसमें नहीं है। ग्रतः हेतु साध्य के विना ग्रन्थ भी रह जाने से अनैकान्तिक दोषवाला हो जाता है। दूसरा पक्ष—बाहिरीभाग में स्थित होना बाह्यन्द्रियत्व है ऐसा मानो तो हेतु असिद्ध दोषपुक्त होता है, क्योंकि ग्रापने रिहमक्ष्य चक्षु का बाह्यदेश में अवस्थित होना नहीं माना है, नैयायिक के मत में तो गोलक (चक्षु की गोल पुतकी) के ग्रन्दर माग में रहे हुए तेजोद्रथ्य के आश्रय में रिष्म (किरणें) मानी हैं। बाहर देश में ग्रवस्थित गोलक चक्षु को हेतु बनाते हो तब तो उसका पक्ष प्रत्यक्ष बाधित होने से कालात्य-यापदिष्ट हेतु होता है (जिस हेतु का पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होता है वह हेतु कालात्य-यापदिष्ट कहा जाता है) ''बाह्यन्द्रियत्वात्'' इस हेतु में प्रयुक्त बाह्य विशेषण द्वारा मनका व्यवच्छेद करना भी शब्ध नहीं, क्योंक सुखादिक साथ संयुक्त समवायात, जैसे रूपादिक साथ नेत्रादिका संबंध हुए विना मन ज्ञानको पैदा नहीं करती, जैसे रूपादिक साथ नेत्रादिका संबंध हुए विना नेत्रादि इन्द्रियां ज्ञानको पैदा नहीं करती, ऐसा आपने योगा है, इससे सिद्ध होता है कि मन भी पदार्थसे संबद्ध होकर ज्ञानका जनक होता है। है

भावार्य — मनके द्वारा जो जान होता है वह भी सिन्न कर्ष से ही होता है, (संयुक्त सम्बायनामा सिन्न कर्ष से आत्मा में सुखादिक का धनुभवज्ञान होता है) तथा संबंध-संबंध के विना [ मन का धात्मा से संबंध ग्रीर प्रात्मा का प्रशेष साध्य साधनों के साथ संबंध ऐसा संबंध संबंध हुए विना ] व्याप्तिका ज्ञान नहीं होता, इस प्रकार नैयायिक ने स्वयं माना है, इससे सिद्ध होता है कि मनभी जब प्राप्यकारी होकर रूप म्रादि विषयों को नेत्र के समान छुकर ही ज्ञान पैदा करता है तो फिर "बाह्य दिव्य- स्वात्" हेतुपद में प्रयुक्त हुए बाह्य शब्द से मन का व्यवच्छेद कैसे हो सकता है?

त्रापि 'इन्द्रियत्वात्' इति हेतुः केन वार्येत ? ततो मनसि तत्साघने प्रमाणवाधनमध्यत्रापि समानम् । वसुश्चात्र धर्मित्थेनोपात्ता गोलकस्यभावम्, रियम्बयं वा ? तत्राधिकरूपे प्रत्यक्षवाधाः, धर्षदेशपरिहारेण शरीरप्रदेशे एवास्योपलम्भात्, प्रन्यया तद्रहितत्वेन नयनपक्ष्मप्रदेशस्योपलम्भः स्यात् । प्रथ रिमम्बयं वक्षुः; तिह् धर्मिणोऽसिद्धः । न खलु रक्ष्मयः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते. धर्षवतात्र तत्स्वरूपप्रति-धासनात्, प्रन्यया विप्रतिपत्यभावः स्यात् । न खलु नीले नीलतयानुभूयमाने कश्चिद्वप्रतिपर्यक्षतः

मनके इस संयुक्त समवाय आदि संबंध को हम संबंध रूप मानते ही नहीं हैं ?

जैन — तो फिर नेत्रादिका भी रूप।दि पदार्थके साथ संयुक्तादि संबंध नहीं मानना चाहिये ? क्योंकि वह भी संबंध संबंधरूप है।

ग्रतः इन्द्रियपना समान होते हुए भी जैसे मन ग्रप्राप्त होकर पदार्थं को जानता है वैसे ही बाह्येन्द्रियपना समान होते हुए भी चक्षु इन्द्रिय ग्रप्राप्त होकर पदार्थं को जानती है, ऐसा मानना चाहिये ?

नैयियाक—चलुमें "बाह्येन्द्रियत्वात्" यह हेतु पाया जाना है अतः उसमें हम स्रप्राप्तार्थप्रकाशकता नहीं मानते हैं ?

जैन—यह बात भी उचित नही है, क्योंकि जब इन्द्रियत्वात् ऐसा हेतु दिया जायगा तब मन में भी प्राप्तार्थप्रकाशता कीसे रोकी जा सकेगी, अर्थात्—"मनः प्राप्तार्थप्रकाशक इन्द्रियत्वात् त्वितिन्द्रियक्त्" मन प्राप्तार्थप्रकाशक है क्योंकि वह इन्द्रिय है, जैसे स्पर्णनेन्द्रिय है, इस प्रमुमान में इन्द्रियत्व हेतु दिया है वह स्पर्णन इन्द्रिय की तरह मन को भी प्राप्तकारी सिद्ध कर देगा, तो फिर इस युक्तियुक्त बात को केसे रोका जा सकता है। यदि कहा जाय कि मन में प्राप्तार्थ प्रकाशता प्रमाग्य से बाधित होती है ? तो नेत्र में भी प्राप्तार्थप्रकाशतान्त प्रत्यक्षप्रमाग्य से बाधित होती है, चधु भौर मन में समान हो बात है। नैयायिक ने जो प्राप्तार्थप्रकाशताल्य साध्य में चक्षु को पक्ष बनाया है सो किस चक्षु को पक्ष बनाया है ? क्या गोलक स्वभाववाली चक्षु को या किरण-स्प चक्षु को ? यदि गोलकरूप चक्षु को पक्ष बनाया जाता है तो पक्ष में प्रत्यक्ष से बाधा दिखाई दे रही है, क्योंकि गोलक चक्षु तो अपने स्थान पर ही स्थित रहती है, यदि बह पदार्थ को प्राप्त करने जाती तो चक्षु के प्रदेश—पत्रके भ्रादि गोलक (पुतकी) रिहत प्रतीत होने चाहिये। यदि कहा जावि कि किरणक्ष्य चक्षु को पक्ष वनाया है तो वह पक्ष (धर्मी) भ्राप्त करने जाती तो चक्ष के प्रदेश—पत्रके भ्रादि गोलक (पुतकी) रिहत प्रतीत होने चाहिये। यदि कहा जावि कि किरणक्ष्य चक्षु को पक्ष स साक्षात् दिखायी

किन्त, इन्द्रियार्थसप्रिकर्षजं प्रत्यक्षं भवन्मते । न चार्थदेशे विद्यमानैस्तैरपरेन्द्रियस्य सिक्तर्योन् स्ति यतस्तत्र प्रत्यक्षमुत्पचेत, प्रनवस्याप्रसङ्गात् ।

श्रवानुमानात्तेवां सिद्धिः; किमत एव, श्रनुमानान्तराद्वा ? प्रथमपक्षैऽन्योन्याश्रयः—श्रनु-मानोत्याने हातस्तरिसद्धिः, श्रस्याश्चानुमानोत्यानमिति । श्रयानुमानान्तरात्तरिसद्धिस्तदानवस्या, तत्रा-प्यनुमानान्तरात्तरिसद्धिश्रसङ्गात् ।

यदि च गोलकान्तभूं तारे जोद्रव्याद्बहिभूं ता रश्मयश्चाशुःशब्दवाच्याः पदार्यप्रकाशकाः; तर्हि गोलकस्योन्मोलनमञ्जनादिना संस्कारश्च व्यर्थः स्थात् । ग्रथ गोलकाद्याश्रयपिषाने तेषां विषयं प्रति

नहीं देती, जिस तरह प्रत्यक्ष से पदार्थ का प्रतिभास होता है उस तरह उनका कोई स्वरूप प्रतिभासित नहीं होता है। यदि किरएों वहां दिखती तो यह विवाद ही क्यों होता, कि कौनसी चक्षु प्राप्तार्थप्रकाशक है इत्यादि, जैसा कि नीलरूप से प्रतिमासित हुए नील पदार्थ में कोई भी पुरुष विवाद नहीं करता है।

दूसरी बात यह है कि आप नैयायिक के मत में इन्द्रिय ग्रौर पदार्थ के सिन्न-कर्ष से प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा माना गया है सो पदार्थ के स्थान पर विद्यमान उन किरएों के साथ अन्यपुरुष के नेत्र का सिन्नकर्ष तो होता नहीं है कि जिससे वहां प्रत्यक्षज्ञान उत्पन्न हो जाय यदि पदार्थ के निकट स्थित किरणों के साथ ग्रन्य पुरुष के नेत्र का सिन्नकर्ष होकर उनका प्रत्यक्ष होना मानो तो ग्रनवस्था होगी।

नैयायक — नेत्र किरणों को यदि प्रत्यक्ष से सिद्धि नहीं होती तो भले न हो, प्रमुमान से तो उनकी सिद्धि होती है।

जैन — ठीक है, किन्तु कीन से अनुमान से सिद्धि होती है क्या — 'प्राप्तार्थप्रकाशक वक्षु बाह्ये न्द्रियत्वात् स्पर्धने न्द्रियवत्'' इसी प्रथम अनुमान से अथवा अन्य
कोई दूसरे अनुमान से ? प्रथम अनुमान से मानो तो अन्योन्याश्रय दोष होगा, प्रथम
अनुमान के प्रवृत्त होने पर अर्थात् चक्षु में प्राप्यकारीपना सिद्ध होने पर उसके द्वारा
किरणों की सिद्धि होगी और किरणों की सिद्धि होने पर प्रथम अनुमान का उत्थान
होगा। दूसरापक्ष अन्य अनुमान से किरणों की सिद्धि होती है ऐसा मानते हो तो
अनवस्थादोष आवेगा, क्योंकि उस अन्य अनुमान में भी दूसरे अनुमान की और उसमें
भी अन्य अनुमान की अपेक्षा आती ही जायगी, इस तरह मूलभूत किरणें तो असिद्ध
हो रह जावेंगी। यदि कहा जावे कि नेत्र की पुतली में तेजोद्रस्य (अग्नि) रहता है

गमनासम्भवात्तदर्यं तदुःमीलनम्, गृनादिना च पादयोः संस्कारे तत्संस्कारो भवति स्वाश्रयगोलक-संस्कारे तुनितरां स्यात् इत्यस्यापि न वंयर्थ्यम्; तदापि गोलकादिलग्नस्य कामलादेः प्रकाशकस्यं तेषां स्यात् । न खलु प्रदीपकलिकाश्रयास्तद्रश्मयस्तत्किलिकावलग्नं शलाकादिकं न प्रकाशयन्तीति युक्तम् ।

न वात्र चक्षुषः सम्बन्धो नास्तीत्यभिधातव्यम्; यतो व्यक्तिरूपं चक्षुस्तत्रासम्बद्धम्, शक्तिस्व-भावं वा, रिमरूपं वा ? अयमपक्षे प्रत्यक्षविरोषः; व्यक्तिरूपचक्षुषः काचकामलादौ सम्बन्धप्रतीतेः।

सो उस तेजोद्रव्य से किरणे बाहर निकलती हैं, उन्हीं को हम चक्षु कहते हैं और उनके द्वारा ही पदार्थ का प्रकाशन होता है तो गोलकरूप नेत्र का उन्मीलन करना अंजन ग्रादि से उसका संस्कार करना ये सब कियाएँ वेकार होवेंगी ? [क्योंकि देखने का कास तो ग्रन्य ही कोई कर रहा है।]

नैयायिक — नेत्र का खोलना तो इसलिये करना पड़ता है कि यदि नेत्र नहीं खोलेंगे तो किरणें पदार्थ के पास वहां से निकल कर जा नहीं सकेगी, तथा अंजन संस्कार की बात कही सो जब पैरों में घृत ग्रादि की मालिश करने से नेत्र में संस्कार (ज्योति बढ़ना) होता देखा जाता है तब ग्रपने ग्राश्रय भूत गोलक का संस्कार होने से किरएों में विशेष ही संस्कार होगा, इसलिये गोलक का अंजनादि से संस्कार करना भी ध्यर्थ नहीं ठहरता है।

जैन—यदि ऐसी बात है तो गोलकादि में लगे हुए कामलादिरूप मेल का उन्हें प्रकाशन करना चाहिये ? ऐसा तो होता नहीं है कि प्रदीपकिलकाश्रित रिशमयां प्रपर्वे में लगी हुई शलाका—(कालामेल ग्रादि) का प्रकाशन न करती हों, किन्तु करती ही हैं। कोई कहे कि कामला ग्रादि के साथ चक्षु का संबंध नहीं है, अतः उन्हें वे प्रकाशित नहीं करती हैं, सो ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि उस कामलादि के साथ कौनसी चक्षु ग्रसंबद्ध है ? क्या गोलकरूप चक्षु या शक्तिस्वमावरूप चक्षु, या गरिमरूप चक्षु ? प्रथम पक्ष में प्रत्यक्ष से बिरोध ग्राता है, क्योंकि प्रत्यक्ष से ही गोलकरूप चक्षु का काचकामलादि रोग के साथ संबंध दिलाई देता है। दूसरा पक्ष लेकर यदि ऐसा कहो कि शक्तिरूप चक्षु से काचकामलादि ग्रसंबद्ध है तो वह शक्तिरूप चक्षु गोलकरूप चक्षु गोलकरूप चे शिन्न स्थान में रहता है श्रयवा उसी गोलक के स्थान में रहता है श्रयवा उसी गोलक के स्थान में रहता है श्रयवा उसी गोलक के स्थान में रहता है? यदि भिन्न देश में शक्तिरूप चक्षु रहती है ऐसा कहो तो गलत है, क्योंकि इस

द्वितीयपक्षेपि तच्छक्तिरूपं चशुर्व्यक्तिरूपचशुषी भिन्नदेशम्, प्रभिन्नदेशं वा ? न ताबद्धिन्नदेशम्; तच्छक्तिरूपताव्याधातानुषङ्गानिराधारत्वप्रसङ्गाच । न हान्यवक्तिरन्याधारा युक्ता । तद्देशद्वारेर्या-वार्थोपलव्यिप्रसङ्गश्च । ततोऽभिन्नदेशं चेत्; तत्तन सम्बद्धम्, प्रसम्बद्धं वा ? सम्बद्धं चेत्; वहिर्ययन् स्त्वात्रयं तस्सम्बद्धं चाञ्चनादिकमपि प्रकाशयेत् । प्रसम्बद्धं चेत्क्षमाधेयं नाम धतिप्रसङ्गात् ?

भ्रथ रिदमरूपं चक्नुः, तस्यापि काचकामलादिना तम्बन्धोस्त्येव । न ललु स्फटिकादिकृषिका-मध्यगतप्रदीपादिरशमयस्ततो निर्गच्छन्तस्तरसंयोगिन। न सम्बद्धास्तरप्रकाशका वा न भवन्तीति प्रती-

तरह मानने से तो यह गोलक की शक्ति है ऐसा कहना गलत ठहरेगा, तथा ऐसी शक्ति निराधार भी हो जावेगी।

प्रथात्—गोलक से शक्तिचक्षु न्यारी है तो प्रथम तो यह गोलक की शक्ति है इस तरह का संबंध हो नहीं बन सकता, दूसरे निराधारपने का प्रसंग प्राता है, क्योंकि वह अपने आधार से भिन्न है तथा प्रत्य की शक्ति प्रत्य के आधार रहे ऐसा बनता भी नहीं है। यदि णक्ति प्रत्य प्राधार में रहती है ऐसा मान लिया जाने तो जहां वह रहती है उसी स्थान पर पदार्थ की उपलब्धि देखनारूप कार्य संपन्न होना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं होता, वह कार्य तो गोलकरूप चक्षु के स्थान पर ही होता है। व्यक्ति रूप चक्षु के अभिन्न प्रदेश में शक्तिरूप चक्षु रहती है ऐसा दूसरा पन्न मानो तो प्रश्न होता, है कि वह शक्तिरूप वक्षु गोलक में संबद्ध है प्रया पन्न मानो तो प्रश्न होता है कि वह शक्तिरूप वक्षु गोलक में संबद्ध है प्रया कार्य संबद्ध है, यदि संबद्ध है तो जैसे बह शक्ति चक्षु बाहर के पदार्थों को प्रकाशित करती है वैसे ही उसे गोलक में शक्ति चक्षु वाहर के पदार्थों को प्रकाशित करती है वैसे ही उसे गोलक में शक्तिरूप जंजन धादि को भी प्रकाशित करना चाहिये, सो नयों नहीं करती। गोलक में शक्तिरूप चु अंवन धादि को भी प्रकाशित करना चाहिये, सो नयों नहीं करती। गोलक में शक्तिरूप चु असंबद्ध रहती है ऐसा कही तो धितप्रसङ्ग होगा, "उसमें रहती है भीर ग्रसंबद्ध है" यह बात ही ग्रसंबद्ध है। ऐसे ग्रसंबद्ध में आधीयता मानोंगे तो सहााचल विष्याचल का ग्रावेय वन जायगा, भरसंबद्धता तो दोनों में है ही, ऐसे पृथक् पृथक्ष पदार्थों में आधार और ग्रावेयना नहीं होता है। तो है। तो में में स्वाद्ध से आधार और ग्रावेयना नहीं होता है।

रिवमरूप चक्षु का काचकामलादि से संबन्ध नहीं है, ऐसा तीसरा पक्ष कहो तो यह भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि रिश्मरूप चक्षु का भी उस काच कामलादि से संबंध है। इसीका खुलासा करते हैं—स्फटिक या काच ध्रादि की कूपिका के [चिश्वनी के] भीतर रखे हुए दीपक आदि की किरणें वाहर निकलती हुई उस कूपिकामें लगे हुए केश्वर या धन्य कोई पदार्थ से संबन्ध नहीं करती हों या उन्हें प्रकाशित नहीं करती तम् । तथा चाक्कतादेः प्रत्यक्षत एव प्रसिद्धेः परोपदेशस्य दर्पणादेश्च तदर्यस्योपादानमनर्यकमेव स्यात् ।

किन्त्र, यदि गोलकानि मृत्यार्थेनाभिसम्बद्ध्यार्थं ते प्रकाशयन्ति; तहाँ व प्रित गच्छता तैज-सानां रूपस्पर्शविशेषवतां तेषामुगलम्भः स्यात्, न चैवम्, प्रतो दृष्यानामनुगलम्भारोपामभावः। ग्रयादृष्यास्तेऽनुद्भुतरूपस्पर्शवत्त्वात्; न; मनुद्भुतरूपस्पर्शस्य तेजोद्रव्यस्याप्रतीतेः। जलहेम्नीर्भापुर-

हों ऐसी बात प्रतीत नहीं होती, ग्रर्थात् उन्हें प्रकाशित करती ही हैं। उसी तरह गोलक कर कूषिकामें रखी हुई किरण रूपी दीपिका से जब किरणें निकलती हैं तब वे गोलक के साथ संलग्न हुए काचकामलादि दोष रूप पदार्थ को छूती हैं और उन्हें प्रकाशित करती हैं, ऐसा मानना होगा ? फिर तो ग्रांख में लगे हुए अंजन ग्रांदि की प्रत्यक्ष से ही प्रतीति हो जावेगी ? अतः ग्रन्थ व्यक्तिको पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मेरी ग्रांखों में काजल ठीक २ लग गया है क्या ? एवं लगे हुए अंजन आदि को देखने के लिये दर्पण ग्रांदि को लेने की क्या ग्रांवश्यकता होगी, ग्रर्थात् कुछ नहीं। किन्तु यह सब होता तो है, ग्रतः किरएचक्षुका पदार्थ से सबंध होना मानना ग्रुक्तियुक्त नहीं है।

किञ्च – यदि वे किरणें गोलकचक्ष् से निकलकर ग्रीर पदार्थ के साथ संबं-धित होकर उस पदार्थ को प्रकाशित करती हैं तो फिर उस पदार्थ की तरफ जाती हुई उन भामुररूपवाली ग्रीर उष्णस्पर्शवाली किरणों की उपलिध्य होनी चाहिये, ग्रयात् वे दिखनी चाहिये, किन्तु ऐसा तो होता नहीं है ग्रतः दृश्य होकर भी उनकी उपलिब्ध नहीं होने से उन किरगों का ग्रभाव ही है।

नैयायिक—वे किरणें अहस्य हैं, क्योंकि इनमें रूप ग्रौर स्पर्श की अनुद्भूति है।

जैन — यह कथन जुक्त नहीं है, क्योंकि जिसका रूप भीर स्पर्ध दोनों ही अनुद्भूत [अप्रकट] हों ऐसा कोई भी तेजोद्रव्य उपलब्ध नहीं होता है, भर्यात् तेजोद्रव्य हो भीर वह अनुद्भूत रूप स्पर्धवाला हो ऐसी बात प्रतीति में नहीं धाती।

नैयायिक — गरम जल और पिघले हुए स्वर्ण में कमशः भासुररूप और उष्णस्पर्ध की अनुद्भूति तेजोइव्य के रहते हुए भी प्रतीत होती है अर्थात् जलमें भासुर रूप अपकट है और स्वर्ण में उष्णस्पर्ध अपकट रहता है।

रूपोष्णस्यर्थयोरानुदभूतिप्रतीतिरस्तीत्यसम्यक्; उभयानुदभूतेस्तत्राप्यप्रतिपरोः। दृष्टानुसारेण चाद-पृथंकन्यना, बन्ययातिप्रसङ्गात् । तथाहि-रात्रौ विनकरकराः सन्तीपि नोपलभ्यन्तेऽनुदभूतरूपस्पर्य-स्वासक्ष्रिक्षित्रत् । प्रयोगश्च-मार्जारादीनां चक्षुषा रूपदर्शनं बाह्यालोकपूर्वकम् तस्वाद्विदास्मदादीनां तद्र्शनवत् । ननु मार्जारादीनां चाक्षुषं तेजोस्ति, तत एव तत्सिद्धः कि बाह्यालोककरूपनयेत्यन्यत्रापि समानम् । ननु यथा यददृश्यते तथा तस्कल्यते, दिवास्मदादीनां चाक्षुषं सौर्यं च तेजो विज्ञानकारस्यं

जैन—यह कथन घसत् है, क्योंकि दोनों को [भासुररूप घौर उष्णस्पर्यकी] घनुद्रभूति जल घौर सुवर्ण में नहीं पायी जाती है। भावार्ष—यदि दोनों की दोनों पदार्थ में अनुद्रभूति पायी जाती तो यह माना जा सकता है कि तेज सद्रव्य होने पर भी किरणों में इन दोनों की घनुद्रभूति है घतः वे न दिखती हैं और न स्पर्य करने में आती हैं। परन्तु ऐसा है नहीं गरम जलमें उष्ण स्पर्य ग्रीर सुवर्ण में भासुररूप पाया जाता है ग्रतः इनका दृष्टांत देना घटित नहीं होता।

तथा दृष्ट पदार्थ के अनुसार ही अदृष्ट अर्थ की कल्पना होती है, ऐसा न माना जावे तो अतिप्रसंग होगा, इसका खुलासा करते हैं— कि दिनकर की किरणें रात्रि में हैं, फिर भी वे उपलब्ध नहीं होती हैं, क्योंकि उनका रूप और स्पर्श उस समय अप्रकट रहता है, जैसे नेत्र किरणों के होनेपर भी उनका रूप स्पर्श अप्रकट रहता है इनके सद्भाव का रूपापक अनुमान इस प्रकार है—रात्रि में विलाव आदि पशुओं के नेत्र द्वारा रूप का दर्शन होता है—अर्थात् उन्हें रूप दिखाई देता है उसका कारण बाहर का प्रकाश है, क्योंकि जो पदार्थ के रूप का दर्शन होता है वह ऐसे हो होता है जैसे कि हम लोगों को दिन में पदार्थों का देखना बाह्य प्रकाश पूर्वक होता है ? अतः इस प्रकार के अतिप्रसंग द्वारा रात्रि में सूर्य की किरणों का होना मानना पड़ेगा।

नैयायिक—बिलाव ग्रादि को जो रात्रि में दिखता है वह तेजोचशु द्वारा दिखता है क्योंकि उनके नेत्र तेजोद्रव्यरूप होते हैं, ग्रतः उस तेज के प्रभाव से ही वे रात्रि में देखने का कार्य करते हैं, उनका वह देखना वाह्यालोकपूर्वक नहीं है। इसलिये उन्हें बाह्यप्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है।

जैन—तो फिर हम मनुष्यादि को भी वाहाप्रकाश की जरूरत नहीं होनी चाहिये, क्योंकि हमारी म्रांखें भी तेजोद्रव्यरूप हैं ? हश्यते तत्तवंव कल्प्यते, रात्रो तु चाक्षुपभेव, घ्रतस्तदेव तत्कारएां कल्प्यते । नतु कि मनुष्येषु नायनर-श्मीनां दर्णनमस्ति ? भ्रषानुभेयास्ते; तिंह रात्रौ सौयंरसम्योप्यनुभेयाः सम्तु । न च रात्रौ तत्त्वद्भावे नक्तव्वराखामिय मनुष्याखामिय रूपदर्शनप्रसङ्गः; विचित्रविक्तत्वाद्भावानाम् । कथमन्यथोन् कादयो दिवा न पश्यन्ति ? यथा चात्रालोकः प्रतिवन्धकः, तथान्यत्र तमः । ततो यथानुपलस्भान्न सन्ति रात्रौ भास्करकरास्त्रयान्यदा नायनकरा इति ।

एतेन 'दूरस्थितकृडचादिप्रतिफलितानां प्रदीपरश्मीनामन्तराले सतामप्यनुपलम्भसम्भवात्

नैयायिक — जैसा देखा जाता है वैसा माना है, दिन में हम लोगों को बाह्य-पदार्थ के ज्ञान का कारएा नेत्र संबंधी तेज और सूर्य संबंधी तेज दोनों ही होते हैं मतः वे उसी तरह से माने जाते हैं, रात्रि में जो विलाव धादि प्राणी देखने का कार्य करते हैं उसमे तो चक्षु किरएों मात्र कारण है, ब्रतः रात्रिमे उसी की कल्पना करते हैं सूर्य किरणों की नहीं।

जैन--क्या ग्रापको मनुष्यों में नेत्र संबंधी किरणें दिखाई देती हैं ?

नैयायिक — किरणें प्रत्यक्ष से तो दिखाई नहीं देती पर ब्रनुमान से उनकी सिद्धि होती है।

कैन—तो फिर रात्रि में सूर्यंकिरणों की भी धनुमान से सिद्धि कर लेनी चाहिये? यदि तुम कही कि रात्रि में सूर्यंकिरणें धनुमेय मानी जावे ( उनका सद्भाव स्वीकार किया जावे) तो नक्त चर विलाव उल्लू ध्रादि के समान हम मनुष्यों को भी पदार्थ का रूप दिखाई देना चाहिये या? सो उसका जवाब यह है कि पदार्थों की श्रीक्तयां विचित्र हुआ करती हैं, इसीलिये रात्रि में सूर्यंकिरणें रहती हुई भी नक्तं चरों को तो जानका कारण होती हैं मनुष्यों को नहीं। यदि पदार्थों में विचित्र शक्तियां नहीं हो तो दिन में उल्लू आदि को वयों नहीं दिखता? जिस प्रकार उल्लू ध्रादि को दिन में देखने नें बाधक प्रकाश है, उसी प्रकार रात्रि में मनुष्यों को देखने में बाधक अधकार है। इस सब कपन से यह निश्चत हुआ कि जिस प्रकार उपलब्धि नहीं होने से रात्रि में सूर्य किरण नहीं है उसी प्रकार नेत्र की किरएं दिनरात दोनों में भी उपलब्ध नहीं होने से नहीं हैं ऐसा ही मानना चाहिये। यहां नैयायिक ऐसा कहना चाहें कि इरवर्ती दिवाल आदि में प्रतिविविवत हुई दीपक की किरणें दीपक से लेकर दिवाल तक के अन्तराल में रहती तो हैं फिर भी वे बहां उपलब्ध नहीं होती धतः

तैरनुपलम्भो व्यभिचारी; इत्यपि निरस्तम्; श्रादित्यरङमीनामपि रात्रावभावासिद्धिप्रसङ्गात् ।

भयोज्यते—चक्षुः स्वरिमसम्बद्धार्षप्रकाशकम् तैजसश्वाध्ययेवत् । नतु किमनेन चक्षुयो रहमयः साध्यन्ते, प्रन्यतः सिद्धानां तेषां याह्यार्थसम्बन्धो वा ? प्रयमपक्षे ,पक्षस्य प्रत्यक्षवाधा, नर-नारीनयनानां प्रभासुररिक्मरहितानां प्रत्यक्षतः प्रतीतेः । हेतोश्च कालात्ययापिद्वश्त्वम् । ग्रवाहस्यत्वा-रोषां न प्रत्यक्षवाधा पक्षस्य । नन्येवं पृथिव्यावेरिष तत्सत्त्वप्रसङ्गः; तथा हि-पृथिव्यादयो रिक्मवन्तः सत्त्वादिस्यः प्रदीपवत् । यथैव हि तैजसत्वं रिक्मवत्त्वाया व्याप्तः प्रदीपे प्रतिपन्नः तथा सत्त्वादिकमपि ।

श्रनुपलंभ हेतुसे चक्षु किरणों का ग्रभाव सिद्ध होता है ऐसा कथन व्यभिचरित होता है, अर्थात् दोवाल और दीपक के श्रन्तराल में दीपक को किरणे होती हुई भी उप-लब्ध नहीं होती वैसे पदार्थ को तरफ जाती हुई चक्षु किरणें ग्रंतराल में उपलब्ध नहीं होती हैं? सो यह कथन गलत है क्योंकि इस तरह के कथन से तो रात्रि में सूर्य की किरणों का भो अभाव नहीं मानने का प्रसंग प्राप्त होगा ग्रथात् सूर्यकिरणों का रात्रि में भी सद्भाव है ऐसा मानना पड़ेगा।

नैयायिक—"वधुः स्वरिक्ससंबद्धार्थप्रकाशकम् तौजसत्वात् प्रदीपवत्" चक्षु अपनी किरणों से सबद्ध हुए पदार्थं का प्रकाशन करती है क्योंकि वह तैजस है (तेजो-द्रव्य से बनी है) जैसा दीपक तेजोद्रव्यरूप है, अतः अपनी किरणों से संबद्ध हुए . पदार्थं का प्रकाशन करता है।

जैन — इस अनुमान के द्वारा आप क्या सिद्ध करना चाहते हो ? चक्षु की किरएों सिद्ध करना चाहते हो या अन्य किसी प्रमाए। से सिद्ध हुई उन किरणों का संबंध प्राह्मपदार्थ के साथ सिद्ध करना चाहते हो ? प्रथम पक्ष के अनुसार यदि आप चक्षु की किरणों सिद्ध करना चाहो तो पक्ष में प्रत्यक्ष से वाधा आती है, क्योंकि स्त्री-पूरुषों के नेत्र भासुररिमयों से (किरणों से) रहित ही प्रत्यक्ष से प्रतीति में आते हैं, अतः जब पक्ष ही प्रत्यक्ष से बाधित है तो उसमें प्रवृत्त हुआ जो हेतु (तैजसत्व है) है वह कालात्ययापदिष्ट होता है, [जिस हेतुका पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होता है वह हेतु कालात्ययापदिष्ट कहलाता है]।

नैयायिक—नयनिकरसें घटश्य हैं, अतः पक्ष में ( चक्षु में ) प्रत्यक्ष बाधा नहीं आती ?

श्रथ तेषां तत्साधने प्रत्यक्षविरोधः; सोन्यत्रापि समान इत्युक्तम् ।

नतु मार्जाशदिवशुषीः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते रश्मयः तत्कथं तद्विरोधः ? यदि नाम तत्र प्रतीय-न्तेऽन्यत्र किमायातम् ? प्रन्यथा हेम्नि पीतत्वप्रतीतौ पटादौ सुवर्णत्वसिद्धित्रसङ्गः । प्रत्यक्षवाध-नमुभयवापि ।

किन्त, मार्जारादिनशुषोर्भासुररूपदर्शनादन्यत्रापि चक्षुषि तैजसत्वप्रसाधने गवादिजीचनयी। कृष्णस्वस्य नरनारीनिरीक्षणयोर्घावस्यस्य च प्रतीतेरविशेषेण पाधिवस्वमाध्यत्व वा साध्यताम् । कयं

जैन — इस तरह ग्रहश्यता की युक्ति देकर वक्षु में जबरदस्ती किरणें सिद्ध की जायेंगी तो पृथिवी ग्रांवि में भी किरणों का सद्भाव मानना होगा, देखो-पृथिवी ग्रांवि पदार्थ किरणयुक्त हैं क्योंकि वे सत्त्व ग्रांविरूप हैं, जैसे दीपक । इसीका खुलासा करते हैं—दीपकमें तंजसत्वकी किरणपनेके साथ जैसे व्याप्ति देखी जाती है वैसे सत्वादिके साथ भी व्याप्ति जाती है ग्रतः ऐसा कह सकते हैं कि जहां सत्व है वहां किरणें भी हैं? इसतरह पृथिवी आदिमें किरणोंका सद्भाव सिद्ध होवेगा ।

नैयायिक—पृथिवी स्नादि में किरणों को सिद्ध करने में तो प्रत्यक्ष से विरोध स्नाता है ?

जैन—तो देसा ही नेत्र में किरणों को सिद्ध करने में प्रत्यक्षसे विरोध स्राता है।

नैयायिक — बिलाव भ्रादि के नयनों में तो किरणें प्रत्यक्ष से प्रतीत होती हैं तो फिर उनका प्रत्यक्ष से विरोध कैसे हो सकता है ?

जैन—यदि बिलाव भ्रादि के नयनों में किरणें दिखती हैं तो इससे मनुष्यादि के नयनों में क्या भ्राया ? यदि वहां हैं तो मनुष्यादि के नयनों में भी होना चाहिये, ऐसी बात तो नहीं। यदि भ्रन्यत्र देखी गई बात दूसरी जगह भी सिद्ध की जाय तो सुवर्ण में प्रतीत हुमा पीलापन वस्त्र भ्रादि में भी सुवर्ण की सिद्ध का प्रसंग कारक होगा। प्रत्यक्ष बाधा की बात कहो तो वह दोनों में समान ही है, अर्थात् सुवर्ण का पीलापन देख वस्त्र में कोई सुवर्णत्व की सिद्धि करे तो वह प्रत्यक्ष से बाधित है। वैसे ही बिलाव, उल्लू, शेर भ्रादि की भ्रांखों में किरणों को देखकर उन्हें मनुष्यों के नेत्रों में सी सिद्ध करो तो यह भी प्रत्यक्ष से बाधित है। यदि बिलाव उल्लू भ्रादि की

च प्रभावुरप्रभारहितनयनानां तेजसत्वं सिद्धं यनः सिद्धो हेतुः? किमत एवानुमानात्, तदन्तराह्या ? म्राचिकल्पेऽन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि तेषां रिश्मवस्त्वे तैजसत्वसिद्धिः, ततश्च तत्सिद्धिरित ।

श्रव 'वश्वुस्तंजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात् प्रदीपवत्' इत्यनुमानान्तरातित्सिद्धः; न; श्रवापि गोलकत्य भासुररूपोष्णस्पर्धरहितस्य तैजसत्वसाधने पक्षस्य प्रत्यक्षवाधा, 'न तैजसं चकुः तमःप्रकाशकत्वात्, यत्पुनस्तंजसं तम्र तमःप्रकाशकं यद्यालोकः' इत्यनुमानवाधा च । प्रसाधयिष्यते च 'तमोवत्' इत्यत्र तमसः सत्त्वम् । प्रदीपवर्त्तं जसत्वे चास्यालोकापेक्षा न स्यानुष्णस्पर्धादितयोपलस्मञ्ज

नेत्रों में भामुररूप देखकर मनुष्यादि के नेत्र में भी तैजसत्व सिद्ध करते हो तो गाय आदि के नेत्र में कालेपन की और स्त्री पुरुषों के नेत्रों में घवलपने की प्रतीति द्वारा सामान्यतः सभी के नेत्रों में पाण्यिवपना या जातीयपना भी सिद्ध करना चाहिये ? प्राप प्रभाभामुर रहित नेत्रों में तैजसपना किस प्रकार सिद्ध करते हैं कि जिससे तैजसत्व हेतु सिद्ध माना जाय, क्या तैजसत्व हेतुवाले इसी अनुमान से तैजसत्व हेतु को सिद्ध करते हों कि किसी अन्य अनुमान से ? यदि इसी तैजसत्व हेतुवाले अनुमानसे सिद्ध करते हैं तो अन्योन्याश्रय दोष आता है क्योंकि मनुष्योंके नेत्रों में किरणपना सिद्ध हो तव तो तैजसत्व हेतु की सिद्ध हो और तैजसत्व हेतु की सिद्ध होने पर नेत्रों में किरणपना सिद्ध हो करएपना सिद्ध हो करएपना सिद्ध हो करएपना सिद्ध हो सुरुपोन्याश्रय दोष स्पष्ट है। इस तरह एक की सिद्धि एक के आधीन होने से अन्योग्याश्रय दोष स्पष्ट है।

नैयायिक— चक्षु में तैजसत्व मनुमानान्तर से सिद्ध करते हैं, वह इस प्रकार से है— "चक्षु तैजस है क्योंकि वह रूप रस धादि ग्रुपों में से मात्र एक रूप को ही प्रकाशित करती है, जैसे दीपक रूपादि किरएों में से एक रूपको प्रकाशित करने से तैजस माना जाता है।

जैन — यह अनुमान भी ठीक नहीं है, ब्राप यहां भामुररूप ब्रीर उध्यास्पर्श रहित गोलक को पक्ष बनाकर उसमें तैजसत्व की सिद्धि करते हो तो उसमें प्रत्यक्ष बाधा ध्राती है। तथा चक्षु तैजस नहीं है क्योंकि वह अन्यकार को प्रकाशित करती है, जो तैजस होता है वह अंधकार का प्रकाशक नहीं होता, जैसा कि ब्रालोक, इस धनु-मान प्रमाण से भी पक्ष बौर हेतु में बाधा आती है। यदि कहा जाय कि ब्रांधकार तो प्रकाशाभावरूप है वह स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है तो हम आपको आगे सिद्ध करके बतायेंगे कि ब्रांधकार भी प्रकाश के समान बास्तविक सत्त्व युक्त एक स्वतन्त्र पदार्थ है। यदि

स्यात्, त चैवम्, तदपेक्षतया मनुष्यपारावतवलीवर्दादीनां धवललोहितक।लरूपतयानुष्णस्पर्धस्य-भावतया चास्योपलम्भात् । तम्र गोलकं चलुः ।

नाप्यत्यत्; तद्याहकश्रमाणाभावेनाश्रयासिद्धत्वप्रसङ्घाद्धेतोः । 'रूपाटीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्' इति हेतुश्च जलाञ्चनवन्द्रमाणिक्यादिभिरनेकान्तिकः । तेवामि पक्षीकरणे पक्षस्य प्रत्यक्षवाधा, सर्वो हेतुरव्यभिचारी च स्यात् । न च जलाद्यन्तर्गतं तेजोद्रव्यमेव रूपप्रकाशकमित्यभि-वातव्यम्; सर्वत्र दृष्टहेतुवंफल्यापत्तेः । तथा च दृष्टान्तासिद्धः, प्रदोगादावप्यन्यस्यैव तन्त्रकाशकस्य

दीपक के समान नैत्र तैजस है तो उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये ग्रीर उदण्हण्यां ग्रादि रूप से उनकी उपलब्धि होनी चाहिये थी, किन्तु उनमें ऐसा कुछ भी उपलब्ध नहीं होता. मनुष्य कबूतर बैल ग्रादि प्राण्यिं को तो पदार्थ को देखने के लिये प्रकाश की ग्रावश्यकता पड़ती हैं, तथा उनकी ग्रांखें धवल, कृष्ण, ग्रानुष्णस्पर्श-स्वभाववाली उपलब्ध होती हैं। ग्रातः उस गोलकचक्षुको धर्मी बनाकर उसमें तैजसत्व सिद्ध करना शक्य नहीं है।

यदि रिश्मरूप चक्षुको पक्ष बनावें तो यह भी ठीक नही है, क्योंकि आपके उस रिश्म चक्षुको ग्रहण करनेवाला कोई प्रमाण नहीं है, ग्रत: हेतु ग्राथयासिद्ध होगा [ जिस हेतुका ग्राव्यय असिद्ध हो उसे ग्राथयासिद्ध कहते हैं ] रूपादि में से एकरूप को ही प्रकाशित करता है ऐसा जो ग्रापने हेतु दिया है वह जल, अंजन, चन्द्रमा, मािस्त्रियरत्म भीर काच आदि के साथ ग्रनेकाित्तक हो जाता है, क्योंकि जलादि पदार्थ रोजस न होकर भी केवल रूप को ही प्रकाशित करते हैं । यदि कहा जाय कि हम जलादिक को भी पक्ष के अन्तर्गत ही मानेंगे तो पक्ष प्रत्यक्ष से बाधित होता है, तथा इस तरह तो कोई भी हेतु व्यभिचारी नहीं हो सकेगा, सभी हेतु प्रव्यभिचारी होवेंगे । यदि नैयायिक की ऐसी मान्यता हो कि जल, अंजन, रत्न आदि में तेजोद्धव्य रहता है भौर वही रूपको प्रकाशित करता है सो वह भी नहीं बनता, क्योंकि इस तरह मानने पर तो प्रपने २ कार्योके प्रति जो साक्षात्र कारण देवे जाते हैं वे सब व्यर्थ कहलावेंगे । [ मतलब—जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होता हुमा प्रत्यक्ष से देवने में माता है वह इस मान्यता के श्रनुसार कारण नहीं माना जाकर और कोई दूसरा कारण मानना पड़ेगा क्योंकि जल ग्रादि में रूप का प्रकाश जल से ही हो रहा है तो भी उसको कारण न मानकर तेजोड़क्य को कारण माना जा रहा है ] तथा इस प्रकार मानने कारण न मानकर तेजोड़क्य को कारण माना जा रहा है ] तथा इस प्रकार मानने कारण न मानकर तेजोड़क्य को कारण माना जा रहा है ] तथा इस प्रकार मानने कारण न मानकर तेजोड़क्य को कारण माना जा रहा है ] तथा इस प्रकार मानने

कल्पनाप्रसङ्गात् । प्रत्यक्षवाधनमुभयत्र । निराकरिष्यते च "नार्थालोकी कारएाम्" [परी ०२।६] इत्यत्रालोकस्य रूपप्रकाशकत्वम् ।

किञ्च, रूपप्रकाशकत्वं तत्र ज्ञानजनकत्वम् । तत्र कारएाविषयवादिनो घटादिरूपस्याप्य-

में और भी एक धापित्त यह आवेगी कि हष्टांत ग्रांसिद्ध हो आवेगा, अर्थात् जब जल धादि में रूप प्रकाशन करनेवाला जल से न्यारा कोई दूसरा पदार्थ है तो इसी तरह से दीपक में भी भ्रपने रूपको प्रकाशन करनेवाला कोई न्यारा पदार्थ ही होगा, ऐसी कोई कल्पना कर सकता है, तुम कहो कि दीपक में भ्रग्य कोई पदार्थ उसके रूप को प्रकाशित करनेवाला है ऐसा माना जाय तो प्रत्यक्ष से बाधा भाती है ? तो फिर जल में अन्य कोई रूपको प्रकाशित करने वाला है ऐसी मान्यता में भी तो प्रत्यक्ष से बाधा भाती है । तथा भ्रापता करनेवाला है ऐसी मान्यता में भी तो प्रत्यक्ष से बाधा भाती है । तथा भ्रापका (नैयायिक का) जो यह हटाग्रह है कि रिश्तमरूप प्रकाश ही रूप को प्रकाशित करता है सो हम इसका भ्रागे इसी परिच्छेद के "नार्थालोकों कारणं" इत्यादि ६वें सूत्र की टीका में निराकरण करनेवाले हैं।

किञ्च—तैजस चक्षु या जल में रहने वाला जो तेजोद्रव्य रूप को प्रकाशित करता है ऐसा आप (नैयायिक) मान रहे हैं सो रूप प्रकाशकत्व का प्रयं होता है उस पदार्थ के रूपका ज्ञान उत्पन्न करना। सो कारण विषयवादी [जो कारण ज्ञानको पैदा करता है वही उस ज्ञानका विषय होता है ऐसा मानने वाले ] प्रापक्ष यहां रूप प्रकाशकत्व हेतु, घट धादि के साथ व्यभिचरित हो जाता है, न्यों कि जो रूपकाशकत होता है वह तैजस होता है सो ऐसा घट आदि में नहीं है, घटादि पदार्थ [घटादि का रूप प्रकाशक तो है [ रूपजान को पैदा तो कर देता है ] पर वह तैजस नहीं है, कारा रूप प्रकाशकत्वाव्य यह हेतु साध्याभाव में भी रहने के कारण व्यभिचारी हो जाता है।

नैयायिक — उस रूपप्रकाशकरत हेतु मैं एक "करणुत्वे सित" ऐसा विशेषण् जोड़ देने पर वह व्यभिचरित नहीं होगा, अर्थात् तैजस वक्षु है न्योंकि करण होकर वह रूप आदि में से एकरूप का ही प्रकाशन करता है" इस अनुमान से व्यभिचार का निवारण हो जावेगा ?

जैन—यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें भी प्रकाश धौर पदार्थ के सन्निकर्ष के साथ धौर चक्षु तथा रूप के संयुक्त समयाय संबंध के साथ यह करएा विशेषएा युक्त रूप प्रकाशकत्व हेतु भ्रानैकान्तिक होता है। स्तीरयनेन हेतोर्व्याभचारः। 'करणान्त्रे सित' इति विशेषणेष्यानौकार्यसन्निकर्णेण चक्ष्कपयोः संयुक्त-समबायसम्बन्धेन चानेकान्तः । 'द्रव्यत्वे करणान्त्रे च सित तत्प्रकाशकत्वात्' इति विशेषणेषि चन्द्रादिनानेकान्तः।

किञ्च, द्रव्यं रूपप्रकाशकं भासुररूपम्, घ्रभासुररूपं वा ? प्रथमपक्षे उष्णोदकसंसृष्टमपि तत् तत्प्रकाशक स्थात् । बनुद्भूतरूपत्वात्रेति चेत्, नायनरक्ष्मीनामप्यत एव तन्नाभूत् । तथा दृष्टत्वादि-

विशेषार्थ — नैयायिक सिन्नकर्ष श्रीर संयुक्त समवायादि को ज्ञान का कारण मानते हैं। ये सिन्नकर्षप्रमाएवादी हैं, सो जो ज्ञान का करण हो वह तैजस हो ऐसा तो रहा नहीं, सिन्नकर्ष श्रीर संयुक्त समवाय संबंध ये ज्ञान में करण रूप तो पड़ते हैं पर वे तैजसरूप नहीं हैं। श्रतः "करणत्वे सित रूप प्रकाशकत्वात्" यह सविशेषण हेतु व्यक्तिचरित हो जाता है।

नैयायिक—सविशेषण हेतु को जो ग्रापने व्यभिचरित प्रकट किया है सो उस व्यभिचार का निवारए। "द्रव्यत्वे करणत्वे च सति तैजसत्वात्" इतना श्रीर विशेषए। लगाकर हो जाता है, क्योंकि सिन्नकर्षादिक गुए। हैं, द्रव्य नहीं, ग्रतः चक्षु तैजस है, क्योंकि करए। श्रीर द्रव्य होता हुआ वह रूप ग्रादि में से एक रूप का ही प्रकाशन करता है, इस तरह से सुषारा गया यह तैजसत्व हेतु सन्निकर्ष के साथ व्यभिचारी नहीं होगा।

जैन—सो ऐसा मानना भी युक्त नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार हेतु चन्द्र म्नादि के साथ अनेकान्तिक हो जाता है, चन्द्रमा में करणत्व और द्रव्यत्व दोनों विशेषण हैं भीर वह रूपादि में से एक रूप मात्र का ही प्रकाशन करता है फिर भी चन्द्र तैजस नहीं है, अतः जो करण एवं द्रव्य होकर रूप का प्रकाशन करने वाला हो वह तैजस ही होगा ऐसा कहा गया हेतु सी अनैकान्तिक दोष युक्त ठहरता है।

किन्ध — प्राप नैयायिक का कहना है कि तेजोइब्य रूप को प्रकाशित करता है, सो कौनसा तेजोद्रब्य रूप को प्रकाशित करता है ? भासुररूपवाला तेजोद्रब्य कि प्रभासुररूपवाला तेजोद्रब्य ? प्रथमपक्ष — भासुररूपवाला तेजोद्रब्य रूप को प्रकाशित करता है ऐसा कही तो गर्म जल में मिला हुमा तेजोद्रब्य भी रूप को प्रकाशित करने वाला होना चाहिये ? स्यप्यनुत्तरम्; संशयात्, न हि तत्र निष्ठययोस्ति ते तत्प्रकाशका न गोलकमिति । प्रनृद्धमूतरूपस्य तेजो-द्रव्यस्य दृष्टान्तेपि रूपप्रकाशकत्वाप्रतीतेः । तथाच् , न चक्ष् रूपप्रकाशकमनुद्धूतरूपत्वाज्जलसंयुक्ता-नलवत् । द्वितीयपक्षेपि उष्णोदकतेजोरूपं तत्प्रकाशक स्यात् । न हि तत्तत्र नष्टम्, 'धनुद्धूतम्' इत्य-स्युपगमात् । उद्भूतं तत्तत्प्रकाशकमित्यस्युपगमे रूपप्रकाशस्तदन्यप्यतिरेकानुविवायी तस्यैव कार्यो

नैपायिक — गर्म जल में मिले हुए तेजोद्रव्य का भासुररूप धनुदुभूत है, अतः वह रूप को प्रकाशित नहीं करता है।

जैन — इसी प्रकार नेत्र की किरणों का तेजोद्रव्य भी श्रनुद्दभूत भासुररूप वाला है, अतः वह भी रूप को प्रकाशित करने वाला नहीं होना चाहिये।

नैयायिक—नेत्र का तेजो द्रव्य अनुदृष्ट्रत भासुररूप वाला होता हुझा भी रूप को प्रकाशित करने वाला प्रतीत हो रहा है, ब्रतः उसमें तो रूप प्रकाशकरव है ही।

जैन—इस विषयमें संशय है, क्योंकि अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका है कि किरण चक्षु ही रूप का प्रकाशन करती है, गोलक चक्षु नहीं। तथा आपने अनुमान को प्रस्तुत करते समय दीपक का दृष्टान्त दिया है सो उस दृष्टान्त में यह बात नहीं है कि वह अनुदूभूतरूप वाला तेजोद्रस्य से निर्मित होकर रूप का प्रकाशन करता हो। फिर तो ऐसा अनुमान प्रयोग होगा कि चक्षु रूपका प्रकाशन नहीं करती, क्योंकि वह अनुदूभूतरूप वाली है, जैसे जलमें स्थित ग्रांग । दूसरा पक्ष मानो तो उष्णजलमें स्थित तेज का जो रूप है वह रूपका प्रकाशक है ऐसा स्वीकार करना होगा।

वहां पर उस तेजस का रूप नष्ट हो गया हो सो भी बात नहीं है, क्योंकि उच्छा जल में तेजसका रूप अनुद्भूत है ऐसा भ्रापने माना है। जिसमें भासुररूप उद्दुभूत रहता है वह तेजोद्रव्य रूपको प्रकाशित करता है ऐसा स्वीकार करो तो उद्दूभूत तेजोरूप ही रूप प्रकाशन का कर्ता सिद्ध होगा, क्योंकि उसी के साथ रूपप्रकाशन का कर्ता सिद्ध होगा, क्योंकि उसी के साथ रूपप्रकाशन का कर्ता है, तेजोद्रस्य के साथ नहीं। जैसे-देवदत्त के निकट पशु, बालक या स्त्री आदि भ्राते हैं तो उसमें हेतु देवदत्त के ग्रुण मंत्र भ्रादि हैं, उसी ग्रुण के साथ पशु, स्त्री भ्रादि के भ्रागमन का भ्रत्यय व्यतिरेक बनता है, भ्रतः बह देवदत्त के ग्रुणका कार्य है, न कि देबदत्त का। इस प्रकार सिद्ध होनेपर "चक्षुस्तैजसं द्रव्यत्वे करणत्वे च सति रूपादीनां मध्ये रूपस्येव प्रकाशकरवात्" भ्रनुमान के हेतु का

न द्रव्यस्य । न खलु देवदत्तं प्रति पश्वादीनामागमनं तद्गुणान्वयव्यतिरेकानुविधायि देवदत्तस्य कार्यम् । ततो 'द्रव्यत्वे सति' इति विशेषणासिद्धः ।

किञ्च, सम्बन्धादेरिवाऽतैजसस्यापि द्रध्यक्ष्यकरसस्य कस्यचिद्रूपज्ञानजनकस्य किन्न स्यात्, विषक्षस्यावृत्ते : सन्दिग्धस्वादतैजसस्ये रूपज्ञानजनकस्यस्याविरोषात् ? तदेवं तैजसस्यासिद्धेनतिश्रक्षनु-योरदिनयस्यसिद्धिः ।

प्रथात्यतः सिद्धानां रदमीनां प्राह्मार्थसम्बन्धोनेन साध्यतः, तः, प्रत्यतः कुतिश्चलेषामसिदः, प्रत्यक्षादेस्तत्साधकत्वेन प्रावशिविद्धत्वात् । तथा चेदमयुक्तम्-"धन्त्रकपुण्यवदादो सुद्धमाणामप्यन्ते महत्त्वं तद्रदमीनां महापर्वतादिश्रकाधकत्वाग्ययानुपपतः ।" [ ] इति , स्वरूपतोऽसिद्धानां विशेषणा "द्रव्यत्वे सित" जो दिया है वह श्रसिद्ध होता है [मतलब-तेजोद्धव्य रूप का प्रकाशक नहीं रहा, उसका प्रकाशक तो तेजोद्रव्य का गुगा ही रहा ] नैयायिक सिन्नकर्ष, समवाय श्रादि को भी ज्ञान का करण मानते हैं, सो सन्तिकर्ष समवाय आदि श्रतेजस है, जैसे ये प्रतेजस होकर भी रूप प्रकाशन का करण् हैं वैसे कोई द्रव्य रूप करण् करण् [गोलकादि] श्रतंजस होकर भी रूप प्रकाशन का करण् हैं तो से समें क्या बाधा है ? कुछ भी नहीं । इसर्गजर "तैजसत्वात्" हेनुका विपक्षसे व्यावृत्त होना सदेहास्पद है, क्योंकि अतीजस पदार्थ भी रूपज्ञान कनक होते हुए देखे जाते हैं, प्रतेजसमें रूपज्ञानजनक-त्वका कोई विरोध नहीं है, इस तरह तैजसत्व हेतु संदिग्धासिद्ध होनेके कारण् उस हेतु द्वारा चक्ष की किरणे पिद्ध करना अश्वय है।

द्वितीयपक्ष —अन्य प्रमाण से सिद्ध हुए चक्षु किरणों में तैजसत्वहेलु द्वारा प्राह्मार्थ संबंध [ रूपको छूकर जानना ] सिद्ध किया जाता है ऐसा कहना भी अशक्य है, क्योंकि अन्य किसी प्रमाणसे चक्षु किरणों सिद्ध नहीं होती, प्रत्यक्षादि कोई भी प्रमाण चक्षु किरणों के प्रसाधक नहीं हो सकते ऐसा हम निष्चित कर आये हैं। चक्षु किरणों का अस्तित्व सिद्ध नहीं होनेके कारणा नैयायिकका निम्न लिखित कथन अयुक्त होता है कि "धतूरे के पुष्पके संस्थान के समान चक्षु किरणों गुरुमें सुक्ष्म आकार होकर अंतमें विस्तृत हो जाती हैं, क्योंकि महान पर्वंत आदि का प्रकाशन अन्यथा हो नहीं सकता या" इत्यादि, सो जब इन चक्षु किरणोंका स्वरूप ही असिद्ध है तब उनके विस्तृत्व आदि अमेंक थ्यावर्णन करना अद्यामात्र है। इसप्रकार किरणुरूप चक्षु सिद्ध नहीं है और गोलक चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षवाधित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्यकारिता प्रत्यक्षवाधित है सो अब नैयायिक किस चक्षु में प्राप्तार्थप्रकाशकत्व सिद्ध करते हैं ?

तेवां महस्वादिषर्यस्य श्रद्धामात्रगन्यत्वात् । ततो रिष्मरूपवसूषोऽप्रसिद्धेगोंलकस्य व प्राप्यकारित्वे प्रत्यक्षवाधितस्वात्कस्य प्राप्तार्थप्रकाशकर्वं साध्येत ? यदि व स्पर्धनादौ प्राप्यकारित्वोपलम्भावशृषि तत्साध्येत; तिह् हस्तादीनां प्राप्तानामेवान्याकर्णकत्वोपलम्भादयस्कान्तादीनां तथा लोहाकर्णकर्वं किन्न साध्येत ? प्रमाख्यवाधान्यत्रापि ।

श्रयार्थेन चक्षुषोऽसम्बन्धे कथं तत्र ज्ञानोदयः? क एवमाहु-'तत्र ज्ञानोदयः' इति ? श्रात्मनि ज्ञानोदयाम्युपगमात् । न चात्राप्यकारित्वे चक्षुषः सकृत्सवीर्धप्रकाशकत्वत्रसङ्गः; प्रतिनिधतश्रक्तित्वा-

नैयायिक - स्पर्णनादिरूप इन्द्रियों में प्राप्यकारित्व देखा जाता है अतः चक्षु में भी इन्द्रियत्व होने से प्राप्यकारित्व सिद्ध करते हैं।

जैन — तो फिर हस्त भ्रादि में प्राप्त होकर भ्रन्य पदार्थों का धरना उठाना एवं खींचना आदि कार्य होता हुआ देखकर चुंबक पाषाएग में भी लोहेको उठाना खीचनादि कार्य प्राप्त होकर होता है ऐसा क्यों न सिद्ध किया जाय? तुम कही कि चुंबक छूकर लोहे को खींचता है ऐसा मानने में प्रत्यक्ष से बाघा आती है, तो वैसे ही चक्षु में प्राप्यकारित्व मानने में प्रत्यक्ष बाघा भ्राती है, प्रत्यक्ष बाघा तो दोनों में समान है।

नैयायिक यदि पदार्थं के साथ चक्षु का संबंध न माना जाय तो वहां ज्ञान का उदय कैसे होगा ?

जैन — वहां पर जानका उदय होता है ऐसा कौन कहता है हम जैन तो आत्मा में पदार्थ जान उत्पन्न होता है ऐसा स्वीकार करते हैं। यदि कोई ऐसी शंका करे कि चक्षु को अप्राप्यकारी माना जाय तो उसके द्वारा एक साथ सब पदार्थों का जान होने का प्रसंग ग्रावेगा? सो ऐसी शंका करना वेकार है, क्योंकि पदार्थों में प्रति नियत शक्तियां हुमा करती हैं, जो पदार्थ जहां पर जिस कार्य के करने मे योग्य होता है वही उस कार्य को किया करता है यह बात ग्रामें आगे कहने वाले हैं। ग्राप कार्य कारए। में अत्यन्त भेद मानते हैं, उस स्थित में आपसे कोई यदि ऐसा प्रश्न करे कि जब "कार्य और कारण ग्रत्यन्त मिन्न होते हैं तब कोई भी विवक्षित कार्य जैसे अपने कारए। से भिन्न है वैसे ग्रन्य सभी कारए। से भिन्न है; ग्रतः सभी कार्य एक ही कारए। से क्यों नहीं होवों ? ग्रथवा चक्षु से किरणें निकल कर फैलती हैं तो लोक के श्रन्ततक वे क्यों नहीं फैलती हैं"। तो ऐसे प्रथन का उत्तर ग्रापको भी यही देना होगा

द्भावानाम्। 'य एव यत्र योग्यः स एव तत्करोति' इत्यनन्तरमेव वक्यते । कार्यकाररायोरारयन्तमेदैऽर्घा-न्तरस्वाविशेषात् 'सर्वमेकस्मात्कुतो न जायेत' इति, 'रश्मयो वा लोकान्त कुतो न गच्छन्ति' इति चोखे भवतोषि योग्यतेव शरराम् ।

किञ्च, चक्ष् रूप प्रकाशयतिसंयुक्तसमवायसम्बन्धात्, स चास्य गन्धादाविष समान इति तमिष प्रकाशयेत् । तथा चेन्द्रियान्तरवैयर्थ्यम् । योग्यताऽभावात्तप्रकाशने सर्वत्र सैवास्तु, किमन्तर्गेशुना सम्बन्धेन ? यदि चायमेकान्तश्रक्ष्या सम्बद्धस्येव ग्रहणमिति; क्ष्यं तहि स्कटिकाद्यन्तरितार्थ-

कि उनमें ऐसी ही योग्यता है दूसरी बात यह है कि संयुक्त समवाय संबंध से चक्षु रूप को प्रकाशित करती है ऐसा नैयायिक कहते हैं सो जैसे चक्षुका रूपके साथ संबंध है वैसे गन्ध ग्रादिके साथ भी है इसलिये चक्षुको गन्धादिका भी प्रकाशन करना चाहिये? इस तरह चक्षु द्वारा गन्धादि सब विषयोंका प्रकाशन हो जानेपर अन्य इन्द्रियोंको मानना व्यर्थ ही ठहरेगा।

नैयायिक — गंधादिको प्रकाशित करनेकी चक्षु में योग्यतानहीं है, ग्रतः उनकाप्रकाशन नहीं कर सकती।

जैन — बस ! फिर सवंत्र उसी योग्यताको ही स्वीकार करना चाहिये, अंत-गंडु सहश [अन्दरका फोड़ा-केन्सरादि] इस सिन्नकर्ष संबंधसे क्या प्रयोजन है ? कुछ भी नहीं । चक्षु पदार्थ का संबंध करके ही ग्रहण करती है ऐसा एकांत माना जाय तो वह स्फटिक, काच ग्रादिसे अंतरित पदार्थका ग्रहण किसप्रकार कर सकेगी ? क्योंकि उस पदार्थ को ग्रहण करने के लिए जाती हुई चक्षुकी किरणोंका स्फटिकादि अवयवी से प्रतिबंध होगा ?

नैयायिक — चक्षु किरसों द्वारा स्फटिकादि ग्रवयवीका नाश हो जाता है ग्रयौत् चक्षु किरणें उन स्फटिकादिको नष्ट करके अंदर जाकर पदार्थका ग्रहण कर लेती हैं ग्रतः प्रतिबंध नहीं होता है।

जैन — ऐसी बात है तो स्फटिकादिसे ग्रंतरित जो पदार्थ था उसको देखते समय स्फटिकादिकी उपलब्धि नहीं होनी चाहिये ? तथा उस स्फटिकादिके ऊपर रखे हुए पदार्थ गिर जाने चाहिये ? क्योंकि उनके ग्राधारभूत स्फटिकादि ग्रवयवीका नाश हो चुका है ? स्फटिकादि ग्रवयवीके नष्ट होनेपर उसके विखरे हुए परमाणु तो उस पहुण्णम् । तद्वश्योनां तं प्रति गण्छवां स्फटिकाश्ववयविना प्रतिबन्धात् । तैस्तस्य नाधितत्वाददोषे तद्वप्यबहितायोंपलन्मसमये स्फटिकादेक्पलम्मो न स्यात् । तस्योपरि स्थितप्रव्यस्य च पातप्रवक्तिः स्राधारभूतस्यावयविनो नाशात् । न हि परमारणवो दृश्याः कस्यचिदाशारा वाः स्रवयविकल्पनानवेशय-प्रसङ्घात् । अवयव्यत्तरस्योग्पत्तरेरदोषे तदा तद्वप्यवहितायांनुष्यस्मप्रसङ्घः । न वैवम्, गुगपत्त्योनितर-नतरमुपलम्भप्रतः । प्रयाय व्यवस्यति । प्रयाय व्यवस्यति । प्रयाय व्यवस्य विवायस्य स्थायन्य । प्रयाय प्रवृत्तरभात-विक्रमः । तद्वावस्याय्याषु प्रवृत्तरभात-विक्रमः । स्थायस्य व्यवस्य विवायसः क्षत्र स्थातः ।

पदार्थको आघार दे नहीं सकते न वे दिखाई देने योग्य है, यदि परमाणु दृश्य और ग्राघारभूत माने जायेंगे तो भवयवीकी कल्पना करना व्ययं ठहरता है।

नैयायिक — चशु किरणों द्वारा उस अवयवीके नष्ट होते ही भ्रन्य भ्रवयवी उत्पन्न हो जाता है भ्रतः उपर्युक्त कहे हुए दोष नहीं भ्राते हैं।

जैन — ऐसा कहोगे तो उस नवीन उत्पन्न हुए स्फटिकादि श्रवयवी से अंतरित हो जाने के कारण पदार्थ की उपलब्धि नहीं हो सकेगी, किन्तु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक साथ ही स्फटिक श्रीर पदार्थ दोनों ही सतत् उपलब्ध होते हैं।

नैयायिक—प्रथम रफटिकादि के नष्ट होते ही उसी क्षण् अतिशोद्यता से दूसरे रफटिकादिकी—उत्पत्ति हो जाती है, अतः सततरूप से रफटिकादि की उपलब्धि का भ्रम हो जाया करता है ?

जैन—तो फिर उस स्फटिक ग्रांदि प्रवयबीसे निमित डब्बी का शीघ्र अभाव होने से ग्रभाव की कल्पना को ही भ्रम रूप क्यों न माना जाय।

नैयायिक — घभाव की ग्रपेक्षा भाव बलवात होता है, अतः स्फटिक ग्रादि का ग्रभाव ग्रहण में नहीं आकर स्फटिक ग्रादि का सन्नाव ही ग्रहण में आता है ?

जैन-यह कथन अगुक्त है, नयोंकि भाव और ग्रभाव दोनों ही समानरूप से बलवान् हैं, ग्रतः वे अपने २ कार्य को बराबर करते ही हैं।

कि आप – यदि नेत्ररिमयां पदार्थं को छूकर जानती हैं ग्रीर स्फटिक के अन्तर्गत पदार्थं को ग्रावरण करने वाले उस स्फटिक ग्रादि का भेदन कर जान लेती हैं इत्यादि; सिद्धांत माना जाता है तो प्रश्न होता है कि मसिन जल में रखे हुए पदार्थ को वे क्यों कवं व समलजलान्तरितार्थस्योगसम्भो न स्यात् ? ये हि तद्रश्मयः कठिनमिततीक्ष्णलोहाऽभेषं स्किटिकादिक मिन्दन्ति तेषां जलेऽतिद्रवस्वभावे काऽक्षमा ? भय नीरेण नाश्चितस्वान्न ते तद्भित्यन्ति; तिह स्वच्छजलव्यवस्थितस्याप्यनुणसम्भन्नसङ्गः । योध्यताङ्गोकरणे सवं सुस्यम् । ततः प्रोक्तदोषपरि-हारिकच्छता प्रतीतिसद्धमप्राप्यकारित्वं चक्षुषोऽभ्युगगन्तव्यम् ।

तथाहि-'चक्षुरप्राप्तार्थप्रकाशकमत्यासन्नार्थाप्रकाशकत्वात्, यत्पुन: प्राप्तार्थप्रकाशकं तदस्यास-

नहीं जानती देखती ? जब वे चक्षिकरणें कठोर-म्रितिविक्ष्ण लोहे से भी म्रभेद्य स्फटि-कादिका भेदन कर सकती हैं तो अतिद्रव कोमल स्वभाववाले जल का भेदन करने में कैसे असमर्थ हो सकती हैं? यदि कहा जावे कि चक्षु किरणें जल के द्वारा नष्ट हो जाती हैं, ग्रतः वे उसका भेदन नहीं कर पाती हैं, तो फिर उन किरणों के द्वारा स्वच्छजल में स्थित पदार्थ का भी ग्रहण नहीं होना चाहिये, यदि कहा जाय कि किरणों में ऐसी ही योग्यता है कि वे मैले जल में जाकर तो नष्ट हो जाती हैं भीर स्व-च्छजलमें नष्ट नहीं होती हैं तो ऐसी योग्यता के ग्रङ्गोकार करने पर तो सब बात ठीक होगी। भावार्थ - अप्राप्यकारी होकर भी चक्ष ग्रपनी योग्यता के बल से ही ग्रपने योग्य विषय को प्रकाशित करती है, संपूर्ण पदार्थों को नहीं, जिसके जानने देखने की उसमें योग्यता होती है वह उसी रूपको देखती है ग्रन्य को नहीं। इस तरह योग्यताको मानने से सब बात ठीक हो जाती है, कोई दोष भी नहीं आता । इस प्रकार पूर्वोक्त दोषों को (स्फटिक अंतरित पदार्थको फोड़कर उसे खूना और मैंले जलको फाड़ नहीं सकना इत्यादि को ) दूर करना चाहते हैं तो चक्षु में प्रतीतिसिद्ध ग्रप्राप्यकारित्व हो स्वीकार करना चाहिये। मतः चक्षु पदार्थं को भ्रमाप्त होकर प्रकाशित करती है (प्रतिज्ञा) क्योंकि वह अतिनिकटवर्ती पदार्थ को प्रकाशित नहीं करती है ( हेतू ), जो प्राप्त अर्थ का प्रकाशक होता है वह प्रतिनिकटवर्ती पदार्थ का प्रकाशक देखा गया है जैसे कर्ण ग्रादि इन्द्रियां, चक्षु निकटवर्ती पदार्थं को प्रकाशित नहीं करती, ग्रतः वह ग्रप्राप्तार्थं प्रकाशक ही है, इस प्रकार के अनुमान से चक्षु में भ्रप्राप्यकारिता सिद्ध होती है। इस अनुमान में दिया हुआ "अत्यासन्नार्थ अप्रकाशकत्व हेतु असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि काच, कामला [काचबिन्दु, पीलिया] धादि अत्यन्त निकटवर्त्ती वस्तुको चक्ष प्रकाशित नहीं करती यह बात पहिले ही सिद्ध कर आये हैं।

नैयायिक---यह अत्यासन्नार्थं ग्रप्रकाशकत्व हेतु साध्यसम होनेसे असिद्ध है,

स्रायंप्रकाशकं दृष्ट् यथा श्रोत्रादि, अत्यासमार्थाप्रकाशकः च चकुम्तस्मादप्राह्माधंप्रकाशकम्' इति । न चायमसिद्धो हेतुः ; काचकामलाश्वत्यासम्नार्थाप्रकाशकत्वस्य चकुषि प्रागेव प्रसाधितत्वात् । ननु साध्या-विशिष्टोयं हेतुः, 'पर्युदासप्रतिषेषे हि यदेवस्याप्राप्यकारित्व तदेवात्यासमार्थाप्रकाशकत्वम्' इति । प्रसच्यप्रतिषेषस्तु जैनैर्नाम्युपगम्यते स्रपसिद्धान्तप्रसङ्गात् ; इत्यप्यनुपपन्नम् ; प्रसङ्गसाधनत्वादेतस्य । श्रोत्रादौ हि प्राप्यकारित्वात्यासन्नार्थप्रकाशकत्वयोभ्याप्यव्यापकभावसिद्धौ सत्यां परस्य व्यापकाभावे-

क्योंकि इस हेतु का जो अवयव पद "धप्रकाशकत्वाय्" है सो इसमें नकार "न प्रकाशकत्वं अप्रकाशकत्वं" ऐसा नज् समासरूप है, यह समास प्युंदास और प्रसज्यप्रतिषेष के भेद से दो प्रकार का है, सो इस "न" को आप यदि प्युंदास रूप नज् समास स्वीकार करते हो तब जो मतलब अप्राप्यकारों इस साध्य पद का होता है वही अत्यासन्नायं— अप्रकाशकत्व इस हेतु पद का होता है, सो यही साध्य के समान हेतु कहलाया और यदि अप्रकाशकत्व में नकार का अर्थ प्रसज्यप्रतिषेष सर्वथा-निषेष करनेरूप लेते हो तो जैन को यह इष्ट नहीं है, क्योंकि आप अभाव को तुच्छाभावरूप नहीं मानते हैं, यदि मानेंगे तो अपसिद्धान्त का प्रसंग प्राप्त होता है।

जैन-यह सारा कथन अयुक्त है, यह हमारा अनुमान प्रसङ्घ साधन के लिये है, इसी का विशेष विवेचन करते हैं-कणं आदि इन्द्रियों में प्राप्यकारित्व का और अत्यासम्मार्थप्रकाशकत्व का व्याप्य-व्यापक भाव सिद्ध हो गया था, उसके सिद्ध होने पर जो नैयायिक को इष्ट चक्षु में व्यापक का अभाव ( अत्यासमार्थप्रकाशकत्व का अभाव) करना इष्ट है सो उसके द्वारा अनिष्ट प्राप्यकारित्वरूप जो व्याप्य है उसका अभाव भी सिद्धकर देना, इस अनुमान का प्रयोजन है। अतः हेतुका साध्यसम होना दोषास्पद नहीं है। तथा यह अत्यासमार्थ अप्रकाशकत्व हेतु धनकान्तिक और विरुद्ध भी नहीं है क्योंकि यह हेतु विपक्षमें अथवा उसके एक्देश में प्रवृत्त नहीं होता।

भावार्य - जैन का यह अनुमान प्रमाणका प्रयोग है कि "वक्षुः अप्राप्तार्थप्रकाशकं अत्यासन्नार्थ अप्रकाशकत्व है, उसका धर्य बस्तु को प्राप्त किये (क्षुये) विना-प्रकाशित करना [ जानना ] है, तथा हेतु अत्या-सन्नार्थ अप्रकाशकत्व है इसका अर्थ निकटवर्ती पदार्थ को प्रकाशित नहीं कर सकना ऐसा है, सो ये दोनों साध्यसाधन समान से हो जाते हैं, अतः नैयायिक ने हेतु को साध्यसम कहा है, सो इस पर आवार्य कहते हैं कि हमने जो इस अनुमान का प्रदर्शन

ष्ट्रघाऽत्यासन्नार्षात्रकाशकत्वलक्षरायाऽनिष्टस्य प्राप्यकारिस्वलक्षराव्यापावावस्यापादानमात्रकेवनिर्मे विषीयते, हृत्युक्तरोषाप्रसञ्जः । नाप्यनैकान्तिको विरुद्धो वा; विषक्षस्यैकदेशे सत्रैव बाऽस्याऽप्रवृत्तोः ।

न व स्पर्शनेन प्राप्यकारिएाप्यत्य।सन्नत्याभ्यन्तरश्चारीरावयवस्पर्शस्याप्रकाशनादनेकान्तः; ग्रस्य तत्कारसम्बेन तदविषयत्वात् । स्वकारसम्बद्धातिरिक्तो हि स्पर्शादिः स्पर्शनादीनिद्वयासां विषयः; तत्रैवाभिमुक्यसम्भवेनामीषां प्रकाशनयोग्यतोपपत्तेः । कथमन्ययैकशरीरप्रदेशान्तरगतस्पर्शनेन तस्प्रदेन

किया है उसे ब्रापको प्रसंग साधनरूप समक्ष्मना चाहिये, प्रसंगसाधन का लक्षरण "परेष्टधार्ऽनष्टापादनं प्रसंगसाधनम्" अर्थात् परके इष्ट को लेकर उसी के द्वारा परका अनिष्ट
सिद्ध करना । प्राप्यकारित्व ग्रीर अत्यासन्नार्थप्रकाणकत्व ये दोनों ही कर्ण ग्रादि
इन्द्रियों में पाये जाते हैं अर्थात् कर्ण ग्रादि चार इन्द्रियां वस्तु को प्राप्त करके जानती
हैं ग्रीर ग्रत्यासन्नार्थ को भी जानती हैं, इन दोनोंका व्याप्यव्यापकभाव कर्णादि इन्द्रियों
में देखा जाता है । जब चक्षु की बात आई तो नैयायिक ने प्राप्तार्थप्रकाशकतारूप जो
व्याप्य है उसे तो चक्षुमें माना पर इसका व्यापक जो ग्रत्यासन्नार्थप्रकाशकत्व है उसे
नहीं माना इसलिये ग्राचार्य ने उनसे कहा कि यदि चक्षु में अत्यासन्नार्थप्रकाशनता
मानना ग्रानिष्ट है तो प्राप्तार्थप्रकाशकत्व वहां नहीं रह सकेगा, वर्भिक व्यापक के
क्याप्य ग्रं उसके व्याप्य ग्रमं का भी अभाव देखा जाता है, जैसा ब्रुक्षत्व के ग्रमाव में
वटत्व का भी ग्रभाव हो जाता है जब चक्षु में अत्यासन्नार्थप्रकाशकत्व (ग्रितिकटवर्त्ता
वेत्रांजनादि को प्रकाशित करना) नहीं पाया जाता है तब प्राप्तार्थप्रकाशनत्व रूप
व्याप्य कैसे पाया जा सकता है ? इसप्रकार प्रसंग साधनद्वारा चक्षु में ग्रप्राप्यकारित्व
सिद्ध किया गया है ।

नैयायिक – प्राप्यकारी स्पर्णनेन्द्रिय भी श्रतिनिकटवर्सी शरीरके श्रभ्यन्तर के ग्रवयवोंके स्पर्णका प्रकाशन नहीं कर पाती, ध्रतः जो प्राप्यकारी हो वह श्रति निकट के पदार्थका प्रकाशन करता ही है ऐसा कहना अनैकान्त्रिक होता है।

जैन — शरीरके अभ्यतरवर्ती अवयव स्पर्शनेन्द्रिय कारण है अतः उसका प्रकाशन नहीं करती, स्पर्शनादि इन्द्रियोंका स्पर्शादि जो विषय है वह उनके स्वकारणों से पृथक होता है, तभी तो उन विषयों की तरफ अभिमुख होकर इन्द्रियों उनका प्रकाशन किया करती हैं। यदि ऐसी बात नहीं होती तो शरीरके एक प्रदेश में होने वाली स्पर्शनेन्द्रियद्वारा उसी शरीरके अन्य प्रदेश का स्पर्श किस प्रकार प्रकाशित किया जा सकता था?

नैयायिक - जैसे स्पर्शनेन्द्रिय अपने अभ्यन्तरके अवयवके स्पर्श को प्रकाशित नहीं कर पाती वैसे ही चलुरिन्द्रिय अपने अभ्यन्तरके कामलादिदोष या नेत्रांजनादिको प्रकाशित नहीं कर पाती है ?

जैन यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि जैसे शारीर के ग्रभ्यंतरके ग्रवयव स्पर्श-नेन्द्रियके कारण हैं वैसे कामलादि चक्षुके कारण नहीं हैं, चक्षुरिन्द्रिय तो कामलादि के सिन्निधिके होनेके पहले से ही अपने कारण कलाप द्वारा उत्पन्न हो चुकी है। इस प्रकार ग्रत्यासन्नार्थ ग्रप्रकाशकत्व हेतु ग्रानेकान्तिक दोषसे निर्मुक्त है ऐसा निश्चित् हुआ। तथा यह हेतु कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है।

क्योंकि प्रत्यक्षप्रमाण से इसके पक्ष में बाधा नहीं है, ऐसा हम पहिले ही समर्थन कर म्राये हैं। आगमप्रमासा तो इस पक्ष में बाधा देता ही नहीं है। तथा—यह हेतु सत्प्रतिपक्ष दोषवाला भी नहीं है, सत्प्रतिपक्ष दोष उसे कहते हैं कि जिस हेतु को या उसके साध्यको दूसरा प्रमासा विपरीत सिद्ध कर देवे सो ऐसे विपरीत मर्थ को उपस्थित करनेवालों जो भी "तेजसं चक्षुः रूपादीनों मध्ये रूपस्येव प्रकाशकत्वात् प्राप्यकारि चक्षुः" इत्यादि अनुमान हैं, उनका हम जैनों ने पहिले ही सच्छी तरह से निरसन कर दिया है। धर्यासभार्थ प्रप्रकाशकत्व हेतुवाले अनुमान से जैसे चक्षु में प्रप्राप्यकारित्व सिद्ध होता है वैसे ही चक्षु जाकर पदार्थ के साथ संबद्ध नहीं होती, क्योंकि वह इन्द्रिय है, जैसे स्पर्धनादि इन्द्रियां जाकर पदार्थ के साथ संबद्ध नहीं होती हैं, इस धनुमान के द्वारा भी चल्लु में प्रप्राप्यकारित्व निष्कत होता है, इस तरह किरसा चसु गोलक चक्षु से निकलकर पदार्थ के पास जाती है ऐसा नैयायिकका कहना निराक्तत हुआ, इन्द्रिय प्रदेश के पास पदार्थ म्राते हैं ऐसा मानना तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है, इसलिये यह सिद्धांत भ्रवाधित सिद्ध हुमा कि न इन्द्रियों पदार्थ के पास जाती है, और

न पदार्थ इन्द्रियोंके पास आते हैं किन्तु दोनों यथा स्थान रहकर इन्द्रिय द्वारा पदार्थका ज्ञान हो जाया करता है। इसप्रकार नैयायिक का चक्षु सिप्रकर्षवाद खब्ति होता है।

#### चक्षुसन्निकर्षवाद का प्रकरण समाप्त #



# चक्षुसन्निकर्षवादके खण्डन का सारांश

नैयायिक इन्द्रिय भीर पदार्थ का सिन्नकर्थ होकर ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा मानते हैं, स्पर्णनादि पांचों इन्द्रियां पदार्थ के साथ संयोग प्राप्त करती हैं, उन पदार्थों में रूपादिभूगों का समवाय है, उनसे संबंधित होकर उनका ज्ञान पैदा होता है, तथा मन आत्मासे संयोग करता है भीर आत्मा पदार्थ से संबंधित है ही क्योंकि वह व्यापक है, भ्रतः यहां भी सिन्नकर्ष होना संभव है, इस तरह जो छूकर ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष प्रमाण है, ऐसा उनके यहां प्रत्यक्ष का लक्षण है।

श्राचार्य ने प्रत्यक्षप्रमाण का लक्षण "विश्वदं प्रत्यक्ष" ऐसा कहा है, यदि सिन्नकर्ष को प्रत्यक्षप्रमाण माना जाय तो वह लक्षण चक्षु और मन में नहीं पाया जाता, अतः अव्याप्ति दोष युक्त है, तथा योगी प्रत्यक्ष में अव्यापक है, सबसे बड़ी आपित्त यह है कि सिन्नकर्ष प्रत्यक्षप्रमाण माना जाय तो सर्वज्ञका ग्रभाव होगा, क्योंकि इन्द्रियां छूकर जानती हैं भौर पदार्थ हैं अनन्त, उन सबका सिन्नकर्ष होना संभव नहीं, ऐसी हालत में न सबका पूरा छूना होगा न जीव सर्वज्ञ होगा, अतः निरुचय होता है कि चक्षु पदार्थ को विना छुए ही जानती है।

नैयायिक — चक्षु भी पदार्थ को छूकर ही जानती है, क्योंकि वह बाह्य इन्द्रिय है [बाहर दिखाई देनेवाली इन्द्रिय है] को बाह्य इन्द्रिय होती है वह छूकर ही पदार्थ को जानती है जैसे स्पर्शनेन्द्रिय।

जैन — यह अनुमान गलत है, क्यों कि हेतु बाधित पक्षवाला है, हम पूछते हैं कि आप चक्ष किसे कहते हैं? गोल गोल जो म्रांख में पुनली है उसे, या भौर किसी को? गोलक चक्ष तो पदार्थ को छूती ही नहीं, अगर माना जाय तो प्रत्यक्ष बाधा है, क्यों कि हमारे नेत्र बिना स्पर्थ किये ही वस्तु के वर्ण को ग्रहण करते हुए स्पष्ट प्रतीति में आते हैं।

नैयायिक - दूसरी एक किरणरूप चक्षु है वह जाकर पदार्थ का स्पर्श करती है।

कैन — यह किरण चक्षु ही अभी असिद्ध है तो उससे पदार्थ का छूना वर्गरह तो दूर ही रहा हम तो पहिले आपसे यही पूछते हैं कि — रिश्मचक्षु को आप किस प्रमाण से सिद्ध करते हैं क्या इसी अनुमान से या किसी दूसरे अनुमान से ? यदि इसी अनुमान से कहो तो अन्योन्याश्यय है। और दूसरे अनुमान से कहो तो अनवस्था दोष आता है। तथा—आंखों से किरणें बाहर जाकर पदार्थ को जानती है तो आंख में अंजन जयाना आदि व्यर्थ है। किरणें जब आंख से बाहर निकलवी हैं तब प्रत्यक्ष दिखनी चाहिये, रूप और स्पर्ण तो उनमें है ही? तुम कहो कि उनका रूप अप्रकट है, सो क्या ऐसा तेजोड़क्य आपको कहीं दिखाई देता है कि जिसमें रूप प्रगट न हो?

आपका कहना है कि बिल्ली आदि जानवरों की आंखों में तो किरएों स्पष्ट दिखाई देती हैं, ग्रत: मनुष्यादि के नेत्रों में भी उनकी कल्पना करी जाती है, सो यह सब कथन गलत है, क्योंकि ऐसा अन्य एक जगह देखा गया स्वभाव सब जगह लागू करोगे तो महान दोष प्रायमें। फिर तो कोई कहेगा कि रात्रि में सूर्य की किरणें होते हुए भी उपलब्ध नहीं होती हैं मतलब अप्रकट रहती हैं। जैसे कि मनुष्योंके वेत्रों में किरणें अप्रकट रहती हैं। जैसे कि मनुष्योंके वेत्रों में किरणें अप्रकट रहती हैं। से ऐसी मान्यता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्यक्ष वाधा होनों पक्षों में है, अर्थात् सूर्य किरणें जैसे रात में नहीं दिखती वैसे ही नेत्र किरणें भी तो नहीं दिखती, फिर सूर्य किरणें जीस ता मानना ग्रीर नेत्र किरणें मानना यह तो कोरा पक्षपात है।

ध्रापके यहां इन्द्रियां पृथक् पृथक् पृथकी ब्रादि से उत्पन्न हुई मानी गई हैं सो यह बात भी गलत है। चक्षु तेजोद्रव्य ( अग्नि ) से बनती है यह बात ध्राप रूप-प्रकाशकत्व हेतु से सिद्ध करते हैं, किन्तु यह हेतु व्यभिचारी है। प्रधांत्—चक्षु तंजस है क्योंकि वह रूपादि गुणों में से सिर्फ रूप को ही प्रकाशित करती है, जैसा कि दीपक, सो यह अनुमान सदोध है। क्योंकि हेतु ध्रनैकान्तिक दोध वाला है माणिक्यादि रत्नों द्वारा यह हेतु व्यभिचरित होता है वह इस प्रकार से कि वे रत्न रूप प्रकाशक तो हैं पर केजोद्रक्य नहीं है पृथ्वीद्रक्य हैं।

तथा—चक्षु यदि ष्ट्रकर पदार्थको जाने, तो उसी पदार्थ में रहे हुए रसादिकों को क्यों वहीं जानें ? क्योंकि सब रसादिकों को उसने छू तो लिया ही है। यदि चक्षु छुकर ही रूपको [पदार्थ को ] जानसी है तो स्फटिकमणि की डिब्बी के भीतर रखी हुई वस्तु को घांख नहीं जान सकेगी, क्यों कि किरएों का प्रवेश वहां हो नहीं सकेगा।
यदि कहा जाय कि स्फटिक का भेदन कर वे घंदर घुस जाती हैं तो फिर उन्हें गंदे
पानी के भीतर घुमकर वहां की वस्तु को भी देख लेना चाहिये? यदि कहा जाय कि
वे पानी के संपर्क से समाप्त हो जाती हैं तो फिर स्वच्छ पानी में स्थित पदार्थ वे कैसे
ग्रहण करती हैं? यदि कहा जाय कि उनमें ऐसी ही योग्यता है तो फिर ऐसा ही क्यों
न मान लिया जाये कि घोखें विना छुए ही रूप की प्रकाशक होती हैं।

म्रांखें यदि स्पर्श करके रूप को जानती हैं तो खुद मांख में स्थित काचकाम-लादि रोग को तथा अंजन आदि को सबसे पहिले उन्हें जानना चाहिये? फिर क्यों उन्हें देखने के लिये दर्पणादि लिया जाता है ग्रौर क्यों वैद्य म्रादि द्वारा उनका निरी-क्षरा कराया जाता है?

श्रतः इन सब ग्रापत्तियों से यदि बचना चाहते हैं तो ग्रांख को तेजोरूप नहीं मानना चाहिये ग्रौर न उसे प्राप्यकारी ही स्वीकार करना चाहिये। अन्यथा ग्रापमें "नैयायिक" इस नामकी सार्थकता नहीं हो सकती है।

ग्रतः जैन मान्यता के अनुसार चक्षु अप्राप्यकारी ही सिद्ध होती है। देखिये—चक्षु ग्रप्राप्त होकर ही पदार्थ की प्रकाशित करती है, क्योंकि वह ग्रत्यन्त निकटवर्त्ती वस्तुको ग्रहण नहीं करती, "चक्षुः ग्रप्राप्तार्थप्रकाशकः प्रत्यासत्रार्थाप्रकाशकः कत्वात्" इस प्रमुमान में जो भापने हेतु में साध्यसम होने का दोष प्रकट किया है वह गजत है क्योंकि हमने इसे प्रसंग साधनक्य" ऐसा कहा है। कणं आदि इन्द्रियां प्राप्त होकर ही निकटवर्ती पदार्थ को जानती हैं, अतः प्राप्य का और अत्यसक्तार्थ प्रकाशकः वक्का इन दोनों का व्याप्य क्यापक भाव है। ग्रर्थात् प्राप्यकारी व्याप्य है और अत्यस्त समार्थ प्रकाशकत्वका इन दोनों का व्याप्य व्यापक भाव है। ग्रर्थात् प्राप्यकारी व्याप्य है और अत्यस्त समार्थ प्रकाशकत्व व्यापक है। ग्रव यहां नेत्र में ग्राप्य व्याप्य जो प्राप्यकारित्व है उसे तो मानते हो और व्याप्य को प्रत्यासमार्थ प्रकाशकत्व है उसे स्तीकार नहीं करते हो सो यह कैसे ? व्याप्य तो व्यापक के साथ रहता है। ग्रतः हुमारा ऐसा कहना है कि जब चक्षु ग्रस्यासमार्थ प्रकाशक नहीं है तब उसमें प्राप्यकारित्व भी नहीं है। इस तरह चक्षु बिना खुए ही पदार्थ को प्रकाशित करती है—जनती है यह बात सिद्ध हुई।

#### चक्षुसिक्षकर्ववाद के खंडन का सारांश समाप्त

### सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष

तकोक्तप्रकारं प्रत्यक्षं मुख्यसांव्यवहारिकप्रत्यक्षप्रकारेख द्विप्रकारम् । तत्र सांव्यवहारिकप्रत्य-क्षप्रकारस्योरपत्तिकारसस्य

#### इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम् ॥ ४ ॥

विवादं प्रत्यक्षमिरयनुवर्राते । तत्र समीचीनोऽबाधितः प्रवृत्तिनिवृत्तिनकारो ब्यवहार. संब्य-वहारः, स प्रयोजनमध्येति सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षम् । नन्वेबंभूतमनुमानमप्यत्र सम्भवतीति तर्वाप

भव यहांपर सांव्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाएं का लक्षण और विवेचन किया जाता है। प्रारम्भ भें प्रत्यक्षप्रमाएं का लक्षण और विवेचन किया गया है। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं—मुख्य प्रत्यक्ष और सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, उन भेदों में से पहिले सांव्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाएं को उत्पत्ति का कारण और उसके स्वरूप को बतलाने के लिए भी मारिएक्यनप्दों सूत्र रचना करते हैं—

सूत्र--इन्द्रियातिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारिकम् ॥ ५ ॥

सूत्रार्थ — इन्डियों ग्रीर मन से होनेवाले एकदेश प्रत्यक्ष ( विशव ) ज्ञानको सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।

"विश्वदं प्रत्यक्षम्' इस सूत्र का संदर्भ चला आ रहा है। "सं" का प्रयं है समीचीन अवाधित, इस तरह अवाधित प्रवृत्ति और निवृत्तिलक्षण्वाला जो व्यवहार है उसका नाम संव्यवहार है यही संव्यवहार है प्रयोजन जिसका वह सांस्यवहारिक है।

श्रंका — इस प्रकार का लक्षण तो अनुमान में भी संगावित है अतः वह भी सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जावेगा?

समाधान—इस संका का निरसन करने के लिए ही सूत्रकार ने "इन्द्रिया-विन्द्रियनिमित्तं देशतः" ऐसा कहा है, यतलब-जो ज्ञान इन्द्रियों भीर मन से होता है, [हेतु से नहीं होता ] वह एक देश संज्यवहारिक प्रत्यक्षप्रमाण है। अन्य हेतु आदि से होनेवाले अनुमानादि को सौज्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं कहा गया है। इस तरह एक सांब्यवहारिकं प्रत्यक्ष प्रान्नोतीत्याशङ्कापनीदार्थम्-'इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तः वेशवतः' इत्याह् । देशती विश्वदं यत्तत्त्रयोजन ज्ञानं तत्सांव्यवहारिकं प्रत्यक्षमित्युच्यते नान्यदिश्यनेन तत्स्वरूपम्, इन्द्रियानि-न्द्रियनिमित्तामित्यनेन पुनस्तद्रपतिकारणः प्रकाशयति ।

तन्त्रीन्त्रयं द्रव्यभावेन्द्रियभेदार्द्वेषा । तत्र द्रव्येन्द्रयं गोलकादिपरिणामविशेषपरिणतरूपरस-गन्यस्पर्यावरपुदगलात्मकम्, पृथिक्यादीनामत्यन्ताभन्नजातीयत्वेन द्रव्यान्तरत्वाविद्धितस्तस्य प्रत्येकं तदारुव्यत्वासिद्धेः । द्रव्यान्तरत्वासिद्धिस्र तेषां विषयपरिच्छेदे प्रसाधियध्यते । भावेन्द्रियं जुलब्ध्युप-

देश विशद होना यह इस सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष का स्वरूप कहा गया है। तथा यह इन्द्रियां एवं मन से होता है ऐसा जो कहा है वह उसकी उत्पत्ति का कारए। प्रकट करने के लिये कहा है।

इन्द्रियों के दो भेव हैं— एक द्रव्येन्द्रिय धौर दूसरी भावेन्द्रिय । नेत्र की पुतलीयाकान की शष्कुली आदि रूप परिए।त एवं रूप, रस, गंध, स्पर्शयुक्त जो पुद्गालों का स्कन्थ है वह द्रव्येन्द्रिय है।

भावार्थ — इब्येन्टिय के भी दो भेद हैं — निवृत्ति और उपकरण पुन: — निवृत्ति के भी बाह्यनिवृत्ति धौर आभ्यन्तर निवृत्ति ऐसे दो भेद हैं। चक्षु घ्रादि इन्द्रियों के आकाररूप जो घात्मा के कुछ प्रदेशों की रचना बनती है वह घाभ्यन्तर निवृत्ति है, धौर उन्हीं स्थानों पर चक्षु रसना ध्रादि का बाह्याकार पुद्गलों के स्कन्ध की रचना होना बाह्यनिवृत्ति है। इनमें से धाम्यन्तर निवृत्ति घात्मप्रदेशरूप है, अतः वह पौद्ग-लिक नहीं है। उपकरण के भी दो भेद हैं — आभ्यन्तर उपकरण दौर बाह्य उपकरण, नेत्र में पुतली आदि की अन्दर की रचना होना आभ्यन्तर उपकरण है ग्रीर पलकें धादिरूप बाह्य उपकरण हैं, मतलब — जो निवृत्ति का उपकार करे वह उपकरण कहलाता है। "उपिक्यते निवृत्तिः येन तत् उपकरण" ऐसा उपकरण शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य धर्ष है।

यौंग — नैयायिक वैशेषिकों ने इन्द्रियों में पृथक् २ पृथिवी प्रादि पदार्थ से उत्पन्न होने की कल्पना की है, अर्थात् पृथिवी द्रव्य से झाणेन्द्रिय की उत्पन्ति की कल्पना की है, अर्थात् पृथिवी द्रव्य से झाणेन्द्रिय की, दायुहव्य से स्पर्शनेन्द्रिय की, प्रौर प्राकाशद्रव्य से कर्णेन्द्रिय की उत्पन्ति की कल्पना की है। सो सब से पहिले यह बात है कि एक प्राकाश को छोड़कर पृथिवी ग्रादि वारों पदार्थ एक ही

योगात्मकम् । तत्राऽऽवरणुक्षयोगधमप्राधिक्यार्षयहणुक्षक्तिर्वविदः, तदयावे सतोव्यर्षस्याप्रकाशनात्, प्रन्यवातिप्रसङ्गः । उपयोगस्तु क्यादिविषयप्रहणुव्यापारः, विषयान्तरासक्ते वेतसि सन्निहितस्यापि विषयस्याग्रहणुग्तस्तिद्धिः । एवं मनोपि द्वेषा द्रष्टव्यम् ।

पुक्षाल इव्यात्मक हैं, इनकी कोई भिन्नजातियां नहीं हैं और न इनके परमाणु ही अलग मिला है। तथा दूसरी बात इन्द्रियों में भी इसी एक पृथिवी से ही यह घ्राणेन्द्रिय निर्मित है ऐसा नियम नहीं है सारी ही इब्येन्द्रियां एक पुक्षालद्रव्यरूप हैं, पृथिवी जल स्नादि नौ इब्यों का जो कथन यौग करते हैं उनका स्नागे चौथे परिच्छेद में निरसन होनेवाला है। पृथिवी आदि पदार्थ साक्षात् ही एक द्रव्यात्मक—स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णात्मक दिखायों दे रहे हैं। न ये भिन्न २ इव्या हैं और न ये भिन्न २ जाति वाले परमाणुओं से निष्पन्न हैं तथा—न इन्द्रियों की रचना भी किसो एक निश्चित पृथिवी आदि से ही हुई है। अतः यौग का इन्द्रियों का कथन निर्देश नहीं है।

भावेन्द्रिय के दो भेद हैं—लब्बि भीर उपयोग। ज्ञानावरणकर्म के क्षयोपशम से पदार्थ को ग्रहण करने की प्रधांत् जानने की शक्ति का होना लब्बि कहलाती है। ग्रावरण कर्म के क्षयोपशम को लब्बि समफ्रना चाहिये। इसी लब्बि (क्षयोपशम) के अभाव में मौजूद पदार्थ का भी जानना नहीं होता है। यदि इस लब्बि के विना भी पदार्थ का जानना होता है ऐसा माना जावे तो चाहे जो पदार्थ इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण होने का ग्रतिप्रसंग आता है।

भावार्ष — सूक्ष्म ग्रन्तरित आदि पदार्थ इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करने में नहीं ग्राते हैं। ग्रतः यह मानना चाहिये कि सूक्ष्मादि पदार्थों को ग्रहण न कर सकने के कारण उनमें उस जाति की लिब्ध-शक्ति नहीं है। इसी का नाम योग्यता है। इसी योग्यता के कारण इन्हियों में विषय भेद है। तथा प्राप्यकारित्व भीर ग्रप्राप्यकारित्व का भेद है। इसी कारण ग्रनेक पदार्थ जानने के योग्य होते हुए भी उनमें से हम ग्रपने २ क्षयोपश्म के अनुसार कुछ २ को ही जान सकते हैं। अन्य मत वौढ आप के द्वारा माने गये तदुत्पत्ति तदाकार ग्रादि का खण्डन या सिन्नकर्यादिक का खण्डन करने में जन इसी क्षयोपश्मरूप लिब्ध के द्वारा सफल होते हैं। स्पादि विषयों की तरफ ग्रासा का उन्युख होना उपयोगरूप भावेन्द्रिय है। यह उपयोग यदि ग्रन्थन है तो निकटवर्ती पदार्थ भी जानने में नहीं शाते हैं। मतलब—जब हमारा उपयोग श्रन्य

ततः "पृषिध्यसे जोवायुभ्यो झारणरसनचस्नुःस्यक्षेनित्वयमावः" [ ] इति प्रत्याच्यातम् ; पृषिक्यादीनामन्योग्यमेकान्तेन द्वव्यान्तरत्वासिद्धेः, झन्यया जलादेमुं काकसाविपरिरणामाभावप्रसक्ति-रास्मादिवत । न चैवम, प्रत्यक्षादिविरोधात ।

भ्रय मतम्-पायिव द्रार्ण रूपादिषु सन्निहितेषु गन्धस्यैवाभिव्यश्चकत्वान्नागर्काणकाविमर्दक-करतलबत्; तदप्यसङ्गतम्; हेतोः सूर्यरिमिभवदकसेकेन जानेकान्तात्। इत्यते हि तेलाभ्यक्तस्या-किसी विषय में होता है तब हमको बिलकुल निकट के शब्द, रूप भ्रादि का भी ज्ञान नहीं हो पाता है इसीसे उपयोगरूप भावेन्द्रिय सिद्ध होती है।

मनके भी दो भेद हैं-द्रथमन और भावमन । भावार्थ-हृदय स्थान में अष्टपत्रयुक्त कमल के आकार का द्रथ्यमन है। यह मनीवगंणाओं से निर्मित है। नो इन्द्रियावरए के क्षयोपशम तथा वीर्यान्तराय के क्षयोपशम से जो विचार करने की शक्ति प्रकट होती है उसे भावमन कहा गया है। इस प्रकार इन्द्रियां और मनका यह म्रवाधित लक्षण समभ्रना चाड़िये। इन लक्षणों से नेयायिक म्रादि के द्वारा माने गये इन्द्रियों के लक्षण [एवं कारण] खण्डित हो जाते हैं। "पृथिव्यप्ते जोवायुभ्यो द्याएर-सनव्युस्पर्शनिन्द्रय भावः" प्रयांत् पृथिवी से घृाण, जल से रसना, श्रान्त से चक्षु श्रीर वायु से स्पर्शनिन्द्रय भावः" प्रयांत् पृथिवी से घृाण, जल से रसना, श्रान्त से चक्षु श्रीर वायु से स्पर्शनिन्द्रय कराक होती है, सो ऐसा कहना गलत हो जाता है, क्योंक पृथिवी म्रादि पर्वार्थ एकान्त से भिन्न द्रया नहीं हैं। यदि पृथिवी जल ग्रादि सर्वंथा भिन्न २ व्रव्य होते तो जल से पृथिवीस्वरूप मोती कैंसे उत्पन्न होते, अर्थात् नहीं होते, जैसे हो कि जल से पृथिवी चन्द्रकान्त स्वरूप पृथिवी से जल, स्थंकान्त मिए। से (पृथिवी है। किन्तु जलसे मोती चन्द्रकान्त स्वरूप पृथिवी से जल, स्थंकान्त मिए। से (पृथिवी है। क्रान्तु जलसे मोती वन्द्रकान्त स्वरूप पृथिवी, जल आदि पदार्थों प्रथक द्रव्या है तो वह द्वार है। हे । व्यतः पृथिवी, जल आदि पदार्थों को पृथक द्वार है विक्ष प्रथा होती हुई देखी जाती है। मतः पृथिवी, जल आदि पदार्थों को पृथक द्वार है विक्ष प्रथा होती हुई देखी जाती है। स्वरः पृथिवी, जल आदि पदार्थों को पृथक द्वार है।

नैयायिक — अनुपान से सिद्ध होता है कि झाएा झादि इन्द्रियां भिन्न २ द्रध्य से बनी हैं। देखो-घाणेन्द्रिय पृथिवों से बनी है, क्योंकि वह रूप झादि विषयों के निकट रहते हुए भी सिर्फ गन्ध को ही प्रकाशित करती है—जानती है। जैसे—नागचंपक पुष्प के बीचभाग को—काणका को मर्दन करने वाले हाथों में गन्ध प्रकट होती है।

जैन—यह कथन घ्रसंगत है, क्योंकि रूप घ्रादि के रहते हुए भी सिर्फ गंध को वह प्रकट करती हैं" यह हेतु सूर्य किरएों और जल सिंचन के साथ अनैकाल्तिक होता है। तथया—जैसे तेल का मासिस किया हुआ कोई पुरुष है, उसके शरीर पर हिस्यमरोचिकाभिर्मन्यामिश्विकिभू सेस्तूदकसेकेनेति । 'म्राप्यं रसनं रूपादिषु सन्तिहितेषु रसस्यैवाभि-श्यञ्जकत्वास्त्रालावत्' इत्यत्रापि हेतोलंवणेन व्यमिचारः, तस्यानाप्यस्वेषि रसामिश्यञ्जकत्वप्रसिद्धः । 'चन्नुस्तैजसं रूपादिषु सन्तिहितेषु रूपस्यैवाभिश्यञ्जकत्वास्त्रदीपवत्' इत्यत्रापि हेतोमिस्पित्र्यायुद्धो-तितेनानेकान्तः । 'वायव्यं स्पर्शनं रूपादिषु सन्तिहितेषु स्पर्शस्यवाभिष्यञ्जकत्वात्त्रायशोतस्पर्शव्यञ्जक-वाय्यवयविवत्' इत्यत्रापि कर्षुरादिना सन्तिलद्योतस्पर्शव्यञ्जकनानेकान्तः ।

पृथिब्यसे जःस्पर्शाभिज्यक्षकत्वाधास्य पृथिज्यादिकार्यत्वानुपङ्गो वायुस्पर्शाभिज्यक्षकत्वाडायु-कार्यत्ववत् । चक्तुवश्च तेजोरूपाभिन्यक्षकत्वात्तेजःकार्यत्ववत् पृथिब्य-समवायिकपञ्यक्षकत्वातृथिज्य-

सूर्यं किरएो पड़ती हैं तो उनके निमित्त से उस शरीर में गंध माने लगती है—बहुां गंध प्रकट होती है, तथा पृथिवी पर जल से जब सिचन किया जाता है तो गंध प्रकट होती है, ब्रतः पृथिवी से ही गन्ध प्रकट हो सो बात नहीं। नैयायिक का रसनेन्द्रिय के लिये अनुमान है—"भ्राप्य रसनं रूपादिषु सिन्निहितेषु रसस्यैवाभिव्यक्षकत्वात् लालावत" रसना—जल से बनती है—क्योंकि रूप प्रादि विषय निकट रहते हुए भी वह केवल रस को ही प्रकट करती है जैसे लाला, सो वह हेतु भी सैधा लवण के साथ व्यभिचरित होता है क्योंकि सेधा लवण जल से निर्मित नहीं है तो भी जल को प्रकट करता है।

"चक्षु ग्राग्न से बनी है क्योंकि वह रस ग्रादि के सिन्नहित होते हुए भी रूप मात्र को ही प्रकाशित करती हैं", जैसे दीपक मात्र रूप को प्रकाशित करता है। सो यहां का हेतु भी मािराज्य रत्न ग्रादि के द्वारा व्यभिचरित होता है क्योंकि वह मािणक्य तैजस नहीं होते हुए भी केवल रूप को ही प्रकाशित करता है। इसी प्रकाश यह कथन भी कि र्प्यांनेन्द्रिय वागु से बनी है क्योंकि रूपादि के रहते हुए भी वह एक कर द्वारा प्रकाशित करती है—जैसे चल में होने वाला शीतस्पर्का, वागुरूप ग्रावयशी के द्वारा प्रकट होता है। यहां पर भी हेतु ग्रानेकान्तिक है क्योंकि कपूर ग्रावि पृथिषी के द्वारा भी जल में का शीतस्पर्का प्रकट किया जाता है। ग्रातः वागु से ही शीतस्पर्का प्रकट हो सो बात नहीं। इस प्रकार इन इन्द्रियों के जो कारए। माने हैं उनमें व्यभि-चार ग्राता है ग्रतः इनको एक पुद्गल रूप द्वव्य से बनी हुई मानना चाहिये।

तथा स्पर्शनेन्द्रिय सिर्फ वायु के ही स्पर्श को प्रकट करती है सो बात नहीं है, पृथिवी जल और धन्नि के स्पर्श को भी प्रकट करती है। फिर तो स्पर्शनेन्द्रिय पृथिवी, जल और धन्नि का भी कार्य है ऐसा मानना चाहिये ? क्योंकि बायु का स्पर्श प्कार्थरवप्रसङ्गः । रसनस्य चाप्परसाभिश्यञ्जकस्वादप्कार्यश्ववत् पृथिवीरसाभिश्यञ्जकस्वात्पृथिवी-कार्यत्वप्रसङ्गः।

'नामसं श्रोत्रं रूपादिषु सम्निहितेषु शब्दस्यैवाधिश्यञ्जकत्वात्' इति चाऽसाम्प्रतम्; शब्दे नभो-

प्रकट करती है प्रतः वह वायु से निर्मित है तो पृथिवी आदि के स्पर्श को प्रकट करने वाली होने से वह पृथिवी भ्रादि से निर्मित भी मानी जायगी ?

तथा—चक्षु अग्नि के रूप को प्रकाशित करती है अतः अग्नि से निर्मित है ऐसा माना जाये तो चक्षु पृथिवी जलादिक के रूप को भी प्रकाशित करती है, ग्रतः वह पृथिवी आदि से निर्मित है ऐसा भी स्वीकार करना चाहिये। रसनेन्द्रिय जल के रस को प्रकट करती है ग्रतः वह जल का कार्य है तो वह पृथिवी ग्रादि के रस को भी प्रकट करती हुई देखी जाती है इसलिये पृथिवी ग्रादि का कार्य है ऐसा भी मानना चाहिये।

कर्णेन्द्रिय भाकाश से बनी है इसके लिये नैयायिक का ऐसा भ्रष्टुमान है—
"नाभसं श्रोत्रं रूपादिषु सिन्निह्नेषु शब्दस्यैवाभिन्यं जकरवात्" कर्ण इन्द्रिय प्राकाश से बनी है, क्योंकि वह रूप भ्रादि के रहते हुए भी सिर्फ शब्द को ही प्रकट करती है सो यह धनुमान भी पहले के समान ही गलत है। भ्राप नैयायिक शब्द को ग्राकाश का ग्रुए। मानकर आकाश निर्मित कर्ण से उसका ग्रहण होना बताते हैं सो दोनों ही बातें—
[कर्ण का आकाश से उत्पन्न होना और शब्द भ्राकाश का गुण है] असत्य हैं। क्योंकि आकाश भ्रम्तं है उसका ग्रुण मूर्तिक इन्द्रिय द्वारा गृहीत नहीं हो सकता, इत्यादि विषय को हम भ्रागे शब्द में भ्राकाश ग्रुए।त्व का खण्डन करते समय स्पष्ट करने वाले हैं। नैयायिक ने इन भ्रमुमानों का निरसन होने से शब्द के विषय में भीर भी जो ग्रमुमान दिया है कि—शब्द स्वसमानजातीयिविशेषगुए।वाली इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होता है, अथवा इसरा हेतु कि बाह्य एक इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होने एर स्वास्मान्य विशेष एक इन्द्रिय द्वारा प्रत्यक्ष होने से शब्द स्वसमान काति के विशेष ग्रुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहए। किया जाता है, जैसे रूप भ्रादि स्वसमानजाति के विशेष ग्रुणवाली इन्द्रिय द्वारा ग्रहए। किया जाता है, जैसे रूप भ्रादि स्वसमानजाति के विशेष ग्रुणवाली इन्द्रिय में के द्वारा ग्रहण किये जाते हैं।

भावार्थ - शब्द अपने समान जाति का जो आकाश है उसका गुण है, अतः

पुण्एवस्याम् प्रतिविधात् । तत्श्र्वे दमप्ययुक्तम्-"शब्दः स्वस्मानजातीयविशेषगुण्यवतिद्वेयेण गृह्यते सामान्यविशेषवत्ये सति वार्ह्यकेन्द्रियप्रत्यवत्वात्, बाह्यकेन्द्रियप्रत्यक्षत्वे सत्यनाश्मविशेषगुण्यवाद्वा रूपादिवत्" [ ] इति । ततो वैन्द्रियाणां प्रतिनियतभूतकार्यत्वं व्यवतिष्ठते प्रमाणाभावात् ।

प्रपने ही समान जातिरूप आकाश से बनी हुई जो कर्णोन्द्रय है उसके द्वारा उसका प्रहण होता है, बाह्य एक ही इन्द्रिय के द्वारा उसका प्रहण होने से तथा आत्मा का प्रुण नहीं होने से भी उसका अपनी सजातीय इन्द्रिय से प्रहण होता है ऐसा सिद्ध होता है। कर्णोन्द्रय आकाश से बनी है, अतः आकाश के विशेष गुण स्वरूप शब्द को वह जानती है। अथवा शब्द आकाश का गुण है अतः आकाश निर्मित कर्णोन्द्रय द्वारा उसका प्रहण होता है। ऐसा नैयायिकादि का कहना है, किन्तु यह सब व्यावणंन और इसकी पुष्टि के निमित्त दिये गये अनुआन सब असिद्ध हैं ऐसा पूर्वोक्तरूप से सिद्ध हो जाता है?

इस प्रकार नैयायिकों का यह निश्चितपृथिवी श्रादि से निष्टिवत-पृथिन्दियादि की उत्पत्ति होती है ऐसा जो प्रतिनियत कार्यवाद है वह युक्तिशून्य होने से या युक्ति-संगत न हो सकने से निरस्त हो जाता है। जैनोंने प्रतिनियत एक पुदूगल से सभी हब्येन्द्रियों की रचना होती है ऐसा जो माना है वही युक्तिसंगत निर्दोष है। द्रव्येन्द्र्यों की रचना होती है ऐसा जो माना है वही युक्तिसंगत निर्दोष है। द्रव्येन्द्र्यों की रचना में भावेन्द्र्यों सहायभूत हैं भावेन्द्र्यों के ग्रेमाव में द्रव्येन्द्र्यों कर्माव में द्रव्येन्द्र्यों करना में प्रसमर्थ रहती हैं। श्रतः ये भावेन्द्र्यां ज्ञानावरणादि कर्मों के क्षयोपशमरूप सिद्ध होती हैं। इस तरह इन इन्द्रियों एवं मन से जो ज्ञान उत्पन्न होता है ग्रीर एकदेश पदार्थ को स्पष्ट जानता है वह सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है ऐसा प्रकादक्ष-वादी और प्रतिवादियों को स्वीकार करना चाहिये। इस प्रकार सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष का वर्णन समाप्त हुआ।

उपसंहार — परीक्षामुखनांमा ग्रन्थ की रचना श्री माणिक्यनंदी आचार्य ने ईसाकी श्राठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में की थी जिसमें कुल सूत्र संक्या २१२ हैं [ प्रकारान्तर से २०७ सूत्र भी गिने जाते हैं ] तदनंतर दसवीं शताब्दी में श्री प्रभा-चन्द्राचार्य ने उन सूत्रों पर बारह हुआर ख्लोक प्रमाण दीर्घकाय टीका रची। ध्रव वर्त्तमानमें बीसवीं शताब्दी में उस दीर्घकाय संस्कृत टीका का राष्ट्रभाषानुवाद [हिन्दी] करीब पच्चीस हजार ख्लोक प्रमाणमें मैंने [ ध्रायिका जिनमतिने ] किया, संपूर्ण भाषानुवादका प्रकाशन एक खण्ड में होना अशस्य था अतः तीन खडमें विभाजन

प्रतिनियतेन्द्रिय योग्यपुद्गलारव्यस्यं तु द्रव्येन्द्रियाणां प्रतिनियतमावेन्द्रियोपकरणभूतस्यान्ययानुषप-लेबेटने इति प्रेजादकीः प्रतिपत्तव्यम् ।

#### **क** इति श्री प्रमेयकमल मार्लण्डस्य प्रथम खण्डः समाप्तः 🕸

हुमा। प्रस्तुत प्रथम खंडमें परीक्षामुख के कुल १८ सूत्र आये हैं। संस्कृत टीका का तृतीयांचा [४००० क्लोक प्रमाण ] एवं भाषानुवादका साधिक तृतीयांचा [करीब १००० क्लोक प्रमाण ] एवं भाषानुवादका साधिक तृतीयांचा [करीब १००० क्लोक प्रमाण ] मन्तिनिहत हुआ है। इसमें म्रज्ञान एवं प्रमादवश कुछ स्वलन हुमा हो उसका विद्वज्जन संशोधन करें। श्री प्रभावन्द्राचार्य ने प्रमाण के विषयमें जो विविध मान्यतायों दी हैं क्यांत् प्रमाण का लक्षण क्या है, प्रमाण में प्रमाणता किससे आती है, प्रमाण की कितनी संख्या है ? इत्यादि विषयों पर बहुत ही प्रयिक विशव विवेचन किया है उन्होंने भारत में प्रचलित सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, बौद्ध, वार्वाक, वेदांत ग्रादि दर्शकों प्रमाणके बारेमें जो अभिप्राय है अर्थाव् प्रमाणके लक्षण में मतभेद है उन सबने प्रमाण कक्षणों मतभेद है उन सबने प्रमाण कक्षणों का प्रक्ति पूर्ण पद्धतिस् निरसन किया है। भीर जिनमत प्रणीत प्रमाणका लक्षण कियाँ प्रक्ति पुर्ण पद्धतिस् किया है। प्रमेय-कमलामात्तंष्ट के तृतीयांच के राष्ट्रभाषानुवाद स्वक्ष्य इस प्रथम भागमें प्रथम है। भंगलादि संबंधी चर्चा है, फिर प्रमाण का लक्षण करके मतांतरके कारक साकल्यवाद सिंतक्षकंवाद, इन्द्रियवृत्तिवाद, ज्ञातृथ्यापारवाद, इत्यादि करीव ३२ प्रकरणों का समावेश है।

इसप्रकार विक्षेपणी कथा स्वरूप इस न्याय ग्रन्थका ग्रध्ययन करके ग्रात्म भावों में स्थित विविध मिथ्याभिनिवेशोंका परिहार कर निज सम्यग्दर्शन को परिशुद्ध बनना चाहिये।

### \* श्री प्रमेयकमलमार्च ण्ड का प्रथम भाग समाप्त \*



# ्रथयः प्रशस्ति

शिरसा वीरं धर्मतीर्थप्रवर्तकम्। तच्छासनान्वयं किञ्चद् लिख्यते सुमनोहरम् ॥१॥ नभस्तत्वदिग्वीराब्दे कुन्दकुन्द गृशी गुशी। संजातः संघनायको मूलसंघप्रवर्त्तकः ॥२॥ आम्नाये तस्य संख्याताः विख्याताः सुदिगंबराः। प्राविरासन जगन्मान्याः जैनशासनवद्धंकाः ॥३॥ क्रमेरा तत्र समभूत सुरिरेकप्रभावकः। शांतिसागर नामा स्यात् मूनिधर्मप्रवर्तकः ॥४॥ वीरसागर धाचार्यस्तत्पट्टे समलंकृतः । ध्यानाध्ययने रक्तो विरक्तो विषयामिषात् ॥१॥ अथ दिवंगते तस्मिन् शिवसिन्धुर्मुनीश्वरः । चतुर्विधगर्गैः पूज्यः समभूतु गणनायकः ॥६॥ तयोः पाइवें मया लब्धा दीक्षा संसारपारगा। धाकरी प्रसारत्नानां यस्यां कायेऽपि हेयता ॥७॥ [विषेषकम्] प्रशमादियुगोपेतो धर्मसिन्धुमु नीश्वरः । ग्राचार्यपद मासीनो वीरशासनवर्द्धकः ॥**८॥** बार्या ज्ञानमती माता विदुषी मातृक्तसला । न्यायशब्दादिशास्त्रेष धत्ते नैपूज्य माञ्जसम् ॥६॥ कवित्वादियुणोपेता प्रमुखा हितशासिका। गर्भाषानिकयाहीना मातैव मम निम्छला ।।१०।। नाम्ना जिनमती चाहं शुभमत्यानुप्रेरिता । यया कृतोऽनुवादीयं चिदं नन्दात् महीतले ।।११।।

इति मद्रं भूयात् सर्व भव्यानां

# परीक्षामुखसूत्र

#### प्रथमः पविच्छेदः

#### प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्विपर्ययः । इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्मः सिद्धमन्त्रंलवीयसः ।। १ ।।

- १ स्वापूर्वार्थेव्यवसायात्मक ज्ञानं प्रमाराम् ।
- २ हिताहितप्राप्तिपरिहारसमध हि प्रमासां ततो ज्ञानमेव तत्।
- तिब्रख्यात्मकं समारोपविषद्धत्वादनुमान वत् ।
- ४ ग्रनिश्चितोऽपूर्वार्थः।
- १ दृष्टोऽपि समारोपात्ताहक् ।
- ६ स्वोत्मुखतया प्रतिभासनं स्वस्य व्यवसायः।
- ७ प्रर्थस्येव तदुन्मखत्या ।
- < प्रदेशहमारमां वेदिया
- ६ कमंबत्कर्नं करण किया प्रतीते:।
- १० शब्दानुष्वारणेऽपि स्वस्यानुभवनमर्थवत् ।
- ११ को वा तस्प्रतिभासिनमणं सब्सक्ष मिण्छं-स्तदेव तथानेच्छेत ।
- १२ प्रदीपवत् ।
- १३ तत्प्रामाण्यंस्वतः परतश्च।

#### द्वितीयः परिच्छेदः

- १ तदृद्धे था।
- २ प्रत्यक्षैतरभेदात्।
- ३ विशवं प्रत्यक्षम् ।
- ४ प्रतीरयन्तराज्यवघानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशद्यम् ।

- १ इंद्रियानिन्द्रियनिमित्तं देशतः सांव्यवहारि-
- ६ नार्थालोकौ कारगां परिच्छे शतात्रमोवत् ।
- ७ तदन्वयथ्यतिरेकानुविधानाभावाच्य केशो-ण्डकज्ञान वसक्तन्त्ररज्ञानवश्च ।
  - अतः जन्यमपि तस्प्रकाशकं प्रदीपवत् ।
- ६ स्वावरणक्षयोपश्चमलक्षरणयोग्यतया हि प्रतिनियतमर्थं व्यवस्थापयति ।
- रि• कारणस्य च परिच्छचात्वे करणदिनाव्यभि-
- ११ सामग्रीविशेषविश्लेषिताखिलावरणमतीन्द्र-यमशेषतो मुख्यम् ।
- १२ सः वरत्वेकरणाजन्यत्वे च प्रतिवन्ध-सम्भवात् ।

#### हतीयः पश्चिद्धेदः

- पदोक्षमितरत।
- २ प्रत्यकादिनिमिलं स्मृतिप्रत्यभिज्ञान तकानुमानस्यमभेदम् ।
- संस्कारोद्वोषनिबन्धना तदित्याकारा स्मृतिः।
- स देवदसो यथा।
- दर्शनस्मरणकारगुकं सङ्कलनं प्रत्यभिज्ञा-

- नम् । तदेवेदं तत्सदृशं तद्विलक्षणं तत्प्रति-योगीत्यादि ।
- ६ यथा स एवायं देवदत्तः।
- ७ गोसहको गवयः।
- मो विलक्षामा महिषः।
- ६ इवमस्माद्दूरम्।
- to वक्षोऽयमित्यादि।
- ११ उपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञान मुहः।
- १२ इदमस्मिन्सत्येव भवत्यसति न भवत्येवेति च।
- १३ यथाञ्जनावेव धूमस्तदभावे न भवत्येवेति च।
- १४ साधनात्साध्यविज्ञान मनुमानम ।
- १४ साध्याबिनाभावित्वेन निश्चितो हेत:।
- १६ सहक्रमभावनियमोऽविनाभावः ।
- १७ सहचारिगोर्व्याप्यव्यापकयोश्च सहभाव:।
- १८ पूर्वोत्तरचारिएगोः कार्यकारएगयोध्य ऋम-भावः।
- १६ तर्कात्तनिर्णयः।
- २० इष्टमवाधितमसिद्धं साध्यम् ।
- २१ सन्दिग्धविपर्यस्ताव्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा-स्यादित्यसिद्धपदम् ।
- २२ मनिष्टाध्यक्षादिवाधितयोः साध्यत्वं माभू-वितीश्वाधितवचनम् । '
- २३ न चासिद्धवदिष्टं प्रतिवादिनः।
- २४ प्रत्यायनाय हीच्छा वक्तुरेव।
- २४ साध्यं धर्मः क्वचित्तद्विशिष्टो वा धर्मी ।
- २६ पक्ष इति यावत् ।
- २७ प्रसिक्ती समी।
- २८ विकल्पसिद्धे तस्मिन्सरोतरे साध्ये ।

- २६ भ्रस्ति सर्वज्ञो नास्ति अत्रविवाराम् ।
- ३० प्रमाशोभयसिद्धे तुसाव्यधर्मविशिष्टता।
- ११ ग्राग्निमानयं देशः परिग्णामी शब्द इति यथा।
- ३२ व्याक्षीतुसाव्यं धर्मएव ।
- ३३ भ्रन्ययातदघटनात्।
- ३४ साध्यवर्माधारसन्देहापनोदाय गम्यमान-स्यापि पक्षस्य वचनम् ।
- ३४ साध्यर्धामिणि साधनधमीवबोधनाय पक्ष-धर्मोपसंहारकत ।
- ३६ को वात्रिषा हेतुमुक्त्वा समर्थयमानो न पक्षयति।
- ३७ एतद्द्वयमेवानुमानाङ्गं नोदाहरराम् ।
- ३८ न हि तत्साध्यप्रतिपत्यः क्षंतत्र यथोक्त हेतो रेव भ्यापारात्।
- ३९ तदविनाभावनिश्चयार्थं वा विपक्षे वाधकादेव
- ४० व्यक्तिरूपंच निदर्शनं सामान्येन तु व्याप्तिस्त-त्रापितद्विप्रतिपत्तावनवस्थान स्यात् दृष्टा-न्तान्तरापेक्षस्मात् ।
- ४१ नापि व्याप्तिस्मरणार्थं तथाविष्ठहेतुप्रयोगा-देव तत्स्मृते:।
- ४२ तत्परमभिषीयमानं साध्यधर्मेशि साध्यसाधने सन्देहयति ।
- ४३ कृतोऽन्यथोपनयनिगमने ।
- ४४ न च ते तदङ्गे साध्यधर्मिणि हेतुसाध्ययोर्व-चनादेवासंशयात् ।
  - समर्थनं वा वरं हेतुरूप मनुमानावयवोवाऽस्तु साध्ये तद्वयोगात् ।
- ४६ बाल ब्युत्पत्यर्थं तत् त्रयोपगमे शास्त्र एवासौ

नवादेऽनुपयोगात् ।

४७ हष्टान्तोद्वेषा अन्वयव्यतिरेकभेदात्।

४६ साध्यन्याप्तं साधनं यत्र प्रदर्शते सोऽन्वय-हष्टान्तः।

४६ साध्याभावे साधनामाबो यत्र कथ्यते स व्यतिरेकदृशान्त:।

५० हेतुरूपसंहार उपनय.।

५१ प्रतिज्ञायास्तु निगमनम् ।

¥२ तदनुमान द्वेघा।

**४३** स्वाथंपराथंभेदात् ।

१४ स्वार्थमुक्तलक्षराम् । १५ परार्थे तुत्रदर्यपरामर्शवचनाङ्जातम ।

४६ तद्वचनमपि तद्वेतुत्वात् ।

१७ स हेतु हो घोपलब्ध्यानुपलब्धिभेदात् ।

४८ उपलब्धिविधिप्रतिषेधयोरनुपलविधश्च ।

४९ भविरुद्धोऽसन्धिविधौ षोढा व्याप्यकार्यः कारणपूर्वोत्तरसहचरभेदातः।

६० रसादेकसामग्रचनुमानेन रूपानुमानमिच्छ-द्भिरिष्टमेव कित्वित्कारण हेतुयंत्र साम-र्थ्याप्रतिबन्धकारणान्तरावैकल्ये।

६१ न च पूर्वोत्तरचारिग्गोस्तादारम्यं तदुःपत्तिर्वा कालक्यवधाने तदनुफलब्धेः ।

६२ भाव्यतीतयोर्मरणाजाग्रद्वोधयोरिप नारिष्टो-दबोधौ प्रतिहेतुत्वम् ।

६३ तद् व्यापाराश्रितं हित द्भावभावित्वम्।

६४ सहवारिणोरपि परस्परपरिहारेणावस्थाना-त्सहोत्पादाच ।

६५ परिगामी शब्दः कृतकत्वात् य एवं स एवं दृष्टो यथा घटः कृतकस्त्रायं तस्मात् परि– ग्रामी यस्तुन परिगामी स न कृतको दृष्टो यथा बस्ध्यास्तनस्थयः कृतकश्चायं तस्मात् परिशामी।

६६ घरत्यत्र देहिनि बुद्धि व्यक्तिरादे:।

६७ श्रस्त्यत्रच्छ।या छत्रात्ः।

६८ उदेष्यति शकटं कृ**त्तिकोदया**त्

६ उदगाद् भरिएा प्राक्तत∵एव ।

० **ग्र**स्त्यत्र मातुलिङ्गेरूपंरसात्।

१ विरुद्ध तदुपलब्धिः प्रतिषेधे तथा।

७२ नास्त्य शीतस्पर्श ग्रौष्ण्यात ।

**ः ३** नास्त्यत्र शीतस्पर्शो धूमात् ।

७४ नास्मिन् शरीरिशा सुखमस्ति हृदयशस्यात्।

भ नोदेष्यति मुहूर्तान्ते शकटं रेवस्युदयात् ।

७६ नोदगाद्भरिएमुं हुर्तात्पूर्व पुष्योदयात्।

७७ नास्त्यत्र भित्तौ परभागाभावोऽर्वाग्भागदर्श-नात्।

७८ ग्रविरुद्धानुपलिषः प्रतिषेधे सप्तथा स्वभाव-व्यापककार्यकारणपूर्वोत्तरसहचरानुपलम्भ-भेदात् ।

नास्त्यत्र भूतले घटोऽनुपलब्धेः ।

नःस्त्यत्र शिशापा वृक्षानुपसञ्घे: ।

दश् नास्त्यत्राप्रतिबद्धसामध्योऽनिवर्ष्मानुप-लब्धेः ।

८२ नास्त्यत्र घूमोऽनग्नेः।

 न भविष्यति मुह्तिन्ते शकटं कृतिको-दयानुपलब्धे.।

नोदगादभरिएार्म्हर्तात्प्राकृतत एव।

:५ नास्त्यत्र समतुलायामुन्नामो नामानुपलब्धेः ।

६६ विरुद्धानुपलव्धिविधौ त्रेधा विरुद्धकार्य-कारणस्वभावानुपलव्धिभेदात्।

 यथाऽस्मिन्प्रास्ति व्याधिविशेषोऽस्ति – निरामयवेष्टानुष लब्धेः ।।

- नदः ग्रस्यत्र देहिनि दुःखमिष्ट संयोगामावात् ।
- दश् अनेकान्तात्मक वस्त्वेकान्तस्वरूपानुप-लब्धे:।
- परम्पराया सम्भवत्साधनमञ्जेबान्तर्भाव-नीयम् ।
- ६१ सभूदत्र चक्रेशिवकः स्थासात्।
- ६३ कार्यकार्यमविरुद्धकार्योपलब्धी।
- नास्त्यत्र गुहाया मृगकीडनं मृगारिसंशब्द-नात् कारणविषद्धकार्यं विषद्धकार्योपलब्धी यथा।
- ६४ व्युत्पन्नप्रयोगस्तु तथोपपत्याऽस्ययानुप-पत्त्येव वा ।
- १४ ग्रग्निमानयं देशस्तथैव धूमक्त्वोपपत्ते -धुमवत्वान्यथानुपपत्ते वी ।
- ३६ हेतुप्रयोगो हि यथाश्याप्ति ग्रहण विधीयते साचतावन्मात्रेण व्यस्पर्त्र रवधार्यते ।
- **६७ तावता च साध्यसिद्धिः।**
- ६ = तेन पक्षस्तदाधार सूचनायोक्तः।
- a a ग्राप्रवचनादिनिबन्धनमर्थज्ञानमागमः।
- १०० सहजयोग्यतासञ्जूतेवश्चाद्धि शब्दादयो वस्तुप्रतिपत्तिहेतवः।
- १०१ यथा मेर्वादयः सन्ति ।

# चतुर्थः परिच्छेदः

- सामान्यविशेषात्मा तदशौ विषय: ।
- २ ग्रनुवृत्तस्यावृत्तप्रत्ययगोचरत्वात्पूर्वोत्तराका-रपरिहारावाष्ति स्थितिलक्षरापरिसामेना-यंक्रियोपपरोग्नः।
- ३ सामान्यं द्वेषा, तियंगुर्ध्वताभेदात् ।
- प्ट सहशपरिरणामस्तियंक्, खण्डमुण्डादिषुगी-त्ववत्।

- परापरिववर्त्तिव्यापि द्वन्य मूर्विता मृदिव स्थासाविषु ।
  - ६ विशेषऋस
- ७ पर्यायव्यतिरेकभेदात ।
- प्रकस्मिन्द्रव्ये क्रमभाविनः परिस्पामाः पर्याया स्रात्मानि हर्षेविषादादिवत् ।
- ध्यान्तरगतो विसहशपरिस्मामो व्यतिरेको गोमहिषादिवत ।

## पंचमः परिच्छेदः

- १ स्रज्ञाननिवृत्तिहानोपादानोपेक्षाश्च फलम्
- २ प्रमासादिभिन्नं भिन्नंच।
- श्वः प्रमिमीते स एव निवृत्ताज्ञानो जहात्या-दत्त उपेक्षते चेति प्रतीते:।

### षष्टः परिच्छेदः

१ ततोऽन्यत्तदाभासम्।

ज्ञानवत्।

- २ ग्रस्वसंविदितगृहीतार्थदर्शनसंशयादयः प्रमा-साभासाः।
  - ३ स्वविषयोपदर्शकत्वाभावात् ।
- ४ पुरुषान्तरपूर्वार्यंगच्छतृगस्पेर्शस्थाणुपुरुषादि
  - ४ चक्षुरसयोर्द्रव्येसंयुक्तसमवायवचा
  - श्रवेशक्य प्रत्यक्षं तदाभासं बौद्धस्याकस्माद्-ध्रमदर्शनाद् बह्मि विज्ञानवत् ।
  - ७ वैशर्योऽपि परोक्षं तदाभासंमीमांसकस्य करराजानवतः।
  - मतस्मिस्तिदिति ज्ञान स्मरसाभासम्, जिब्दं
     वस्ते स देवदत्तो यथा ।
  - ६ सहशे तदेवेदं तस्मिन्ने व तेनसहशं यमलक-वदित्य।दिप्रत्यभिज्ञानाभासम् ।
- १० श्रसम्बद्धेतज्ज्ञानं तर्काभासम्, यावास्तत्युत्रः
- ११ इदमनुमानाभासम्।

- १२ तत्रानिष्टदिः पक्षाभासः ।
- १३ अनिष्टो मीमांसकस्यानित्यः शब्दः ।
- १४ सिद्धः श्रावराः शब्दः ।
- १४ बाधितः प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्ववचनैः ।
- १६ धनुष्णोऽग्निद्रं व्यत्वाजलवत् ।
- १७ प्रपरिसामी शब्दः कृतकत्वात् घटवत् ।
- १८ प्रेत्यासुखप्रदोधमंः पुरुषाश्चितत्वादधर्मवत् । १६ श्विनराशिरः कपालं प्राण्यञ्जरवाच्छङ्ख-
- श्चक्तिवत्।
- २० माता मे बन्ध्या पुरुषसंयोगेऽप्य गर्भत्वात्प्र-सिद्ध बन्ध्यावत
- धसिद्धविरुद्धानैकान्तिका-२१ हेत्वाभासा किञ्चित्कराः।
- २२ ग्रसत्सत्तानिश्चयोऽसिद्धः।
- २३ ग्रविद्यमानसत्ताकः परिलामीशब्दश्चाक्ष-षत्वात ।
- २४ स्वरूपेशासस्वात्।
- २५ ग्रविद्यमाननिश्चयो मुग्धवृद्धि प्रत्यग्निरत धमात ।
- २६ तस्य बाष्पादिभावेन भूतसञ्चाते सन्देहात् ।
- २७ सांस्यं प्रति परिशामी शब्दः कृतत्वात् । २६ विपरीतनिश्चिता बिना भावो विद्धोऽपरि-
- २८ तेनाज्ञातस्वात्।
- गामी शब्दः कृतकत्वात् ।
- ३० विपक्षेऽप्यविष्द्ववृत्तिरनैकाम्तिकः।
- ३१ निश्चितवत्तिरनित्यः प्रमेयत्वात घटवत् ।
- ३२ ग्राकाशे नित्येऽप्यस्य निश्चयात् ।
- ३३ शिक्ट्रितवृत्तिस्तु नास्ति सवंज्ञो वक्तुरवात ।
- ३४ सर्वज्ञत्वेन वक्तृत्वाविरोघात् ।

- सिद्धे प्रत्यक्षादि वाधिते च साध्ये हेत्रक-व्यारकरः।
  - सिद्धः श्रावशः शब्दः शब्दत्वात ।
- किञ्चिदकरसात्।
- यथाऽनुष्णोऽग्निद्धं व्यत्वादित्यादी किन्ध-त्कर्तुमशक्यत्वात्।
- ३६ लक्षरा एवासी दोषोव्युत्पन्नप्रयोगस्य पक्ष दोषेसीय दृष्टत्वात् ।
- ४० हृशन्ताभासा भ्रन्वयेऽसिद्धसाध्यसाधनोभयाः।
- मपौरुषेय: शब्दोऽमूर्तत्वादिन्द्रियसुखपर-माण्घटवत् ।
- विपरीतान्वयश्च यदपौरुषेयं तदमूर्तं म् ।
- विद्यादादिनाऽतिप्रसङ्गात्।
- ४४ व्यतिरेकेऽसिद्ध तद् व्यतिरकाः परमाण्य-न्द्रियस्वाकाशवत ।
- विपरीतव्यतिरेकश्च यन्नामुर्ततन्त्रापौरुषे-यम् ।
- ४६ बालप्रयोगाभासः पञ्चावयवेषु कियद्वीनता ।
- ४७ मन्निमानयं देशो धूमवत्त्वात् यदित्यं तदित्यं यथा महानस इति ।
- ४८ धूमवांश्चायमिति वा।
- ४६ तस्मादिग्नमान् धूमवांश्चायमिति ।
- ४० स्पष्टतया प्रकृतप्रतिपरोदयोगात ।
- ४१ रागद्वेषमोहाकान्तपुरुषवचनाज्ञातमागमा-भासम् ।
- १२ यथा नद्यास्तीरे मोदकराष्ट्रय: सन्ति धावध्वं मारावकाः।
- ४३ धङ्गुल्यमे हस्तियूथशतमास्त इति च।
- ४४ विसंवादात्।

- ४४ प्रत्यक्षमेवैकं प्रमास्मित्यादि संख्याभासम्।
- ४६ लोकायतिकस्य प्रत्यक्षतः परलोकाचितिषेध-स्य परबुध्यादेश्चासिद्धेरतद्विवश्चात् ।
- श्रेण सौगतसांस्ययौगप्राधाकरचैमिनीयानां प्रस्य-क्षानुमानागमोपमानार्थापत्यभ। चेरेकैकाचि-कैन्यॉप्तिवत् ।
- ४८ प्रनुमानावेस्तद्विषयस्य प्रमाण्यस्तरस्यमः।
- ४६ तर्कस्येवव्याप्तिगोचरस्वे प्रमाणान्तरस्वम्-श्रप्रमाणस्याव्यवस्थापकस्वात् ।
- ६० प्रतिभासभेदस्य च श्रेदकस्वात् ।
- ६१ विषयाभासः सामान्य विशेषो द्वयं वा स्व-तन्त्रम् ।
- ६२ तथाऽप्रतिभासनात्कार्याकारणाच ।
- ६३ समर्थस्य करणेसर्वदोत्पत्तिरनपेक्षत्वात् ।

- ६४ परापेक्षणे परिस्मित्वमन्यथा सदभावात् । ६५ स्वयमसमर्थस्या कारकत्वात्पूर्ववत् ।
- ६६ फलाभासं प्रमागादिभिन्नं भिन्नमेव वा।
- ६ । अमेदे तद् व्यवहारानुपपलेः ।
- ६= क्यावृत्याति न तस्कल्पना फलाल्यदादक्या वृत्त्यात्रकलत्वत्रसञ्ज्ञात्।
  - ६ प्रमासाद्व्यावृत्त्येवाप्रमासात्वस्य ।
- ७० तस्माद्वास्तवो भेदः।
- श भेदे त्वात्मान्तरवस्तदनुपपक्षेः ।
- ७२ समबायेऽतिप्रसंगः।
- अभ प्रमाणतदाभासी हृष्टतयोद्भाविती परिङ्कता-परिद्धतदोषी वादिन: सामनतदामासी प्रतिवादिनो दूषराभूवणे च अभवदन्यद्विचारस्मायम् ।

परीक्षामुखमादर्शं हैयोपादेयतत्त्वयोः । संविदे माहशो बालः परीक्षादक्षवद्ग्यघाम् ॥१॥

इति परीक्षामुखब्जं समाप्तम् ।

# कतिपय विशिष्ट शब्दोंकी परिमाषा

धनुमान—साधनते होने वाले साध्यके ज्ञानको ख़नुमान कहते हैं, प्रयांत् किसी एक चिल्ल बा कार्यको देसकर उससे सर्वधित पदार्थका धववोध करानेवाला ज्ञान धनुमान कहलाता है। जैसे दूरसे पर्वतपर सुमां निकलता देसा. उस युंएको देसकर ज्ञान हुसा कि "इस पर्वतपर प्रांग है, क्योंकि पूम दिसायी दे रहा है" इत्यादि स्वरूप वाला जो ज्ञान होता है वह धनुमान या धनुमान प्रमाख कहलाता है।

धनुमेय--- धनुमानके द्वारा जानने योग्य पदार्थको धनुमेय कहते हैं

ग्रन्यथानुपपत्ति—साध्यके विना साधनका नहीं होना, ग्रयथा इसके विनायहकाम नहीं हो सकता, जैसे वरसातके विनानदी में बाद नहीं धाना इत्यादि।

ं सर्वसंवित् -पदार्थके ज्ञानको धर्मसंवित कहते हैं।

श्रहंप्रत्ययं-"मैं" इस प्रकारका भवना अनुभव या ज्ञान होना ।

महर- माग्य, कर्म, पुण्य इत्यादि घटि शब्दके मनेक मर्च हैं, वैशेषिक इस महरको भ्रात्माका गुरा मानते हैं।

धगीएा—मुख्य या प्रधानको धगीए। कहते हैं।

धन्तर्क्याप्ति-जिस हेतुकी सिर्फ पक्षमें व्याप्ति हो वह धन्तर्क्याप्ति बाला हेतु कहलाता है।

ग्रन्योग्याश्रय—जहां पर दो वस्तु या घमींकी सिद्धि एक दूसरेके श्वाश्रयसे हो वह श्रन्योग्यान् श्रय या इतरेतराश्रय दोष कहलाता है।

ग्रव्यविषामा-- घोड़ेके सींग ( नहीं होते हैं )

ग्रसाघारण भनेकान्तिक—"विपतसपक्षाच्यां व्यावत्तंमानो हेतुरसाघारणैकान्तिक." जो खपझ भीर विपक्ष दोनोंसे व्यावृत्त हो वह भ्रसाधारण भनेकान्तिक नामा सदोष हेतु है, यह हेत्याभास योगने स्वीकार किया है।

धर्दं त--दो या दो प्रकारके पदार्थोंका नहीं होना।

ग्रनवस्था—मूल क्षतिकरीमाहुरनवस्था हि दूषस्मम् ।

वस्त्वनंतेऽप्यश्वक्तौ च नानवस्थाविचार्यंते ।। १ ।।

भ्रषांत् जो भून तत्वका ही नाश करती है वह धनवस्था कहलाती है, किन्तु जहां वस्तु के धनंतपनेके कारए। या दुढिके भ्रसमर्थताके कारए। जानना न हो सके वहां भ्रनवस्था नहीं मानी आसी है। मतलब जहांपर सिद्ध करने योग्य वस्तुयाधर्मको सिद्ध नहीं कर सके धौर धाने बाने ध्रपेक्षातथा प्रदन्या ध्राकांक्षा बढ़तीही जाय, कहीं पद ठहरनानहीं होवे वह ध्रनवस्था नामा दोव कहा जाताहै।

मतीन्द्रियः—चक्षु ग्रादि पांचों इन्द्रियों द्वारा जो यहस्प्रमें नहीं ग्रावे वे पदार्थ मतीन्द्रिय कहलाते हैं।

अणुमन:--परमाणु बराबर छोटा मन (यह मान्यता यौग की है)

भ्रत्ववस्याप्ति—जहां जहां साधन-धूमादि हेतु हैं वहा वहां साध्य-ध्राग्न ग्रादिक हैं, ऐसी साध्य भ्रौर साधन की ब्याप्ति होना ।

ग्रन्वय निश्चय-ग्रन्वयव्याप्तिका निर्णय होना ।

घट्ट्यानुपलभ—नेत्र के घगोचर पदार्थ का नहीं होना।

श्रनुवृत्त प्रत्यय—गौ-गौ इस प्रकार का सहश वस्तुश्रोमें समानता का श्रवबोध होना ।

श्रर्थप्राकट्य-पदार्थका प्रगट होना-जानना ।

मर्थ किया - वस्तुका कार्यमें मा सकना, जैसे घटकी मर्थिकिया जल घारए। है।

धनधिगत। यंग्राही - कभी भी नहीं जाने हये पदार्थको जाननेवाला ज्ञान ।

धदृष्ट कारगारब्धत्व--निर्दोष कारगोसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान ।

ग्रर्थजिज्ञासा-पदार्थों को जाननेकी इच्छा होना।

श्रपौरुषेय-पूरुष द्वारा नहीं किया हम्रा पदार्थ ।

भ्रत्यताभाव—एक द्रब्यका दूसरे द्रव्यरूप कभी भी नहीं होना, सर्वया पृथक रहना ग्रत्यंता-भाव कहलाता है।

म्रनाचेय—"भ्रारोपयितुमञक्यः" जिसका झारोपए नहीं किया जासकता उसे भ्रनाधेय कहते हैं।

मप्रहेय--"स्फोटयित्मशक्यः" जिसका स्फोट नहीं कर सकते ।

म्रात्मपरोक्षवाद—कत्ती म्रात्मा और करण ज्ञान ये दोनों सर्वथा परोक्ष रहते हैं किसी भी ज्ञान या म्रमाण द्वारा जाने नहाँ आते हैं, घात्मा जानके द्वारा मन्य घन्य पदार्थों को तो जान लेता है किन्तु स्वयं को कभी भी नहीं जानता, ऐसी सीमांसक के दो भेदों में (भाट्ट और प्रभाकर) से प्रभाकरको सान्यता है।

धारमस्याति—धपनी स्थाति [ विपयंग ज्ञानमें प्रपना ही घाकार रहता है ऐसा विज्ञानाई त- वादी कहते हैं । ]

इतरेतराभाव—'स्वभावाद स्वभावान्तर व्यावृत्तिः-इतरेतराभावः" शर्थात् एक स्वभाव या मूल्, धर्म, श्रयवा वर्यायकी मन्यस्वभावादि से मिश्रता है वह इतरेतराभाव कहवाता है।

इन्द्रियवृत्ति—चक्षु स्नादि इन्द्रियोंका स्नपने विषयों की स्रोर प्रवृत्त होना इन्द्रियवृत्ति है स्नीर वही प्रमारा है ऐसा सांख्य कहते हैं।

इष्ट प्रयोजन-ग्रंथमें कथित विषय इष्ट होना !

उत्तभकमिंग-धिनको दीष्ठ करानेव। ला कोई रत्न विशेष।

कारक साकस्य--कारक साकल्य-कत्ती, कर्म घादि कारकोंकी पूर्णता होना कारक साकल्य कहलाता है, नैयायिक ज्ञानकी उत्पत्तिमें सहायक जो भी सामधी है उसको कारक साकल्य कहते हैं भ्रोच उसीको प्रमाण मानते हैं।

खर विषाण- गधेके सींग (नहीं होते)

खर रटित-गधेका चिल्लाना, रॅंकना खर रटित कहलाता है।

स्तपुष्य—श्राकाशकापुष्प (नहीं होना)

ग्राह्य-प्राहक—प्रहण करने योग्य पदार्थग्राह्य ग्रीर ग्रहण करनेवाला पदार्थग्राहक कहलाताहै।

चकक दोष-जहां तीन धर्मौंका सिद्ध होना परस्परमें श्रधीन हो. धर्मात एक प्रसिद्ध धर्म या वस्तुसे दूसरे धर्म प्रादिकी सिद्ध करना और उस दूसरे ध्रसिद्ध धर्माद से तीसरे धर्म या वस्तु की सिद्धि करनेका प्रयास करना, पुत्रश्च उस तीसरे धर्मादि से प्रथम नंवरके घर्म या वस्तुको सिद्ध करना, इस प्रकार तीनोंका परस्परमें चककर लगते रहना, एक की भी सिद्धि नहीं होना चक्रक दोघ हैं।

चोदना-सामवेद ग्रादि चारों वेदोंको चोदना कहते हैं।

चित्रार्डत — जानमें जो धनेक धाकाद प्रतिभासित होते हैं वे हो सत्य हैं, वाह्यमें दिखायी देनेवाले धनेक धाकार वाले पदार्थ तो मात्र काल्पनिक हैं ऐसा बौद्धोंके चार भेदोंमें से योगाचाद बौद्धका कहना है यही चित्रार्डत कहसाता है, चित्र-नाना घाकारमुक्त एक घड्डेत रूप ज्ञान मात्र तस्य है घीर कुछ भी नहीं है ऐसा मानना चित्रार्डतवाद है।

चशुर्तिकर्षवाद---नेत्र पदार्थोको छूकर ही जानते हैं, सभी इन्तियोंके समान यह भी इन्द्रिय है घतः नेत्र भी पदार्थका स्पर्धकरके उसको जानते हैं, यह चशुप्रश्चिकर्षयाद कहलाता है, यह मान्यता नेपायिककी है।

जेय-जायक---जानने योग्य पदार्थ जेय कहलाते हैं सीर जानने वाला झात्मा जायक या जाता कहलाता है। ज्ञातृ व्यापार-जाताकी कियाको ज्ञातृष्यापार कहते हैं।

ज्ञानांतरवेख ज्ञानवाद—ज्ञान स्वयं को नहीं जानता उसको बाननेके लिये घन्य ज्ञानको भावस्यकता रहती है, ऐसी नेयायिककी मान्यता है।

तदुर्शत् -- ज्ञान पदायंसे उत्पन्न होता है ऐसा बौढ मानते हैं, तत्-पदार्थ से उत्पत्ति-ज्ञानकी उत्पत्ति होना तदुर्शत्ति कहलाती है।

तदाकार-ज्ञानका पदार्थके श्राकारको घारण करना, यह भी बौद्ध मान्यता है ।

तदस्यवसाय—उसी पदार्थको जानना जिससे कि ज्ञान उत्पन्न हुमा है मौर जिसके घाकार को धारण किये हुए है, यह तदस्यवसाय कहलाता है. यह सब बौद्ध मान्यता है।

तादात्म्य संबंध—द्रव्योंका प्रपने गुणोंके साथ धनादिसे जो मिलता है-स्वतः ही उस रूप रहना, एवं पर्यायके साथ मर्यादित कालके लिये प्रभेद रूपसे रहना है ऐसे धमित्र संबंधको तादात्म्य संबंध कहते हैं। ( धर्यात वस्तुमें गुण स्वतः ही पहलेसे रहते हैं ऐसा जैनका प्रखंड सिद्धांत है। वस्तु प्रथम क्षणमें गुण रहित होती है धीर द्वितीय क्षणमें समवाय से उसमें गुण आते हैं ऐसा नैयायिक बेलेयिक मानते हैं, जैन ऐसा नहीं मानते हैं।

तथोपपत्ति—साध्यके होनेपर साधनका होना। उस तरहसे होनाया उसप्रकारकी बात घटित होनाभी तथोपपत्ति कहलाती है।

दीर्घशब्कली भक्षण-वडी तथा कडी कचीडीका खाना ।

द्विचन्द्र वेदन-एक ही चन्द्रमें दो चन्द्रका प्रतिभास होना ।

द्वैत-दो या दो प्रकारकी वस्तक्षींका होना।

भारावाहिक क्रान — एक हो वस्तुका एक सरीक्षा ज्ञान लगातार होते रहना, जैसे यह घट है, यह घट है, इस प्रकार एक पदार्थका उल्लेख करनेवाला ज्ञान ।

मिनिकल्प प्रत्यक्ष--नाम, जाति खादिके निक्चयसे रहित जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष प्रमास है ऐसा बौद्ध कहते हैं।

निषेत्र-- ग्रमुक वस्तु नहीं है इसप्रकार निषेध करनेवाला ज्ञान।

निवेध्याचार—निवेष करने योग्य घट पट ग्रादि पदार्थ हैं उनका को श्राघार हो उसे निवेध्याचार कहते हैं।

प्रमास्य—धपनेको ग्रीर परको निर्साय रूपसे जानने वाले ज्ञानको प्रमास्य कहते हैं, प्रयक्षा सम्याजानको प्रमास्य कहते हैं।

प्रत्यक्ष प्रमाण-विवाद-स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। परोक्ष प्रमाण-प्रस्पष्ट ज्ञान । प्रमास सप्तव—"एकस्मिन् वस्तुनि बहूनो प्रमासानां प्रवृत्तिः प्रमास संप्तवः" धर्षात एक ही विषयमें प्रनेक ज्ञानोंकी जाननेके लिये प्रवृत्ति होना प्रमास संप्तव कहलाता है।

प्रमेय-प्रमालके द्वारा जानने योग्य पदार्थ।

प्रमाता--जाननेवाला भारमा ।

प्रमिति-प्रतिभास या जानना ।

प्रसग साधन---''परेश्याऽनिष्ठापादनं प्रसंग साधनं'' घ्राचीत् घन्य वादी द्वारा इच्ट पक्षमें उन्हों के लिये घनिष्ठका प्रसंग उपस्थित करना प्रसंग साधन कहलाता है।

प्रधान या प्रकृति —सास्य द्वारा मान्य एक तत्व, जो कि श्रचेतन है, इसीके इन्द्रियादि २४ भेद हैं।

पुरुष—सांस्थका२४ वांतत्व, यहचेतन है इस चेतन तत्वको सौस्य ग्रकर्ताएवं ज्ञान शून्य मानते हैं।

प्रत्यासत्ति-निकटता को प्रत्यासत्ति या प्रत्यासन्न कहते हैं।

प्रतिपाद्य-प्रतिपादक – समभाने योग्य विषय ग्रमका जिसको समभाया जाता है उन पदार्थ या शिष्यादिको प्रतिपाद्य कहते हैं, तथा समभाने वाला व्यक्ति-गुरु ग्रादिक या उनके वचन प्रतिपादक कहसाते हैं।

पर्युदास — "पर्युदासः सहक् ब्राही" पर्युदास नामका घ्रभाव उसको कहते है जो एक का ग्रभाव बताते हुए भी साथ ही ग्रन्थ सहश वस्तुका ग्रस्तित्व सिद्ध कर रहा हो।

प्रसज्य-'प्रसज्यस्तु निषेधकृत्" सर्वथा ग्रभाव या तुच्छाभावको प्रसज्य ग्रभाव कहते हैं।

परोक्षज्ञान वाद---ज्ञान सर्वया परोक्ष रहता है अर्थात स्वयं या अन्य ज्ञान के द्वारा विलक्क्त ही जानने में नहीं श्रा सकता ऐसा भीमांसक मानते हैं श्रतः ये परोक्षज्ञानवादी या ज्ञानपरोक्षवादी कहलाते हैं।

प्रतिबंधक मिएा--अग्निके दाहक शक्तिको रोकनेवाला रूल विशेष ।

प्रतियोगी—भूतलमे (ग्रादिमें) स्थित कोई वस्तु विशेष जिसको पहले उस स्थान पर देखा है।

प्रमाण पचकामाव—प्रत्यक्ष, अनुमान, प्रयोपत्ति, उपमा ग्रीर ग्रागम इन पांच प्रमाणोंको मीमासक विधि-यानी श्रस्तित्व साधक मानते हैं इनका ग्रभाव प्रमाण पंचकामाव कहा जाता है।

प्रागभाव—जिसके प्रभाव होनेपर नियमसे कार्यकी उत्पत्ति हो 'यदभावे नियमतः कार्यस्योत्पत्तिः सः प्रागभावः'' प्रागनंतर परिगाम विशिष्ट मृद द्रव्यम् ॥ प्रपांत् मिट्टी भाविमें घटादि कार्यका प्रभाव रहना, प्राय् पहले सभावक्ष्य रहना प्रागभाव है। श्रीसे घट के पूर्व स्थास ग्रादि रूप मिट्टी का रहना है वह घटका प्रागभाव कहलाता है। प्रध्वंसाभाव:—"यद्भावे नियमतः कार्यस्यविषतिः स प्रध्वंसः, मृद् द्रथ्यानंतरोत्तर परिखामः"
जिसके होनेपर नियमसे कार्यका नाश होता है वह प्रध्वंस कहलाता है, जैसे घट कप कार्यका नाश करके कपाल बनता है, मिट्टी रूप द्रव्यका धनंतर परिखाम घट वा उस घटका उत्तर परिखाम कपाल है, यह घट कार्यका प्रध्वंस है।

ब्रह्माड त-विश्वके संम्पूर्ण पदार्थ एक ब्रह्म स्वरूप हैं, धन्य कुछ भी नहीं है, जो कुछ घट, जीव भादि पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब ब्रह्म की ही विवर्त हैं ऐसा ब्रह्माड तवादी की मान्यता है।

बाधाविरह-बाधा का नहीं होना।

बहिर्ध्याप्ति—जिस हेतुकी पक्ष ग्रीर सपक्ष दोनों में व्याप्ति हो वह बहिर्ध्याप्तिक हेतु कहनाताहै।

भूयोदर्शन-किसी वस्तुका बार बार देखा हुन्ना या जाना हुन्ना होना ।

भूतचैतन्यवाद-पृथ्वी, जल, ग्रन्नि ग्रीर वागुइन चार पदार्थोंसे ग्रात्मा या चैतन्य उत्पन्न होता है ऐसा चार्वाकका कइना है, इसीके मतको भूतचैतन्यवाद कहते हैं।

योगज धर्म-प्रालायाम, व्यानादिके श्रभ्याससे झात्मामें ज्ञानादि गुर्सोका श्रतिशय होना ।

युगपत वृत्ति—एक साथ होना या रहना।

युगपज्जानानुत्पत्ति-एक साथ भ्रनेक ज्ञानोंका नही होता ।

रजत प्रत्यय-चांदीका प्रतिभास होना।

लिग-हेतुको लिंग कहते हैं चिह्न को भी लिंग कहते है।

लिंगी-अनुमानकी लिंगी कहते हैं, जिसमें विह्न हो वह पदार्थ लिंगी कहलाता है।

लघुवत्ति-शीघ्रतासे होना ।

विवर्त-पर्यायको विवर्त कहते है।

श्यांग्यव्यक्षक---प्रगटकरने योग्य पदार्थं व्यंग्य कहलाते हैं, ग्रीर प्रगटकरनेवाला व्यक्कक कहलाता है।

ब्याप्य-न्यापक—व्यापक तदतिष्रष्ठ ब्याप्य तिष्ठिष्ठ मेव व" प्रवर्गत जो उस विविक्षत वस्तुमें है प्रीर प्रन्यत्र भी है वह व्यापक कहलाता है, प्रीर जो उसी एक विविक्षत में ही है वह व्याप्य कहा जाता है, जेंसे वृक्ष यह व्यापक है प्रीर नोम, प्राम फ्रांदि व्याप्य हैं।

वाच्य-वाचक—पदार्थ वाच्य हैं ग्रीर शब्द वाचक कहलाते हैं, इन पदार्थ ग्रीर शब्दों का जो संबंध है उसे वाच्य वाचक संबंध कहते हैं। विषयाकार चारित्व-चट ग्रादि पदार्च ज्ञानके विषय कहलाते हैं, उनके ग्राकारोंको ज्ञान ग्रपनेमें वारण करता है ऐसा बौद्ध मानते हैं, इसीको विषयाकार चारित्व कहते हैं।

व्यवसाय-जानमें वस्तुका निश्चायकपना होना व्यवसाय कहलाता है ।

व्यतिरिक्त-पथकयाभिन्नः

व्यतिरेक व्याप्ति—जहां जहां ध्रांन ग्रादि साध्य नहीं हैं वहां वहां घूम ग्रादि साध्य भी नहीं हैं, इसप्रकार साध्यके ग्रभावमें साधनके ग्रभावका ग्रविनाभाव होना या दिखलाना व्यविरेक व्याप्ति कहलाती है।

व्यतिरेक निश्चय-व्यतिरेक व्याप्तिका निश्चय या निर्णय होना।

विशद विकल्प-"यह घट है" इत्यादि रूपसे स्पष्ट निश्चय होना ।

विधातृ—"यह वस्तु मौजूद है" इस प्रकार ग्रस्तिरूप वस्तुका जो ज्ञान होता है उस जानको विद्यात या विधायक ज्ञान कहते हैं।

विज्ञानार्द्धतवाद—जनतके संपूर्ण पदार्थज्ञानरूप ही हैं, ज्ञानको छोड़कर दूसरा कोई भी पदार्चनहीं है ऐसा बौद्ध कहते हैं, इसीको विज्ञानार्द्धतवाद कहते है।

शून्याद्व'त—चेतन अचेतन कोई भी पदार्थ नहीं है सब शून्यस्वरूप है बौद्धका एक भेद माध्य-मिकका कहना है, इसीको शून्याद्व'त कहते हैं।

शब्दाई त—सपूर्ण पदार्थ तथा उनका जान शब्दमय है, शब्दबह्यसे निर्मित है, शब्दको छोड़कर ग्रन्थ कुछ भी नही है ऐसा भर्नुंहरि श्रादि परवादीका कहना है।

शक्यानुष्ठान — ग्रन्थमें जिसका प्रतिपादन किया जायगा उसका समक्ष्मा तथा ग्राचरणमें लाना शक्य है ऐसा बताना शक्यानुष्ठान कहलाता है ।

समवाय-वैशेषिक छह पदार्थ मानते हैं उन छह पदार्थीमें समवाय एक पदार्थ है।

ममवाय संबंध —द्रव्यका घ्रपने गुणोंके साथ जो संबंध है वह समवाय संबंध है, द्रव्योंको गुणों से पृषक नहीं होने देना उसका काम है द्रव्योंकी उत्पत्ति प्रथम अग्रमें निर्गुण हुया करती है ग्रीर द्वितीय क्षग्रमें उसमें समवाय नामा पदार्थ गुणोंको संबंधित कर देता है ऐसी वैशेषिककी मान्यता है।

समयायी — घात्मा घादि द्रव्य, जिनमें समदाय घाकर गुर्शोको जोड़ देता है वे द्रव्य समयायी कहे जाते हैं।

सबवेत-इव्योंमें जो गुण जोड़े गये हैं वे गुण समवेत कहलाने हैं। संयोग-संबंध--दो पदार्थोंका या इब्योंका मिलना। सबंधापियेय--प्रत्योंनं करने योग्य जो विषय हैं उनका संबंध बनलाना। सिलकर्ष--पदार्थके छूनेको सिलकर्ष कहते हैं, चशु प्रादि सभी इन्द्रियां पदार्थोंको छूकर झान कराती है ऐसा वेशेषिकका कहना है। इन्द्रियों द्वारा पदार्थोंका जो छूना है वह सिलकर्ष है भीर वहीं प्रमारा है ऐसा वेशेषिकके प्रमाशाका सकाश है।

संवाद प्रत्यय-प्रापने पूर्ववर्ती ज्ञानका समर्थन करनेवाला ज्ञान ।

स्मृतिप्रमोष – स्मृतिका नहीं होना, नष्ट होना स्मृति प्रमोष है, प्रभाकद (मीमांसक) विपर्यय ज्ञानको स्मृति प्रमोष रूप मानते हैं।

साकार ज्ञानवाद—ज्ञान पदायंके प्राकार होता है, जो साकार ज्ञान है वही प्र**माखभू**त है ऐसा बौद्ध कहते हैं।

सन्येतर गोविषासा-गायके दांगे बांगे सींग ।

हेतु—साध्यके साथ जिसका श्रविनाभावी संबंध है उसको हेतु कहते हैं।

हेत्वाभास-जिसका साध्यके साथ अविनाभावी संबंध नहीं है वह हेत्वाभास है, उसके असिद्ध, विरुद्ध अनैकान्तिक, और अकिश्विस्कर ऐसे चार भेद हैं।



#### भारतीय दर्शनोंका ग्रति संक्षिप्त परिचय-

# जैन दर्शन

जैन दर्शन में सात तत्व माने है— जीव, प्रजीव, प्राप्तव, वंघ, संवद, निजंरा धौर मोता। जिसमें चैतन्य पाया जाता है वह जीव है, चेतनतासे रहित प्रजीव है (इसके पांच भेद हैं-पुराल, धर्म, प्रायमं, प्राकाश, काल) जीवके विकारी भावोंसे कमीका जीवके प्रदेशोंमें प्राना प्राप्तव है, जन कमीका जीव प्रदेशोंके साथ विशिष्ट प्रकारसे निक्रित ध्रविष तक सबद्ध होना बंध कहलाता है, पिरिएगम विशेषद्वारा उन कमीका आवा रक बाना संवर है। पूर्व सचित कमीका कुछ कुछ भट जाना निजंरा है और संपूर्ण कमीका जीवसे पृथक होना मोश कहलाता है। जीव, पुरागल, धर्म, प्रायमं, प्राकाश, और काल इत्तप्रकाद छह मूलभूत प्रस्त हैं। उपयुक्त सात्तत्वों में इन छह द्वव्योका ध्रतभांव करें तो जीव तत्वमें जीव व्यय और प्रजीव तत्वमें पुरान, धर्म, प्रधर्म प्राक्ता और काल इत्तप्तकाद व्यय और प्रजीव तत्वमें पुरान, धर्म, प्रधर्म प्राक्ता और काल अंतिनिहित होते हैं। प्राप्तव, बंध, संवर, निजंरा और मोल ये पांच तत्व जीव ग्रीर प्रजीव व्यवस्व पुरान मय जड़ तत्व जी कर्म है इन दोनोंके सयोग से बनते हैं। चेतना स्वरूप जीव द्रव्य है, पुराल प्रयांच हरस्यान जड़ हत्य।

धर्मं द्रव्य - जीव धौर पुदगलके गमन शक्तिका सहायक अमूत्तं द्रव्य । धधर्मं द्रव्य-जीव धौर पुदगलके स्थिति का हेतु । सम्पूर्णं द्रथ्यों का अवगाहन करानेवाला आकाश्व है धौर दिन, रात, वर्षं धादि समयोंका निमित्त भूत अमूर्तं काल द्रव्य है।

प्रमाण संख्या—मुख्य दो प्रमाण हैं प्रत्यक्ष भौर परोक्ष. दोनों प्रमाण ज्ञान स्वरूप ही है, ग्रात्माके जिस ज्ञानमें विशयपना [स्पष्टता]पाया व्याता है वह परयक्ष प्रमाण है। भ्रविवयपना [भ्रस्पष्टता]जिसमें पाया जाता है वह परोक्ष प्रमाण है। इसके स्मृति, प्रत्यभिज्ञानादि भेद हैं।

इन प्रमार्गोमे प्रामाण्य [सत्यता] ग्रम्यस्तदशामें स्वतः ग्रनस्यस्तदशा में परसे भाषा करती है।

जगन मे यावन्मात्र कार्य होते हैं उनके प्रमुख दो कारए। हैं, निमित्त और उपादान, जो कार्योत्पत्ति में सहायक हो वह निमित्त कारए। है फ्रीर जो स्वयं कार्य रूप परिएमे वह उपादान कारए। है जैसे घट रूप कार्य का निमित्त कारए। कुं प्रकार, चक्र फ्रांदि है फ्रीर उपादान कारए। मिट्टी है। कारए। से कार्य कथंचित् मिन्न है, प्रीर कथंचित प्रभिन्न भी है। प्रत्येक तस्व या द्रव्य प्रयवा पदार्य प्रनेक प्रनेक [ प्रनत ] गुए धर्मोंको लिये हुए हैं ग्रीर इन गुए। धर्मोका विवक्षानुसार प्रतिपादन होता है इसीको घनेकान्य-स्याद्वाद कहते हैं, वस्तु स्वयं प्रपने निजी स्वपरूपसे प्रतेक प्रसायन स्याद्वाद (क्यांवितवाद) करता है। बहुत से विद्यास प्रमेकान्त भीत स्याद्वादका प्रयं न समफ्रकर इनको विपरीत रूपसे मानते हैं, प्रयात वस्तुके प्रमेक गुण धर्मोको निजी न मानना तथा स्याद्वाद को शायद घट्यसे पुकारना, किन्तु यह गलत है, स्याद्वादका प्रयं शायद या संशयवाद नहीं है, प्रपितु किसी निश्चित एक टिकोएसे (वो कि उस स्याद्वादका प्रयं शायद या संशयवाद नहीं है, प्रपितु किसी निश्चित एक टिकोएसे प्रमे किस क्याद्वाद स्वाद्वाद प्रसंक्षात हो। वस्तु उस क्य है और प्रमय दिखले गएसे प्रमात स्वाद्वाद प्रमेकान्त का यहां विवेदन करे तो बहुत विस्तार होगा, जिज्ञासुधीको तस्वार्थ स्वाद्वाद प्रमेकान्त नामके लेख, निवास, ट्रोक चाहिसे।

सृष्टि—यह संपूर्ण विश्व (जगत) धानादि निधन है प्रयांत् इसकी घादि नहीं है भीर स्रंत भी नहीं है, स्वयं काश्वन इसी रूप परिरामित है, समयानुसार परिरामन विचित्र २ होता रहता है, जगत रचना या परिवर्तनके लिये ईश्वर की अरूरत नहीं है।

पूर्वीक पुद्राल —जड़ सत्वके दो भेद हैं, अणु या परमाणु भीर स्कंच हरममान, ये विश्वके जितने घर भी पदार्थ हैं सब पुद्राल स्कंघ स्वरूप हैं, चेतन जीव एवं धर्मीद इत्य प्रमूतं-प्रदृश्य पदार्थ हैं। परमाणु उसे कहते हैं जिसका किसी प्रकार से भी विभाजन न हो, सबसे श्रीतम हिस्सा जिसका अब हिस्सा हो नहीं सकता, यह परमाणु ने गम्य एवं सूक्त्मवर्धी दुर्वीन गम्य भी नहीं है। स्निम्मवर्धा एवं स्थाता धर्म के कारण परमाणुमों का परस्पर संबंध होता है इन्हींको स्कंध कहते हैं। जैन दर्शनमें सबका कर्ता हमी ईश्वर नहीं है, स्वयं प्रस्थेक बीव भागे अपने कमीका निर्माता एवं हती हैं, दवसं प्रस्थेक वीव भागे अपने कमीका निर्माता एवं हती हैं, स्वयं प्रस्थेक वीव भागे अपने कमीका निर्माता एवं हती है, वेद हें जीवके भाग्य या सृष्टि से कोई प्रयोजन नहीं है।

मृक्ति मार्ग — सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान ग्रीर सम्यक् चारित्र स्त्रक्ष मृक्ति का मार्ग है, समीचीन तत्त्वोंका श्रद्धान होना सम्यग्ज्ञान है, मोक्षके प्रयोजनभूत तत्त्वोंका समीचीन ज्ञान होना सम्यग्ज्ञान है, पायाचरण के साथ साथ संपूर्ण मन वचन ग्रादि की कियाका निरोध करना सम्यवचारित्र है, प्रयदा प्रारंभदशामें सशुभ या पायाक्य त्रिया का (हिंसा, झूठ श्रादिका एवं तीत्र राग द्वेयका ) त्याग करना सम्यक् चारित्र है। इन तीनोंको रत्नत्रय कहते हैं, इनसे जीवके विकारके कारण जो कर्म है उसका ग्रामा एवं वैंधना कर जाता है।

मुक्ति — जीवका संपूर्ण कर्म ग्रीर विकारी भावोंसे मुक्त होना मुक्ति कहलाती है, इसीको मोका, निर्वाण ग्राहि नामोंसे पुकारते हैं। ग्रुक्तिमें मर्यात् ग्रात्माके मुक्त ग्रवस्था हो आनेपर वह शुद्ध बुद्ध, ज्ञाता द्रष्टा परमानंदमय रहता है, सदा इसी रूप रहता है, कभी भी पुनः कर्म ग्रुक्त नहीं होता। ग्रमंतदर्शन, ग्रमंतज्ञान, ग्रमंतसुख ग्रीर ग्रमंतवीयें से ग्रुक्त ग्रास्थाका ग्रवस्थान होना, सर्वदा निराकुल होना ही ग्रुक्ति है। जैन दर्शन में — जगतके विषयमें, धात्माके विषय में, कर्म या भाग्यके विषयमें घर्षात् पुष्य पाप के विषयमें बहुत बहुत धिक सूक्ष्मसे सूक्ष्म विवेचन पामा जाता है, इन जगत धादिके विषयमें विताग गहुन, सूक्ष्म, ध्रीर विस्तृत कथन जैन प्रत्यों में है उतना ध्रम्यत्र प्रशंसात्रा भी विकायी नहीं देता। यदि जगत् या सूष्टि धर्षात् विक्वके विषयमें प्रध्ययन करना होने तो त्रिजोकखार, तस्यार्थ-सूत्र, लोक विभाग धादि ध्रम्य पठनीय हैं। धात्मा विषयक ध्रध्ययने परमात्मप्रभक्ताचा, प्रवचनताच समयसारादि प्रथ्य उपयुक्त हैं। कर्म-पुण्य पाप ध्रादिका गहुन गंभीर विवेचन कर्मकांड (गीम्परत्यार) पंत्रसाद ध्रादि धनेक प्रत्यों में पाया जाता है। विश्वके संपूर्ण व्यवहार संबंधमें एवं ध्रम्यात्मसंबंधमें ध्रपति लोकिक जोवन एवं धार्मिक जोवनको करणीय हत्यों का इस दर्शनमे पूर्ण एवं खोत्र पूर्ण क्ष्यत्य वाया जाता है। प्रस्तु।

## बौद्ध दर्शन

यह दर्शन क्षिण्कवाद नाम से भी कहा जा सकता है न्यों कि प्रतिक्षण प्रत्येक पदार्थ ममूल चूल नह होकर सर्वथा नया ही जल्पन्न होता है ऐसा बौद्ध ने माना है। इनके चार भेद हैं। वैमायिक, सीनान्तिक, योगाचार और माध्यमिक। वैभाषिक बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही (हय्य जड़ पदार्थ और देतन आत्मा) पदार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान गम्य हैं, बास्तिक हैं। ऐसा मानता है। सीनान्तिक बाह्य पदार्थों को सन्त प्रतुप्तमान-गम्य मानता है। योगाचार तो बाह्य पदार्थों की सत्ता ही स्वीकार नहीं करता। मान विज्ञान तस्य है सत्य मानता है हो संविद्या है विज्ञानार्थ तस्य हैं हैं। साध्यमिक वहिरा पदार्थ मानता है और न प्रन्तरंग पदार्थ मानता है हो। सर्वथा भूत्य मान तस्य है ऐसा मानता है। इन सभी के यहाँ क्षण्यभाव है । बौद्ध ने दो तस्य माने हैं। एक स्वलक्षण और दूसरा सामान्य लक्षण। सन्तावीय और विज्ञातीय परमाणुओं से असंबद्ध, प्रतिक्षण विनाशतील ऐसे जो निरंश परमाणु हैं उन्हीं को स्वलक्षण कहते हैं, प्रथम देश, काल और बाकार से नियत वस्तु का जो स्वरूप है-मानाधारणता है वह स्वलक्षण कहताता है।

सामान्य—एक कल्पनात्मक वस्तु है । सामान्य हो चाहे सदृश हो, दोनों ही वास्तविक पदार्थ नहीं है ।

प्रमाण-प्रविसंवादक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं उसके दो भेद हैं प्रयान बीढ प्रमाण की संस्था दो मानते हैं, प्रत्यक्ष प्रीर प्रनुवान । कल्पना रहित ( निश्चय रहित ) प्रभानत ऐसे झान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। धीर ब्यासिजान से सम्बन्धित किसी धर्म के ज्ञान से किसी धर्मों के विश्य में वो परोक्ष ज्ञान से तिही हैं प्रमाण कहते हैं। धीर ब्यासिजान से सम्बन्धित किसी धर्म के ज्ञान से किसी धर्मों के विश्य में वो परोक्ष ज्ञान होता है वह सनुमान प्रमाण कहताता है। प्रमाण चाहे प्रध्यक्ष हो चाहे प्रमुमान हो सभी साकार रूप ज्ञान है। ज्ञान घट धादि वस्तुसे उत्पन्न होता है उसी के धाकार को चारण करता है और उसी को जानता है। इसी को "तहत्वस्त्र" ऐसा कहते हैं।

प्रामाण्य (प्रमाशा का कम ) प्रमाशा रूप ही है। बार ग्रार्य सत्य दृ:स, समृदय, निरोध ग्रीर मार्ग इनका बोध होना चाहिते । तथा पाँच स्कंध-स्वस्कंध, वेदनास्कंध, सज्ञास्कंध, संस्कारस्कंध घौर विज्ञानस्कंध इनकी वानकारी भी होनी चाहिये, स्योंकि इनके शान से मुक्ति का मार्ग मिलता है । मुक्ति के विषय में बौद्ध की विवित्र मान्यता है, वित अर्थात् आत्मा का निरोध होना मुक्ति है। दीपक बुक्त जाने पर किसी विद्या विविधा में नहीं जाकर मात्र समाप्त हो जाता है उसी प्रकार धारमा का प्रस्तित्व समाप्त होना मुक्ति है। "प्रदीप निर्वाण बदात्म निर्वाणम्" नैयायिकादि ने तो मात्र भारमा के गूए ज्ञान प्रादिका धमाब मुक्ति में स्वीकार किया है किन्तु बौद्ध ने मूल जो प्रात्म द्रव्य है उसका ही भ्रभाव मुक्ति में माना है उनकी मान्यता है कि पदार्थ चाहे जड़ हो चाहे चेतन प्रतिक्षण नये-नये उत्पन्न होते हैं पूर्व चेतन नमी संतान की पैदा करते हुए नष्ट हो जाता है जब तक इस तरह से सतान परम्परा चलती है तब तक संसार भीर जहाँ वह रक जाती है वहीं निर्वाण हो जाता है। सृष्टि के विषय में बीख लोग मौन हैं। बुद से किसी शिष्य ने इस जगत के विषय में प्रश्न कियातो उन्होंने कहा था कि सृष्टि कब बनी ? किसने बनायी ? अनादि की है नया ? इत्यादि प्रक्त तो बेकार ही हैं ? जीवों का क्लेश. दु:ख से कैसे छटकारा हो इस विषय में सोचना चाहिये। प्रतीत्य समृत्याद, धन्यापोहजाद, क्षाण भंगवाद, ग्रादि बौद्धों के विशिष्ट सिद्धान्त हैं। प्रतीत्य समुत्याद का दूसरा नाम सापेक्ष काइशाबाद भी है। ग्रर्थात् किसी वस्तु की प्राप्ति होने पर ग्रन्थ वस्तु की उत्पत्ति । शब्द या वाक्य मात्र सन्य मर्थ की व्यावत्ति करते हैं, वस्तु को नहीं बताते । जैसे किसी ने 'घट" कहा सो घट शब्द घढ़ को न बतलाकर अघट की व्यावृत्ति मात्र करता है इसी की अन्यापीह कहते हैं। प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षाता विवादशाशील है यह क्षण भंगवाद है। इत्यादि एकान्त कथन इस मत में पाया जाता है।

#### न्याय बर्शन

न्याय दर्शन या नैबायिक मत में १६ पदाचों का ( तस्वों का ) प्रतिपादन किया है, प्रमाण प्रमेय, संशय, प्रयोजन, रष्टांत, विद्धान्त, प्रययन, तकें, निर्लाय, वाद, जल्प पितण्डा, हेस्वाभास, छल, जाति, निर्मुह स्थान इन पदावाँ का विस्तृत वर्लन न्याय वास्तिक घादि प्रन्थों में पाया जाता है। प्रमाण प्रमेय, प्रमाता, शींविंद इस प्रकार भी संकीय से तस्व माने जाते हैं,

प्रमाण संस्था—प्रस्थान, बाहुमान, उपमा, घागम इस प्रकार नैयायिक ने चार प्रमाण माने हैं। प्रमाकरखं-प्रमाणं, सार्थात् प्रमा के करण को प्रमाण कहते हैं, कारक साकल्य प्रमा का करण है स्नतः प्रमाण माना गया है।

प्रामाण्य दाश--- श्रव्याक्षा में प्रमाणता पर से ही आती है क्यों कि यदि प्रमाण में स्वतः ही प्रामाण्य होता तो यह क्राव्य क्षया है या भ्रप्रमाण है ऐसा संख्य नहीं हो सकता था। कार्य कारण भाव —न्याय दर्शन में कार्य किल है और कारण भिन्न है, यह सिद्धांत लांक्य से सर्वचा विपरीत है। प्रयांत् साध्य तो कारण कार्य में सर्वचा प्रभेद ही मानते हैं और नैसायिक सर्वया भेद ही, प्रतः साध्य सरकार्य वादी और नैयायिकादि समस्यकार्यवादी नाम से प्रसिद्ध हुए।

कारए। के तीन भेद हैं — (१) समवायी कारए। (२) घसमवायी कारए। (३) निमित्त कारए।

(१) समनायां कारण (१) प्रसमवायों कारण (३) निमित्त कारण सामान्य से तो जो कार्य के पहले मौजूद हो तथा प्रत्यथा सिद्ध न हो वह कारण कहनाता है। समवाय सम्बन्ध से निसमें कार्य की उत्पत्ति हो वह समवायी कारण कहनाता है, जैसे यहन का समवायी कारण तन्तु (बागा) है। कार्य के साथ प्रवचा कारण के साथ एक वस्तु में समवाय सम्बन्ध से रहते हुए जो कारण होता है उसे ससमवायी कारण कहते हैं, जैसे तन्तुर्भों का प्रापस में सयोग हो जाना वस्त्र का प्रसमवायी कारण कहनायेगा। समवायी कारण और प्रसमवायी कारण से प्रत्य कहते हैं, जैसे तन्त्र की उत्पत्ति में कारण से प्रसम्वायी कारण सी प्रत्य कारण से प्रसम्वायी कारण सी प्रत्य कारण से प्रसम्वायी कारण सी प्रत्य हो जोते वस्त्र की उत्पत्ति में

जुलाहा तुरी, वेम, शलाका, ये सब निमित्ता कारण होते हैं।

मृष्टि कर्षान्त वाद—यह संसार ईश्वर के द्वारा निर्मित है, पृथ्वी, पर्वत, वृक्ष, सगैर प्रादि तमाम रचनायें ईश्वराधीन है, हां इतना जरूर है कि इन चीजों का उपादान तो परमाणु है, दो परमाणुधों से द्वघणुक की उत्पित्त होती है, तीन द्वघणुकों के संयोग से त्र्यणुक या त्रवरेणु की उत्पित्त होती है। चार त्रव रेणुधों के संयोग से चतुरेणु की उत्पित्त होती है, इस प्रकार प्राणे प्राणे जगत की रचना होती है। परमाणु स्वतः तो निष्क्रिय है, प्राण्यों के प्रष्टि की प्रपेक्षा लेकर ईश्वर ही इन परमाणुधों की इस प्रकार को रचना करता जाता है। यतलव निष्क्रिय परमाणुधों में क्रिया धारम्भ कराना ईश्वरेच्छा के प्रधीन है, ईश्वर ही प्रपनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रीर प्रयत्न शक्ति से जगत रचता है।

परमाणु का लक्षरा—चर में छत के छेद से सूर्य की किरएों प्रवेश करती हैं तब उनमें जो छोटे-छोटे करण दृष्टि गोचर होते हैं वे ही त्रस रेणु हैं, और उनका छटवा भाग परमाणु कहलाता है परमाणु तथा ढबणुक का परिमारण मणु होने से उनका प्रत्यक्ष नहीं हो पाला घौर महत् परिस्पाम होने से त्रसरेणु प्रत्यक्ष हो वाते हैं।

ईश्वर — ईश्वर सर्वशक्तिमान है ज्यात तथा जगत वासी मात्मायें सारे के सारे ही ईश्वर के प्राचीन हैं। स्वयं नरक ग्रादि में जन्म दिलाना ईश्वर का कार्य है, वेद भी ईश्वर कृत है-ईश्वर वे रवा है।

मुक्ति का मार्ग — जो पहले कहे गये प्रमास्य प्रमेय श्रादि १६ पदार्थ या तस्त हैं उनका ज्ञान होने से निष्याकान प्रवीत् प्रविद्या का नाख होता है। निष्याज्ञान के नाख होने पर कमवा: दोष, प्रवृत्ति, जन्म, प्रीर दुक्तों का नाख होता है। इस प्रकाद इन विष्याज्ञान सान्द का सभाव करने के िक्यों का तरक ज्ञान प्रप्रिके लिये जो प्रयत्न किया जाता है वहमोक्ष या मुक्तिका मार्ग (उपाय)है।

मुक्ति—दुस से मत्यन्त विमोक्ष होने को प्रथमं या मुक्ति कहते हैं, मुक्त प्रवस्था में बुदि, सुक, दुस, इच्छा, हें प, प्रयस्त, धर्म, प्रथमं, संस्कार इन नो गुर्गो का प्रत्यन्त विच्छेद हो बाता है नैयायिक का यह मुक्ति का घावास बढ़ा ही विचित्र है कि जहीं पर प्रात्माके ही सास मुर्ग जो ज्ञान और सुस या धानस्व हैं उन्हीं का वहीं प्रधाव हो बाता है। घस्तु।

## वैशेषिक दर्शन

वैशेषिक दर्शन में सात पदार्थ माने हैं, उनमें द्रव्य, गुण्, कर्म, सामान्य, विशेष समवाय ये छः तो सदभाव हैं और प्रभाव पदार्थ प्रभावरूप ही है ।

द्रश्य—जिसमें गुरा धौर किया पायी जाती है, जो कार्य का समवायी काररा है उसको द्रव्य कहते हैं। इसके नौ भेद हैं, पृथ्वी, जल, प्राग्नि, वायु, प्राकाश, काल, दिशा, घ्रारमा, मन।

गुए-जो द्रव्य के आधित हो भ्रीर स्वयं गुए। रहित हो तथा संयोग विभाग का निरिष्क्ष कारए। न हो वह गुए। कहलाता है। इसके २४ भेद हैं, रूप, रस, गन्ध, स्पर्ध, संख्या, परिमाए। वेग, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुक्त्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दु:ख, धर्म, भ्रधमं, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संस्कार।

कर्म-जो द्रव्य के साधित हो गुए। रहित हो तथा संयोग विभाव का निरपेक्ष कारए। हो इब कर्म है। उसके ५ भेद हैं उत्क्षेपए, प्रवक्षेपए, प्राकुश्वन, प्रसारएा, गमन।

सामान्य — जिसके कारण वस्तुघों में घनुगत (सद्दख) प्रतीति होती है वह सामान्य है वह ब्यापक घोर नित्य है।

विश्वेष-समान पदार्थों में भेद की प्रतीति कराना विशेष पदार्थ का काम है।

समबाय-स्युतसिद्ध पदार्थों में को सम्बन्ध है उसका नाम समबाय है। गुरा गुर्गी के सम्बन्ध को समबाय सम्बन्ध कहते हैं।

प्रभाव — मूल में प्रभाव के वो भेद हैं-संवर्गाशाव और अन्योग्याशाव । दो वस्तुकों में रहने वाले संसर्ग के प्रभाव को संसर्गाभाव कहते हैं। अन्योग्याशाव का मतलब यह है कि एक वस्तुका इसरी वस्तु में प्रभाव है। संसर्वाधाव के तीन भेद हैं, प्राग्भाव, प्रश्वंसाधाव, प्रश्वंताधाव । इनमें प्रन्योग्याभाव जोड़ देने से प्रभाव के चार भेद होते हैं। वैशेषिक दर्शन में बेद को तचा सृष्टि को वैयाधिक के समान ही ईश्वर इत माना है, परमाणुवाद प्रचांत् परमाणुका सक्सण, कारए। कार्य भाव ग्रादि का क्यन नैयायिक सटश हो है। ं प्रमास संख्या— प्रमास के तीन भेद माने हैं प्रत्यक्ष, ब्रनुमान, ग्रागम । वैदेखिक सन्निकर्व को प्रमास मानते हैं प्रमास में प्रामास्य पर से ग्राता है ।

मुक्ति का मार्ग---निवृत्ति लक्षर्ण घर्म विदेश से साधम्यं ग्रीर वैघम्यं के द्वारा द्रव्यादि छह पदार्वों कातत्व ज्ञान होता है घौर तत्त्व ज्ञान से श्रोक्ष होता है।

मुक्ति — बुढि आदि के पूर्वोक्त नी गुर्णों का विच्छेद होना मुक्ति है। ऐसा नैयायिक के समान मुक्ति का स्वरूप इस दर्शन में भी कहा गया है नयायिक और वैशेषिक दर्शन में अधिक साहश्य पाया जाता है, इन दर्शनों का यदि साथ ही कहना हो तो यौग नाम से कवन करते हैं।

### सांख्य दर्शन

सांस्य २५ तस्व मानते हैं। इन २५ में मूल दो हो वस्तुएं हैं-एक प्रकृति भीर दूसरा पुरुष । प्रकृति के २४ भेद हैं। मूल में प्रकृति क्यक्त प्रकृति के २४ भेद होते हैं। प्रषांत क्यक्त प्रकृति से महान ते प्रथक्त के भेद से दो प्रागों में विभक्त है। क्यक्त के हो २४ भेद होते हैं। प्रषांत क्यक्त प्रकृति से महान ते प्रहृकार, महंकार से सोलह गए होते हैं वे इस प्रकार हैं-स्पर्गंत, स्तना, प्राए, चशु प्रोर कर्ण ये पांच नानेत्रियां हैं। चाग्, पािए, पाद पायु, भीर उपस्थ ये पांच कर्मेंद्रियां हैं रूप, गम्य, स्पर्गं, रस, सब्द ये पांच तन्मात्रायें कहलाती हैं। इस प्रकार ये पत्रह हुए भीर सोलहवां मन है। जो पांच रूप प्राद तन्मात्रायें हैं उनसे पंचभूत पैदा होते हैं। पृथ्वी, जल, भ्रमिन, वायु और प्राकाश। इस प्रकार प्रकृति या सपर नाम प्रधान के २४ भेद हैं, पञ्चीतवां भेद पुरुष है, इसी को जीव भ्रात्मा भ्रादि नामों से पुरुष ते दे पुरुष करूति, विजार मादि सर्म रहते हैं और इनसे विपरीत पुरुष में नेतनस्य, विवेक, विज्ञात्य, प्रविकार सादि धर्म रहते हैं भीर इनसे विपरीत पुरुष में नेतनस्य, विवेक, विज्ञात्य, विकार मादि धर्म रहते हैं। यह पुरुष कुटस्य नित्य है, इसमें भोनतृत्व गुण, तो पाया जाता है किन्तु कर्त् त्व गुण नहीं पाया जाता।

कारण कार्य सिद्धान्त—योग दर्शन से सांख्य का दर्शन इस विषय में नितान्त भिन्न है, वे प्रसत् कार्य वादी हैं, ये सत्कार्यवादी हैं। कारण में कार्य मौजूद ही रहता है, कारणढ़ारा मात्र वह प्रकट किया बाता है ऐसा इनका कहना है। किसी भी बस्तु का नाश या उत्पक्ति नहीं होती किन्तु तिरोमाव ग्राविर्माव (प्रकट होता भीर खिप जाना) मात्र हुआ करता है। सस्कार्य वाद को सिद्ध करने के लिए सांख्य पौच हेतु देते हैं—

प्रथम हेतु—यदि कार्य उत्पत्ति से पहले कारए। में नहीं रहता तो ग्रसत् ऐसे ग्राकाश कमल की भी उत्पत्ति होनी वाहिये।

दितीय हेतु—कार्यकी उत्पत्ति के लिए उपादान को ग्रहेण किया जाता है जैसे तेल की उत्पत्ति के लिए तिलों का ही ग्रहण होता है, बालुका का नहीं। तृतीय हेतु—सब कारलों से सब कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। ग्रपितु प्रतिनियत कारण से ही होती है, ग्रतः कारण में कार्य पहले से ही मौजूद है।

चतुर्य हेतू-समयं कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है ग्रसमयं से नहीं।

पंचम हेतु—यह भी देखा जाता है कि जैसा कारण होता है। वैसा ही कार्य होता है। इस सरह इन हेतुओं से कारणका कार्य में सदा रहना सिद्ध होता है।

सृष्टि कम—प्रकृति (प्रधान) धौद पुष्टव के संसर्ग से बगत् की सृष्टि होती है। प्रकृति जड़ है। धौर पुष्टव निष्क्रिय है। धतः दोनों का संयोग होने से ही सृष्टि होती है। इस सांस्य वर्णन में सबसे बड़ी घाइचर्य कारी बात तो यह है कि ये लोग बुद्धिको (ज्ञान को) जड़ मानते हैं, घात्मा चेतन तो है किन्तु ज्ञान शृन्य है।

प्रमाण सख्या-प्रत्यक्ष, धनुमान धौर धागम इस प्रकार तीन प्रमाण होते हैं "इन्द्रियवृत्ति। प्रमाणम्" इन्द्रियों के व्यापार को सांख्य प्रमाण मानते हैं। प्रामाण्य बाद के विषय में इनका कहना है कि प्रमाण हो चाहे अप्रमाण हो दोनों में प्रामाण्य और अप्रामाण्य स्वतः ही बाता है। ईश्वर के विषय में इनमें मतभेद है। प्राचीन सांख्य निरीश्वर वादी थे प्रयात एक नित्य सर्व शक्तिमान ईश्वर नामक कोई व्यक्ति को नहीं मानते थे, किन्तु धर्वाचीन सांख्य ने नास्तिकपने का लांछन दर करने के लिए ईश्वर सत्ता को स्वीकार किया। यों तो चार्वाक और मोमांसक को छोडकर सभी दार्शनिकों ने ईश्वर ग्रायीत सर्वज्ञको स्वीकार किया है। किन्तू जैनेतर दार्शनिकों ने उसको सर्वशिक्तिमान. संसारी जीवों के कार्योंका कर्ता आदि विकृत रूप माना और जैन ने उसको अनंत शवितमान. कृतकृत्य और सम्पूर्ण जगत का जाता दृष्टा माना है न कि कर्ता रूप अस्तु। सांख्य ने मूक्ति के विषयों में प्रपती प्रथक ही मान्यता रखी है। मुक्ति प्रवस्था में मात्र नहीं प्रपित् संसार प्रवस्था में भी पुरुष ( ग्रात्मा ) प्रकृति से ( कर्मादि से ) सदा मुक्त ही है । बंध ग्रीर मुक्ति भी प्रकृति के ही होते है। पुरुष तो निलेंप ही रहता है। पुरुष और प्रकृति में भेद विज्ञान के होते ही-पुरुष प्रकृति के संसर्गजन्य बाध्यात्मिक भाषिभौतिक और श्राधिदैविक इन तीन प्रकार के दू:क्षों से छट जाता है। प्रकृति ( कर्म ) एक नर्तकी के समान है, जो रंग स्थल में उपस्थित दर्शकों के सामने अपनी कला को दिखा कर हट जाती है। वह एक बार पुरुष के द्वारा देखे जाने पर पून: पुरुष के सामने नहीं झाती। पुरुष भी उसको देख लेने पर उपेक्षा करने लगता है, इस प्रकार भव सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं रहता पतः मोक्ष हो जाता है, इसलिये प्रकृति भीर पुरुष के नेद विज्ञान को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्स भवस्था में मात्र एक चैतन्य धर्म रहता है। ज्ञानादिक तो प्रकृति के धर्म हैं। ब्रत: मोख में वैशेषिकादि के समान ही जान।दिका ब्रभाव सांख्यने भी स्वीकार किया है।

सर्वज्ञ को नहीं मानने बाले मीमांसक भीर चार्वाक हैं उनमें से वहाँ मीमांसक मत का संक्षिप्त विवरण दिया जाता है मीमांसक मत में वेद वाक्यों का भर्य क्या होना चाहिये इस विवय को लेकह. भेव हुए हैं जो "श्रीनिशोमेन यजेत" इत्यादि वेद वाक्य का अर्थ भावना परक करते हैं। उन्हें भाटु कहते हैं, जो नियोग रूप करते हैं वे प्रभाकर और जो विधि रूप अर्थ करते हैं वे वेदान्ती कहजाते हैं। मीमांसक वेद को अपोक्षेय मानते हैं। जबकि ईश्वर कर्ता मानने वाले नैयाधिकादि दार्थनिक वेद को ईश्वर कृत स्वीकार करते हैं। मीमासक चूं कि ईश्वर सत्ता को नहीं मानते सतः सृष्टि को स्थादि नियम मानते हैं। इस जगत का न कोई कर्ता है और न कोई हत्ता है। शब्द को नित्य तथा सबंब्यापक मानते हैं। इस जगत का न कोई कर्ता है और न कोई हत्ता है। शब्द को मिल्यित्त तालु सादि के द्वारा होती है न कि उत्पत्ति, जिस प्रकार दोपक घट पट सादि का मात्र प्रकाशक (अधि-अधंजक) है। उत्पत्ति भागत प्रजावक (अधि-अधंजक) है। उत्पत्ति भागत तालु स्रादि का व्यापार मात्र शब्द को प्रगट करता है, न कि उत्पन्न करता है।

तत्त्व संस्था—मीमांसक के दो नेदों में से भाट्ट के यहाँ पदार्थ या तत्त्र्यों की संस्था १ मानी हैं-द्रस्थ, गुण, कर्य सामान्य और सभाव । प्रभाकर घाठ पदार्थ मानता है द्रव्य, गुण, कर्य. सामान्य, परतन्त्रता, शक्ति. साइष्य घीर संस्था । द्रव्य नामा पदार्थ भाट्ट के यहाँ ग्यारह प्रकार का है । पृथ्वी, खल, प्रमिन. वायु. पाकाश, दिशा, काल. घारमा, मन, तम और शब्द । इसमें से तम को छोड़ कर १० भेद प्रभाकर स्वीकार करता है ।

प्रमास संस्था—भाट्टकी प्रमास संस्था छः है प्रत्यक्ष, प्रतुमान, उपमान, प्रयोपत्ति, प्रागम ग्रीद ग्रभाव । प्रभाकर ग्रभाव को छोडकर पाँच प्रमास स्वीकार करता है ।

प्रामाण्यवाद—सभी भीमांसक प्रमाणों में प्रामाण्य सर्वया स्वतः ही रहता है ऐसा मानते हैं। स्नप्रामाण्य मान पर से ही झाता है। मीमांसक सर्वज को न मान कर सिफं वर्षज को मानते हैं सर्वात् वेद के द्वारा वर्ष-प्रभमं आदि का जान हो सकता है किन्तु इनका साझात् प्रत्यक्ष जान नहीं होता है। मुक्ति के विषय में भी मीमांसक इतना हो सितादाद तेथों का प्रभाव होना झवस्य है तथा पूर्ण कर से प्रत्यक्ष जान होना भी अवस्य है। कोई-कोई मीमांसक दोयों का प्रभाव स्वात्म में स्वीकात करके मी सर्वज्ञता को नहीं मानते हैं, इनके वेद या भीमांसास्वोत्तक मादि प्रस्यों स्वीकात करके भी सर्वज्ञता को नहीं मानते हैं, इनके वेद या भीमांसास्वोत्तक मादि प्रस्यों में स्वर्ग का मार्ग ही विशेष कर्षण वर्षणत है। इनके वेद या भीमांसास्वोत्तक मादि प्रस्यों में स्वर्ग का मार्ग ही विशेष कर्षण वर्षणत है। इनके वेद या भीमांसास्वोत्क मादि प्रस्यों में स्वर्ग का मार्ग ही विशेष कर्षण वर्षणत है। इनका अतिवादित हैं "धान्निक्ष में पत्र तक्ष सर्वात वास्त स्वर्ण माति तक सीमित हैं, अस्तु। इत प्रकार वेद को माननेवाले प्रमुख दर्शन नैयायिक, वेखेषिक, संस्य भीर सीमांसक हैं, इनके आवांतर भेद भीर भी हैं असे वेदांती शब्दाई तवादी, वाकरीय, सास्करीय इत्थादि, इन सबसे वेद प्रामाण्यकी मुख्यता है।

# चार्वाक दर्शन

चार्वाक का कहना है कि न कोई तीर्थं कर हैन कोई बेद या धर्म है। कोई भी व्यक्ति पदार्थं को तक से सिद्ध नहीं कर सकता। ईश्वर या धर्मवान भी कोई नहीं है। जीव-पृष्टी, जल, ग्रग्नि, बायुदन भूत चतुष्ट्य से उत्पन्न होता है भीर मरने के बाद शरीर के साथ भस्म होता है, ग्रतः जीवन का लक्ष्य यही है कि—

> यावत् जीवेत् सुल जीवेत्, ऋगां कृत्वा घृतं पिवेत् । भरमीभूतस्यदेहस्य पुनरागमनं कुतः ॥१॥

जब तक जीना है तब तक सुख से रहें। कर्ज करके खूब घी धादि भोग सामग्री भोगे! क्योंकि परलोक में जाना नहीं, घात्मा यह वारीर रूप ही है पृथक नहीं, घारीर यहीं मत्म होता है उसी के साथ चैतन्य भी समाप्त होता है, पुनजंम है नहीं। चार्वाक के यहाँ दो ही पुरुषाई हैं घर्ष श्रीर काम। परलोक स्वर्ग नरक शादि कुछ नहीं, पुण्य, पाप, घर्म, धषमें धादि नहीं हैं, जब जीव जम्मता है तो पृथ्यो धादि से एक चैतन्य खक्ति पैदा हो जानी है। जैसे घाटा, पुड़, महुमा धादि से मदिरा में मदकारक शक्ति पैदा होती है। घर्म नामा कोई तत्व नहीं है। जब परलोक में जाने वाला धात्मा ही नहीं है तो वर्म किसके साथ जायेगा? धर्म क्या है इस बात को समक्षना भी कठिन है। जीवनका चरम लक्ष्य मात्र ऐहिक पुत्रों की प्राप्ति है। जाव कर स्वाप्त का प्राप्ता ही जिस वस्तु का चसु धादि हिन्दसों से ज्ञान होता है बही ज्ञान धीद वस्तु स्वाप्त होती है। जब धात्मा ही नहीं हिता है। स्वाप्त अमें साम होता है बही जान धीद वस्तु का खादि स्वाप्त के अमें अमें अमें साम होता है बही जान धीद वस्तु का बाति स्वाप्त की का प्राप्त साम की है है। जव धात्मा ही नहीं है तब सर्वज भी कोई नहीं है, न उसके द्वारा प्रतिणादित चर्म है। ज्ञान तो शरीर का स्वभाव है धात्मा का नहीं, ऐसा हस नास्तिकवादी का कहना है, इसीलिये इसको भीतिकवादी, नास्तिकवादी, लोकायत नामों से पुढ़ारते हैं। वर्तमान में प्रायः धिक संख्या में इसी भीतिक सत्व का प्रवार है। लोका साम लामों से पुढ़ारते हैं। वर्तमान में प्रायः धिक संख्या में इसी भीतिक सत्व का प्रवार है।



| शुद्धिप | त्रम् |
|---------|-------|
| * 2 - 2 |       |

| §.          | पक्ति      | ม <b>ี</b> ญี่สี่          | গু ব              |
|-------------|------------|----------------------------|-------------------|
| २           | १०         | प्रभाव                     | प्रभा             |
| <b>१</b> १  | ₹ €        | उपाचान                     | उपादेय            |
| ११          | २३         | दारा हुना                  | द्वारा कहा हुआ    |
| १४          | <b>१</b> १ | उन उन                      | उन                |
| २२          | १६         | <b>मच्छा बताई</b> ये∙      | ×                 |
| २३          | ą          | भास्या                     | धस्या             |
| ३८          |            | नम                         | नभ                |
| 3.5         | ŧ          | तया                        | तत्र              |
| à.          | ११         | श्र <sup>‡</sup> न्येया    | श्रमस्याति        |
| Υą          | 88         | गर्थेदि                    | गंधावि            |
| 88          | ą          | संग्यंकंतमंत्यता           | साधकतमत्वता       |
| ४६          | ěŧ         | <b>यी</b> ग                | थीन्थ             |
| 80          | १ं२        | वनामें                     | वतान              |
| ¥.o         | २ १        | जोनी                       | जावेगा            |
| <b>ধ</b>    | ₹•         | घरं                        | षष्ट              |
| k (g        | <b>₹</b> ě | विशेष तुमें कही            | विशेष कहा         |
| ६६          | 8          | विरीधे                     | <b>श्रवि</b> रोधे |
| 98          | Ġ          | चर                         | घट                |
| <b>4</b> 7  | 29         | र्गीहिका                   | वस्तुका           |
| 44          | ₹<         | विकल्प <b>मस्त्र</b>       | ×                 |
| 60          | •          | तद                         | तद् इय            |
| 208         | ţ•         | विकल्प धर्मात्             | विकल्प्य भर्यात्  |
| 8.5         | १४         | विकल्प ग्रादि              | विकल्प गादि       |
| ११७         | Ę          | स <i>मां <b>श्रीत</b>ा</i> | समाम्नाता         |
| १२४         | ११         | उसमें                      | उसके              |
| 140         | 8          | विकल                       | विकल              |
| १३४         | R          | सव                         | सर्वे             |
| १३४         | १५         | पदार्थी मे                 | ×                 |
| १३८         | १३         | पदा <b>र्थं</b> मालामे     | ×                 |
| <b>१</b> ४• | ŧ          | क य                        | कस्य              |

| <b>9</b> •   | पक्तिः     | <b>प्र</b> शुद्ध               | য়ৢৢৢৢৄ               |
|--------------|------------|--------------------------------|-----------------------|
| <b>\$8</b> • | ₹ ३        | हायमें रक्षी हुई वस्तुकाः      | हायादिका              |
| १४१          | ŧ          | सवेश्व                         | संवेद्य:              |
| १६२          | <b>ર</b>   | तु त <b>द्</b> षा <del>ढ</del> | तुतदभाव               |
| 143          | 4.8.       | क्यों नहीं भाता है             | त्यों भाता ?          |
| १७७          | 8 8        | षरतः                           | परतः                  |
| <b>१</b> ≈ • | २४         | दवाशूनां                       | इवां <b>ञूनां</b>     |
| ₹ = १        | १७         | द्वायुवीयो                     | द्वायुवस्थि।          |
| <b>१८</b> ६  | 9          | तद्नतार्थं                     | तद्गतार्थ             |
| १८८          | २१         | भामोहित किया                   | कहा                   |
| 8€ =         | ₹ <b>¥</b> | जीवसिद्ध                       | जीवसिद्धि             |
| 338          | 8.0        | यादेखे जाते हैं ?              | ×                     |
| 949          | ₹€         | यह कथन                         | ×                     |
| २२७          | ¥          | लादि                           | नीलाद्धि              |
| <b>२२</b> ०  | ¥          | त <b>दग्राहक</b>               | तद् प्राह्क           |
| २२८          | k          | तदग्राहक                       | तद् बाहुक             |
| २६३          | ¥          | नीति।                          | निति।                 |
| २७३          | 64         | मत                             | मन                    |
| २७४          | <b>१७</b>  | होता                           | होना                  |
| ३०७          | <b>?</b> ¥ | ग्रादिक है                     | भादि कहे              |
| 3 9 0        | Ę          | तेभ्यश्चैतम्                   | तेभ्यश्त्रीतन्यम्     |
| 320          | ¥          | तत्तस्यत्येपि                  | तत्तस्येत्यपि         |
| ३४∙          | १६         | धपनापन श्रदृष्टमें             | <b>श</b> हष्ट में     |
| 3 % E        | 3.5        | <del>प्रा</del> यु             | षाम्र                 |
| ₹•           | ₹ <b>६</b> | बनावेगा                        | बतावेगा               |
| ३७८          | ₹          | स्यादृष्टा स्या                | स्यादृष्टस्या         |
| ₹७=          | ¥          | चादृष्टस्यापि                  | न चाहष्टस्यापि        |
| हेदद         | ,X         | वारमनोशकतात्                   | दात्मनोऽशक्तात्       |
| \$ E X       | \$         | योस्तर                         | यो स्तयोष             |
| A • \$       | <b>₹</b> # | गुरपैश्य                       | गुर्गीरप <sup>े</sup> |
| 8.8          | 19.        | प्रोक्त्य                      | शोक्त्य               |
| ¥•¥          | १७         | तात्या                         | नान्या                |

| • • •        |            |                            |                               |
|--------------|------------|----------------------------|-------------------------------|
| ā•           | पक्ति      | <b>प</b> शुद               | যু <b>ৱ</b>                   |
| Rox          | ą.         | देव                        | मेव ँ                         |
| 868          | <b>t</b> 0 | होना                       | नहीं होना                     |
| ४१४          | १७         | यदि ऐसा प्रामाण्य है       | ×                             |
| xex          | v          | सश्चयाद <b>मा</b>          | सशयात्मा                      |
| ४१५          | २६         | श्रभय                      | <b>उभय</b>                    |
| 888          | 8          | सङ्गः                      | प्रसङ्गः                      |
| *=8          | ۶۳         | सध्याचल                    | सहघाचल                        |
| 886          | 8*         | सास्वादिमान                | सास्नामान्                    |
| ¥१≒          | 47         | <b>ग्रनुप</b> त्वमात्रसे   | <b>धनुपल भमात्र</b> से        |
| 290          | २          | उपमान                      | <b>भ</b> भाव                  |
| <b>५२</b> १  | ¥          | भनुमान<br>-                | उपमा                          |
| ५२२          | २४         | छेदनादान्वय                | छेदनादावन्वय                  |
| ४२२          | ₹•         | ग्रनपपत्ते :               | <b>धनुप</b> पत्त <b>े</b> :   |
| よきこ          | <b>₹</b> ¥ | हैं, क्योकि                | हैं, तो वह ग्रनित्य है क्योकि |
| * * *        | २          | सशयरूपत्वा                 | संशयरूपत्वा                   |
| ***          | *          | प्रयोगि                    | प्रतियोगि                     |
| <b>2</b> 443 | ₹0         | काटिकोक्त                  | कारिकोक्त                     |
| ४६३          | १६         | भस्य                       | यस्य                          |
| XeX          | २५         | <b>ध</b> पने_              | <b>भा</b> पने                 |
| <b>૫૭</b> ૫  | ₹ ३        | श्रनादि सात,               | घनादि सात ?                   |
| <b>200</b>   | ₹•         | जैसे मानसे                 | से                            |
| とこの          | ₹          | भावात्रं                   | भावास                         |
| ¥50          | २३         | स्यात                      | स्थास                         |
| ध=१          | 6.8        | ग्रीर स्वका                | श्रीर परका                    |
| X=X          | ×          | विफल                       | विनाश                         |
| €0¥          | १०         | चक्षुषस्य                  | चक्षुष:                       |
| ६०व          | Ę          | मनके इस                    | नैयायिक-मनके इस               |
| ६०८          | <b>१</b> ७ | स्वतिन्द्रिय <b>व</b> त्   | त्व <b>गिन्द्रियवत्</b>       |
| ६१७          | E          | जातीयपना                   | जलीयपना                       |
| ६१७          | १९         | रूपादि किरसों में से       | रूपादिनेंसे                   |
| ६३३          | * *        | <b>इ</b> न्द्रियातिन्द्रिय | इन्द्रियानिन्द्रिय            |
|              |            |                            |                               |

